#### THE

### BHAŢŢIKĀVYA

OF

#### BHATTI

With The Commentary Jayamangala

JAYAMAÑGALA.



EDITED BY

THE LATE VINĀYAK NĀRĀYAN SHĀSTRĪ JOSHI

AND

VĀSUDEV LAXMAŅ S'ĀSTRĪ PAŅS'ĪKAR.

Eighth Edition.

PUBLISHED BY

PĀNDURANG JĀWAJĪ,

PROPRIETOR OF THE 'NIRNAYA-SAGAR' PRESS,

BOMBAY.

1934.



[All rights reserved by the publisher.]

Publisher:-Pandurang Jawaji, 'Nirnaya-sagar' Press, Printer:-Ramchandra Yesu Shedge, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

Subhendu Sekhar.Bhattacharyya,

M. A., Kavyatirtha,

।। श्रीः । Sub-Deputy Collector.

## महाकविश्री**भट्टिविरचितं**

## भट्टिकाव्यम्।

जयमङ्गलकृतटीकया जयमङ्गलया समेतम् ।

खर्गनिवासिना नारायणात्मजेन विनायक-शास्त्रिणा संस्कृत्य संशोधितम्।

अष्टमं संस्करणम्।

पणशीकरोपाह्वविद्वद्वररुक्ष्मणशर्मतनुजनुषा वासुदेवशर्मणा संस्कृतम् ।

तच

मुम्बय्याम्

पाण्डुरङ्ग जावजी इसेतैः

"निर्णयसागरा" ख्यमुद्रणयन्त्रालयाधिपतिभिः स्वीयेऽङ्कनालये मुद्रयित्वा प्रसिद्धिं नीतम् ।



शकाब्दाः १८५६, खिस्ताब्दाः १९३४.



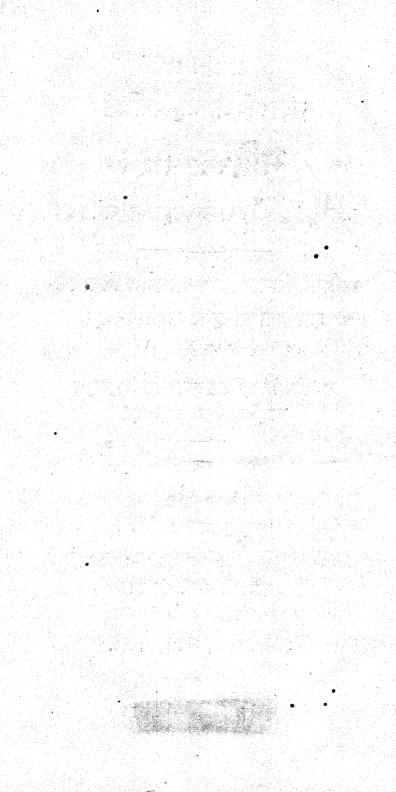

### श्री-भद्दिकाव्य-सुधारणा—

- १. यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र ! व्याकरणम् । स्वजनः श्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत् शकृत् ॥
- २. अ-विदित-श-प-स-विशेषा वाणी वक्रात् विनिर्गता येषाम् । गुद-वदन-विवर-भेदो रदनैरेवोपलक्ष्यते तेषाम् ॥
- ३. अष्टाध्यांची जगन्माता,ऽमर-कोशो जगत्पिता । भट्टि-काव्यं गणेशश्च त्रयीयं सुख-दाऽस्तु वः॥
- ४. शब्द-वाक्य-पद-च्छेद-स्थूलाक्षर-विशेषदक् । सुधारकैः सुधार्यासौ पुस्तक-स्थापने यदि- ॥
- ५. स्थाप्येते गद्य-पद्येषु सच्छात्रानुग्रहेच्छया, । मूलाँदेवार्थ-सिद्धिः स्यात् किं टीकायाः प्रयोजनम् ॥
- ६. अ-संस्कारं वि-कोशं चांऽपच्छन्दश्चानलङ्कृति । नीरसं तद्भवेत्काव्यमित्याहुः काव्य-कोविदाः ॥
- ७. व्याकृत्या कोश्च-छन्दोभ्यामलङ्कृत्या रसेन च । पञ्चकेनान्वितं काव्यं भट्टि-काव्यं विराजते ॥
- ८. व्याकृति-चषके पेयं राम-राज-कथामृतम् । शब्द-वाक्य-पद-च्छेद-स्थूलाक्षर-विशेषदृक् ॥
- ९. सर्वेषामेव ग्रन्थानामेवं भाव्या सुधारणा ।अन्ततः शिक्षण-ग्रन्था अप्येवं स्युः सुधारिताः ॥

कै० वि० ना० शा०.

१ (छापणें). २ (छापली जाते). ३ मूल्यन्थात्, पक्षे बाल-शिष्यात्. ४ माषा-न्तरम्, पक्षे स्पष्टम्.



१-सर्द्हू ग्रंथ छापण्याची न्यवस्था अशी ठेविली आहे कीं—विद्या-र्थ्यांना पदच्छेद करण्यास सुलभ पडावें म्हणून संध्यक्षरावर वैदिक खरित-खराप्रमाणें '।' अशी उमी रेषा दिली आहे; तिचा अर्थ— ज्या अक्षरा-वर ही भें उमी रेषा दिली आहे तें अक्षर उमें चिरून व्याचा पूर्वभाग पूर्वपदांत व उत्तरभाग उत्तरपदांत सामील करावा, असे समजावें. जसें प्रथम श्लोकांत 'इत्युंदाहृतः' आणि 'पितरमुंपागमत्' ह्या दोहोंबर '।' ही रेषा आहे. आतां त्यु=त्य्+उ=त्यु; मु=म्+उ=मु; म्हणजे इत्य्, (इति) उदाहृतः; पितरम् उपागमत् अशीं परें समजावीत. इति याचें इत्यू हें पाणिनीच्या 'इको यणिन' या सूत्रानें झालें आहे; ह्याप्रमाणें पदच्छेद दाखवून सामासिक नामांत शब्द-(प्रातिपदिक) छेदही '-' ह्या चिह्नानें दाखविला आहे. आतां जेथें संघीमुळें '–' ह्या चिन्हानें शब्द-च्छेद्र दाखिवतां येत नाहीं, तेथें संध्यक्षराखालीं वैदिकानुदात्तखराप्रमाणें '–' अशी आडवी रेषा दिली आहे. म्हणजे तीच शब्दच्छेदरेषा खालीं ओढळी आहे. जसें ३ श्लोकांत (सर्वेषु-भृताम्) र्वे यांत वी-इ=र्वे, क्षणजे सर्व-इषु-भृताम् असे जाणावें. येथें सर्व+इषु=सर्वेषु हें पाणि-नीच्या 'आदुणः' या सूत्रानें झालें आहे असे समजावें. खल्पविराम-चिह्नाचा उपयोग करून वाक्येंही निरिनराळीं तोडून दाखिवळीं आहेत? ह्याप्रमाणें मूळ प्रंथाला बाध न येतां वाक्य-पदशब्दच्छेद दर्शविला; परंतु किलेक स्थर्ली 'अभून नृपः' (श्लोक ११). 'स्नीभिर् युतानि' (श्लो० ७), **'ज्ञाता** ऽऽ**ञ्चयस् तस्य'** (श्लोक ११). असा पदच्छेद दाखविला आहे. त्या स्थळी 'अभूचृपो', 'स्वीभिर्युतानि', 'ज्ञाताशयस्तस्य' असेंच पाठकालीं म्हणावें. पदच्छेदबोधापेक्षां संयुक्त पाठ दुर्बोध नाहीं.

आतां पूर्वीच्या आवृत्तीत कित्येक ठिकाणीं मूळ ग्रंथाची व टीकेची बरीच असंबद्धता दिसून आली. त्या ठिकाणीं मूळग्रंथ कायम ठेवून टीकेंतच कोठें कोठें फेरफार केला आहे. किलेक ठिकाणीं टीका कायम ठेवून मूळांत फेरफार केला आहे. जसें १४५५ श्लोकांत 'अस्पर्यत मही-पतेः' असा जयमङ्गलाटीकेचा पाठ आहे, परंतु मिलनाथाच्या टीकेंत 'अस्पर्यत महीपतिः' असा पाठ आढळतो, आणि हा जरी (माझ्या अल्पमतीला ) योग्य वाटतो तथापि सर्व पुस्तकांत जयमङ्गला टीका अस-ल्यामुळें वरीलच पाठ (अस्पर्यत महीपतेः') घेतला आहे आणि दुसरा पाठ 'अस्पर्यत महीपतिः' हा खालीं टीकेंत दिला आहे.

'प्रायेण मुह्यन्ति हि ये लिखन्ति' ह्या नियमाने हा प्रथमच प्रसंग असल्यामुळें प्रकृत पुस्तकांत ज्या कांहीं चुका नजरचुकीनें राहिल्यां असतील, त्या मी विदृद्सुहज्जनांनीं पत्रद्वारा कळविल्यास आदरपूर्वक स्वीकारून आगामी मुद्रणांत सुधारीन.

क० वि० जो०.

Ancourente tellous (5/3)

4 3924; 512 (5/3)

24 243: 24212 (5/3)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

24 24 24 (25)

#### भट्टिकान्यस्य काण्ड-वर्ग-पद्य-संख्याऽनुक्रमः-

| भागाः                            | विभागाः (वर्गाः                                                                                                                                                                                                                                                                     | ) २२                                   | पद्य-                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| (काण्डाः)<br>४                   | व्याकरण-रीत्या परिच्छेदाः (वर्गाः)                                                                                                                                                                                                                                                  | कथानक-रीला सर्गाः                      | संख्य                      |
| `. <u>.</u> .                    | 2-                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १-राम-संभवः                            | ₹                          |
|                                  | <del>                                     </del>                                                                                                                                                                                                                                    | २−सीता-परिणयः                          | 4                          |
| 上海                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३–राम-प्रवासः                          | , · · ·                    |
| संभि                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>V</del>                           | <u> </u>                   |
| ¥-2                              | ५,९७—१०० टाघि, १०१—१०३ प्र०<br>१०४—४ आमधि०                                                                                                                                                                                                                                          | , ५ सीता हरणः राम-<br>प्रवासः          | \                          |
|                                  | २-५-७,प्र०,८-१०दुहादि-दिकमीधि०<br>११-१५ प्र०, १६-३४ सिजधि०<br>१५-३९ श्रमधि०, ४०-४५ प्र०                                                                                                                                                                                             |                                        | 28                         |
| २−अथिकार−काण्डः प्रकीर्ण-मिश्रः− | ४६—६७ क्रत्याधिर्व, ६८—७० प्रव<br>७१—८६ निरुपपदक्कद्विर, ८७—<br>९४—१०८ खजिध्व, १०९—१११<br>डाधिर, ११२—१४३ सोपपदक्कद्विर<br>२-१—२७ ताच्छीलिककुद्विर, २८—३३<br>निर्धिकारकुद्धिर ३४—६७ भावेकतेर<br>कृद्धिर, ६८—७७ स्त्रीलिङ्गाधिर, ७८<br>—८५ कृद्जिर, ८६—९० प्रर, ९१<br>—१९९ ङिस्वाधिर, | ७-सीता-ऽन्त्रेषणम्                     | 80                         |
| २–अधिकार                         | इ-१—६९ आत्मनेपदाधि०, ७०—८४ कारकाधि०, ८५—९३ कमेप्रवचनी याधि०,९४—१३१ अनभिहितेऽधि०,४-१—७ प्र०, ८—११ सिचिवृद्ध्यि०,१२—२२ इट्पप्तिवेधाधि०,२३—५७ इड्विध्यिथ०,५८—६६ सत्वाधि०,६७—९१ षत्वाधि०,९२—१०९ णत्वाधि०,११०—१३७ प्रकी०-                                                                | ९-मारुति-संयमः                         | <b>१</b> ३!<br><b>१</b> ३! |
|                                  | १अलङ्कार-दर्शनम्शब्दाऽलङ्कारः                                                                                                                                                                                                                                                       | १०-सीताऽभिज्ञानद्रर्शुनम्              | 191                        |
|                                  | १—२१; अर्थोऽलङ्कारः २२—७४;                                                                                                                                                                                                                                                          | ११-लङ्कागतप्रभातवर्णनम्                | ४।                         |
| १-प्रसन्न-<br>काण्ड:-            | २—माध्य—प्रदर्शनम्                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२-विभीषणाऽऽगमनम्                      | 4                          |
| 7.0                              | ₹—भावेकत्व—प्र०े<br>४—भाषा—समावेद्याः                                                                                                                                                                                                                                               | १ <b>३-सेतुबन्धनम्</b>                 | 5,                         |
|                                  | १──लिक्र्—विलिसतः (पू. भू. का.)─                                                                                                                                                                                                                                                    | १४–शर-बन्धः                            | ११                         |
|                                  | २─लुङ्─वि० (सा. भृ. का.)─                                                                                                                                                                                                                                                           | १५-कुम्भकर्ण-वधः                       | १२                         |
| ४-तिङग्त-काण्डः-                 | ३—ऌट्र—वि० ( <i>─</i> भ. का.)—                                                                                                                                                                                                                                                      | १६-रावण-विलापः                         | 8                          |
| इ                                | ४ — लङ् — वि० (अ. भू. का.) —                                                                                                                                                                                                                                                        | १७ वधः                                 | 88                         |
| ו קו                             | ५—लट् —वि० (वर्त. का.)                                                                                                                                                                                                                                                              | १८-विभीषण-प्रलापः                      | *<br>ર                     |
| नुस                              | ६ — लिङ् — वि० (विध्यर्थः)                                                                                                                                                                                                                                                          | १९-विभीषणाऽभिषेकः<br>२०-पीना-प्रमासन्य | र<br>इ                     |
| \]                               | ९—लोट्—वि॰ (आज्ञार्थः)<br>८—उद्यक्ति (सं. र्थः)                                                                                                                                                                                                                                     | २०-सीता-प्रलाख्यानम्<br>२१संशोधनम् •   | ۲<br>2                     |
| 1                                | ८—ऌङ्—वि॰ (सं. थैंः)<br>९—ऌइ—वि॰ (अ. भ. का.)                                                                                                                                                                                                                                        | २२-अयोध्याप्रद्धागमनम्                 | ફ                          |
|                                  | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22                                     | <b>१</b> ६२१               |

### श्लोकानुक्रमणिका—

| श्लोकाः                     | ,     | ज्ञेकाङ्काः. | <i>श्चोकाः</i>                |               | <b>%</b>                              | ोकाङ्काः. |
|-----------------------------|-------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|
| अ.                          |       |              | अटाट्यमानः •                  | • • • ,       | •••                                   | 980       |
| अकम्पनस्ततो०                | •••   | 9940         | अतत्वरच तान्                  | •••           | •••                                   | 9289      |
| <b>अ</b> कुप्यदिन्द्रजित् • |       | 93.06        | अतस्तम्भद्यम्                 | •••           | •••                                   | १२६८      |
| अकूर्दिष्ट व्यकारी च०       | •••   | १२२६         | अताप्यस् <del>योत्त</del> मम् | •••           |                                       | ३२४       |
| अकृष्टपच्याः ०              | •••   | ३४९          | अतिकायाद्विना०                | •••           | •••                                   | १३०७      |
| अकोकूयिष्ट० 🔭               | •••   | १२९५         | अतिकाये हते                   | •••           | •••                                   | १३०६      |
| अकुधचाभ्यधाद्               | •••   | 9200         | अतिकान्ता त्वया               | •••           | •••                                   | 9488      |
| अक्रेश्यमसिना               | •••   | ५१२          | अतिप्रियत्वात्०               | •••           | •••                                   | ४०३       |
| अक्षारिषुः शराम्भांसि       | •••   | ६८१          | अतीते वर्षुके०                | •••           | •••                                   | ४५२       |
| अक्षेमः परिहासोऽयम्         |       | ३०६          | अतुल्यमहसा०                   | •••           | •••                                   | २१२       |
| अक्ष्णोः पतन्नील०           | •••   | ९२०          | अतुषत्पीठम्०                  | •••           | •••                                   | ११८९      |
| अखण्ड्यमानम्                | •••   | ९४८          | अतुष्यन्नमराः सर्वे           | •••           | •••                                   | १३९३      |
| अगाधत तती                   |       | ५४३          | अतृणेद्र शक्रजित्             | •••           |                                       | 9369      |
| अगोपिष्टां पुरीम्॰          | •••   | १२९४         | अतौत्सीद्भदया                 | •••           | •••                                   | 9396      |
| अग्निः प्रमादेन०            | •••   | ९५५          | अथ क्षमात्                    | •••           | •••                                   | ४९२       |
| अग्निचित्सोम॰ •••           | •••   | ४१९          | अथ जगदुरनीचैः                 | •••           | •••                                   | २७        |
| अग्निष्टोमादि॰              |       | ७५२          | अथ तमुपगतम्                   |               | •••                                   | 9096      |
| अमीनवरिवसंश्व               |       | १३९७         | अथ तीक्ष्णायसैः               | •••           | •••                                   | १८६       |
| अप्रयाहितजनप्रहें •••       | •••   | ७८४          | अथ दहशुः                      | •••           |                                       | ८६०       |
| अग्रसिष्ट व्यधाविष्ट०       |       | १२४३         | अथ नयन०                       | •••           |                                       | 660       |
| अघानि ताडका॰                | •••   | २२३          | अथ पुरुजवयोगात                | [             | •••                                   | ८२        |
| अधुरंस्ते महा०              | •••   | 9806         | अथ मृदु॰                      | ₹3. v<br>∴••• | •••                                   | ८७४       |
| श्रद्भदेन समं               |       | १२५८         | अथ लक्ष्मण०                   |               | •••                                   | 642       |
| अङ्गदेनाऽहसाताम् •••        | •••   | 9296         | अथ छुलित•                     |               | •••                                   | ८२४       |
| अचूर्णयच यूपाक्षम्          | •••   | १४२५         | अथ स वल्क॰                    | •••           | •••                                   | ८११       |
| अच्छेतां च महाऽऽत्मान       |       | १२७२         | अथ ससंभ्रम॰                   | •••           |                                       | १६२०      |
| अजिघ्रत्तम्॰ •••            | •••   | ६९           | अथ संपततः ॰                   | •••           | •••                                   | ঀ৽৽ৢ      |
| <b>अ</b> जिघ्रपंस्त्यैव०    | • • • | 9290         | अथाधितोरस्कम्                 | •••           |                                       | 947       |
| अजिहदत् सः ०                | •••   | 9389         | अथानुकूलान्                   | •••           | •••                                   | ९२२       |
| अजीगणद्दारा॰ •••            |       | 60           | अथाऽऽयस्यन्                   | •••           |                                       | २६६       |
| अज्ञवन्नोत्सहेथाः ०         | •••   | १५१६         | अथार्ध्य मधु०                 |               |                                       | 369       |
| व्यक्षित्र सार्यस्य सार्    |       |              |                               | State St.     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |           |

| श्लोकाः                    |             | Yaliyad<br>Qirlin | श्लोकाङ्काः. | श्चोका;                            | ,          | श्रोकाङ्गाः.  |
|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------------|
| <b>अथाऽऽ</b> लम्ब्य        | •••         | •••               | ३२६          | अनुजिज्ञासतेवाऽथ                   |            | ५७७           |
| <b>अथाऽऽ</b> छलोके         | •••         | •••               | 49           | अनुमन्ताखहे नावां                  | •••        | 9693          |
| <b>अ</b> थास्तमासेदुषि     | • • • •     | •.••              | 664          | अनुष्ठाय यंथादिष्टम्               | •••        | १५४९          |
| अथोपशरदे                   | •••         | •••               | ४४८          | अन्तोद्यं न तत्रास्ति              | •••        | રૂ ૪५         |
| <b>अदा</b> लिषुः द्वीलाः   |             |                   | १२१९         | अनेकशो निर्जित ॰                   |            | ৩९            |
| <b>अ</b> दिहंश्वन्दनैः     | •••         |                   | 9800         | अन्तःपुराणि पौलस्त्यम्             |            | 9884          |
| अदीदिपत्ततो वीर्थ          | म्          | •••               | १२६३         | अन्तर्घत्स्व रघु०                  |            | २१५           |
| <b>अ</b> दक्षताम्भांसि     |             | •••               | ३७           | अन्तर्निविष्टो                     | •••        | ٤.            |
| <b>अ</b> हर्यन्ताऽनिमित्त  | तानि        |                   | १४४६         | अन्याऽऽसक्तस्य                     | •          | 606           |
| <b>भदे</b> वीद्बन्धु०      |             | •••               | ६६४          | अन्ये त्वलङ्घिषुः '                | •••        | 939₹          |
| अदोहीव                     |             |                   | ३२५          | अन्यान्यं सा                       |            | ५४८           |
| अद्धि त्वं पश्चमव्य        | <b>म्</b>   | •••               | १५४२         | अन्वनैषीत्ततो०                     | •••        | ४२८           |
| <b>अद्यो</b> द्विजान्      | •••         | •••               | <b>६</b> 9   | अन्वयाऽऽदि॰                        |            | ८०५           |
| अय सीता मया                | •••         |                   | ६४२          | अपक्रकुम्भाविव                     |            | ९७३           |
| अद्राष्ट्रां तं रघु०       |             | •••               | 9२२०         | अपध्यमायती                         |            | १४६३          |
| <b>अ</b> धर्मानात्रसः      | •••         | •••               | 9३८०         | अपप्रथद्भणान्                      |            | 9243          |
| अधिगतमहिमा                 | •••         | •••               | ८८२          | अपमन्युस्तती •                     | •••        | न <b>५०</b> १ |
| अधिजलिध                    | 000         | •••               | ८७६          | अपरिमितः                           |            | ८७१           |
| <b>अधि</b> ज्यचापः         | € ( Ø       |                   | 46           | अपरीक्षित॰                         | •••        | ८५०           |
| अधि रामे                   | •••         | •••               | ६३५          | अपलापयमानस्य                       | 9:00       | 465           |
| अधीयन्नात्म०               | •••         | •••               | २४६          | अपहरदिव                            | •••        | ८७५           |
| अध्यगीष्टार्थं <b>॰</b>    |             | •••               | १२६९         | अपि तत्र रिपुः '                   | •••        | 9400          |
| अध्यङ् शस्त्र०             | •••         | •••               | २१९          | अपि स्तुह्यपिसेघा०                 | •••        | ६३४           |
| अध्यायच्छकजित्             |             | •••               | १३७७         | अपिस्फवत्स्वसामर्थ्यं              |            | 9260          |
| अध्यासिसिषमाणे             | ·           | •••               | 400          | अपूजयंश्चतुर्वकम्                  | •••        | 9349          |
| अध्यासीत्                  | •••         | •••               | ५९९          | अपूजयन् कुलज्येष्ठान्              |            | 93×c          |
| अध्युवास रथम्              | <b>:</b> :: | •••               | ११४३         | अपूपुजन् विष्टरः •                 | •••        | ५३            |
| <b>अ</b> ध्वरेष्वप्रि      |             | •••               | 988          | अपूरयन्नभः                         | •••        | 9803          |
| <b>अ</b> ध्वरेष्विष्टिनाम् | •••         | •••               | २६२          | अपृष्टो नु त्रवीति                 | •••        | 9804          |
| <b>अनं</b> सीचरणौ          | c: ;        | •••               | ७२४          | अपौहद्वाणवर्षम्                    | •••        | 9838          |
|                            | •••         | •••               | १२०६         | अप्रतिस्तब्ध॰ •••                  | •••        | ७६२           |
| अनर्दिषुः कपि०             | •••         |                   | •१२१६        | अवभाजततः 🏎 🖰                       | •••        | १२६४          |
| <b>अ</b> निमित्तान्यथा०    | •••         | •••               | १३५५         | अबिभ्रजत्ततः 🚗 😘                   | <b>.</b> . | १२७४          |
| 그는 경기가 되는 것이 그렇게 가득하다.     |             | •••               | 9009         | अभायत यथा० 🚥                       | •••        | ५४४           |
| <b>अनुजानी</b> हि          | •••         | •••               | १५३२         | अभावे भवताम् 🐝                     | •••        | ५११           |
|                            |             | 医多性畸体的            |              | 그리는 살이 그런 어느 있습니다 그는 것들어 하셨다면 입니다. |            | - 150 WESTERN |

| . श्लोकाः            | श्लीकाङ्काः | .   श्लोकाः                                   | श्लोकाङ्काः. |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|
| क्षभिज्ञानं •••      | ४८४         | अवसंज्ञरुचिम्                                 | ··• (84)     |
| अभियोतिष्यते         | <b>६३</b> ° | अवसायो० ⊷ 🚥                                   | ३७२          |
| अभिनच्छत्रु॰         | 989         | अवसाव नगेन्द्रेषु 👑                           | ४३०          |
| अभिन्यविक्षयाः •••   | ६२          | अवसितं हसितम्                                 | ••• ३१६      |
| अभिमानफलं जानन्      | ৩৭১         |                                               | 9978         |
| अभिमानफलं प्रोक्तम्  | '           | अवाक्बिरसम् •••                               | 989          |
| अभियाता 🛶 🙃          | ८३०         | 00.5                                          | ··· ६८२      |
| अभिष्यन्तः •••       | ু<br>০১১    |                                               | 9980         |
| अभीषयन्त ै ••••      | 40          | ४ अवाद्वायुः                                  | ६०३          |
| अभृत्रपो 🕶           |             |                                               | ••• 9२४२     |
| अमेदि च शरैः         | 9२४         | इ अवीततृष्णो० •••                             | ९०१          |
| अभैषुः कपयो॰         |             |                                               | 9998         |
| अमंस्यत भवान्        | ૧૫૭         | ७ अव्यष्रमुप • •••                            | <b>'</b>     |
| अमन्थीच परानीकम्     | 9२२         | -40 11                                        | ६९२          |
| अमर्षितमिव           | ५३          | ८ अशनिरयम्                                    | ZVV          |
| अमर्षों मे परः       | ৭३২         | ~                                             | ••• ६१६      |
| अमलमणि॰              | 904         |                                               | ··· 9443     |
| अमितम्पचम् ् •••     | ३८          |                                               | .ઃ. ૧૦૦      |
| अमृडित्वा            | . પેર       |                                               | १३६३         |
| अम्भांसि हक्मकुम्मेन | 947         |                                               | १२३५         |
| अयुक्तमिदमिखन्ये     | 939         | <del></del>                                   | १४२३         |
| अयं नियोगः पत्युस्ते | 94x         | (2), 네트리트(프로프트 프로그리트 프로그리트                    | રહેષ         |
| अयं मैथिल्यभिज्ञानम् | <b>६</b> ६  |                                               | 9248         |
| अरण्ययाने ० •••      | 93          |                                               | १४३६         |
| अरविन्दरेणु - • •    | · 903       |                                               | 9846         |
| अरासिषुः •••         | · ६८        |                                               | ٠ ٩ ١        |
| अरोदीदाक्षसानीकम्    | 939         |                                               | ८०९          |
| अर्थेन संमृता        | 933         |                                               | E48          |
| अर्थोत्थिता० 🙃       | ९०          | 하는 사람들이 하일이 얼마나 얼마나 되었다면서 하다 하셨다고요?           | ં ૧૦૬૬       |
| अलिगणविलोल॰ •••      | १०३         |                                               | २८८          |
| अलोठिष्ट च भू०       | ৭২३         |                                               | ं १०२९       |
| अवगार्ड गिरिजालम्    | ৭০३         |                                               | ee 84        |
| अवग्राहे 💀 🚜         | ४८          |                                               |              |
| अवस्यपाव्यम् •••     | ३५          |                                               | .,. 9349     |
| अवश्यायकणा०          | રૂપ         | [1] 그리는 10 전 10 | 9098         |
|                      |             | 하는데 그리다 얼마를 잃었다.                              |              |

| <i>?</i> छोकाः               |     | श्लोकाङ्घाः. | ्र <b>ोकाः</b>           |     | ष्ट्रोकाङ्काः. |
|------------------------------|-----|--------------|--------------------------|-----|----------------|
| अस्तुवन् बन्दिनः             |     | १३५४         | आव्यंकरण॰                |     | ४०५            |
| अस्तृणादधिकम्                |     | 9886         | आतिथ्यमेभ्यः             |     | <b>ূ</b>       |
| अस्रीकोऽसा० 🕰                |     | १६७          | आतिष्ठद्भ०               | ••• | १५२            |
| अस्पन्दिष्टाऽक्षि            | ••• | 9206         | आत्मनः परि॰              |     | ५२०            |
| असाकमुक्तम्                  | ••• | १२५          | आत्मम्भरिस्त्वं          | `   | ξo             |
| अस्यन्दन्निन्दु०             |     | ६०८          | आत्मानमपजानानः           |     | 466            |
| अस्यन्नरुष्०                 |     | <b>১</b> ६७  | आत्रिकृटम्               | *** | ८०३            |
| अससचाऽऽहतो                   | ••• | १२६५         | आददीष्वं महाहाणि         |     | 9406           |
| अस्राक्षुरसम्                |     | ९९           | आदरेण गमं                |     | ४९०            |
| अहं राम०                     | ••• | ३३९          | आदिक्षदादीप्त॰ ***       | 488 | c's            |
| अहं शूर्पणला                 |     | 900          | आदिदेश स                 | ••• | 9933           |
| अहं खप्रक् •••               | ••• | ४५९          | आदत्यस्तेन               |     | <b>३</b> ४६    |
| अहं तु ग्रुश्रुवान्          | ••• | ४२७          | आनन्द्यिष्यदागम्य        |     | ૧૫७૬           |
| अहं न्यवधिषम्                | ••• | ३०७          | <b>आनन्दितारस्त्वाम्</b> |     | 9608           |
| अहमन्त०                      | ••• | २८२          | आपिङ्गरूक्षो             |     | ં પહ           |
| अह्त धने                     | ••• | ८४६          | आपीतमधुका                | *** | २५३            |
| अहो जागर्ति                  | ••• | १४६९         | आप्तारी भवता             | ••• | 9496           |
| अहौषीत्कृष्ण०                | ••• | १२७७         | आप्यानस्कन्ध             | ··· | २३९            |
| आहिषातां रघु॰                | ••• | १४२          | आबद्धनेत्रा०             | ••• | ९०७            |
| आंहिष्ट तानसंमान्य           |     | 9209         | आबद्धभीम०                | ••• | ११२            |
| आः कष्टम्                    | ••• | ३०२          | आबध्नन् कपि॰             |     | 9846           |
| आकक्ष्यीमि यशः               | ••• | 933          | आमन्त्रयेत् तान्         | ••• | 9400           |
| आख्यन्मुनिस्तस्य             | *1. | 98           | आमिक्षीयं द्धि॰          |     | १९५            |
| आख्यातासि हतम्               | ••• | 9604         | आमुश्रद्धमे              |     | 934 <b>2</b>   |
| आघूर्णिष्टां क्षतौ           | ••• | 9288         | आयान्सः खफल०             | ••• | १५९०           |
| आवृत् मेरीः                  | ••• | १३५३         | आयाससंभवाऽरुण            | ••• | 9026           |
| आचचक्षे च वृत्तान्तम्        | ••• | - ११२०       | आयिष्ट मारुतिम्          |     | 9264           |
| आचाम्यं सम्ध्ययोः            | ••• | ३५६          | आयोधने स्थायुकम्         | ••• | ४९             |
| आचिक्याते च भूयोऽपि          | ••• | 9994         | आरामदर्शनात्             | ••• | ६३७            |
| आचिचाय स तैः                 | ••• | 9998         | आरूढं च सुवेलम्          |     | 9088           |
| आच्छादयन् व्यलि              | ••• | 9389         | आरूढबाण ०                | ••• | १०६४           |
| आजझंस्तूर्य••• •••           | *** | 9958         | आरोक्ष्यामि युगान्त      | ••• | १३४६           |
| आज्ञां कारय                  |     | ६२६          | आर्चीद्विजातीन् •••      | *** | ે૧પે           |
| आज्ञां प्रतीषुर्             | ••• | १२५          | आच्छेन् वासम्            | ••• | १३५६           |
| <b>भा</b> टाव्यताऽवस्त्याऽसौ | ••• | 9839         | आलिङ्गितायाः             | ••• | ८९७            |
| 선생님의 목가 난 경상하다하는데 사무를        |     |              |                          |     |                |

| ः श्लोकाः                              |                 | 4 Š         | खोकाङ्काः           | श्लोकाः                          |                |             | श्लोकाद्धाः  |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| <b>आ</b> लोकयत्स <b>्</b>              |                 |             | 9880                | इत्थं ज्ञवादम्                   |                | 10 m m 10 m | * <b>6</b> 3 |
| आलोचयन्त्रो                            |                 | Assessed to | ጸወጸ                 |                                  | •••            |             | <b>३</b> ९०  |
| <b>आवरीतु</b> मिवा०                    | •••             |             | ६९७                 | इदं नक्तंतनम्                    | 393            |             | 308          |
| आवासे सिक्त०                           | .9.4.6          |             | २७३                 | इदमधिगतम्                        | ***            |             | 1623         |
| आशङ्कमानो •                            |                 |             | २९७                 | इन्दुं चषक                       |                |             | ५८१          |
| आशासत ततः                              |                 |             | <b>११</b> ४७        | इन्दोः स्यन्दिष्यते              |                |             | <b>१३</b> २१ |
| आशितंभवम्                              | « <b>e</b> opop | (a.a.       | at the court of the | इषुमति रघुसिंहे                  | •••            |             | *** 3€       |
| आशीभिरभ्यदर्य                          | •••             | •••         | २४                  | इह सा व्यळिपत्                   | •••            |             | 378          |
| <b>आ</b> ग्रश्रूषन् ः •                |                 |             | ५७८                 | इहाऽजीव दुहैव त                  | वस्            | • • • •     | ঀঽড়ৢৢ       |
| आश्चर्य यच यत्र ह                      | वास्            |             | 9498                | इहाऽऽसिष्टा•                     |                |             | 3.05         |
| आश्चर्य यच यत्र र                      | बी.             |             | 9444                | 1.44° *                          | <b>≨</b> .     | 75.         | - A.         |
| आश्वसीदि <b>व</b>                      | •••             | •••         | ७२९                 | ईक्षांचकेऽथः                     |                | 1 Mars      | १०८६         |
| आश्वस्याऽसः                            |                 | • • •       | ্ত্ত                |                                  | •••            |             | 922          |
| आधासयांचकाराऽ                          | श्र             | ••••        | 1995                | ईं व्याविहाणाः                   | •••            |             | 668          |
| आससज भयम्                              | ***             | •••         | ११७२                | ईश्वरस्य                         | •••            | E           | ६५७          |
|                                        |                 | •••         | े १०३               | <b>ईषदाळाड्डारो</b>              | •••            | ,           | 496          |
| आसीद् द्वारेषु                         | ***             | • • • •     | १४०३                |                                  | ਤ.             |             |              |
|                                        | •••             |             | 1884                | उक्तवन्तौ ततो रा                 | 19.7           | •••         | 9898         |
| आस्ते सरन्                             |                 | • • •       | ३४३                 |                                  | •              |             | 9438         |
| आस्फावताऽस्य                           | •••             | •••         | 9386                | उक्षान्प्रचक्कु•                 |                | •:•         | د.<br>وی     |
| <b>आस्यन्</b> प्रवङ्गमाः               | •••             |             | 9348                | <b>उग्नं</b> पर्या <b>ऽऽकुले</b> |                | •••         | 989          |
| आख सार्क म्या                          | ***             | • • • •     | ६३१                 | उग्रंपर्येन                      |                | •••         | 339          |
| आहूय रावणो                             |                 |             | ७१९                 | उच्चल्नाते मस्टेना               | 200            | •••         | 9900         |
| "1627의 열실된 발견한 "구입상의 2010년 1 2010년 1 2 | •••             | •••         | २१०                 | उच्चरुनुः परि०                   | 6.2            | •••         | १०३९         |
|                                        | •••             | ***         | े ३१६               | उचिक्यिरे पुष्प०                 |                | ***         | 920          |
| आहास्यते विशङ्को                       | •••             |             | १३१५                | उचैरश्चित०                       |                | •••         | ७१३          |
|                                        |                 |             |                     | उचैरसौ राघवम्                    |                | •••         | ં હ          |
| इच्छ स्नेहेन                           | ~?• <b>"•</b>   | •••         | ६२०                 | उचै रारस्यमानाम                  |                | •••         | २७९          |
| इच्छन्सभीक्ष्णम्                       | ***             | •••         | 9090                | <b>उच्छ्रायवान्</b>              |                | •••         | ४७१          |
| इच्छा मे परमानर                        | देः             | 444         | १५२५                | उजुगूरे ततः                      | 000            | •••         | 9998         |
| इतरो रावणादेषः                         | ***             | •••         | ६४८                 | उत्तराहि                         | 6 0 7<br>• • • | •••         | ६४९          |
| इति चिन्ता०                            | •••             | •••         | ६५२                 | उत्तिष्ठख मते                    | •••            | •••         | 9486         |
| इति निगदितः                            | •••             | •••         | 936                 | उत्तीर्णै वा                     | •••            |             | ३८६          |
| इति ब्रुवाणो                           |                 | •••         | း နှစ်              | ं डत्तेरिथ समुद्रम्              | ***            |             | 993%         |
| इति वचनमसौ                             | •••             | ****        | 9096                | डत्पत्य खम्                      |                |             | े २१३        |
| भट्टि॰ २                               |                 |             |                     |                                  |                |             |              |

| ्रको <b>काः</b>               |       | श्लोकाङ्काः  | ं श्लोकाः            |      |                                         | स्रोकाङ्काः    |
|-------------------------------|-------|--------------|----------------------|------|-----------------------------------------|----------------|
| डॅह्पातजं छिद्रम् 🚥           | •••   | 9009         | ऊर्णुनाव स           |      | •••                                     | 9909           |
| उत्पाताः प्रावृतन् 🟎          | •••   | १२०७         | ऊर्घं मुहूर्तादहो    |      | •••                                     | 9486           |
| उत्सुकानीयतां 🔐               | • • • | १५३८         | ऊर्घ म्रिये मुहूर्ता | द्धि | •••                                     | १४९४           |
| उदक् शत• •••                  |       | ४८५          | <b>ऊहिरे मू</b> र्भि | •/•• |                                         | ११५९           |
| उदक्षिपन् पष्ट०               | •••   | 995          |                      | ऋ.   |                                         | 100 grant 2007 |
| उदजीवत् सुमित्राभूर्०         | •••   | 9889         | ऋग्यजुषम्            | •4.  | •••                                     | १४७            |
| उदतारिषुः                     | •••   | १२१४         | ऋणाद्वद्ध ॰ •••      | ***  | •••                                     | ६४५            |
| उदतारी <b>दुदन्वन्तम्</b>     |       | 9989         | ऋद्धिमान् राक्षसो    | Q    | •••                                     | 686            |
| उद्पतद्वियत् •••              |       | ८२८          | ऋषभोऽद्रीन्          | •••  | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 9224           |
| उदरे चाऽजरन्नन्ये             | •••   | १२३१         | ऋष्यमूकम्            | •••  | •••                                     | ४११            |
| उद्यंस्यति हरिर् •••          | •••   | १३०९         | ऋष्यमूके             | •••  | •••                                     | ३४१            |
| उन्नसं दधती 🚥                 | •••   | 946          |                      | ए.   |                                         |                |
| उन्नयानिध० •••                | •••   | ४७१          | एकः पदाितः           | •••  | •••                                     | 920            |
| उन्मीलिष्य <b>ति चक्षुर</b> ० |       | 9393         | एकहायन०              | •••  |                                         | ३७६            |
| उन्मुच्य स्नजम्               |       | १४९२         | एकेन बहवः            |      | •••                                     | ६८८            |
| उपशाम्यतु ते बुद्धिः          |       | १५३५         | एकेन वाली            |      |                                         | ९६८            |
| डपश्ररम्                      | •••   | ६२९          | एकेन सन्धिः          |      | •••                                     | ९६६            |
| उपाझ्यकुरुताम्                | •••   | ३९६          | एको द्वाभ्याम्       |      |                                         | ७९७            |
| उपारंसीच                      | •••   | ५९६          | एता दैवानु०          | •••  | •••                                     | ४४३            |
| उपासांचिकरे                   | •••   | २९०          | एते ते मुनिजन०       | •••  | •••                                     | १६१२           |
| उपास्थितैवमुक्ते              | •••   | ३३३          | एतौ स्म मित्रावर     | णौ   | •••                                     | ६८             |
| उपास्थिषत् •••                | •••   | ७६८          | एवं युवां सम         | •••  |                                         | 9 ६ 9 9        |
| उपेक्षणीयैव                   |       | ९५८          | एवं विजिग्ये ताम     | ζ    |                                         | 9968           |
| उपेक्षिता देव०                | •••   | ९२७          | एष पेक्ष्याम्यरीन्   | •••  |                                         | १३४३           |
| उपेक्षिते वालि॰               |       | ९४६          | एष प्रावृषि •••      | •••  | •••                                     | २३७            |
| उभावकृन्तताम्                 | •••   | 9840         | एष रावणिः            |      |                                         | १२७०           |
| उभौ मायां व्यतायेताम्         | •••   | १४५१         | एष शोकच्छिदो०        |      |                                         | ४६१            |
| उल्का दहिशोरे                 | •••   | , १०८९       | एष्टारमेषिता         | •••  | •••                                     | ४०७            |
| <b>छवाच चैनं क्षणदा</b> ०     | •••   | 9093         |                      | Ù.   |                                         |                |
| उवाच मारुतिः                  | •••   | ५१०          | ऐक्षिष्महि           |      |                                         | ३०५            |
| उष्णीषं मुमुचे                | •••   | <b>9</b> 9६३ | ऐद्विप्रवदमानैः      |      |                                         | ५७२            |
| उह्येरन् यज्ञपात्राणि         | •••   | १५१०         | ऐन्द्रेण हृद्ये      | •••  |                                         | 9240           |
| <b> 37.</b>                   |       |              | ऐ वाचं देहि          | •••  | . ·                                     | 42             |
| ऊचे संवरिषीष्ठाः              |       | 900          | ऐषीः पुनर्जन्म       | •••  |                                         | 96             |
| ऊर्जेखलं हस्ति॰               |       | 930          | ऐहिष्ट तं कारयित     | म    |                                         | 99             |
|                               |       |              |                      |      |                                         |                |

| श्लोकाः               |       | श्लोकाङ्काः | श्लोकाः                 |     | <b>स्टोकाङ्गाः</b> |
|-----------------------|-------|-------------|-------------------------|-----|--------------------|
| ओ.                    |       |             | कुमुद्वन०               | ••• | ८७८                |
| ओजायमाना              | •••   | २५९         | कुम्भकर्णस्ततो          |     | <b>१२०</b> २       |
| ओषांचकार              | •••   | २९२         | कुम्भकर्णसुतौ           | ••• | १२९३               |
| ઔ.                    |       |             | कुम्भकर्णे हते          |     | 9393               |
| औष्ण्यं खजेन्मध्य०    | •••   | ९९५         | कुम्भकर्णो रणे          |     | १३२२               |
| <b></b>               |       |             | कुरु बुद्धिम्           |     | 996                |
| कः कृत्वा रावणा॰      | •••   | 200         | कुर्याद्योगिनम्         |     | ४४४                |
| कः पण्डितायमानः       |       | २५८         | कुर्यास्तथा येन         | •   | ९३४                |
| कथं दुष्टः ःः •       | • • • | ४२३         | कुर्वन्ति परिसारिण्यः   | ••• | ४४१                |
| कथं न्वजीविषुस्ते च   | •••   | 9248        | कुर्वन्तो हवम्          | ••• | ४९५                |
| कपयोऽविभयुः •••       | •••   | १४०४        | कुलभार्याम्             | ••• | ५६क                |
| कपितोयनिधीन्          |       | ८३७         | कृतं सर्वं यथोद्दिष्टम् | ••• | - १५१५             |
| कपिनाऽऽम्भोधि • • • • |       | ६७९         | कृताभिषेको॰             | ••• | ९८१                |
| कपिपृष्ठगतो           | •••   | ८५३         | कृती श्रुती             | ••• | १३४                |
| कपिर्जगाद             | •••   | 609         | कृते कानिष्ठिनेयस       | 666 | <b>२</b> ६७        |
| कपिश्रङ्कमणो          |       | ४५०         | कृते नोपकृतम्           | ••• | 440                |
| कमण्डलुकपालेन         | •••   | २४५         | कृतेषु पिण्डोदक०        | ••• | 994                |
| कम्बृनथ समाद्ध्मुः    |       | 9000        | कृते सौभागिनेयस्य       | ••• | १७३                |
| कम्राभिरावृतः         | •••   | ४५८         | कृतैरपि दढः             | ••• | 9908               |
| करिष्यमाणम्           |       | १९२         | कृत्वा कर्म             |     | ६६९                |
| करोति वैरम्           | •••   | 9098        | कृत्वा लङ्का॰॰ •••      |     | २०९                |
| क्रणेजपैराहित         | •,•   | ८९          | कृत्वा वालि॰ •••        |     | - ४१२              |
| कर्तासि कार्यम्       | ,,,   | ४६६         | कृशानुवर्षमण्यधि०       |     | ९४०                |
| कलहरिकण्ठ०            |       | १०५३        | कृषीढुं भर्तु ॰ •••     |     | ७५०                |
| कल्पिष्यते हरे        | •••   | 9396        | केचित्संचुकुद्धः        | ••• | ११७३               |
| का त्वमेकाकिनी        |       | २४९         | केचिद्वेपथुम्           | ••• | 969                |
| कान्ता सहसाना         | •••   | ८२६         | केचित्रिनिन्दुः         | ••• | ९२                 |
| कान्ति खाम्           | •••   | ५९१         | केन संभावितम् ,,,       | ••• | १३१९               |
| कामो जनस्य            | •••   | १५२०        | केन संविद्रते नाऽन्यः   | ••• | १४८६               |
| कार्यसारनिभम् •••     | •••   | ४६७         | केन संविद्रते वायोर्    | ••• | ५५९                |
| काल्यमिदं विहितम्     |       | १६२५        | केनापि दौष्कुछेयेन      |     | ५२३                |
| किंचित्रोपावदिष्टासौ  | •••   | 400         | केशानछिश्चिषुः •••      | ••• | ११८४               |
| किं दुर्नथैस्त्वय्यु० | •••   | ९९९         | कोट्या कोट्या पुर०      |     | १०९७               |
| कुण्डपाय्यवताम् •••   | •••   | ३५८         | कोऽन्योऽकर्त्स्यदिह     |     | १५८४               |
| कुतोऽधियास्यसि        | 1     | ६३२         | कोपात्काश्चित्          | ••• | ુ પ્રહાય           |

| ः श्लोकाः                     | 76      | ोकाङ्काः<br>• | श्रोकाः                   | 2.2%                                    | श्लोकाङ्घाः                   |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| कौशल्ययाऽसावि •               | ***     | 98            | गते त्वयि पथानेन 🚙        | •••                                     | 9600                          |
| कियासमारम्भ०                  | 444     | ९९३           | गतो वनं श्वी              | •••                                     | ुरु                           |
| कियेरंश्च दशास्येन 🖦          | • • •   | 9403          | मत्वाथ ते प्रुरीम्        |                                         | 9498                          |
| क्रीडन् भुजज्ञेन              |         | 9094          | गदा शकजिता                | •••                                     | 9908                          |
| कुद्धाननुनयेः                 |         | १५२४          | गन्तारः परमां श्रीतिस्    | ***                                     | 1408                          |
| कुद्धोऽदीपि                   | •••     | 333           | गन्तुं लङ्कातीरम् 🐗       | •••                                     | १०३०                          |
| कुष्यन् कुलम्,                |         | २३            | गम्भीरवेदिनः              |                                         | 9069                          |
| ऋ्राः किया ग्राम्य०           |         | 550           | गम्भीराः प्रावहन्         |                                         | ্ৰস্থত                        |
| क्रिष्टाऽऽत्मस्त्यः           |         | ९७५           | गरुडानिल०ू्, •••          |                                         | ८३४                           |
| क्क च ख्यातो रघो०             | . 12    | 9948          | गर्जन् हरिः               | 70.                                     | <b>少</b> ∦⊊                   |
| क ते कटाक्षाः                 | ****    | ४८७           | गाहगुहपुङ्ख               |                                         |                               |
| क स्त्रीविसह्याः              |         | 990           | गाडसमीरण०                 |                                         | ा <b>१०६</b> ३                |
| क्षणं भदावतिष्ठस्व            | • 60    | ५५३           | गाधितासे नुभो             |                                         | - 9453                        |
| क्षतैरसंचेतित० 🔐              | ***     | ९०९           | गाधेयदिष्टम्              | •••                                     | ષડ્                           |
| क्षितिकुल०                    | •••     | ८६९           | माम्धर्वेण न्युत्रिध्यत्. |                                         | ४६४९                          |
| क्षिश्रं ततोऽध्वन्य०          |         | ওপু           | गिरिपङ्कचारुः,            |                                         | ঀ৽ৼড়                         |
| श्चद्राज्ञजञ्जः               |         | _43           | गिरिपरिगत                 |                                         | <b>৫</b> ৩০                   |
| ं∵ <b>ख.</b>                  |         |               | गिरिमन्वसपत्              | •••                                     |                               |
| ख्रमट चामट 👯                  | • • • • | 9450          | गिरेनिंतम्बे              | •••                                     | 34                            |
| खम्बुर्वस्थाम्                | :::     | 9943          | गुरुमिरिवर्ः,             |                                         | १०३४                          |
| खं पराजयमानो 🐽                | •••     | 449           | गुर्हपणववेणु०             |                                         | 9063                          |
| खरदूषणयोर्                    | • • •   | १७२           | गुरुर्दधाना               |                                         | 699                           |
| स्तरादिनिधनं                  | •••     | ७९०           | ग्रेरुक्च बत्             |                                         |                               |
| · 4.                          | 1.0     |               | ग्रंहाया निरमात्          | •*•                                     |                               |
| गच्छन्तु चाह०                 | ***     | १०३३          | मूहमानः                   | **1                                     | 420                           |
| गच्छन्स वारीणि 🐝              | •••     | ८३२           | रिप्रस्पेद्दा०            | ,                                       | ३२र                           |
| मजानां प्रद्बुः               | وتون    | 9009          | ब्रहेंसणिरसनस्            |                                         | <b>তপ্</b> ত                  |
| गतमङ्गुलि०                    |         | ७५१           | ່ <b>ນ</b> .              |                                         | gertina i stemi "", smilije i |
| गतासु तासु 🛶                  | ·••     | ६४४           | erret                     |                                         | energia e Tiriragi.<br>1997   |
| <b>ग</b> तास्यादवन्त्रिन्वाना | T.4.75  | ३०१           | घनगिरीन्द्र॰ •••          | ***                                     | ८२५                           |
| गते तसिन्नुपा॰                |         | ७२५           | घानिषीष्ट त्वया           |                                         | ं १५२९                        |
| गते तस्मिन्गृहीतार्थे         | •••     | १६०           | घानिष्यते तेन             | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | · . २३                        |
| गते तसिन् बल० 🧢               | •••     | २४४           | घोरजलदन्तिः 🔐             |                                         | १०२३                          |
| गते तसिन् समाव                | ***     | ६३९           | घोषेण तेन प्रति॰          |                                         | . ९९३                         |
| गतेऽतिभूमिम् 🐝                | •••     | 893           | वन्तं मोपेक्षिषाथाम्,     |                                         | . १२२२                        |
|                               |         |               |                           |                                         | 经工作工程 医克拉斯氏管 医二氯磺基酚           |

|                                 |     |         | *                      | •                                     |              |                                            |                      |
|---------------------------------|-----|---------|------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>श्</b> रोंकाः                |     |         | खोकाङ्काः <sub> </sub> | स्टोकाः                               |              | 1                                          | डोकाङ्काः            |
|                                 | च   |         |                        | जगन्समेयाद्भुत ०                      |              |                                            | <b>૧</b> ૫૬          |
| चकाराधस्                        |     |         | ७३९                    | जगर्जुर्जहृषु:                        |              | • •                                        | 9004                 |
| चकासां चक्रुः                   | ••• | •••     | 9000                   | जगाद <sup>्</sup> वान <b>रात्</b>     |              | •••                                        | . ५२%                |
| चक्रन्दुरुचै ०                  | ••• | •••     | 990                    | जगाहिरेऽम्बुधिम्                      |              | •••                                        | 9934                 |
| चकाणाऽशङ्कितो                   | ••• | •••     | 9940                   | जग्मुः प्रसा <b>दम्</b>               | •••          | •••                                        | €&                   |
| चक्ष्रंषि कान्तान्यपि           |     | •••     | ९०८                    | जरली दध्यौ                            |              | •                                          | 9976                 |
| <b>चञ्चलतरुहरिण</b> ०           |     | •••     | 9028                   | जटायुः पुण्यकृत्                      | •••          | •••                                        | ৸ঀ৸                  |
| चन्नूर्यन्तेऽभितो ।             | ••• | ***     | १४८३                   | जना <b>नुरागेण</b>                    | •••          | •••                                        | ९५९                  |
| चतुष्काष्टम् •                  | ••• | •••     | ७३५                    | जरित्वेच                              | 200          | •••                                        | ৩৭%                  |
| चन्दनदुमसंच्छन्ना               | ••• | •••     | १५९४                   | जलकामदन्ति०                           | •••          |                                            | 9060                 |
| चर्त्स्थेन्ति बाळ               |     | ٠,٠     | १३२४                   | जवतीरतुङ्ग 🗸                          | •••          | •••                                        | १०६७                 |
| चलकिसलय •                       | ••• | • • •   | 9040                   | जलद इव                                |              | •••                                        | ९३१                  |
| चलपिङ्गल०                       | ••• | •••     | ८३६                    | जलनिधिमसमत्                           | •••          | •••                                        | ८६९                  |
| चापल्ययुक्तस्य                  | ,,, |         | ९५१                    | जले विक्रम०                           | •••          | •••                                        | ५६६                  |
| चारुकलहंस.०                     | ••• |         | १०४२                   | जल्पाकीभिः                            | •••          |                                            | ४५३                  |
| च।रुसमीरणरमणे                   |     |         | १०१९                   | जल्पितीत्कुष्ट०                       | •••          | •••                                        | <i>ખુ</i> ં <b>વ</b> |
| चिकीर्षिते पूर्व ०              |     | •,•     | . ९३७                  | जहसे च क्षणम्                         |              | •••                                        | 9959                 |
| चिचेत रामस                      | ••• | •••     | ११३०                   | जहीहिं शोकम्                          | •••          |                                            | 3486                 |
| चितां कुरु च                    | ••• |         | 9468                   | जिगमिषया संयुत्त                      | तम् ∙        | •••                                        | १०३३                 |
| चित्रं चित्रम्                  | ••• |         | ्र७३१                  | जिज्ञासोः शक्तिम                      | ₹            | •••                                        | 800                  |
| चिन्तयचित्थम्                   | 224 | • • • • | ६०१                    | जिते हुपारी <sub>ः</sub>              | ***          |                                            | ে ৫৭                 |
| न्विन्तावन्तः कथम               |     | •••     | ५०६                    | जूतिसिच्छथ                            | ***          | •••                                        | ৸৹ৠ                  |
| चिरं रुदित्वा                   | ••• | •••     | १३२                    | जेता यज्ञ                             | •••          |                                            | 964                  |
| चिरकालोषिताम्                   | ••• | ~***    | ***                    | जेतुंान शक्यो०                        | ***          |                                            | ९७७                  |
| चिरं क्रिशिला                   |     |         | २३५                    | <b>ज्ञा</b> स्वेङ्गितै <u>र</u> ्     | •••          | •••                                        | 86                   |
| चिरेणाऽनुगुणम्                  | ••• | • • •   | ् <b>६३</b> ७          | ज्ञायिष्यन्ते सया                     | •••          |                                            | . ૧૨૪ <b>૬</b>       |
| <b>ञ्जुकोपेन्द्रजित्</b>        | *** |         | 9993                   | ज्योतिष्कुर्वेत्                      | ***          |                                            | ७ हु ७               |
| च्रुकुधेतत्र                    | ••• | •••     | 9904                   | ज्योत्साऽमृतम्                        | ***          |                                            | ६०४                  |
| चेतसस्त्वयि                     | *** | :::     | १५५८                   |                                       | ₹.           |                                            |                      |
|                                 | छ,  | jat     | fisia.n                | डुढीकिरे पुनर्                        | •••          | C                                          | 9928                 |
| <b>छ</b> छेन <sub>्</sub> दयिता | *** | •••     | 7.68                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | त.           | (1) J. | War day              |
| छिन्ना नैक्षन्त्                | ••• | •••     | <b>१४१</b> १           | तं यान्तं दुद्रुवुर्                  | •••          |                                            | 9954                 |
|                                 | ज•  |         |                        | तं यायजूकाः                           |              |                                            | ४७                   |
| जक्षिमोऽनपराघे                  |     |         | 900                    | तं रहादायम्                           | <b>19:03</b> | •••                                        | CVR                  |
| ज्ञमन्ति धत्स्व                 |     | •••     | 9469                   | तं विश्वदर्शम्                        |              | •••                                        | 40                   |

| ं श्लोकाः            |       | . श्लोकाङ्काः<br>- | ्र श्लो <b>काः</b>   |          | श्लोकाङ्काः   |
|----------------------|-------|--------------------|----------------------|----------|---------------|
| तं सुस्थवन्तः        |       | 994                | ततोऽद्विषुर्निरालोके | -<br>••• | ৾ঀৢৢৢৢৼ৹ড়    |
| तं जागरूकः           | •••   | ४५७                | ततोऽधावन् महा०       |          | 9898          |
| ततः कथाभिः           |       | १६१४               | ततो नदीष्णान्        | •••      | ଓଡ            |
| ततः कपिसमाहारम्      |       | ४६८                | ततो नीलहनूमन्तौ      | •••      | 9२ <b>६</b> 9 |
| ततः कपीनाम्          |       | . ४ <b>६</b> ४     | ततोऽभ्यगाद्गाधि॰     |          | 90            |
| ततः कर्ता            | •••   | ४३५                | ततो मातलिना          | •••      | 9844          |
| ततः कोधानिळ०         |       | ৩९१                | ततो मन्द्रगतः        | •••      | ५१३           |
| ततः खङ्गं समुद्यम्य  | •••   | ६३६                | ततो मायामयान्        | ٠        | १४५३          |
| ततः परं भरद्वाजो     |       | १६००               | ततो मायामयीं सीताम्  | •        | 9३३६          |
| ततः प्रगदिता वाक्यम् |       | १५५६               | ततो रामेति चकन्दुः   |          | १११६          |
| ततः प्रजघटे युद्धम्  |       | 9984               | ततो रामो हनूमन्तम्   |          | १५९१          |
| ततः प्रणीताः         | •••   | १०४४               | ततो रौद्रसमायुक्तम्  |          | १३९२          |
| ततः प्ररुदितो        |       | १३०५               | ततो बलिन्दम • • • •  |          | ३९८           |
| ततः प्रवित्राजयिषु   | • • • | ९१                 | ततो वालिपशौ          | •••      | ४०८           |
| ततः प्राकारम्        | •••   | ५९७                | ततो वादृत्यसानासौ    |          | 966           |
| ततः प्रामुद्यताम्    |       | 9900               | ततो विजघटे           |          | ११३४          |
| ततः प्रास्थिषता॰     | ***   | ५३६                | ततो विनिद्रम्        |          | ९३२           |
| ततः प्रोदसहन्        | •••   | १४४२               | ततोऽशीति • •••       | •••      | ६७६           |
| ततः शतसहस्रेण        |       | १५४५               | तत्कर्म वालि॰        |          | 9904          |
| ततश्चित्रीयमाणो०     | •••   | <b>. २</b> ३१      | तत्र जेतुं गमिष्यामि | •••      | १३३८          |
| ततः सकोपम्           | •••   | १०१२               | तत्रेन्द्रजितम्      | •••      | १३७६          |
| ततः स गतवान् •••     | •••   | १५२२               | तथापि वक्तुम्        |          | <b>९</b> ९६   |
| ततः समभवद्युद्धम्    | • • • | १४०५               | तथाऽऽतोंऽपि          | •••      | ३१५           |
| ततः समाशङ्कित ०      | •••   | ८९०                | तं दृष्ट्वाचिन्तयत्  | •••      | ६४६           |
| ततः ससंमदास्तत्र     | •••   | ४९३                | तं नो देवा विधेयासुः |          | १४०२          |
| ततः सुचेतीकृत०       | •••   | ८४                 | तमः प्रसुप्तम् •••   | •••      | ८९४           |
| ततः सौमित्रिर्       | •••   | १२७५               | तमध्यासिष्ट •••      | •••      | 9202          |
| ततस्त्रिशिरसम्       |       | १४३५               | तमसाया महानिल॰       | ••• (    | <b>9</b> ६०२  |
| तुतुषुर्वानरा        | •••   | 9960               | तमुरूत० : •••        | •••      | २२९           |
| ततोऽकुष्णाद्श०       | •••   | १४२६               | तमेवंवादिनम्         | •••      | 9.338         |
| ततोऽऋन्दीइश० •••     | •••   | १२४६               | तं भीतंकारम्         | •••      | २२२           |
| ततोऽचित्रीयता॰       | •••   | 9890               | तं मनोहरम्           | •••      | ३८२           |
| ततो जलधिगम्भीरान्    | •••   | ५०१                | तं सीताघातिनम् :     | <b>:</b> | <b>३३२</b>    |
| ततो दशास्यः. •••     | •••   | ९४४                | तयोर्वानर०           |          | ४१३           |
| ततो दशास्यः सर्      |       | १०६९               | तरङ्गसङ्गात्         | •••      | २९            |
|                      |       |                    |                      |          |               |

| श्लोकाः                 |       | श्लोकाङ्गाः                       | <b>ं</b> श्रोकाः    |       | श्लीकाङ्गाः   |
|-------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------|---------------|
| तर्षणं प्रजनिष्ण्नाम्   | •••   | ४३६                               | ता हनूमान्          |       | <b>५</b> ९३   |
| तवोपशायिका              |       |                                   | तिग्मांशुरिम०       |       |               |
| तस्तनुर्जज्वलुर्        |       | 9086                              | तिरोबभूवे सूर्येण   |       | 9999          |
| तस्मात्कुरु त्वम्       | > • • | 900६                              | तीवं स्थन्दिष्यते 🛶 |       | 9399          |
| तसाचिरपतद्वरि           | •••   | १३९१                              | तीत्रमुत्तपमानो०    | •••   | ५५७           |
| तिसान्कृशानु॰           |       | १४५                               | तुङ्गतरुच्छाया०     |       | १०५२          |
| तिसान् कैलास॰           | •••   | ५९३                               | तुङ्गमणिकिरण०       | •••   | 9048          |
| तस्मिन्नन्तर्घणे        |       | ४९६                               | तुङ्गमहागिरि०       | • • • | 9080          |
| तस्मिन्वदति •           |       | ६५५                               | तुज्ञा गिरिवर०      | •••   | 9०२७          |
| तस्य क्षेमे महा॰        |       | 9268                              | तुरङ्गाः पुस्फुदुः  |       | 9008          |
| तस्य निर्वर्त्यः 🔐      |       | ४३३                               | तूर्याणामथ          | ٠     | 9595          |
| तस्याः सासद्यमानायाः    | •••   | १६९                               | तृणाहानि दुराचाराः  |       | १५३३          |
| तस्याधिवासे             | •••   | 282                               | तृणाय मत्वा •••     | •••   | ६४१           |
| तस्याप्यखक्रमीत् '      |       | 9986                              | तृणेढु त्वद्वियोग०  | •••   | १५४३          |
| तस्याप्यवेभिदिष्टासौ    | •••   | 9796                              | तृणेह्मि देवम्      |       | 9889          |
| तस्यातिषत               |       | ३१३                               | ते तं व्याशिषत      |       | 9228          |
| तस्याहारिषत             | •••   | . १२६०                            | तेन वह्येन          |       | ३४२           |
| तस्यै स्पृहयः           |       | ६१७                               | तेन सङ्गतम्         | • • • | ३४४           |
| ताः सान्त्वयन्ती        |       | . १०५                             | तेनादुद्यूषयत       |       | २३२           |
| तातं प्रसाद्य कैकेय्या  | •••   | १५८६                              | तेनेऽद्रिबन्धो      | 4.4   | 9084          |
| तान् दृष्ट्वाति • • • • | •••   | ६९१                               | ते परस्परमासाय      | •••   | १३९०          |
| तान् प्रखवादीत्         | •••   | ५५                                | तेऽभाषिषत           | •••   | 9966          |
| तान् विलोक्य •••        | •••   | ४३८                               | ते विज्ञायाऽमि०     | •••   | ७६३           |
| ताभ्यामन्योन्यम्        | •••   | ঀ४४७                              | ते भुक्तवन्तः       | •••   | १२७           |
| तामापतन्तीम्            | •••   | १४३७                              | ते रामेण सरभसम्     |       | १०६५          |
| तामुवाच स               | •••   | १५९                               | तेऽव्यरासिषुः       | •••   | १२५३          |
| तांश्चेतव्यान्          | •••   | ६८६                               | तेषां निहन्य॰       | •••   | ६९४           |
| तां पराजयमानाम्         | •••   | ६१३                               | ते हि जालैर् …      |       | ४२६           |
| तां प्रसैच्छन् 🚥        |       | १३७४                              | तैरजेषत सैन्यानि    | •••   | 9340          |
| तां प्रातिकृष्ठिकीम्    | •••   | २७७                               | तैर्वृक्णस्ग्ण०     | •••   | 960           |
| तां प्राविशत्           | •••   | ६०२                               | तौ खङ्गमुसल०        | ***   | . १८ <i>५</i> |
| तालेन संपादित०          | •••   | ९०३                               | तौ चतुर्दश०         | • • • | 904           |
| तावभाषत पौलस्यो •       |       | १३७१                              | तौ वालिप्रणिधी      | •••   | . ३७७         |
| तावस्फावयताम्           | •••   | १३८९                              | तौ हन्मन्तमानेतुम्  | •••   | १२८६          |
| तास्तया तर्जिताः        | •••   | ६४३                               | त्रस्यन्तीं ताम्    | •••   | २७८           |
|                         |       | Something the state of the second |                     |       |               |

| श्चोंकाः                       |          | श्लोकाङ्घाः  | <b>એ</b> નાઃ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्लोकाङ्गाः  |
|--------------------------------|----------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| त्रिवर्गपारीणम्                | •••      | ષ્ફ          | दर्शवांचिकरे रामम्           | 70.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9922         |
| त्रिंशत्तमम् •••               | •••      | ५२३          | दशबीवोऽहम्                   | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9328         |
| स्वं ससर्जिथ                   |          | ৩২৭          | दशदम्तिसहस्राणि -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४१३         |
| त्वं सावेत्यः 🚥                | •••      | १४७६         | दस्येऽहैं मधुने              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३७३          |
| स्वक्त्रः संविव्ययुः           | ·        | 9२४२         | दातुः स्थातुद्धिषाम् •••     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9880         |
| स्वन्तु भीरु ***               | <b>7</b> | २२७          | दिक्पालैः कदनम् •••          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३६५         |
| त्वन्मित्रनाशो                 |          | ९७८          | दिग्ग्यापिनीलीचन 🕫           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ∀∘ે          |
| स्वमजानशिदम्                   | •••      | १४७३         | दिदृक्षमाणः परितः            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 999          |
| स्वमहंसि भ्रातुः               | •••      | १५००         | दिदशुर्मेथिकी राम            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 943.0        |
| स्वं पुनीहि पुनीहीति           | ***      | १५५९         | दिद्विषुर्दुद्ववुर्          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9958         |
| त्वयातुलोके                    | •••      | ९६७          | दिशो योतयमानाभिः             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 466          |
| स्वयाच लङ्का॰                  | •••      | 9099         | दिशो व्यरनुक्ते              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9868         |
| स्वयाद्रक्ष्यत किम्            | •••      | १५७२         | दीक्षस्व रामेण               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9488         |
| स्वयापि नाम <sup>्</sup> रहिता | •••      | 9880         | दीपतुल्यः प्रबन्धोऽय         | म्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६२३         |
| त्वया संदर्शितारौ              | .,.      | 9480         | बीष्यमानम्                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६४          |
| स्वयि नस्तिष्ठते               |          | ५५४          | हुःखायते 💀 🙃                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>२</b> %७  |
| જ, <b>વ.</b>                   | 0.4.4    |              | दुरुलरे                      | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ९०४          |
| दंग्धशैल इवा॰                  | •••      | १२०४         | दुर्गोऽश्रितानाम्            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९८३          |
| दण्डकानध्य० 🔐                  | •••      | 929          | दुष्पानः पुनर् 🙃             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७९१          |
| दण्डकां दक्षिणेन               |          | ६५०          | दूतमेकम्                     | A STATE OF THE STA | १५७          |
| दण्डेन कोशेन च                 | •••      | ९७४          | दूरं समारुख                  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४८६          |
| दत्तः खदोषेर्                  | C##      | १०१६         | दूरगैरन्तगैर्                | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४००          |
| दर्तन किंके                    | •••      | ९९८          | दूरात्प्रतीहार               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९३९          |
| दत्तावधानम् :::                | •••      | ३४           | दृष्ट्वा ताम् 🔐 🙃            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७६१          |
| दलाल भूर्नभौ०                  | •••      | 9066         | हड्डा दयितया 🙃               | • •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | षुष्ठ        |
| दहरो पर्ण०                     |          | १५३          | दष्ट्वा राघव०                | • •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600          |
| द्रदेर्डुः बस्यःः: :           | •••      | ইুড০         | दृष्ट्वा सुषुप्ताम्          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | હિષ્         |
| द्दी स दयिताम्                 | •••      | ४३३          | दृष्ट्वीर्णुवानान् ••        | • •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२९          |
| द्वाना बलिसम् 🔐                | •••      | 948          | देवान्तकोऽति                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२५५         |
| द्धावाऽद्धिः ः :::             | •••      | 9996         | देहं बिभ्रह्यः               | • •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>.</b> 9४० |
| दंध्वान मेघवत् :               | e        | ६०८          | देहब्रश्चन ० ः               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५१४          |
| दन्तच्छदे प्रज्वलिता           | •••      | <b>\$9</b> 0 | दैलक्षये महा॰ 🕠              | . °↓.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9464         |
| दमितारिः                       |          | ६९३          | दैलाभिभूतस्य • ••            | • •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44           |
| दमित्वाप्यरि॰                  |          | ৬৭५          | देवं म विद्धे                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३१          |
| दर्शनीयतमाः                    | •.••     | ६५८          | <sup> </sup> देवाद्विभीहि •• | • •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9444         |

| ्र <b>क्षोकाः</b>            | <b>श्लोका</b> ङ्काः | <b>श्लोकाः</b>            | श्लोकाङ्काः       |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| दोषेररमतैभिस्ते 🕶            | ૧૨૯૬                | न चौभावप्यलक्ष्येताम्     | *** 9893          |
| दौवारिकाभ्याहत ००००          | 352                 | न जिजीवाऽसुखी •••         | 9975              |
| द्यामिवाह्यमानम् 🐝           | 950                 | न जिह्नयांचकार            | २९४               |
| इष्टाइसि श्रीविमानासत्       | १५९६                | न तर्जलं यज्ञ             | <b>६४</b>         |
| ब्रष्टास्थस्तत्र हिस्रो ०००० | १६०९                | न तं पश्यामि              | ••• २०४           |
| इंड्रं प्रक्रममाणः 🐝         | ५६७                 | नं तानगणयन्               | १३५७              |
| हुतं संखरिषीष्ठाः 🔐          | ં હઠવ               | न सृणेक्षीति              | ३३०               |
| हुतं द्वतम् 🔐 👐              | · ८२१               | न खनायत मे                | १३८३              |
| द्वतमंत्रास्त 🐝 🐝            | .ঃ, ৭২০৭            | न त्वं तेनान्ध्र          | 39E               |
| हुँ भङ्गध्वनि ० • •••        | <b>६</b> ७४         | न निश्चितार्थम्           | 598               |
| द्विषम्बने० ••• •••          | · \$20              | नन्दमानि मुनि० •••        | .,. ३६३           |
| द्विष्कुवैताम् •••           | ••• ৬३६             | न प्रणाय्योकः 🔐           | ३५७               |
| द्वेष्टि प्रायो सुणेभ्यो •   | 98 <b>६</b> ७       | न प्राणिषि 🕟 🕶            | ह छ३ ह            |
|                              |                     | न प्रावीचमहम्             | 99 <b>9</b> ₹     |
| धनानामीशते 😘                 | 9800                | न विभाय •••               | २८५               |
| धनुष्पाशमृतः 🚜               | ৩३३                 | न भवति महिमा •••          | ८७२               |
| धन्ष्यारोपयांचकुर्           | ું.ું ૧૦૯૬          | न भवाननु० •••             | ६२८               |
| धर्मकृत्यरताम् 🚥             | ३५३                 | नभस्वान्यस्य वाजेषु       | १४५६              |
| धर्म प्रसर्पयन्              | o 626               | न योद्धमशकन्              | 9330              |
| धर्मोऽस्ति सत्यम्            | ६२                  | नरकस्यावतारोऽयम्,         | ५१६               |
| धर्म्यासु कामार्थ०           | ి                   | न वानरेः                  | ८२०               |
| धारयैः कुसुमो॰               | ः ३६९               | नइयन्ति ददर्श             | ৫২২               |
| धिग्दाशरथिम्                 | ्रः. ४१५            | न सर्वरात्र०              | ः. ७८५            |
| धिङ्मां त्रिज्ञिरसा          | 9393                | नहि प्रेष्यवधम् 👡         | ··· 9 <b>५३</b> ६ |
| धुन्वन्सर्व०                 | ২८४                 | नाकल्प्यत्संनिधिम्        | १५७८              |
| धूम्राक्षोऽथ प्रति॰          | 9989                | नाखेयः सागरः              |                   |
| घेयास्त्वं सहदाम्            | · 9470              | नागास्त्रमिदम्            | 99३३              |
| ध्वजानुहुधुवुः               | <b>9</b> 939        | नाजानम्संद्धातम्          | १३६२              |
| ष्वनीनामुद्रमेर् …           | ३६८                 | नानुरोत्स्ये जगत् • • •   | ৭३२৩              |
| न.                           |                     | नामविष्यदियम् •••         | 944%              |
| नखेरकर्तिषुः •••             | 9964                | नाभिज्ञाते महा० •••       | 9380              |
| न गच्छामि पुरा 🚥             | 9883                | नाभिज्ञाते स यक्षेन्द्रम् | 9३४९              |
| नगजानगजा . •••               | ८१९                 | नामग्राहं कपिमिर्         | A£&               |
| नगरस्रीस्तन०                 | ··· 9403            | नामोक्ष्याम वयम् •••      | 9469              |
| नचकाश्चन०                    | 394                 | ∖ नायमुद्धिजितुम्         | ५२६               |
| 일 변화를 보고 말했다.                |                     |                           |                   |

| श्लोकाः                       |     |       | श्लोकाङ्काः | ्रश्लोकाः                |     |                 | श्लोकाङ्काः         |
|-------------------------------|-----|-------|-------------|--------------------------|-----|-----------------|---------------------|
| नायास्यसि                     |     |       | ३६०         | नीवारफळ० .               | ••• |                 | 869                 |
| नारीणामप०                     |     |       | ८२३         | <b>नृपा</b> ऽऽत्मजौ      |     | •••             | ্ৰপুৰ               |
| नावकल्प्यासिद्रम्             | ••• | •••   | 9496        | नेत्रेषुभिः              |     |                 | 990                 |
| <b>न</b> ।विवि <b>दि</b> षुम् |     | •••   | ५३३         | नेदानीं शक               |     | •••             | 9868                |
| नावैलाप्यायितार               |     | •••   | ४५१         | नैतन्मतं मत्कम्          |     | •••             | 998                 |
| नासां मातृ०                   |     |       | ভদ্ৰ        | नैवं विरह०               |     | •••             | 9690                |
| नास्ये पश्यति                 | ••• | •••   | २०२         | नैवेन्द्राणी न           | ••• |                 | २०५                 |
| निकुड़े तस्य                  |     |       | ५३७         | नोदकण्ठिष्यता०           |     | ***             | २५५                 |
| निकुम्भो वान <b>रे</b> न्द्र  |     |       | १३०२        | न्यक्रन्तंश्च <b>ऋ</b> ० |     | •               | १३५८                |
| निकृत्तमत्त०                  | ••• | •.• • | ९२६         | न्यवर्तयत्सुमित्रा०      |     | •••             | २३१                 |
| नि <b>खिलाभवम्</b>            | ••• | •••   | ८१३         | न्यवसिष्ट ततो०           |     |                 | 9966                |
| निघानिघ०                      |     | •••   | ४९९         | न्यविक्षत                |     |                 | ५४९                 |
| निजघाना०                      |     | •••   | ७९९         | न्यश्यन् शस्त्राणि       | ••• |                 | ी ३ <sup>१</sup> ५० |
| नित्यमुद्यच्छमाना             | भिः | •••   | 468         | न्यषेधत्पावका०           | ••• |                 | १४३३                |
| निन्दको रजनि                  | ••• |       | ४४७         | <b>न्या</b> य्यं यद्यत्र |     | •••             | ४७५                 |
| निमित्तशून्ये                 | ••• | •••   | 9000        |                          | Ų.  |                 |                     |
| निरचायि यदा                   |     |       | 9266        | पक्षिभिविंतृदैर्         |     |                 | ३६७                 |
| तिरवर्त्स्य <b>ञ</b>          | ••• | •••   | <b>६</b> 99 | पङ्जबाल०                 |     |                 | ७९३                 |
| निराकरिष्णवो <b>ः</b>         | ••• | •••   | ४३७         | पञ्च पञ्चनखा॰            |     |                 | ४२२                 |
| निराकरिष्णुर्                 | ,   |       | ९२८         | पततिकोष्ट्र०             |     |                 | २६३                 |
| निराकरिष्ण <u>ू</u>           |     | •••   | 968         | पतिवध॰                   | ••• |                 | 669                 |
| निराकृत्य यथा                 | ••• | •••   | 9369        | पपात राक्षसो०            |     |                 | 9988                |
| निरासू राक्षसाः               | *** | •••   | 9089        | पयोघटोध्नीरपि            | ••• | i Arayad<br>Lab | १००४                |
| निर्माणदक्षस्य                |     |       | <b>.</b> §  | पयोघरांश्च               | ••• | •••             | ९११                 |
| निर्यत्स्फुलिङ्गाकुल          | ••• |       | 989         | परस्त्रीभोग०             | ,   |                 | ७९५                 |
| निर्लङ्को विमदः               | *** |       | २७०         | परिखेदित०                | ••• | •••             | ८३८                 |
| निर्वणं कृतम्                 | ••• |       | ७६७         | परिघेणावधिष्टाथ          | ••• | •••             | १२६२                |
| निलिल्ये मूर्प्नि             |     |       | 9988        | परितः पर्यवाद्वायुः      | ••• | •••             | १३९८                |
| निवृत्ते भरते                 |     |       | 938         | परिपर्श्वद्ये            | ••• | •••             | २५२                 |
| निशातुषारैर                   | ••• |       | ३१          | परिभावम्                 |     | •••             | 866                 |
| निष्कोषितव्यान्               |     |       | ७०३         | परिभावीणि                | ••• |                 | ३६५                 |
| निष्कम्य विक्षया              |     | •••   | 404         | परिशेषं न                |     |                 | ६३३                 |
| निष्ठां गते                   | ••• | •••   | 93          |                          | ••• | ·••             | પદ્દપ               |
| निहतश्व                       | ••• | •••   | ५०२         | परेद्यव्यद्य             | ••• | •••             | 949                 |
| निहन्ता वैर०                  |     | •••   | ३६१         | पर्यशाप्सीत्             | ••• | •••             | 909                 |
|                               |     |       |             |                          |     |                 |                     |

| परितोऽतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्लोकाः                |       |     | श्लोकाङ्काः   | <b>श्लोकाः</b>                |       | •       | स्रोकाङ्घाः |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----|---------------|-------------------------------|-------|---------|-------------|
| पश्चिमं करवामैतत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | परितोऽनु               | •••   |     | <b>্</b> ওপুৰ | प्रतन्त्यः कोमलाः             | •••   | •••     | 9454        |
| पस्यन्दे तस्य १९५१ प्राव्हत् युक्ताम् ४९८ प्राव्हत् युक्ताम् ४९८ प्राव्हत् युक्ताम् ४९८ प्राव्हत् युक्ताम् ४९८ प्राव्हात् ४९८ प्रावह्यात् ५९८ प्रावह्यात् ४९८ प्रावह्यात् ४९६ प्रावह्यात् ४९६ प्रावह्यात् ४९६ प्रावह्यात् ५९६ प्रावह्यात् ४९६ प्रावह्यात् ४६६ प्रावह्यात् ४९६ प्रावह्यात् ४९६ प्रावह्यात् ४६६ प्रा                                                                                                 |                        |       | ••• | १५३४          | प्रतीय सा पूर्                | •••   | •••     | 909         |
| पापकृत सुकृताम् ४१८ पारं जिगमिषन् ४९८ पित्रायाद्रि० ४९८ पित्रायमुख० ४९८ पित्राताविनाम् ८१८ पित्राताविनाम् ८१८ पीत्राकरममित्राणाम् १३६१ पीत्राकरममित्राणाम् १६६१ पीत्राकरमामित्राणाम् १०५ पीत्राकरमामित्राणाम् १०५ पीत्राकरमामित्राणाम् १०५ पीत्राकरमामित्राणाम् १०५ पीत्राकरमामित्राणाम् १०५ पीत्राकरमामित्राणाम् १०५ पीत्राकरमाणि १०५ प्रवास्त्राक्षाः १०५ पुत्रायातिन १०० पुत्रायात्राम् १६६ पुत्रह्तिद्वेपो १०० पुत्रसादन्य० १४० पुत्रसादन्य० १५० पुश्रुसम्मित्र १५० पुश्रुसम्मित्र १५० पुश्रुसम्मित्र १५० प्रशुप्रसम्मित्र १५० प्रशुप्रसम्मित्र १५० प्रशुप्रसम्मित्र १५० प्रशुप्रसम्मित्र १५० प्रशुप्रसम् १६६९ प्रशुप्रसम् १५० प्रशुप्रसम् १६६९ प्रश्यस्यस्य १६६९ प्रशुप्रस्य १६६९ प्रशुप्रस्य १६६९ प्रश्यस्य १६६९ प्रशुप्रस्य १६६०                                                                                                                                                                     |                        |       | ••• | ९८२           | प्रतुष्टुवुः कर्म             | •••   | •••     | ५६          |
| पारं जिगमिषन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पस्पन्दे तस्य          | •••   | ••• | 9949          | प्रतुष्टुषुः पुनर्            | •••   | • • • • | - ৬४२       |
| पित्रायादि० ४९८ प्रत्यूचे राक्षसेन्द्रः २०६ प्रिशावमुख० ८९८ प्रत्यूचे वाळिनम् ४२५ प्रिश्चिताशिनाम् ८९८ प्रदृष्ट्युक्द० ८६५ प्रवाधमानस्य ९३३ प्रवाधमानस्य ९५० प्रयावनद्रित ९५० प्रयावनद्रित ९५० प्रयावनद्रित १५५ प्रवाधमाने ९६५ प्रयाणमात्रेण ९६५ प्रयाणमात्रेण ९६५ प्रयाणमात्रेण ९६५ प्रयावस्य यम्यत्यम् १४७ प्रवास्यतः पुष्य० २५ प्रवाधमान्य १५५ प्रवाधमान्य १५५ प्रवाधमान्य १५५ प्रवाधमान्य १५५ प्रवाधमान्य १५५ प्रवाधमान्य । १५६ प्रवाधमान्य १५६ प्रवाधमान्य । १५६ प्रवाधमान्य १५६ प्रवाधमाने १६६ प्रवाधमा                                                                                     | पापकृत् सुकृताम्       | •••   |     | ४१८           | प्रतोदा जगळुः                 | •••   |         | 9960        |
| पिशावमुख० ८०६ प्रत्युचे वालिनम् ४२५ पिश्चिताश्चिनाम् ८०८ पीडाकरमिनेत्राणाम् १३६१ प्रवाधमानस्य ९३३ प्रवाधमानस्य ९३१ प्रयाधमानेत्र ९३० प्रयाधमानेत्र ९३० प्रयाधमानेत्र ९३० प्रयाधमानेत्र ९३० प्रयाधमानेत्र ९३० प्रयाधमानेत्र ९३५ प्रवाधमानस्य १४५ प्रवाधमानेत्र ९४५ प्रवाधमानेत्र ९४५ प्रवाधमानेत्र ९४५ प्रवाधमानेत्र ९४५ प्रवाधमानेत्र ९५५ प्रवाधमानेत्र ९५५ प्रवाधमानेत्र ९५५ प्रवाधमानेत्र ९५५ प्रवाधमानेत्र ९५५ प्रवाधमानेत्र ९५५ प्रवाधमानेत्र ९५६ प्रवाधमानेत्र ९५५ प्रवाधमानेत्र ९५६ प्रवाधमानेत्र ९६६ प्र                                                                 |                        |       |     | ७१६           | प्रत्यूचे मारुतिः             |       | •••     | ३९०         |
| पिश्चताशिनाम् ८१८ पिश्चरमित्राणाम् १३६१ पिश्चरमित्राणाम् १३६१ पिते सरसो० ८९२ प्रमातवाताहिति १३६ पुत्री महाण्रहा० ४ प्रमातवाताहिति १९१ पुत्री महाण्रहा० ४ प्रमोतिताः १९१ पुत्री महाण्रहा० ४ प्रमोतिताः १९१ पुत्री प्रमास् १६६ पुत्रीयता तेन १०० पुरःप्रवेशम् १६६ पुत्रीयता तेन १९० पुरःप्रवेशम् १६६ पुत्री प्रमास् १६६ पुत्री प्रमास् १९३ पुत्री प्रमास् १९३ पुत्री प्रमास् १९३ पुत्री प्रमास् १९३ पुत्री प्रमादन्य १९३ पुत्रापि विरो १९३ प्रमादितम् १९३ प्रमादितम् १९३ प्रमादितम् १९३ प्रमादितम् १९३ प्रमार्थाचकार् १९३ प्रमार्थाचके १९२६ प्रमार्थाचके १९५६ प्रमार्थाचके १९५६ प्रमार्थाचकार १९३ प्रमार्थाचकार १९३ प्रमार्थाचके १९५६ प्रमार्थाचके १९५६ प्रमार्थाचका १९५६ प्रमार्थाचका १९५७ प्रमार्थाचका १९५७ प्रमार्थाचका १९६६ प्रमार्थाचका                                                          | पित्रायादि०            |       |     | ४९८           | प्रत्यूचे राक्षसेन्द्रः       |       |         | २०६         |
| पीडाकरमित्राणाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पिशाचमुख०              | •••   | ••• | २८६           | प्रत्यूचे वालिनम्             |       | •••     | ४२५         |
| पीडाकरमित्राणाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पिश्चिताशिनाम् •       | •••   | ••• | ८१८           | प्रदहशुरुरु                   |       |         | ८६५         |
| पीने भटस्यो॰ ८९२ प्रभातबाताहति १३ पुंसा भक्ष्येण ८०० प्रभादवांस्त्वम् ९९१ पुण्यो महाब्रह्म॰ ४ प्रमोदिताः ६९० प्रयातिन्द्रजित् १००४ प्रयातस्त्रव यम्यत्वम् ९६५ प्रयाणमात्रेण ९६५ प्रयाणमात्रेण ९६५ प्रयास्तः पुष्य॰ १६६ पृतं शितैर् ५३६ पृतं शितेर् ५३५ प्रवाणि वपुर् १५६ पृत्वं शितेर् १५१ प्रवाणि वपुर् १५६ पृत्वं शितेष्वम् ५५१ प्रवाणि विरो ८७१ प्रवहन्तं सदा॰ ५९४ प्रवृत्वाम् वर्ष देशे १५०६ प्रवृत्वाम् वर्ष देशे १५०६ प्रवृत्वाम् वर्ष देशे १५०६ प्रवृत्वाम् ५५८ प्रवृत्वान्वाम् ५५८ प्रवृत्वाम् ५५८ प्रवृत्वान्वाम् ५६६ प्रवृत्वान्वाम् ५६६ प्रवृत्वान्वाम् ५५६ प्रवृत्वान्वाम् ५६६ प्रवृत्वान्वाम् ५५६ प्रवृत्वान्वाम् ५६६ प्रवृत्वान्वाम् ५६                                                         | पीडाकरममित्राणा        | म्    | ••• | १३६१          | प्रबाधमानस्य                  |       | ••••    | ९३३         |
| पुंसा भक्ष्येण ४०० प्रमोदिताः ६९० प्रमोदिताः ६९० प्रमोदिताः ६९० प्रयाविन्द्रजित् १००४ प्रयाविन्द्रजित् १००४ प्रयावस्त्र यम्यत्यम् १६५ प्रयावस्त्र यम्यत्यम् १६५ प्रयास्तः पुष्यः १४० प्रयाणि वपुर् १४० प्रयाणि वपुर् १५५ प्रयाणि विरो १५० प्रवधाय प्रतिम् १५२ प्रवधाय प्रतिम् १५२० प्रयास्मानी १५२ प्रयास्मान्ते १५२ प्रयास्तमान्तिततो १५२० प्रयानम् व्रद्याय पुरो० १९४ प्रवानम् व्रद्याय प्राकारमात्रावरणः १६६ प्रयानम् व्रद्याय प्राकारमात्रावरणः १६६ प्रयानम् व्रद्याय १५२ प्रयानम् व्रद्याय १५२ प्रयानम् १५२ प्रयानम् व्रद्याय १५२ प्रयानम् व्रद्याय १५२ प्रयानम् व्रद्याय १६६ प्रयानम् १६६ प्रयानम्न १६६ प्रयानम् १६६ प्रयानम्यम्य १६६ प्रयानम् १६६ प्रयानम् १६६ प्रयानम् १६६ प्रयानम् १६६ प्रयानम्                                                              | पीतौष्ठरागाणि          |       | ••• | ९०५           | प्रबोधकालात्                  |       | •••     | ९२४         |
| पुण्यो महान्रहा० ४ प्रमेदिताः ६९० पुत्रीयता तेन १० प्रयाविन्द्रजित् १००४ पुर:प्रवेशम् १६६ प्रयाणमात्रेण ९६५ प्रयाणमात्रेण ९६५ प्रयाणमात्रेण १६५ प्रयास्तव यम्यत्वम् १४० प्रयातस्तव यम्यत्वम् १४० प्रयास्ताः पुष्य० १५० प्रवं शतिर् ६४० प्रवं शतिर् ६४० प्रवं शतिर् ६४० प्रवं शतिर् ६५० प्रवं शतिर १६५० प्रवं प्रवं ते १६५० प्रवं प्रवं ते १५० प्रवं                                                                                                                             | पीने भटखो०             | •••   |     | ८९२           | प्रभातवाताहति                 | •••   | ,       | ३३          |
| पुत्रीयता तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>पुंसा भक्ष्ये</b> ण | 4.    | ••• | 600           | प्रमादवांस्त्वम्              | •••   |         | ९९१         |
| पुरःप्रवेशम् ३६६ प्रयाणमात्रेण ९६५ पुरुहूतद्विपो ७४० पुरा रामस्य १४३ प्रयास्तः पुष्य० १४० प्रयास्तः पुष्य० १५० प्रवं शीतैर् ५३९ प्रवंसादन्य० ६४० प्रवंपाविन्य० ६४० प्रवंपाविन्य० ६४० प्रवंपाणि वपुर् १५९ प्रवंपाणि वपुर् १५६ प्रवंपाणि वपुर् १५६ प्रवंपाणि वपुर् १५६ प्रवंपाणि वपुर् १५६ प्रवंपाणि विरो ८०० प्रवंपाणि विरो १५६ प्रवंपाय विषम् १५६ प्रवंपाय विषम् १६२१ प्रवंपाय विरा १६५० प्रवंपाय विरा १६५० प्रवंपाय विरा ११६६ प्रवंपाय विरा ११६ प्रवंपाय विरा ११६ प्रवंपाय विरा ११६ प्रवंपाय विरा १६६ प्रवंपाय विरा ११६ प्रवंपाय विरा १९६ प्रवंपाय १९६ प्रवंपाय विरा १९६ प्रवंपाय विरा १९६ प्रवंपाय विरा                                                         | पुण्यो महाब्रह्म०      | •••   |     | 8             | प्रमेदिताः                    | • • • | •••     | ६९०         |
| पुरुहृतद्विपो ४४० प्रयातस्तव यम्यत्वम् ३४० पुरो रामस्य १४३ प्रयास्तः पुष्य० २५ पूर्व सीतेर् ५३९ प्रञ्जितमवनो १६९ प्रञ्जितमवनो १६९ प्रञ्जुठितमवनो १६९ प्रञ्जुठितमवनो १६९ प्रञ्जुठितमवनो १६९ प्रञ्जुठितमवनो १५९ प्रञ्जुठितमवनो १५६ प्रञ्जुर्वमणि० १५९ प्रञ्जुर्वमणि० १५९ प्रञ्जुर्वमणि ज्ञिरो १५६९ प्रञ्जुर्वम वयं देशे १५०६ प्रविधाय प्रतिम् १६२९ प्रञ्जुर्वायद्वत् १५२ प्रञ्जुर्वायद्वत् १५६ प्रञ्जुर्वायद्वत् १५२ प्रञ्जुर्वायद्वत् १५२ प्रञ्जुर्वायद्वत् १५२ प्रञ्जुर्वात् १५ प्रञ्जुर्वात् १५ प्रञ्जुर्वात् १५ प्रञ्जुर्वात्                                                      | पुत्रीयता तेन          |       |     | 90            | प्रययाविन्द्रजित्             | •••   |         | 9008        |
| पुरो रामस्य १४३ प्रयास्यतः पुष्य॰ १५ पूर्वं शीतैर् ५३९ प्रलापिनो॰ ४४६ पूर्वसादन्य॰ ६४७ प्रलापिनो॰ १९९ प्रलापिनो॰ १९९ प्रलापिनो॰ १९९ प्रलापिनो॰ १९९ प्रलापिनो॰ १९९ प्रलापि वपुर् १५६ प्रलपाणि वपुर् १५६६ प्रलपाणि विरो ८७९ प्रत्याणि विरो ८७९ प्रत्यापि विरो १९४ प्रत्र्वापदवत् १५२ प्रत्र्वापदवत् १५२ प्रत्र्वापदवत् १५२ प्रत्र्वापदवत् १५२ प्रत्र्वास्यापित्रम् १५२ प्रत्र्वास्यमानो १५२ प्रत्र्वापत्रम् ८५८ प्रत्र्वापत्रम् ८५८ प्रत्र्वापत्राचकार १९३ प्रत्र्वापत्राचकार १९३ प्रत्र्वापत्राचकार १९३ प्रत्र्वापत्राचकार १९३ प्रत्र्वापत्राचकार १९३ प्रत्र्वापत्राचितम् १९०६ प्रत्र्वापत्राचितम् १९७६ प्रत्र्वापत्राचितम् १९०६ प्रत्र्वापत्राचितम् १९०६ प्रत्र्वापत्राचितम् १९०६ प्रत्राचित्रम् १९३७ प्राचीत्रवत् १९३७ प्राचीत्रवत् १३३७ प्राचीत्रव्याचकः १३३७ प्राचीत्रवाव्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पुरः <b>प्रवेशम्</b>   | •••   | ••• | ३६६           | प्रयाणमात्रेण                 | •••   | •••     | 364         |
| पूर्वं शीतैर् ५३९ प्रलापिनो० ४४६ पूर्वसादन्य० ६४७ प्रलापिनो० २९९ प्रल्वसादन्य० ६४७ प्रवपाणि वपुर् १५६ प्रथुप्रहमणि० ८६२ प्रवपाणि विरो ८७९ प्रवपाणि विरो ८७९ प्रवपाणि विरो ५९४ प्रवहन्तं सदा० ५९४ प्रवहापदवत् ३५२ प्रष्टव्यं प्रच्छतः ३६२ प्रप्राहौरिव ४७८ प्रस्कन्दिकाम् ५०८ प्रस्कान्दिकाम् ५०८ प्रस्कान्दिकाम् ५०८ प्रस्कान्दिकाम् ५९८ प्रस्कागरांचकार १९३ प्रहस्तमर्थयांचके १९५६ प्रजागराताम् ५०६ प्रहस्तमर्थयांचके १९५६ प्रहस्तमर्थयांचके १९५६ प्रहस्तमर्थयांचके १९५६ प्रह्मत्तागराताम् ५०८ प्रह्मतम् विताम् ५०८ प्रह्मणजीवितम् ५०७ प्राचानिषत ५६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पुरुहृतद्विपो •        |       | ٨., | ৬४०           | प्रयातस्तव यम्यत्             | 1म्   | •••     | ३४०         |
| पूर्वस्मादन्य॰ ६४७ प्रञ्जित्मवनी २६१ प्रथ्व्नमस्ताः ६५१ प्रय्वाणि वपुर् १५६ प्रयुपुरुमणि॰ ८६२ प्रवपाणि वपुर् १५६ प्रवपाणि विरो ८७१ प्रवहान्तं सदा॰ ५९४ प्रवहान्तं सदा॰ ५९४ प्रवहापदवत् ३५२ प्रव्वं प्रच्छतः १६२१ प्रयुप्यपदवत् ३५२ प्रयुप्यपदवत् ४७८ प्रस्कन्दिकाम् ५०८ प्रस्वाप्यमानी ९४ प्रस्कागरांचकार १९३ प्रह्तस्य पुरो॰ १९५६ प्रद्याप्यमानी ९४ प्रह्तस्य पुरो॰ १९५६ प्रह्तस्य पुरो॰ १९५६ प्रह्तस्य पुरो॰ १९५६ प्रयुप्यन्ते ततो १५८३ प्रह्तस्य पुरो॰ १९५७ प्राकारमात्रावरणः ९६६ प्राक्षमुद्धतीत् १३३७ प्राचीं ताविद्धः ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पुरो रामस्य            | • • • |     | १४३           | प्रयास्यतः पुष्य०             | •••   | •••     | २५          |
| पूर्वसादन्य॰ ६४७ प्रछुठितभवनी २९१ पृथङ्नभस्ततः ६५१ प्रवपाणि वपुर् १५६ पृथुगुरुमणि॰ ८६२ प्रवपाणि विरो ८७१ पौरा निवर्तध्वम् ९७ प्रवहन्तं सदा॰ ५९४ प्रकुर्याम वयं देशे १५०६ प्रविधाय पृतिम् १६२१ प्रग्रहोरिव ४७८ प्रत्रमुद्धपद्वत् ४७८ प्रत्रमुद्धप्रते ५९६ प्रत्रमुद्धप्रते १९५६ प्रत्रमुद्धप्रते १९५६ प्रत्रमुद्धप्रते १९५७ प्रत्रमुद्धप्रते १९५७ प्रत्रमुद्धप्रते १९५७ प्रत्रमुद्धप्रते १९५७ प्रत्रमुद्धप्रते १९६६ प्रत्रमुद्धप्रते ५६६ प्रत्रमुद्धप्रते १९६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पूतं शीतैर्            | •••   | ••• | ५३९           | प्रलापिनो०                    |       |         | ४४६         |
| पृथुगुरुमणि॰ ८६२ प्रवपाणि श्विरो ८७१ पौरा निवर्तच्वम् ९७ प्रवहन्तं सदा॰ ५९४ प्रकुर्याम वयं देशे १५०६ प्रविधाय प्रतिम् १६२१ प्रगृह्यपदवत् १५२ प्रष्टव्यं प्रच्छतः ३३७ प्रग्राहौरिव ४७८ प्रस्कन्दिकाम् ५०८ प्रजागरांचकार ८५८ प्रस्थास्यमानौ ९४ प्रजागरांचकार २९३ प्रहस्तमर्थयांचके ११५६ प्रजागराताम्न॰ ९०६ प्रहस्तस्य पुरो॰ ११५० प्रणमन्तं ततो १५८० प्रणमन् ब्रह्मणा १५८० प्रणमन् ब्रह्मणा १०२६ प्रणवितम् ७७५ प्राणानिषत ७७५ प्राणीवितम् ७७५ प्राणीवितम् ७७५ प्राणीवितम् ७७५ प्राणीवितम् ७७५ प्राणीवितम् ७७५ प्राणीवितम् ५६६ प्राणीवितम् ५६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | •••   | ••• | ६४७           | प्रछुठितभवनौ                  | •••   | •••     | २९१         |
| पौरा निवर्तध्वम् ९७ प्रवहन्तं सदा० ५९४ प्रकुर्याम वयं देशे १५०६ प्रविधाय पृतिम् १६२१ प्रप्रायपदवत् १५२ प्रप्रायपदवत् ४७८ प्रस्कन्दिकाम् ५०८ प्रस्कन्दिकाम् ५०८ प्रस्कागरांचकार २९३ प्रह्तस्वय्यपांचके १९४ प्रह्तस्वय्यपांचके १९५६ प्रह्तस्वय्यपांचके १९५६ प्रह्तस्वय्यपांचके १९५६ प्रह्तस्वय्यपांच १९५७ प्रह्तस्वय्यपांच १९५५ प्रह्तस्वय्यपांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५० प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५० प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५७ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५५ प्रह्मस्वयंच्यांच १९५० प्रह्मस्वयंच्यांच १९६० प्रह्मस्वय | पृथङ्नभखतः             | •••   |     | ६५१           | प्रवपाणि वपुर्                | •••   | •••     | १५६६        |
| प्रकुर्याम वयं देशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पृथुगुरुमणि ०          | •••   | ••• | ८६२           | प्रवपाणि शिरो                 | •••   | •••     | ८७१         |
| प्रगृह्मपद्वत् ३५२ प्रष्टव्यं पृच्छतः ३३७ प्रम्राह्मैरिव ४७८ प्रस्कन्दिकाम् ५०८ प्रस्कान्दकार् ८५८ प्रस्थास्यमानौ ९४ प्रह्मतसर्थयांचके १९३ प्रह्मतसर्थयांचके १९५६ प्रह्मतस्य पुरो० १९५६ प्रह्मतस्य पुरो० १९०७ प्रणमन्तं ततो १५८३ प्रह्मतस्य पुरो० १९०७ प्रणमन्त् ब्रह्मणा १५८० प्राकारमात्रावरणः ९६६ प्राकारमात्रावरणः ९६६ प्राणिपत्य ततो १०२६ प्राह्मतुर्ह्वतेत् १३३७ प्राचीं तावद्भिः ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पौरा निवर्तध्वम्       |       | ••• | ९७            | प्रवहन्तं सदा०                | •••   | •••     | 498         |
| प्रगृह्मपद्वत् ३५२ प्रष्टव्यं पृच्छतः ३३७ प्रम्राह्मैरिव ४७८ प्रस्कन्दिकाम् ५०८ प्रस्कान्दकार् ८५८ प्रस्थास्यमानौ ९४ प्रह्मतसर्थयांचके १९३ प्रह्मतसर्थयांचके १९५६ प्रह्मतस्य पुरो० १९५६ प्रह्मतस्य पुरो० १९०७ प्रणमन्तं ततो १५८३ प्रह्मतस्य पुरो० १९०७ प्रणमन्त् ब्रह्मणा १५८० प्राकारमात्रावरणः ९६६ प्राकारमात्रावरणः ९६६ प्राणिपत्य ततो १०२६ प्राह्मतुर्ह्वतेत् १३३७ प्राचीं तावद्भिः ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रकुर्याम वयं देशे    | •••   | ••• | १५०६          | प्रविधाय धृतिम्               | •••   | •••     | 9629        |
| प्रचपलमगुरुम् ८५८ प्रस्थास्यमानौ ९४ प्रजागरांचकार १९३ प्रहस्तमर्थयांचके १९५ प्रहस्तमर्थयांचके १९५६ प्रहस्तस्य पुरो० १९०६ प्रहस्तस्य पुरो० १९०० प्रणमन्तं ततो १५८३ प्रहीणजीवितम् ७७० प्राकारमात्रावरणः १६६ प्राण्यत्रपि ८०७ प्राप्यत्रपि ८०७ प्राप्यत्रपि १०२६ प्राट्महूर्तात् १३३७ प्राच्यास्य ७७३ प्राची तावद्भिः ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |       | ••• | ३५२           | प्रष्टव्यं पृच्छतः            | •••   |         | ३३७         |
| प्रचपलमगुरुम् ८५८ प्रस्थास्यमानी ९४ प्रजागरांचकार २९३ प्रहस्तमर्थयांचके १९५ प्रहस्तमर्थयांचके १९५६ प्रहस्तस्य पुरो० १९०० प्रणमन्तं ततो १५८० प्रकारमात्रावरणः १६६ प्राकारमात्रावरणः १६६ प्राणिपत्य ततो १०२६ प्राचानिषत ७०५ प्राचानिषत ७०५ प्राचानिषत १३३७ प्राचीं तावद्धिः ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रमाहैरिव             | ***   | ,   | ४७८           | प्रस्कन्दिकाम्                | •••   | •••     | ५०८         |
| प्रजागरांचकार २९३ प्रहस्तमर्थयांचके ११५६ प्रजागराताम्न ९०६ प्रहस्तस्य पुरो० ११७० प्रणमन्तं ततो १५८३ प्रहीणजीवितम् ७७७ प्रणमन् ब्रह्मणा १५८० प्राकारमात्रावरणः ९६६ प्राणिपत्य ततो १०२६ प्राण्डाम्य १०२६ प्राण्डाम्य ७७३ प्राचीं तावद्भिः ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |       | ••• | 646           | प्रस्थास्यमानौ                | •••   | •••     | ९४          |
| प्रजागराताम्र॰ ९०६ प्रहस्तस्य पुरो॰ ११०० प्रणमन्तं ततो १५८३ प्रहीणजीवितम् ७७७ प्रणमन् ब्रह्मणा १५८० प्राकारमात्रावरणः ९६९ प्राण्यत्रपि ८०७ प्राचानिषत ७७५ प्राण्यत्रपि १०२६ प्राङ्महूर्तात् १३३७ प्राण्याम्य ७७३ प्राची तावद्भिः ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | •••   | ••• | २९३           | प्रहस्तमर्थयांचके             |       | •••     | ११५६        |
| प्रणमन् ब्रह्मणा १५८० प्राकारमात्रावरणः ९६९ प्रणश्यन्नपि ८०७ प्राचानिषत ७७५ प्राच्यन्नपि १०२६ प्राच्यन्नपि १२३७ प्राची तावद्भिः ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रजागराताम्र०         |       |     | ९०६           | प्रहस्तस्य पुरो०              | •••   | •••     | ११७०        |
| प्रणश्यन्नपि ८०७ प्राघानिषत ७७५<br>प्रणिपत्य ततो १०२६ प्राङ्मुहूर्तात् १३३७<br>प्रणिशाम्य ७७३ प्राची तावद्भिः ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | त्रणमन्तं ततो          |       | ••• | १५८३          | <b>प्रही</b> णजीवित <b>म्</b> | •••   | •••     | ৩৩৩         |
| प्रणिपत्य ततो १०२६ प्राङ्मुहूर्तात् १३३७<br>प्रणिशाम्य ७७३ प्राची तावद्भिः ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रणमन् ब्रह्मणा       |       | ••• | 9460          | प्राकारमात्रावरण <u>ः</u>     | •••   | •••     | ९६९         |
| प्रणिशाम्य ••• ••• ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रणक्यन्नपि           | •••   | 4.0 | ८०७           | प्राघानिषत                    |       | •••     | ৩৩५         |
| प्रणिशाम्य ७७३ प्राचीं तावद्भिः ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रणिपत्य ततो .        | •••   |     | १०२६          | प्राङ्मुहूर्तात्              | •••   |         | १३३७        |
| 그는 그는 이 옷에 들어 가는 것이 되는 이 없는 그는 그런 그는 그가 하는 것이 되는 사람들이 되는 것이 얼마를 보고 하는 것이 하는 것이 하는 것이 없는 것이 없었다. 그는 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |       |     | <b>७</b> ७३   | प्राचीं तावद्भिः              | •••   | •••     | ४८६         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |     | ্ ৬৬২         | प्राचुचूर्णच                  | •••   | •••     | १२१७        |

| श्लोकाः                         |                                          | खोकाङ्काः | <b>श्लोकाः</b>                |                   | श्लीका             | ड्डा:       |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| ब्राच्यमाजिहिषाम्               |                                          | १०८३      | बद्धी वासर०                   |                   | go                 | 20          |
| <b>प्राज्ञा</b> वाक्यास्यवा 🌣 🦠 |                                          | 9984      | बम्धूचराङ्किष्ठ               | •••               | 4                  |             |
| <b>धा</b> श्चांत्वेजिख्यः 🔐     | • • •                                    | 9868      | व्रवाधे च बळम्                | ·••••             | · 99               |             |
| आणयन्सम्                        |                                          | ७७४       | बभूब याऽधि०                   | on es             | ×                  |             |
| आणा दध्वंसिरे 🤐                 | •                                        | ं११२३     | वभी महत्वात्                  | ***               | e                  | 38          |
| आणिषुर्निहलाः                   | •••                                      | 9368      | वलाम्यभि 👵                    | nere              | w                  | έş          |
| ञ्रातस्तरां 🤐 🔐                 | ÷                                        | ં ૧ુ૧૬    | बलिनावसुम् .                  | - September 1     | ş                  | <b>5</b>    |
| श्रादमयन्त 🐽 🐝                  | •••                                      | ६०५       | बलिर्बबन्धे                   |                   |                    | ; 6         |
| आविद्दक्षत 🔐 🐝                  | •••                                      | ५७६       | बहुधवलवारिः '                 | •••               | · 90)              | 59          |
| ब्रादुःषन्ति                    | •••                                      | ৬५४       | बहुधा भिन्न०                  | •,•               | \96                | , ę         |
| प्रादुन्वज्ञानुभिः              | ***                                      | १३६०      | विभ्रसम्राणि                  | •••               | 980                | 1 R         |
| श्राप्तचारित्रयु०               | • • •                                    | 9449      | विम्बागतैस्त्रीर ०            |                   | 1                  | Į o         |
| आप्य चन्नूर्य०                  | •••                                      | ુ ૧૫૭     | बुद्धिपूर्व धुवम्             | **                |                    | 19          |
| <b>प्रायुङ्क राक्षसीर्</b>      | ****                                     | ६३८       | बुभुत्सवो द्वतम्              |                   | y:                 | 8           |
| आयोपासन०                        |                                          | ५७७       | बोद्धव्यं किसिव               |                   | 46                 | <b>:</b> 2  |
| अलोठन्त                         | •••                                      | १३६४      | बोभवीति नृ                    |                   | 9×9                |             |
| ञ्जावर्तिष्यन्त चेष्टाः         | •••                                      | १५८२      | ब्रह्मर्षिभिर्नू <b>न्</b> म् | •••               | ٠ ९८               | 6           |
| प्रावर्धत रजो०                  |                                          | १४०६      | <b>ब्रह्माद्धाद्धम्</b>       |                   | 930                | /३          |
| आशीच चातृपत्                    | •••                                      | 9390      | ब्रुहि दूर ॰ • • •            |                   | نوم                | Ę           |
| भ्रास्थापयत्पूग०                | 114                                      | . ∢६      |                               | ¥.                |                    |             |
| प्रियंबदोऽपि॰                   |                                          | ३९२       | भजन्ति विषद्स्तूष             | 4.5               | 9४६                | 3           |
| प्रियंभावुकताम् 🐽               |                                          | ४०६       | भयसंहष्ट०                     |                   | ६९                 |             |
| श्रीतोऽहं भोज॰                  | \$ # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | ६२५       | महैश्व विभिद्यः               |                   | 909                | 1100 00     |
| प्रीखापि दत्तेक्षण              | •••                                      | ९४१       | भवत्यामुत्सुको०               |                   | 64                 |             |
| प्रेता वरेण शकस्य               | ***                                      | 9460      | भवस्तं कार्ते ।               |                   | er State tradition |             |
| श्रोदपादि नमुखेन                | •••                                      | १२८७      | भिन्ननोकः 🔐                   | ***               | ٠٠٠ ٢٧             |             |
| श्रोणीति शोकः                   | • • • • •                                | १४८६      | <b>भुजां</b> सवक्षःस्थल०      | .44.              |                    |             |
| प्रौर्णावीच्छर०                 | ****                                     | 9300      | भुजो चकृततुः                  |                   | ३३                 | 100         |
| प्रौर्णुवीत्तेजसा               | <b>414</b>                               | - १३०३    | भुवतभर०                       | :0:0:0            | 68                 |             |
| <b>.</b> .                      | Sign - register                          |           | भूतिं तृणिद्य                 |                   | şə                 |             |
| फलभरमन्थर्०                     |                                          | १०५९      | भूमिष्ठस्यासमम्               | (0)4(0            | 988                |             |
| फलान्यादत्ख 🤐                   |                                          | ५५२       | भूमौ शेते दक्ष०               | ****              | 988                |             |
| फलाशिनो निर्झर०                 | •••                                      | 840       | भूयस्तं धिप्सुम् .            |                   | · 90               |             |
| ু ব.                            |                                          |           | मृङ्गाली कोकिल०               | ***               | ·•• ३६             | 14. FR 1981 |
| बदो दुर्वल०                     | 2.4.4                                    | 958       | <b>भृतनि</b> खिल•             | ( <b>****</b> . ) | وي                 | 100         |
|                                 |                                          | 학생 공휴 회   |                               |                   |                    |             |

| श्लोकाः              |             | 3     | स्रोकाङ्काः.   | श्लोकाः                      |                   | 4     | डोकाङ्काः.  |
|----------------------|-------------|-------|----------------|------------------------------|-------------------|-------|-------------|
| मेष्यते मुनिभिः      | •••         | •••   | १३४४           | मा न सावीर्                  | •••               | • • • | ७२३         |
| भ्रमरकुलाकुलो०       | •••         |       | 9466           | मानुषानभि                    |                   |       | १६०         |
| भ्रमी कदम्ब०         | •••         |       | ४३९            | मानुषी नाम                   |                   | •••   | १३३२        |
| भ्रातरि न्यस्य       | •••         | •••   | २६५            | मानेन तल्पेषु                | •••               | •••   | 666         |
| भ्रूभङ्गमाधाय        | •••         | •••   | 9000           | मां दुष्टां ज्वलित           | 11 Table 11 Table | •••   | 9450        |
| ञ्रेजिरे क्षत०       | •••         | •••   | 9936           | मापराध्नोदियम्               | •••               |       | १३६७        |
| ञ्रमुः शिलो०         | •••         | •••   | ४८९            | मामुपास्त                    |                   | •••   | २०७         |
| भ्रेमुर्ववल्गुः      | •••         | •••   | १०४६           | मायानामीश्वराः               | •••               | •••   | ६८५         |
|                      | <b>.</b> н. |       |                | मायाभिः सु <del>चि</del> रम् | Ţ                 | •••   | ৩৭৭         |
| मण्डलान्याहताम्      |             | •••   | १४३०           | मायाविभिस्त्रास०             | •••               | •••   | ९२९         |
| मत्तेनामारि          |             | •••   | 9266           | मारयिष्यामि                  | •••               |       | 9326        |
| मत्वा सहिष्णून्      |             | •••   | ९६३            | मार्ग गतो गोत्र०             |                   | •••   | १००२        |
| मत्पराक्रम०          | ووو         |       | <b>રદે</b> લું | मावमंस्थाः                   | •••               | •••   | ६२३         |
| मधुकरविरुतै          |             |       | ८५६            | माशोचिष्ट रघु०               | •••               | •••   | 9262        |
| मधुसाद्भूत०          |             | •••   | ७५९            | मा स्म तिष्ठत                | •••               | •••   | १३७२        |
| मध्वपाययत्०          | •••         | •••   | ५८३            | मा स्म द्राक्षीर्            | •••               |       | ३०८         |
| <b>मन्त्</b> यिष्यति |             |       | १३३५           | मा सम भूग्रीहिणी             | •••               | •••   | <b>३</b> ७६ |
| मन्त्रे जातु वदन्ति  |             | • • • | १४७४           | मित <b>मवद</b> त्            |                   | •••   | ८२७         |
| <b>मन्दायमान</b> ०   | •••         | •••   | ६०७            | मित्रव्य प्रचुक्षोद          | •••               | •••   | 9909        |
| मन्नियोगात्.         |             | •••   | ७९८            | मिथ्या मास्म                 | •••               | •••   | १३८२        |
| मन्युं वध्या भट०     | •••         | •••   | १५३०           | मिथ्यैव श्रीः                | •••               | •••   | -२५४        |
| मन्युं शेकुर्न ते    | •••         | •••   | 999७           | मिमेह रक्तम्                 | •••               | •••   | 9966        |
| मन्युर्मन्ये         | •••         | •••   | ३२१            | मुखेताकाश ०                  | •••               | •••   | 9409        |
| मन्ये किंजमहम्       |             | •••   | ४२४            | मुदा संयुहि                  | •••               | •••   | १५४६        |
| मम रावण०             | •••         |       | १७४            | मुषित्वा धनदम्               |                   | •••   | 409         |
| मया त्वमाप्थाः       | •••         | •••   | २१             | मुष्णन्तिमव                  | • • • •           | •••   | ७६५         |
| मरिष्यामि विजेष्ये   | •••         |       | १३१७           | मूर्खास्त्वामव               | •••               | •••   | 9986        |
| महाकुलीन०            | •••         | •••   | २६०            | मूर्धजान् सा                 | •••               | •••   | १४९६        |
| महीयमाना             | •••         | •••   | ६५             | मूर्घा दिवमिवा०              | •••               | •••   | १२०३        |
| मांसं हतानामिव       | •• •        | •••   | १००३           | मृगयुमिव                     | •••               | •••   | १८३         |
| मांसविक्रयिणः        | •••         |       | ४२०            | मृगाः प्रदक्षिणम्            | •••               | •••   | १०८२        |
| मांसान्यौष्टा ॰ 🏮    | -••         | •••   | १९७            | मृदङ्गा धीरम्                | •••               | •••   | १०७२        |
| मांसेनास्याश्वताम्   | •••         | •     | १२११           | मृदुभिरपि                    | •••               | •••   | १७३         |
| मांसोपभोग०           | •••         | •••   | ६८९            | मृषासि त्वम्                 | • • •             | •••   | ४१७         |
| मातामहा॰<br>भट्टि॰   | *•••<br>₹   | •••   | ا ۵۵           | मृषोद्यम्                    | •••               | •••   | २४३         |

| श्लोकाः                   |     | . %     | ग्रेकाङ्घाः. | · श्लोकाः           |        |                                     | ग्रेकाङ्काः. |
|---------------------------|-----|---------|--------------|---------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| मेघङ्करम्                 |     | •••     | ३९५          | यां कारिं राज०      | •••    |                                     | ५०९          |
| मेघनादः                   |     | •••     | ७४८          | यात यूयम्           |        | •••                                 | ४७०          |
| मेघाः सविद्युतो .         |     |         | 9820         | यानैः समचरन्त       |        | •••                                 | ५७४          |
| मोिजप्रहः सुनीता          |     |         | 9209         | यायास्त्वमिति       | •••    |                                     | २४२          |
| मोदिष्ये कस्य .           | ••• | •••     | १३२८         | यावजीवम्            |        |                                     | १५७३         |
| म्रियमाणः                 |     | •••     | ४२९          | यावन संत्रासित०     | •••    | •••                                 | ९३५          |
| म्रियामहे                 | ••  | •••     | ५२४          | युद्धाय राज्ञा      | V 24 0 | •••                                 | ९५३          |
| म्रियेयोर्ध्वं सुहूर्तात् |     | •••     | १५०५         | युद्धोन्मत्तं च     | •••    | •••                                 | १२५६         |
|                           |     |         |              | युयुज्जः स्यन्दनान् |        | ***                                 | 9946         |
| यः पयो दोग्धि .           | •   | •••     | ६२४          |                     |        |                                     | १९६          |
| यक्षेन्द्रशक्तिम् .       |     |         | 9229         |                     | •••    |                                     | ८४५          |
| यच यत्र भवांस्ति०         |     | • • •   | 9496         | यूयं समैष्यथ        |        |                                     | 988          |
| यचापि यत्ना० .            |     | •••     | ९५४          | येन पूतकतोर्        |        |                                     | 98 <b>9</b>  |
| यज्ञपात्राणि गात्रेषु     |     | •••     | १५१३         | ये सूर्यमुप         |        |                                     | બુપુષ        |
| यत्कृतेऽरीन् .            | ••  |         | १३६९         | यैरघानि खरो०        | ·/     |                                     | १२४७         |
| यनं प्रोणीवितुम् .        | ••• |         | ५२७          | योगक्षेमकरम्        | •••    |                                     | <b>२</b> २३  |
| यत्र यचामरिष्यत्.         |     | •••     | १५७६         | योद्धारोऽविभरः      | fruit  |                                     | 9388         |
| यत्खधर्मम्                |     | •••     | ८०४          | योद्धं सोऽप्यस्पत्  |        | •••                                 | 9233         |
| यथाखं संगिरन्ते .         |     | •••     | ५७३          | योऽपचके             | •••    | - 300                               | ५६२          |
|                           | ••• | •••     | 9444         | योषिद्धन्दारिका     | •••    | •••                                 | M-4-see on   |
|                           |     | •••     | ६७५          |                     | ₹.     |                                     | is in the    |
|                           |     | •••     | 9969         | रक्तपङ्के गजाः      | 239    |                                     | १०९६         |
|                           |     | •••     | ९६०          | रक्तमश्र्योतिषुः    | 9.63   | 100 - 200<br>110 - 200<br>110 - 200 | 9232         |
| ~~ ~                      | ••  |         | <b>२</b> २४  | रक्तं प्रचुश्रुतुः  |        |                                     | 9980         |
|                           |     | •••     | ७१७          | र केनाचिक्किदत्     |        |                                     | 9225         |
| •                         |     | •••     | 999          | रक्षांसि वेदिम्     |        |                                     | ં ૧ે         |
| The second second         |     | •••     | ३२८          | रक्ष्णं करोषि       |        |                                     | ५००          |
| 7 W 10 X 1 X 1            |     |         | 9894         | रघुतनयम्            | 94.5   |                                     |              |
|                           | ••  |         | 9948         | रणपण्डितो०          | 0.0    | 5 0 5 E                             | ८१२          |
| यमास्यदश्वरी े            |     | •••     | २१७          | रणे चिक्रीड         | 0.0    |                                     | 9986         |
| ययाथ त्वम्                |     |         | ७२०          | रथेनाविव्यधत्       |        |                                     | १२६७         |
| ययुर्विन्ध्यम् .          |     | •••     | ४८७          | रविस्तप्स्यति       |        |                                     | १३१०<br>१३१० |
| यशस्कर०                   |     |         | २८१          | रसान् संहर          |        |                                     | १५६२         |
| यस्यां वासयते .           |     |         | ६०६          | राक्षसस्य न         | •••    | •••                                 | 9238         |
| याः सुहृत्सु              | •   | • • • • | 9328         | राक्षसानां मंयि     | •••    | •••                                 | ६६३          |
|                           |     |         |              |                     |        |                                     |              |

| श्लोकाः             |     | *     | होकाङ्काः. | श्लोकाः                |       | 8             | छोकाङ्काः.          |
|---------------------|-----|-------|------------|------------------------|-------|---------------|---------------------|
| राक्षसान्बद्ध०      | *** |       | २६८        |                        | ਲ.    |               |                     |
| राक्षसेन्द्रस्ततो०  | ••• | •••   | 9963       | लक्षे हे च पदाती       |       |               | 9898                |
| राक्षसेन्द्रस्य     | ••• | •••   | ६७१        | लक्ष्मणं सा            | •••   |               | 986                 |
| राक्षसोऽतर्जयत्     |     | •••   | 9888       | लक्ष्मणाचक्ष्व         | •••   |               | <b>३</b> 9 <b>9</b> |
| राक्षस्यः प्रारुदन् |     |       | 9890       | लक्ष्मीः पुंयोगम्      |       | •••           | २००                 |
| राघवं पर्ण०         |     |       | १६२        | लङ्कां नम्रा           | •••   | •••           | ५२८                 |
| राघवस्य ततः         | ••• |       | ४६२        | लङ्कालये तुमुल०        |       | •••           | 9040                |
| राघवस्य मतेनाथ      | ••• | •••   | १५६५       | लजानता                 |       | •••           | 9440                |
| राघवस्याभृशायन्त    |     |       | १४३९       | लतानुपातम्             | •••   | • • •         | 3,5                 |
| राघवस्यामुषः        | ••• | •••   | 9990       | लब्धां ततो ०           |       | •••           | ७५७                 |
| राघवाभ्यां शिवम्    |     |       | ६७२        | लभ्यां कथं नु          |       | •••           | ३३८                 |
| राघवो न दयांचवे     | 5   |       | 9990       | ललुः खङ्गान्           | •••   |               | 9960                |
| राजितं गारुडै       | *** | •••   | १४५७       | लवणजलबन्ध०             | •••   | • • •         | १०६२                |
| राममुचेर्           | ••• |       | ४१६        | लाङ्ग्लमुद्धतम्        | ***   | •••           | ६८०                 |
| रामसंघुषितम्        | 888 | •••   | २३८        | लाङ्गुलैलींटयां ०      | •••   | •••           | १०९४                |
| रामस्य दयमानः       | ••• |       | ६६१        | छेढि भेषजवत्           | •••   | •••           | १४६५                |
| रामस्य शयितम्       | ••• | •••   | ६६७        | लोकानद्मिदिाषोः        | •••   | •••           | ७२७                 |
| रामादधीत०           |     |       | ६१४        | लोभाद्भयाद्वा          | ***   | 4.0           | ९७९                 |
| रामोऽपि दारा०       | ••• | •••   | ९७१        | लोलं कूलाभिगमे         |       |               | 9086                |
| रामोऽपि इत॰         | ••• |       | २९६        | लोहबन्धैर्वबन्धे न     | Ţ     |               | 9928                |
| रामोऽवोचत्          |     |       | ३८७        |                        | व.    |               |                     |
| रावणः शुश्रुवान्    |     | •••   | 9090       | वक्षः स्तनाभ्याम्      | •••   | •••           | ८९५                 |
| रावणबलम्            | ••• |       | 9086       | वचनं रक्षसाम्          | • • • | •••           | ६२७                 |
| रावणस्य नमन्ति      | ••• | • • • | 9880       | वज्रमुष्टेर्विद्यश्चेष | •••   | •••           | 9907                |
| रावणस्येह           |     | •••   | ६६२        | वजाभिघातैर्            | ***   | • • •         | ९८९                 |
| रावणाङ्कपरिश्विष्टा | ••• |       | १५५२       | वश्चित्वापि            | •••   | •••           | 480                 |
| रावणाय नमस्         | ••• | •••   | ६४०        | वणिक् प्रश्राह०        | •••   | •••           | ४८३                 |
| रिणचिम जलघेः        |     | •••   | ३२७        | वधेन संख्ये            | •••   | •••           | ८३                  |
| <b>रुचिरोञ्चत</b> ० | ••• | •••   | ८४२        | वनतापसके               | •••   | •••           | २२६                 |
| रुदतोऽशिश्रयत्      | ••• | •••   | ३१०        | वनस्पतीनां सरस         | म्    |               | २८                  |
| रुरुजुर्भ्रेजिरे    | ••• | •••   | 9988       | वनानि तोयानि           | •••   | •••           | ३२                  |
| रोचमानः 🛶           | ••• | •••   | ६१५        |                        | •••   | •••           | ७७९                 |
| रोदिति सेव•         | ••• | • ••• | ७२८        | वनेषु वासतेयेषु        | •••   | • • •<br>: ch | १४६                 |
| रोदिम्यनाथम्        | ••• | •••   | 9866       | वपुश्चान्दनिकम्        | •••   |               | १६३                 |
| रोषभीम॰             | ••• |       | ७८२        | वयमधैव                 | •••   | •••           | ४६३                 |
| 회에 가는 그 그 나는 가는 것   |     |       |            |                        |       | 1. 19         |                     |

| श्लोकाः             |            | 8     | जेकाङ्काः.       | श्लोकाः               |     | ,       | छोकाङ्घाः.    |
|---------------------|------------|-------|------------------|-----------------------|-----|---------|---------------|
| वरवारणं सलिल        | )          | •••   | १०२५             | विद्युत्प्रणाशम्      | ••• | •••     | . ९६          |
| वरिषीष्ट            |            |       | ६९८              | विद्युन्नाशम्         | ••• |         | ४६०           |
| वरेण तु सुनेर्      |            | •••   | ४०१              | विद्यममणि०            | ••• | •••     | े ८६६         |
| वर्तिष्यमाणम्       | •••        | •••   | ६१०              | विधृतनिश्चित०         | ••• | •••     | ९३०           |
| वर्धते ते           |            | •••   | ३५९              | विनङ्क्ष्यति          | ••• | •••     | १३३०          |
| वर्धिषीष्ठाः        | •••        |       | १५२६             | विनेष्ये कोधम्        | ••• |         | ५६४           |
| वल्गूयन्तीम्        |            | •••   | २५६              | विपाकोऽयम्            |     | •••     | 1869          |
| वसानसान्त्रक०       |            | •••   | 986              | विप्रकृष्टम्          | ••• | •••     | ६५३           |
| वसानां वल्कले       | •••        |       | ३९१              | विभिन्ना जुघुरः       |     | •       | 9906          |
| वसुन्धरायाम्        |            | •••   | ३९९              | विभीषणस्ततो०          |     | •••     | १२८१          |
| वस्नि तोयम्         |            | •••   | 3                | विभीषणोक्तम्          |     | •••     | ९८६           |
| वसूनि देशांश्व      |            | •••   | ९०               | विमलमहामणि०           | ••• | •••     | 9044          |
| वस्त्रान्तपान०      | •••        |       | 925              | वियति व्यख०           |     | •••     | ५४५           |
| वस्रैरनत्युल्बण     |            | •••   | ९१४              | वियत्यानभ्रतुः        | ••• | •••     | 9900          |
| वाचंयमान्           |            |       | १२३              | वियोगदुःखा ०          |     | •••     | ४१            |
| वाचंयमो०            |            | •••   | ३९३              | विराधताडका०           | ••• | •••     | ७८९           |
| वाताहति॰ •••        | •••        | •••   | ३७५              | विराधं तपसाम्         | ••• | •••     | ८०६           |
| वादयांचिकिरे        | •••        |       | 9009             | विरुग्णसंकीर्ण ०      | ••• | •••     | १००६          |
| वानरः कुळ०          |            |       | ७३२              | विरुग्णोद्य०          | ••• | •••     | २०८           |
| वानरं प्रोर्णु०     | •••        | •••   | ७०९              | विरूपाक्षस्ततो०       | ••• | •••     | १४२४          |
| वानरा मुष्टिभिर्    | •••        | •••   | १०९३             | विरूपाक्षो जहे        |     | •••     | ११०३          |
| वानरेषु कपिः        | •••        | •••   | ६५६              | विछलितपुष्प०          | ••• | •••     | ६७३           |
| वायव्यास्त्रेण तम्  | •••        | •••   | 9286             | विलोक्य द्योतनम्      |     | •••     | ४४९           |
| वालिनं पतितम्       |            | •••   | ४१४              | विलोक्य रामेण         | ••• | •••     | १०२           |
| वासयेत सु०          | •••        | •••   | १५१२             | विलोक्य सलिल०         | ••• |         | ५४२           |
| विकत्थी याचते       | •••        |       | ४४५              | विलोचनाम्बु०          | ••• | •••     | ७६०           |
| बिकुर्वे नगरे       | •••        | •••   | ५६३              | विलोलतां चश्चिष       | ••• | •••     | ९२१           |
| विगाढारम्           | •••        | •••   | ७०२              | विवृत्तपार्श्वम्      | ••• | •••     | ४३            |
| विप्रहस्तव          | •••        | •••   | १९०              | विशङ्कटो वक्षसि       | ••• | •••     | ৩৩            |
| विचित्रमुचैः        | •••        | •••   | ४४               | विशिश्वासयिषाम्       | ••• | •••     | 9060          |
| विचुकुग्जुर्भूमि०   | •••        | •••   | १०४              | विश्वासप्रद०          | ••• | •••     | ३८०           |
| विटपिमृग०           | •••        | •••   | ८३९              | विषधरनिलये            | ••• | <b></b> | ८५५           |
| विदाङ्कवेन्तु       | •••        | *     | २९५              | विषसादेन्द्र॰ •       | ••• | •       | ७६४           |
| विदित्वा शक्तिम्    | •••        | •••   | ५३२              | विषद्य राक्षसाः       | ••• |         | <b>ં</b> જર્ફ |
| विद्यामथैनम्        | •••        | •••   | * 8c             | विष्यन्द्रमानः        | ••• | •••     | ७४७           |
| 그는 조심됐다면 하다 하는 것이다. | o horal in | 지하는 총 | 5. 在years (1986) | 어른 보고 화장을 보고 있는데 가는 다 |     |         |               |

| श्लोकाः                      |               |       | श्रीकाङ्गाः. | श्लोकाः                |              |       | श्लोकाङ्काः. |
|------------------------------|---------------|-------|--------------|------------------------|--------------|-------|--------------|
| वि <b>स्फुल</b> द्भिर्       | •••           | •••   | ৬४९          | शक्यान्यदोषाणि         | •••          |       | ९७६          |
| वीनासुपसरम्                  | •••           | •••   | ४९४          | হাছ্কাঘবির •           | •••          |       | ંપર૧         |
| वीर्थं मान दद्श              | •••           | •••   | ११९३         | शतसाहस्रम्             |              | 444   | ५७९          |
| वृक्षादृक्षम्                | •••           | •••   | ६१२          | शत्रुघ्नान् युधि       |              |       | ४०४          |
| वृतस्त्वं पात्रे०            | •••           | •••   | १९३          | 일이 하는 이 사람이 없어요? 그리고   |              | •••   |              |
| वृद्धिक्षयस्थान              |               | •••   | ९५७          | शत्रुभिर्निहते         | •••          | ***   | १३१४         |
| वृतौ प्रकाशम्                | •••           | •••   | ८९१          | शत्रून् भीषयमाण        |              | •••   | २४१          |
| वृद्धौरसां राज्य॰            | •••           | •••   | 936          | शमं शमं नमस्तर         | ភៈ           | •••   | १४८५         |
| वृन्दिष्ठमाचीत् •            | <b>50 0 0</b> | •••   | ७२           | शरणमिव •••             |              | •••   | ८७९          |
| वेदिवत्स •                   |               | • • • | ४७९          | शरीरं लोहिताक्षर       | 7            | •••   | 9786         |
| वेदोऽङ्गवांस्तैर्            |               |       | 9 6          | शरेरताडयत्             | <b>6-8-0</b> |       | १३८७         |
| वेश्मान्तर्हणनम्             |               |       | ७७६          | शर्मदं मारुतिम्        | •••          | •••   | ३७९          |
| वैखानसेभ्यः                  | •••           |       | 9२८          | शशाङ्कनाथा०            | •••          | • • • | ९००          |
| व्यकुक्षद्वानरा०             | •••           | •••   | 9226         | शबिरहितमपि             | •••          |       | ८६८          |
| व्यजिष्टक्षतसुरान्           | •••           | •••   | १३८५         | शस्त्रेर्दिदेविषुम्    | •••          |       | ७०५          |
| व्यतिव्यतीम्                 | •••           | •••   | ५४७          | शस्त्रं तरूवींधरम्     | •••          | •••   | ९८४          |
| व्यतिजिग्ये                  |               | • • • | ५४६          | शाम्यत्यृतुसमाहा       | रः           | •••   | १४७९         |
| व्यनाशयंस्ततः                |               | • • • | 98२२         | <b>बिज्ञानभ्रमर</b> ०  | •••          | •••   | १६१७         |
| व्यरमत्प्रधनात्              | •••           |       | ५९५          | बितविद्योख •           | •••          | •••   | १८३          |
| व्यश्नुते सा ततः             | •••           | •••   | १४५९         | बिला तरिष्यति          | •••          |       | 9006         |
| व्याख्यागम्यमिदम             | [             | • • • | १६२४         | <b>बिवाः</b> कुष्णन्ति | •••          |       | 9860         |
| न्याप्तं गुहा०               |               | •••   | ३८४          | शीघायमाणैः             | •••          |       | 998          |
| व्यायच्छमानयोः               | •••           |       | ४१०          | शीर्षधातिनम्           | •••          |       | ं ४०३        |
| व्योम प्राचिनुताम            |               |       | १४३१         | शीर्षच्छेयम्           | •••          |       | २२८          |
| व्रज्यावती                   | •••           |       | ५०४          | शुक्कोत्तरासङ्ग ०      |              | •••   | १३०          |
| व्रणकन्द्र                   | •••           |       | ८३५          | ग्रुश्राव रामः         | •••          | •••   | १०८५         |
| व्रणवेदनया                   | •••           |       | ३३४          | श्रूलानि भ्रमयाम्      |              | •••   | ঀ৹৬৬         |
| व्रणरवामिष्ट्                |               |       | ६८३          | श्रुण्बद्धाः प्रति •   | •••          | •••   | ६१९          |
| व्राती <b>नव्याल</b> ॰       | •••           |       | १५०          | शैलेन्द्रश्टङ्गेभ्यः   | •••          | •••   | ९२३          |
|                              | হা.           |       |              | शैले विश्रयिणम्        |              |       | ४५४          |
| शक्ति संखजते                 |               |       | 9869         | श्रीर्निष्कुष्यति      | • • •        | •••   | 9860         |
| शक्तिरित्यकुप्रत             |               | •••   | 9226         | श्रुत्वा विस्फूर्जेथु० |              |       | २३६          |
| शक्तैः सुहद्भिः•             | •             |       | 0.416        | श्रोत्राक्षिनासा०      | •••          | ,     | 990          |
| श <del>त्त</del> यृष्टिपरिघ० | 4.0           |       |              | श्लाघिष्ये केन         |              |       | 9300         |
| शकोति यो न                   |               |       |              | श्वःश्रेयसम्           | •••          |       | १७६          |
|                              | 기 열등          | Sept. |              |                        |              |       |              |

| श्लोकाः             |                                         | श्रोकाङ्काः. | श्लोकाः               |                |       | छोकाङ्काः.  |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|
| <b>.</b>            |                                         |              | सत्वमेजय०             |                | •••   | ३८५         |
| षड्वर्गवरयः         | • •••                                   | ९७०          | सत्वानजस्त्रम्        | ***            | •••   | <b>३३</b> ५ |
| •स                  | •                                       |              | सदोद्गार०             | ***            |       | ४७२         |
| संयुयूषुम्          | • •••                                   | ७०८          | सद्रमुक्ता०           | •,•,•,         |       | ٠ . نو      |
| संवर्गयांचकार       | • •••                                   | ११६२         | संदर्शितस्नेह०        | •••            |       | ९६२         |
| संवाद्भिः सकुसुम ०  | •••                                     | 9469         | संत्रस्तानामपाहा      | रे०            | •••   | १२४५        |
| संवित्तः सह         |                                         | २२०          | संत्रासयांचकार        | •••            |       | २८७         |
| संश्र्णुष्व •.      |                                         | 446          | संदिदर्शयिषुः         | •••            | •••   | २४७         |
| संसर्गी परि॰        |                                         | ४४२          | संदरय शरणम्           | ••••           | •     | ३००         |
| संसिस्मयिषमाणो      |                                         | ७२६          | संदुधुक्षे तयोः       | •••            | •••   | - 9900      |
| संस्तावमिव          |                                         | १७४          | संधानकारणम्           |                | •••   | 9988        |
| स एव धारयेत् 🗻      |                                         | 9408         | संधानमेवास्तु         | •••            | •••   | ९८५         |
| स किङ्करैः कल्पितम् |                                         | ९४३          | संधुक्षितं मण्डलं     | •••            |       | ९७२         |
| स्रख्यस्य तव 🔐      | • •••                                   | ३६२          | संधौ स्थितो वा        | <b>0.0.0</b> ; | •••   | ९६१         |
| स गिरिं तरु         |                                         | ८३३          | सन्नत्स्याम्यथवा      | 404,46         |       | 9333        |
| संकल्पं नाकरिष्यच   |                                         | 9409         | सपक्षोऽद्रिरिवा०      |                | 60.0  | 9204        |
| संकुध्यसि           | • •••                                   | ६१८          | स पुण्यकीर्तिः        | ***            | • • • | ų           |
| संक्ष्णुवानः        |                                         | ५८२          | सप्तषष्टिं स्वज्ञाना  | <b>म्</b> •••  | •••   | १२७९        |
| संगच्छ पौंक्षि      |                                         | २७४          | स प्रोषिवान्          | •••            | •••   | १०९         |
| संगच्छ राम०         |                                         | ७८६          | स बिभ्रेष प्रचुक्षो   | द              |       | 9944        |
| संप्रामे            | • •••                                   | ७४५          | समयं परिहरमाण         | ो•             | •••   | १०२३        |
| संघर्षयोगिणः        | •                                       | ७७०          | स भवान् भ्रातृ०       | •••            | •••   | १५२१        |
| स च विह्वलं         |                                         | ८५१          | स भसासाचकार           |                | •••   | 9943        |
| स चापि रुधिरेर्     |                                         | १२४४         | समञ्जञ्जुदन्वन्त      | :              | •••   | १४५४        |
| स जलाम्भोद॰ 🔐       | • •••                                   | ४६९          | समक्ष्णुवत शस्त्रार्ग | णे             | •••   | 9809        |
| संचेरः सहसा         |                                         | ४९१          | समगत कपिसैन्य         | म्             | •••   | १३०४        |
| संजानानान् •••      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ५६९          | समगध्वम्              | •,•,•,         |       | ५३५         |
| संजुघुक्षवः         |                                         | ६८७          | समतां शबी॰            | * # #c         | •••   | ८४९         |
| संज्वारिणेव         |                                         | ४४०          | समनत्सीत्ततः          | 700            | •••   | 9282        |
| स ताचाजीयणत्        | • •••                                   | 9966         | समपत्स्यत राजेन       | ٩              | •••   | 9408        |
| सतामरुष्करम्        |                                         | २८३          | स महाफणि०             | •••            | •••   | १०५६        |
| सतामबिभ्रमत्        | • •••                                   | १२३४         | समधत्तासुरम्          | •.0.•.         | .,.   | ३४३२        |
| स तामूचे            | • •••                                   | ३५४          | समाविष्टम्            | • • • •        |       | ३७४         |
| सत्त्वं समदुधुक्षच  |                                         | १२१५         | समाश्वसिमि केना       | हम्            | •••   | 9886        |
| स त्वं हनिष्यन्     |                                         | ७२२          | समिद्धशरणा            | •••            | •••   | ८१७         |
|                     |                                         |              |                       |                | 2000  |             |

| श्लोकाः            | श्लोकाङ्काः. | श्लोकाः             | श्लोकाङ्काः. |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
| समीरयांचकाराथ      | 9908         | सहायवन्तः           | 955          |
| समीहे मर्तुम्      | 9939         | साराविणम् •••       | ४७७          |
| समुपचित०           | ८६३          | सामर्थ्यं चापि 🔐    | 9२१२         |
| समुत्क्षिप्य ततः   | १५६८         | सामर्थ्यसंपादित ०   | ८४४          |
| समुत्तरन्तौ        | ३५०          | सामोन्मुखेन०        | ८९८          |
| समुत्पेतुः कशा॰    | 9006         | साम्नैव लोके        | ९१६          |
| समुद्रोपलका        | ২৩২          | सायन्तनीम् •••      | २४८          |
| समुपेख ततः         | ৭५३৭         | सारथिं चालुनात्     | १३८८         |
| समूलकाषम् ••••     |              | सारोऽसाविन्द्रिया०  | २०३          |
| संपत्य तत्सनीडे    | २१४          | सा स्तम्बद्गः       | ४९७          |
| संपरपर्शाऽथ        | ११३७         | सितारविन्द॰         | ४५           |
| संपातिना प्रजङ्घः  | १०९९         | सीतां सौमित्रिणा    | ३९८          |
| संप्राप्य तीरम्    |              | सीतां जिघांसू       | ३१९          |
| संप्राप्य वानरान्  | ५१९          | सीतान्तिके          | . ू ६०९      |
| संप्राप्य राक्षस॰  | 966          | सीतां दिद्धः        |              |
| संबभूवुः कबन्धानि  | ••• १०९५     | सीतारक्षो॰          | ४७६          |
| संमृष्ट्रसिक्ता॰   | ९१९          | सुकृतं प्रिय॰       |              |
| सरसबहुपछ्रव०       | ••• १०५१     | सुखं खप्यन्ति       | 9३३६         |
| सरमां सरसाम्       | ८१४          | सुखजातः             | २२१          |
| सराघवैः किं बत     | ९५०          | सुखावगाहानि         | 004          |
| स राजसूय॰          | ३४८          | सुप्रीवान्तिकम्     |              |
| सर्वेकषयशः •••     | ३९४          | सुत्रीवो सुसुदे     | 09-6         |
| सर्वतश्राभयम्      | 989८         | सुत्रीवोऽस्याभ्रशत् |              |
| सर्वत्र दियता॰     | ३६६          | सुपाद द्विरद॰       | A1.14        |
| सर्वनारीगुणैः      | ७५७          | सुप्तो नभस्तः       |              |
| सर्वस्य जायते      | १४६६         | सुप्रतिष्णात ॰ ••   |              |
| सबृक्षमच्छिद्त्    | १५४९         | सुप्रातमासादित      |              |
| स शत्रुळावौ        | ३७८          | 1 7                 |              |
| स् शुश्रुवान्      | , २०         | सुरापाण०            |              |
| ससैन्यरछाइयन्      | ৩३৭          | सुरापैरिव           |              |
| संस्यन्दे शोणितम्  |              | सुषाम्रीं सर्व      | ७५८          |
| सस्फुरस्योदकर्षच्  |              | सुषुपुस्ते          | ৬४৭          |
| सम्नंस शर॰ • • • • |              | सुहदौ राम॰ •        | ७८७          |
| सहभृत्यः सुरा॰     |              | सूतोऽऽिय गङ्गा०     |              |
| सहसा ते तरु        | १०४३         | समरोऽभङ्घर॰ •       | ४५६          |
|                    |              |                     |              |

| सेतुं महैन्द्रम्<br>सेवितासे प्रवङ्ग०<br>सेहे कपी रथा० | •••   | 9 4 9 4     |                      |         |                |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------|---------|----------------|
| सेवितासे प्रवङ्ग                                       | •••   |             | खं कर्म कारयन्नास्ते |         | . પ્ર          |
| सेहे कपी रथा०                                          |       | १५९३        | खर्गे विद्यख         |         | १५६३           |
|                                                        |       | ११७६        | खर्भानुर्भास्करम्    |         | १४७२           |
| सोऽध्यष्टीयत रामेण                                     | •••   | १४४४        | खां जिज्ञापयिषू०     | •••     | ৩৭০            |
| सोऽध्येष्ट वेदान्                                      | •••   | २           | खामिनो निष्कयम्      | •••     | ७३४            |
| सोऽप्रच्छत्                                            | •••   | २९९         | खेनुस्तित्विषुः      |         | 9936           |
| सौमित्रिः सर्पवत्                                      | •••   | १२७१        |                      |         |                |
| सौमित्रिराकुलः                                         | •••   | १३६५        | .₹.                  |         | er seker en en |
| सौमित्रे मा                                            | •••   | 946         | इतं रक्षांसि         | • • • • | १२५२           |
| सौमित्रेरिति                                           |       | 668         | हतबन्धुर्जगाम        | •••     | १८७            |
| सौर्याभेये                                             |       | १२७३        | हतराक्षस०            | •••     | ७९२            |
| स्त्रीभूषणम्                                           | •••   | ૪ર          | हता जनस्थान०         | •••     | ९३६            |
| स्थानं नः पूर्वजानाम्                                  | •••   | १६२८        | हते तस्मिन्          | •••     | ৩৭८            |
| स्थायं स्थायम्                                         | •••   | २३४         | हत्वा रक्षांसि •••   | •••     | ६९६            |
| स्थितमिव परि॰                                          |       | 648         | हन्तुं क्रोधवशात्    |         | २८९            |
| स्नानभ्यषिचत                                           |       | 398         | हया जिहेषिरे         | •••     | १०७३           |
| स्नानीयैः स्नापयेत                                     | •••   | 9499        | हरहासरुद्ध०          | •••     | १०३१           |
| स्नाह्यनुलिम्प                                         | •••   | 9489        | हरामि राम॰           | •••     | २३०            |
| स्प्रह्याछम्                                           | •••   | ४५५         | हरिरवविलोल॰          |         | १०३८           |
| स्फटिकमणिगृहै:                                         |       | ८५९         | हरेः प्रगमनम्        | •••     | * 000          |
| ₹फुटपरुषम्                                             | •••   | <b>د9</b> 0 | ह्विजिक्षिति         | •••     | 9800           |
| सारातुरे चेतसि                                         |       | ९१२         | हित्वाद्यितज्ञवीनानि |         | 988            |
| सोष्यन्ते मुनयो                                        |       | 9396        | हिरण्मयी शाल॰        |         | ४७             |
| स्पन्तवा स्पन्तवा दिवः                                 |       | 9609        | ही चित्रं लक्ष्मणेन  | •••     | 9900           |
| स्रसाङ्गचेष्टो०                                        | •••   | ८९३         | हृतरत्रश्वत०         | •••     | 299            |
| स्रस्ताङ्गयष्टिः                                       | •••   | ८९६         | हृदयङ्गम             | • • •   | २५०            |
| खपोषमपुषत्                                             | • • • | ३१७         | हृदयोदङ्ग०           |         | ५१७            |



### देवं नंदनंदनं वंदे । ओं नमः सिद्धम् ॥

अथ

# श्रीमट्टि-काव्यं

### जयमङ्गलया समेतम्—

### प्रथमः सर्गः—

प्रणिपत्य सक्छवेदिनमतिदुस्तरभट्टिकाव्यसिळ्छिनिधेः॥ जयमङ्गळेति नाम्ना नौकेव विरच्यते टीका॥ १॥

लक्ष्यं लक्षणं चोभयमेकत्र विदुषः प्रदर्शयितं श्रीस्वामिसूनुः कविभेद्दिनामा
रामकथाश्रयमहाकाव्यं चकार । तथाह्यस्योपनिबन्धनं कविना द्विधा कृतम् ।
एकं लक्षणसूचकैः प्रकीर्णा-धिकार-प्रसन्न-तिङन्तकाण्डैश्चतुर्भिः । द्वितीयं लक्ष्यसूचके रामसंभवादिभिर्द्वाविंशत्या सगैः । तत्र लक्षणं द्विविधम् । शब्दलक्षणं
काव्यलक्षणं च । तत्र प्रथमस्य प्रकीर्णाधिकारतिङन्तकाण्डानि । द्वितीयस्य
प्रसन्नकाण्डम् । यत्रोचावचेन बहूनां लक्षणानां प्रकरणं तत्प्रकीर्णकाण्डम् ।
तदेवात्र प्रथममुक्तं तस्य व्यापित्वात् 'उत्तरत्रापि दृष्टव्यम्' इति प्रदर्शनार्थम् ।
अत्र यद्यप्यादौ कविना देवतानमस्कारो न कृतस्रथापीष्टदेवतासंकीर्तनमिष्
विद्योपशमनहेतुभैवतीति मन्यमान आह—

१ — असून् नृपो विबुध-सर्खेः परं-तपः श्रुताऽन्वितो दैश-रथ इत्युंदाहृतः, ॥ गुणैर् वरं सुवन-हितर्चे-छठेन यं सना-तनः पितरसुंपागमत् स्वयम्.॥

१—'अभुज्ञृपो दशरथ इत्युदाहृतः श्रुतान्वितो विवुधसखः परन्तपः ॥' इति पाठव्यत्यासोऽिष किचित् । २—'७७७। अथ मित्रं सखा सुहृत् ।' इति नामिलेङ्गानुशासनेऽमरिसहः । ३—दशसु दिश्च रथो रथ-गतिर्यस्थेति यथार्थनामेति भावः । ४—'१४६। छे •च ।६।१।७३। हस्तस्य छे परे तुगागमः स्यात्संहितायाम् । यथा-सदाङ्गिव+छात्रः=सदान्धिवच्छात्रः ।' इति सिद्धान्तन्ते सुषां मट्टदीक्षितः । ५—पचेऽस्मिन्वृत्तं स्विरा । तळ्क्षणम् 'चतुर् (४)-ग्रहै (९)रिह रुचिरा ज-भ-स्जन्माः ।' इति वृत्तरत्नाकरे मट्टकेदारः।

अभूदित्यादि – तस्य हीष्टदेवता सनातनो विष्णुः । स चादौ कीर्तितः । तत्प्रतिबन्धना चेयं कथेति प्रबन्धेनैवात्र संकीर्वनं रामायणवत् । तत्र विष्णोर्थ-स्मिन्काले जगत्कार्यवशादवतारः कृतस्तदेव प्रथमं दर्शयति । अभूदिति भूतसा-मान्ये लुङ् । भूत इत्यर्थः । अन्यथा राज्ञश्चिरातीतत्वात्कवेः परोक्षत्वाच लिट्ट स्यात् । '२२२३। गाति-स्था-।२।४।७७।' इति सिची छुक् । '२२२४। भू-सुवी-क्तिङ । ७।३।८८।' इति गुणप्रतिषेधः ॥ 'नयतेर्डिच' इति नयतेरौणादिक ऋन् । नरो मनुष्यास्तान्नुन्पातीति । '२९१५। आतोऽनुपसर्गे कः ।३।२।३।'। '२३७२। आतो लोपः-।६।४।६४।' नुपो राजा । अत्यन्तधर्मविजयित्वाद्देवराजस्य मिश्र-मासीदित्याह—विबुधसख इति । विबुध्यन्त इति विबुधा देवासेषामपि प्रधा-नत्वात् । तत्रेगुपधलक्षणः कः । सामान्यशब्दोऽपि देवेषु कर्तमानोऽप्यथवशा-च्छके प्रयुक्तसास्य सखेति । '७८८। राजाऽहःसखिम्यष्टच् ।५।४।९१।' विबुध-सतः । अनेन धर्मविजयित्वं दर्शयति विबुधसखत्वस्य धर्मकार्यत्वात् । सुरलो-कविजयिनश्च ये राजानस्तेषां धर्मविजयी प्रधानम् । परे शत्रविश्वविधाः— उच्छेदनीयोपपीडनीयकर्षणीयाः । तत्र ये उपपीडनीयकर्षणीयास्तान्परांस्तापय-तीति परंतपः । '२९५४। द्विषत्परयोस्तापेः ।३।२।३९।' इति खच् । '२९५५। खचि हस्तः ।६।४।९४। । '२९४२। अरुद्धिपदजन्तस्य- ।६।३।६७।' इति सुम् । नुप इत्यनेन स्वमण्डले वृत्तिराख्याता । परंतप इति परमण्डले । श्रूयन्त इति श्चतानि वेदादीनि तैरन्वितः संबद्धः । प्रन्थतोऽर्थतश्च गृहीतत्वात् । दशरथ इत्यनेन नाम्नोदाहतो छोके गीतः ॥ गुण्यन्तेऽभ्यत्यन्त इति गुणाः । '२०४० । गुण आमञ्जणे ।' इति चौरादिकोऽदन्तः । तस्मात् '३१८८। अकर्तरि च-।३।३। १९।' इत्यादिना घन् । येषाम् 'एरजण्यन्तानाम्' इति दर्शनम् । येषां तन्नास्ति तेषामेरच् । स्वरं प्रति विवादो न रूपं प्रति । गुणैरभिरामस्वादिभिर्वरं श्रेष्टं यं नृपं पितरसुपागमदिति संबन्धः । वियत इति वरः । '३२३४। ग्रह-वृ-द-।३।३।५८।' इत्यादिना कर्मण्यप् । केन हेतुनोपगतवांसं पितरं सनातन इत्यत आह—अवनहितच्छलेनेति । भवन्युत्पद्यन्त इति भ्रवनानि । भूभ्रेवःस्वरिति त्रयो लोकाः । 'रजः क्युन्' इत्यनुवर्तमाने 'भू-सू-धू-सर्जिभ्यक्छन्दसि' इत्योणादिकः न्युन्बहुल्वचनाद्वाषायामपि भवति । तेभ्यो हिता भुवनहिता विष्णोर्दशावताराः । इह तु रामो द्रष्टब्यः । तच्छलेन व्याजेन भुवनहितच्छलेन । इदानीं रावणादि-कण्टकोद्धरणात् । तथा चोक्तम्—'परित्राणाय साधृनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥' इति । सनेखब्ययं सदार्थे वर्तते । सना भवतीति । '१३९१। सायं-चिरम्-।४।३।२३ ।' इति व्युक्युको तुद्द च । सनातनो विष्णुरुपागमदुपन्गाम । रहित्वादङ् । सत्स्वन्येषु राजसु गुणैर्वरत्वाद्यं पितरं जनकमङ्गीकृतवान्सोऽभूदिति योज्यम् । स्वयमिलात्मना न कर्मणान्येन वा प्रेरित इत्यर्थः॥

APK-A

२-सोडध्येष्ट वेदांस्, त्रि-दश्चानियेष्ट, पिवृनेपारीत्, सममंत्त बन्धून्,॥ व्यजेष्ट षेड्-वर्गमृरंत्त नीतौ, स-मूल-घातं न्यवधीदेरींश् चॅ,॥

सोऽध्येष्टेत्यादि—क्षत्रियस धर्मोऽध्ययनं यजनं दानम् । शस्राजीवो भूत-रक्षणं चेत्युभयं नृप इत्यनेनोक्तम् । भूतरक्षणे शस्त्रमङ्गम् । स नृपो वेदानध्यैः ष्टाधीतवानिति स्वाध्याय उक्तः । वेदयन्ति ज्ञापयन्ति धर्माधर्माविति वेदाः सामादयः । 'रे४९६। नन्दि-प्रहि-पचादि-।३।१।१३४।' इत्यच् । इङोऽधिपू-र्वस्य '२४६०। विभाषा लुङ्-ऌङो:–।२।४।५०' इति गाङ् । विभाषयेति गाङ-भावपक्षे रूपम् । अजादित्वादाद । '२६९। आटश्च ।६।१।९०।' इति वृद्धिः । ङ्क्तिदात्मनेपदम् । '२१२। आदेश प्रत्यययोः–।८।३।५९।' इति षत्वं ष्टुःवं च । त्रिदशान्देवानयष्टाप्रिष्टोमादिभिः पूजितवान् । यजनमुक्तम् । यजेः '२१५८। स्वरित-त्रितः-।१।३।७२।' इति तङ् । अनिक्समीपत्वाद्धलः '२३००। लिङ्सि-चौ-१।२।११। इति किस्वं न भवति । '२२४। ब्रश्च-अ्रस्ज-८।२।३६।' इत्या-दिना पत्वम् । '२२८३ । झळो झछि ।८।२।२६।' इति सिचो छोपः ॥ पितृनपा-रीदाष्यायितवान् । पितरसुद्दिश्य यजनम् '११६०। पृ पाळन-पूरणयोः।' इत्यसा-त्पूरणार्थोञ्ज्ङि रूपम् । '२२९७। सिचि वृद्धिः-।७।२।१।' '२२६६। इट ईटि ।८। २।२८।' इति सिचो लोपः । अथवा 'पितृनताप्सीत्' इति पाठः । '१२७१। तृप श्रीणने ।' इत्यसाहुिं 'स्पृश-सृश-कृश-तृप-इपां च्छेः सिज्वक्तव्यः' इति च्छेः सिचि '२४०२। अनुदात्तस्य च-।६।३।५९।' इत्यादिना असभावपश्चे रूपस् । पितृंस्तर्पितवानित्यर्थः ॥ सममंस्त बन्धून्मातृपित्राद्विज्ञातीन्संमतवान् । सदा दानमानादिभिः पूजितवानित्यर्थः । मन्यतेरनुदात्तत्वात्तङ् । इट्प्रतिषेधश्च । येषां सिच इकार उच्चारणार्थस्तेषाम् '२६९७। हनः सिच् ।१।२।१५।' इति किस्क-

१—'श अमरा निर्जरा देवास् त्रि द्वाः विवुधाः सुराः ॥' इति ना० अ० 'तृतीया यौवनास्या दशा सदा येषां ते त्रि द्वाः । त्रिश्चन्दस्य तृतीयार्थता त्रिभागवत् । इति न्याख्यासुधायां (रामाश्रम्यां) भानुदीक्षितः । २—'२९४। त्रश्च-भ्रम्न-सृज-सृज-यज-राज-आज-छशां षः ।८।२।३६। त्रश्चादीनां सप्तानां छशान्तयोश्च षकारोऽन्तादेशः स्याज्ञ्ञलि पदान्ते च ।' इति वै० भ० । २—काम-कोध-छोभ-मोह-मद-मत्सरेत्यन्तररीणां षृष्ट्वर्गमित्यनित्यसमासः। यथा—'४३ । तनुसुद्ध्वयन् मत्यः शिव-भागवतो यदि । अरि पद्ध-वर्ग-तस् तस्य भयं नाऽस्ति कदा-चन ॥' इति समास-कुसुमाऽऽवल्यामनन्त-शिष्यः। ४—पद्येऽसिन्वृत्तः सुपजातिरापञ्चिश्वशितपन्नेभ्यः । तछक्षणम्-'स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तौ ज-गौ गः, छपेन्द्रवज्ञा जन्त-जास्ततो गौ, । अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयान्नुपजात्वयस्ताः (१४) ॥' इति वृत्त० भट्टकेदारः । उपजातयश्चतुर्वशिक्षाः सन्ति ।

रणज्ञापकाञ्चलोपाभावः । येषां तु इकार इत्तेषामिदित्वाञ्चकारलोपाभावः ॥ आम्यन्तरं शत्रुमजित्वा कथं परंतप इसाह—व्यजेष्ट पञ्चर्गमिति । कामकोध-लोभमोहमदमात्सर्याणां षण्णां वर्गः षञ्चर्गः । तमिभभूतवान् । विपूर्वस्य जयतेः '२६८५। वि-पराभ्यां जेः । १।३।१९।' इति तङ् ॥ अरंस्त नीतौ सामादिषु संध्यादिषु च रतः । नीतिमानिस्यर्थः ॥ समूल्घातं न्यवधीत्समूलाञ्चःशेषानरी-कश्चत्रश्चहतवान् । उच्छेद्रनीया ये शत्रुवस्तिवदं विधानम् । समूलोपपदा-द्वन्तेः '३३५७। समूलाकृत-।३।४।३६।' इत्यादिना णमुल् । '३५८। हो हन्तेः-। ७।३।५४।' इति घत्वम् । वृद्धिः । '२५७४ । इनसः-।७।३।३२।' इति तत्वम् । '३३६७। कषादिषु यथा-।३।४।४६।' इत्यादिना यथाविध्यनुप्रयोगः । अनुप्रयोगे '२४३४। लुक्ति च-।२।३।४३।' इति वधादेशः । तत्याकारान्तत्वादुपदेशेऽनेकाच्वादिणिनषेधो न भवति । अतो लोपे कृते तस्य स्थानिवद्वावात् '२२८४। अतो हलादेः-।७।२।७।' इति वभाषावृद्धिन भवति ॥

३-वर्सुनि तोयं घन-वेद् व्यकारीत्, सहांऽऽसनं गोत्रं-भिदाऽध्यवात्सीत्,॥ न त्र्यम्बंकार्दन्यमुंपास्थिताऽसौ, यद्यांसि सर्वेषु-भृतां निरास्थत्,॥

वस्नीत्यादि—वस्नि द्रव्याणि बन्धुव्यतिरेकेण बालादिभ्यो व्यकारीहत्त-वान् । विक्षिसवानिति वा । किरतेर्लुङि रूपम् । कः किमिवेलपेक्षायामाह— तोयं घनवदिति । तोयमुद्दकम् । घनो मेघः फलनिरपेक्षतया यथा विकिरति तद्वत् । एवं सम्यक्पालनादिन्द्रेण तुल्यत्वमाह—सहासनं गोन्नभिदाऽध्यवा-स्सीदिति । गोन्नभिदेन्द्रेण सहासनमध्यवात्सीद्ध्युषितवान् । अनेनात्यन्तधर्म-विजयित्वस्य फलं दर्शयति । '१०७४। वस निवासे ।' इत्यस्य रूपम् । 'वसिः संप्रसारणी' इति वचनादिडमावः । '२२२५। अस्ति-सिचः –।७।३।९६।' इति इद्

१—'९७६ । द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थमृक्यं धनं वसु । हिरण्यं द्रविणं द्यस्मर्थ-रै-विभवा अपि ॥' इति ना० अ० । र—'१७७८ । तेन तुल्यं क्रिया चेद् वितः (वत्) १५१११९५।' ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवद्यति । क्रिया चेदिति किम् । गुणतुल्ये माभूत् । पुत्रेण तुल्यः स्थूलः ।' इति वै० भ० । ३—'४९। सुत्रामा गोत्र-भिद् वजी वासवो वृत्रहा वृषा । वास्तोष्पतिः सुरपतिर् बलारातिः श्चीपतिः ॥' इति० ना० अ० । 'गां पृथ्वीं त्रायन्ते पालयन्ति ते गोत्राः पर्वतास्तान् भिनत्ति विदार्थतीति गोत्र-भिद्(त्)।' इति व्या० भा० । '१०२४। त्रेल् पालने ।' ('१४५३२। भिदिर् विदारणे ।' इति व्या० भा० । '१०२४। त्रेल् पालने ।' ('१४५३२। भिदिर् विदारणे ।' इति व्या० क्राण्डिः । ४—'३८। हरः सारहरो भर्गस् ज्यम्बकस् त्रिपुरान्तकः । गङ्गाधरोऽन्धकरिषुः क्रतुष्वंसी वृष्य्वजः ॥' इति ना० अ० । 'दैव-दीपम् तु लोचनम् । अभ्वकं च-' इति त्रिकाण्डशेषे पुरुषोत्तमः।

'२२६७। वद-वज-१७।२।३।' इत्यादिनां वृद्धिः । '२३६२। सः स्यार्थंचातुके । ७।४।४९।' इति तत्वम् । आसनमिति '५४४। उपान्वध्याङ्वसः ।१।४।४८।' इत्यिकरणस्य कर्मसंज्ञा ॥ त्रीण्यम्बकान्यशीणि अस्येति ज्यम्बको महादेव-स्तसादन्यं नोपास्थित । न पूजितवानित्यर्थः । उपपूर्वात्तिष्ठतेः 'देवपूजा-संग्रन्तिकरण-मित्रकरण पथिषु-।' इति देवपूजायां तङ् । '२३८९। स्था-ध्वोरिच । १।२।४७।' इत्यादिनेत्वं कित्वं च । '२३६९। इस्यादङ्गत् ।८।२।२०।' इति सिचो लोपः ॥ इष्ट्विअतीति । '२९८०। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ।३।२।७५।' इति किप् । इष्टुम्बुजो धनुर्धराः सर्वेषां तेषां यशांसि निरास्थत् । निरस्तवानित्यर्थः । एतेनास्यासाधारणीकृतास्त्रत्वं दर्शितम् । 'उपसर्गादस्यत्यूद्योवां वचनम्' इति बचनाद्यदा उङ् नास्ति तदा तिप् । '२४३८। अस्यृति-।३।९।५२।' इत्यादिना च्लेरङ् । '२५२०। अस्यतेस्थुक् ।७।९।१७।'॥

४-पुण्यो महा-ब्रह्म-समूह-जुष्टः संतर्पणो नाक-सदां वरेण्यः॥ जज्वाल लोक-स्थितये स राजा यथाऽध्वरे वह्निरंभिप्रंणीतः.॥

पुण्य इत्यादि — पुनातीति पुण्यः । 'पूजो यत् णुक् हस्त्रश्च' इत्यौणादिको यत् णुगागमश्च हस्त्रश्च । अत्यन्तपुण्यकरणाद्वाजापि पुण्य इत्युच्यते । तन्मयत्वा-द्वाजा । अग्निरपि पुण्यः पावनत्वात्पुण्यः । यागादिः पुण्यस्तेन पुरुषः प्यते । महतां वेदविदां ब्रह्मणां ब्राह्मणानां समूहेन जुष्टः सेवितो राजाग्निश्च । ब्रह्मश-ब्रहोऽत्र ब्राह्मणपर्यायः । नाके स्वगं सीदन्तीति '२९७५। सत्-स्-द्विष-१३१२। ६९।' इत्यादिना किए । नाकसदो देवास्तेषां । कर्मणि षष्ठी । संतर्पयति प्रीणय-तीति संतर्पणः । संतर्पयतेः '२८४१। कृत्यत्युटो बहुलम् ।३१३।११३।' इति कर्तरि ल्युद । राजा यागादिना तर्पयति । अग्निरप्यग्निमुख्तवाहेवानाम् । वरेण्यः श्रेष्ठो राजाग्निश्च । 'वृङ एण्यः' । जज्वाल प्रदीप्तवान् । लोकस्थितये माभूलोकस्य स्थित्यतिक्रम इत्येवमर्थम् । अग्निरपि लोकस्य स्थितये ज्वलति । यथोक्तम्— 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते वृष्टिर्वृष्टेरत्नं ततः

१—'१३२२ । वेदस् तत्त्वं तपो ब्रह्मः, ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः ।' इति ना० अ० । यथा—'ब्रह्मणो ब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्म ब्राह्मणो व्रह्म ब्रह्मणो वेद्यमर्दतः, । एतत्-पद्माऽधैनाह्माऽधीऽपि न स्यात् कोशामन्तराः ॥' इति कोशाऽवतंसः । २—'२९७५ । सत्-स्-द्विष-द्वह-दुह-युज-विद्र-भिदन् छिद-जिन्नी-राजामुपसर्गेऽपि किप् (०) ।३।२।६१। एम्यः किप् स्यादुपसर्गे सत्यसति च सु-पुत्रपदे । श्रया-द्य-सत् । उप-नि-षत् । अण्डसः । प्रसूरित्यादि ।' इति वै० भ० । ३—'२८७। उपसर्गद-समासेऽपि णोपदेशस्य ।८।४।१४। उपसर्गस्यान्निम् ज्ञात्परस्य णोपदेशस्य धातोर्नस्य णः स्यात्समासेऽसमासेऽपि । प्रणदति । प्रणिनदति ।

प्रजाः ॥' इति । अभिप्रणीत इत्यक्षिविशेषणम् । आभिमुख्येन प्रणीत इति प्रादिसमासः । '२२८७। उपसर्गादसमासे-।८।४।१४।' इत्यादिना णत्वम् । मन्नेणाभिमुखीकृत इत्यर्थः । यथाध्वरे यागेऽभिप्रणीतो वह्निज्वेलति तथा राजापीत्यर्थः ॥

यत्रस्थो राज्यं चकार तां नगरीं दर्शयन्नाह-

५-स पुण्य-कीर्तिः शत-मन्यु-कल्पो महेन्द्र-लोक-प्रतिमां समृद्धा ॥ . अध्यास्त सर्वेर्तु-सुखामयोध्या-मध्यासितां ब्रह्मभिरिद्ध-बोधैः. ॥

स पुण्येत्यादि स्वामिगुणपूर्वका हि निवासस्य गुणा भवन्तीति प्रद्र्श्नार्थं पश्चात्तद्भिधानम्। तथा चौक्तम्—'स तु यच्छीलसच्छीला अस्य प्रकृत्यो भवन्ति।' इति । स राजा पुण्यकीर्तिः पुण्याः प्रविन्नाः कीर्तयो यस्य सः। शतमन्युकल्प इति प्रभावं दर्शयति । '२०२२। ईषदसमाप्तौ—।५।३।६७।' इति कल्पप् । शतमन्युरिन्द्रः । महेन्द्रलोकप्रतिमामयोध्यामिति योज्यम् । प्रतिमीयते तुल्यत इति प्रतिमा । '३२८३। आतश्चोपसर्गे—।३।३।१०६।' इसङ् । महेन्द्रलोकेन प्रतिमा तुल्या । '६९२। तृतीया—।२।१।३०।' इति योगविभागान्समासः । अमरावतीमिवेत्यर्थः । क्या । समुद्धा । सम्यगतिशयेनद्धिः समृद्धः । '७६९३। कुगतिप्रा—।२।२।१०।' इति प्रादिसमासः । अध्यासाध्यासित-वान् । भूतसामान्ये छङ् । अस्तरनुदात्तेत्वात्तङ् । '५४२। अधि-शिङ्—।१।४। ४६।' इत्यादिनाधिकरणस्य कर्मसंज्ञा । सुखयतीति सुखा प्रवाद्यम् । सुखहेतु-वाद्वा सुखा । सर्वेषु ऋतुषु सुखेति । '७३७। सप्तमी—।२।१।४०।' इति योग-विभागात्समासः । अध्यासितामध्युषिताम् । ब्रह्मभिर्वाद्यौषैः । सर्वेशान्वपरिज्ञानात्यदुबुद्धिमिरित्यर्थः । इन्धेनिष्ठायामनुनासिकलोपः॥

६-निर्माण-दक्षस्य समीहितेषु सीमेव पद्माऽऽसन-कौशलस्य ॥ ऊर्ध्व-स्फुरद्-रत्न-गर्भस्तिभिर् या स्थिताऽवहस्येव धुरं मघोर्नंः ॥

१—'५४२। अधि-शिङ्-स्थाऽऽसां कर्म ।२।४।४६। अधिपूर्वाणामेषामाधारः क्षमें स्वात् । यथा-अधिशेते-अधितिष्ठति-अध्यास्ते वा वैकुण्ठं इरिः ।' इति० वै० भ० । २— ११८। किरणोस्न-मयूखांऽशु गामस्ति धणि-रहमयः ॥' ३— '११०। पूः स्त्री पुरी-नगर्यो वा पत्तनं पुटमेद-नम् ।' ४— '४७। इन्द्रो मरुत्वान् मधवा विद्योजाः पाकशासनः ॥' इसि सर्वत्र ना० अ० ।

निर्माणेत्यादि-पद्मासनो ब्रह्मा । पद्ममासनं यस्येति कृत्वा । तस्य कौशळं नैपुण्यमिति पष्ठीसमासः । तस्य '७०५। पूरण-गुण ।२।२।११। इत्या-दिना न प्रतिषेधः । तत्र विशिष्टा एव गुणा रूपरसगन्धस्पर्शास्त्रद्विशेषाश्च शुक्कनीलादयः कटुकाम्लादयः सौरभ्यादयः शीतोष्णादयश्च गृहीताः । तत्र रूपादिभिः समासो भवत्येव । 'तत्स्थेश्च गुणैः षष्ठी समस्रते न तु तद्विशेषगुणैः ।' इति वचनात् । अन्यैस्तु समासप्रतिषेधः । एवं च कृत्वा मुनित्रयवचनमर्थवद्भवति । तद्यथा '९१९। अधिकरणैतावत्त्वे च ।२।४।१५। **'१२९५। तदक्षिण्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् ।१।२।५३।' इति पाणिनेः, 'युग-**पदेशपृथक्तवदर्शनादिति रूपसामान्याद्वेति वचनप्रामाण्यादिति पप्रतिषेधः' इति कात्यायनस्य, 'नकारप्रहणसामर्थ्याङ्घोपो ष्यतीति किं पुनरत्रार्थसत्तत्त्वम्' इति भाष्यकारस्रेति । तस्य सीमेव मर्यादेवायोध्या । ततो न सृष्ट्यन्तरं शोभनमस्तीत्वर्थः । कीदशस्य । निर्मी-णदक्षस्य । निर्मितिर्निर्माणं सृष्टिस्तत्र दक्षस्य पटोः । क विषयेषु । समीहि-तेषु । स्रष्टुमीप्सितेष्वित्सर्थः । ऊर्ध्वमुपरिष्टात्स्फुरद्रवगभित्तिभः स्फुरन्तो ये रतानां गमस्तयो रश्मयसौर्हासभूतैर्मघोन इन्द्रस्य पुरममरावतीमवहस्येव स्थिता या तामध्यास्त । 'मघवन् श्वन् उक्षन्' इत्यौणादिकः । '३६२। श्रयुव-मघोनाम्-।६।४।१३३।' इति संप्रसारणम् ॥

> ७-सद्-रत्न-मुक्ता-फल-वज्र-भाजि विचित्र-धातूनि स-काननानि ॥ स्त्रीभिर् युतान्यंप्सरसामिवीधेर् मेरोः शिरांसीव गृहाणि यस्याम्.॥

सद्देलत्यादि — सन्ति शोभनानि यानि रलादीनि तानि भजन्ते यानि
गृहाणि तानि सद्दलमुक्ताफ व्वज्रभाक्षि । मुक्ताफ व्वज्रयो रलान्तभाविऽपि
प्राधान्यख्यापनार्थं वचनम् । गोबलीवर्दन्यायाद्वा । रलशब्देन मरकतप्रारानवेदूर्याद्वो गृह्यन्ते । 'सद्दलादि — युक्ति' इति पाठान्तरम् । '३७६। युजेरसमासे ।७।१।७१।' इति प्रतिषेधो न भवति । अनपुंसकविषयत्वात् । नपुंसके तु
तल्लक्षणस्य नुमो विधानात् । विचित्रधात्नि विचित्रा नानाप्रकारा धातवो मनःशिलादयो येषु गृहेषु तेषां विरिवितिचित्रकर्मत्वात् । सकाननानि सोद्यानानि ।
स्वीमिर्युतान्यप्सरसामिवौद्यस्त्रत्याभिः स्वीभिरप्सरोभिरिवेत्यर्थः । मेरोः शिरांसीव शृङ्गाणीव एवंविधानि गृहाणि यसामयोध्यायां तामध्यास्त । गृह इति
१२९०६। गोष्टे कः ।३।१।१४४॥' तत्र गृहशब्दो वेश्मिन नपुंसकलिङ्गः । तत्स्था-

१—'३४९। अटब्यरण्यं विषिनं गहनं काननं वनम् ।' इति ना॰ अ९ ।

८–अन्तर्-निविष्ट्रोज्ज्वल-रत्न-भासो गवाक्ष-जालैरिभिनिष्पतन्त्यः ॥ हिमाऽद्रि-टङ्कादिव भान्ति यस्यां गङ्गाऽम्बु-पात-प्रतिमा गृहेभ्यः ॥

अन्तरित्यादि —अन्तर्गृहमध्ये निविद्यानि निहितान्युज्वलरतानि यानि तेषां भासो रश्मयो गृहेभ्यो गवाक्षजालैरभिनिष्यतन्त्यो निर्गच्छन्त्यो यस्यां भान्ति तामध्यास्तेति योज्यम् । पर्वतस्योन्नतप्रदेशष्टङ्क इत्युच्यते । तसाद्धिम-वत्पर्वतटङ्कादिव गङ्काम्बुपातप्रतिमा गङ्काजलप्रवाहतुस्याः स्वच्छत्वात् ॥

> ९–धम्यासु कामाऽर्थ-यशस्-करीषु मतासु लोकेऽधिगतासु काले॥ विद्यासु विद्वानिवं सोऽभिरेमे पत्नीषु राजा तिसृष्त्तमासु.॥

धर्म्यास्तित्यादि—धर्माद्नपेतासु । '१६४४। धर्म-पथ्यर्थ-१४१९२१' इत्यादिना यत् । कामार्थयशांसि कर्तुं शीछं यासां तासु । '२९३४। कृजो हेतु-१३१२०।' इत्यादिना ताच्छील्ये टः । '१६०। अतः कृ-किम-१८१३४६।' इत्यादिना विसर्जनीयस्य सत्वम् । टिन्वान्डीप् । मतासु पूजितासु लोके तासां प्रतीव्यात्वात् । अधिगतासु काले विवाहयोग्ये काले परिणीतासु । सोऽभिरेमे सराजाभिरतवान् । पत्नीषु '४९०। पत्युनों यज्ञसंयोगे ।४१११३३।' इति नकारः । तिस्षु कौसल्याकैकेयीसुमित्रासु । उत्तमास्विति सन्नारीगुणैः श्रेष्ठासु । विद्यास्विति विदन्त्याभिर्धर्माधर्माविति विद्याः । '३२०६। संज्ञायां समज-१३१९९।' इत्यादिना क्यप् । तिस्षु सामर्थजुराल्यासु । धर्म्यास्वित्यादिकं तुल्यम् । विद्वानिव । यथाधिगतविद्य इत्यर्थः । '३१०५। विदेः शतुर्वसुः ।७।१।३६।' दीर्घ हळ्ड्या-दि-संयोगान्तलोपाः ॥

तस्य राज्ञः पत्नीभिस्ताभिः सह रममाणस्य सुता नैवासन्। ऋष्यग्रङ्गनामा सुनिः पुत्रीयं ऋतुं जानातीति पुरोधसो वासिष्ठादुपश्चस्य राज्ञा वारविलासिनी-भिरानायितो सुनिरित्येतस्वथयितुमाह—

१—'१६४४। धर्म-पथ्यंथं न्यायादं नपेते ।४।४।९२। धर्माद नपेतं धर्म्यम् । पथ्यम् । अर्थ्यम् । नयाय्यम् ।' इति वै० म०॥ २—'इच्छा काङ्का स्पृष्टेहा तृड् वान्छा लिप्सा मनोरथः॥ २२८। कामोऽभिलायस तर्षश्च च-।' इति ना० अ०॥ ३—अत्रोपमालङ्कारः तृष्टक्षणं कुवलयानन्दकारिकायाम् । 'उपमा यत्र सादृश्यं लक्ष्मीरुष्टस्ति द्वयोः, । इसीव कृष्णा ते कीर्तिः स्वर्गङ्काम् (स्वर्गं गाम् ) अवगाहते' ॥ ४—अत्रोपजातिच्छन्दः तृष्टक्षणं पूर्वो(२)क्तम् ।

१०-पुत्रीयता तेन वराऽङ्गनाभि-रोनायि विद्वान् ऋतुषु ऋियावान् ॥ विपक्रिम-ज्ञान-गतिर् मनस्वी मान्यो मुनिः स्वां पुरमृष्य-श्रङ्गः॥

पुत्रीयतेत्यादि — पुत्रीयतात्मनः पुत्रमिच्छता । इच्छायाम् '२६५७। सुप आत्मनः क्यच् ।३।१।८।' इति क्यच् । '२६५८। क्यचि च ।७।४।३३।' इतीत्वम् । तेन राज्ञा प्रयोजककर्त्रा वराङ्गनाभिर्वरस्त्रीभिः प्रयोज्यकर्त्रीभिरानायि स्वां पुरमिति योज्युम् । 'नी-वह्योः' इत्यादेरपि '५३९। अकथितं च ।१।४।५१।' इति चकारेण संगृहीतत्वान्नयतिर्द्विकर्मकः । तत्र प्रधानकर्मणि लुङ् । चिण्णि-लोपौ '२३२९। चिणो लुक्-।६।४।१०४।' इति तशद्यस्य लुक् । गुणकर्मणि तु पुरमिति द्वितीया । '५४०। गति-बुद्धि-। १।४।५२।' इत्यादिना प्रयोज्यकर्तरि द्वितीया न भवति । 'नी-वद्योः प्रतिषेधः' इति वचनात् । विद्वान्वेदार्थतत्त्ववित् । एवं च कृत्वा क्रतुषु क्रियावान्प्रशस्तिक्रयः। प्रशंसायां मतुप्। विपिनत्रमज्ञा-नगतिरिति विपाकेन निर्वृत्तम् । पचतेः क्त्रिः क्त्रेमेप् । यत्पूर्वजन्मकृतमनिवर्ते नीयं कर्म तस्योग्रतपःप्रस्ययाद्विनोपदेशाज्ज्ञानात्प्रवृत्तिर्बुद्धावस्य जातेत्यर्थः । मनस्वी प्रशस्तमनाः । प्रशंसायाम् '१९२८। अस्माया-मेघा-।५।२।१२१। इत्यादिना विनिः । मान्यो मानार्हः । '२८२२। अहे कृत्यतृचश्र-।३।३।१६९।' इति ण्यत् । धर्मादिमननान्मुनिः । 'मनेरुचोपधायाः' इति इन् । उपधाया उकारः । ऋष्यस्य शृङ्गमृष्यशृङ्गं तच्छुङ्गमिव श्रङ्गं यस्य स ऋष्यशृङ्गः । 'सप्तम्यपमान-" इत्यादिनोत्तरपदलोपी समासः ॥

> ११-ऐहिष्टे तं कारियतुं कृताऽऽत्मा ऋतुं नृपः पुत्र-फलं मुनीन्द्रम्,॥ ज्ञानाऽऽशयस् तस्य ततो व्यतानीत् स कर्मठैः कर्म सुताऽनुबन्धम्.॥

ऐहि छेत्यादि — तं मुनीन्द्रं कतुं कारयितुं नृप ऐहिष्ट ईहितवान् । ईहतेरा-त्मनेपदिनो लुक्ति सेट्त्वादिटि च रूपम् । द्विकर्मकता तु '५४१। ह-कोरन्यतर-स्याम् । ११४। ४३।' इति । कृतात्मा वशीकृतात्मेति भावः । पुत्रफलं पुत्रः फलं कार्यं यस्य कतोः ॥ तत उत्तरकालम् । स मुनिः परचित्तज्ञत्वाज्ज्ञाताञ्चयो

१—'१०६' । कियावान् कर्मस्वतः ।' इति ना० अ० । 'भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । "संवन्येऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुवादयः ॥' इति वै० भ० । २—'६७५। ईहं चेष्टायाम् ।' इति धा० पा० । २—'१०६३। कर्मश्रूरस तु कर्मठः ।' इति ना० अ० ।

ज्ञाताभिप्रायो राजाभिमतं कर्म कार्यितं तस्य नृपस्य कर्मे न्यतानीत्यारब्धवान् । तनोतेः '२२६८। नेदि-।७।२।५।' इति हलन्तलक्षणायां प्रतिषिद्धायाम् '२२८४। अतो हलादेः-।७।२।७।' इति विभाषाष्टृद्धिः । कर्मेठः कर्मेणि घटते '१८३६। कर्मेणि घटोऽठच् ।५।२।३५।' यागिक्रगानिष्पादक इत्यर्थः । सुतानुबन्धं सुतान-तुबधातीति कर्मण्यण् । 'सुतानुबन्धि' इति पाठान्तरम् । सुताननुबद्धं शीलम-स्थेति । '२९८८ सुप्यजातौ णिनिः-।३।२।७८।' सुपीत्यनुवर्तमाने सुप्प्रहण-मुपसर्गनिवृत्त्यर्थमिति केवलस्थोपसर्गस्य निवृत्त्यर्थं द्रष्टव्यम् । अन्यथा जाता-विति किं ब्राह्मणानामञ्जयितेति न युज्यते । आङ्त्यस्थोपसर्गत्वात् ॥

१२-रक्षांसि वेदीं पंरितो निरास्थ-दंज्जान्यंयाक्षीदंभितः प्रधानम्, n द्रोषाण्यंहौषीत् सुत-संपदे च, वरं वरेण्यो नृपतेरंमागीत्.॥

रक्षांसीत्यादि — वेदीं परितो यजनवेद्याः समन्तात् । विद्यायोपस्थितानि रक्षांसि । रक्ष्यते येभ्य इत्यसुन् । तानि रक्षोद्येभंन्नेनिरास्थितिरस्वान् । पर्यभिभ्यां सर्वोभयार्थे तसिळ् । 'अभितःपरितः—' इत्यादिना द्वितीया ॥ अङ्गान्य-याक्षीदभितः प्रधानमिति । यद्देवतामयो यागः सा देवता तत्र प्रधानम् । पुत्र-फल्त्वाद्विष्णुः प्रधानम् । तमिष्ट्वा । तस्योभयतः पार्श्वयोर्यान्यङ्गानि चक्षुरादीनि देवतान्तराणि तान्ययाक्षीत् अभावाहुत्या प्जितवान् । कर्तुः क्रियाफलाभावा-तङ् न भवति । पत्वकत्वे ॥ शेषाण्यद्योपदिति स्वाङ्गं विष्णुमिष्ट्वा शेषाणि प्रति-कृतानि पिष्टकमयानि सुतानां संपद्रधमभौ हुतवान् । ज्रहोतेः सिचि वृद्धाविटि च रूपम् ॥ वरेण्यः श्रेष्ठः । वरं चामार्गीन्मार्गितवान् । हे देवा अभिप्रभृतयः, नृपतेः सुता भूयासुरिति । '१९८९। मार्ग अन्वेषणे'। 'आ-ध्रपद्वा' इति यदा णिच् नास्ति तदा चङभावात्सिजेव भवति ॥

१३-निष्ठां गते दैत्रिम-सभ्य-तोषे हैविहित्रिमे कर्मणि राज-पत्न्यः॥ प्राग्रुर् हुतोच्छिष्टमुदार-वंश्यास् तिस्रः प्रसोतुं चतुरः सु-पुत्रान्.॥

निष्ठामित्यादि — निष्ठां समाप्ति गते कर्मणि यागिकयायां समाप्तायां राज्ञ-पत्यो हुतोच्छिष्टं हुतावशेषं शिष्टचरं प्राशुर्भिक्षतवयः । अश्लोतेहिंटे उसि

१-'\* अभितः परितः-समया-निकषा-हा प्रतियोगेऽपि\*'। रै-'१२४७। निष्ठानिष्क-त्ति-ताशाऽन्ताः। इति ना० अ०। ३-'११६६। डु-द्वा-अ्दाने'। ४-'११६७। डुधा-अ् भारणपोषणयोः।दान इत्यन्येके।'इति धा० पा०।

रूपम् । दिश्वमसभ्यतीषे दानेन निर्वृत्तो दिश्वमः सभ्यानां ब्राह्मणानां तोषो यत्र कर्मणि । विहित्रिमे विधानेन निर्वृत्ते कर्मणि दानो धान्नश्च '३२६६। द्वितः क्रिः ।३।३।८८।' इति क्री विहिते प्रथमस्य '३०७६। दोदद्धोः ।७।४।४६।' इति द्वादेशः । द्वितीयस्य '३०७०। दधातिहिः ।७।४।४२।' इति हिरादेशः । मप् । सभायां साधव इति सभ्याः । '१६५०। सभाया यः—।४।४।१०५।' उदारवंश्या महावंशोद्धवाः । शेषे यत् । कौसल्या कैकेयी च क्षत्रिये । सुमित्रा तु वर्णसंकर- जा । किमर्थं प्राह्मः । प्रसोतुं सुसुत्रान्विनीतान्त्रसवितुम् । तत्र कौसल्या कैकेयी चैकेकं पिण्डं प्राशितवत्यो । ताभ्यां चावयोः परिचारिकेति पिण्डमागद्वयं दत्तं सुमित्रा प्राशितवत्यो । ततश्च पुत्रद्वयं जनयिष्यति । एवंचाभिसंधाय चतुर इत्युक्तं न तु त्रीनिति । '११०४। पू—क्ष्मणिगभैविमोचने ।' । '२२७९। स्वरति—। ।।।।।।।।।। इत्यादिना विमाषितेद ॥

१४-कोसल्ययाऽसावि सुखेन रामः प्राक्, केकयी-तो भरतस् ततोऽभूत्,॥ प्रासोष्ट शत्रु-घ्नर्मुदार-चेष्ट-मेका सुमित्रा सह लक्ष्मणेन,॥

कौसल्ययेत्यादि कोसल्ख राज्ञोऽपल्यमिति '११८९। बृद्धेकोसलाजादाञ्ज्यक् १४११११७११' १५२८। यङ्श्राप् १४१११७४१' कोसल्यया प्राक् प्रथमम् असावि रामो जन्यते सा। पूङः कर्मणि लुङि चिणि रूपम् । सुखेनेति ।
प्रकृत्यादित्वाजृतीया । महतां जन्मिन न काचिद्रिप पीडास्ति ॥ तदनन्तरं
केकयीतो भरतोऽभूत् । केकयानाचष्टेति णिच् । सा हीहशास्ताहशाः केकया
इति कथयित । तदन्तात् 'अच इः' इति इकारप्रत्यय श्रीणादिकः ।
णिलोपः । 'कृदिकारादिक्तनः' इति ङीष् । '२११२। अपादाने चाहीयरुहोः
।पा४१४५।' इति तसिः । यदा च केकयस्यापत्यम् '११८६। जनपदशब्दास्थवियादज् ।४११११८६।' इत्यञ् । '११४४। केकय-मित्रयु-प्रलयानां यादेरियः
।७।३।२।' इतीयादेशः । '४७०। टिङ्गणञ्-।४१११५५। इति ङीप् । तदा कैकेयीति द्वितीयं रूपम् । सुमित्रा शत्रुश्रमुद्दारचेष्टम् । उदास चेष्टा यस्येति ।
प्रासोष्ट प्रस्त्वती । कर्तरि लुङ् । ङित्वाक्त् । जातमात्रस्य हि तस्य किल महासत्त्वत्या तादृत्येव चेष्टाऽभूदिति श्रूयते । एकेति । एकेवेति गन्यमानत्वादेवशब्दो न प्रयुक्तः । सह लक्ष्मणेन लक्ष्मणेन सह ॥

१५-आचींद् द्वि-जातीन् परमाऽर्थ-विन्दा-नुदेजयान् भूत-गणान् न्यपेधीत्,॥

# विद्वार्नुपानेष्ट च तान् स्व-काले यितर्रं विशिष्टों यिनेनां वरिष्टः ॥

आर्चीदित्यादि —तेषु जातेषु द्विजातीन्द्वे जाती येषामिति तान्ब्राह्मणक्षत्रिय-वैश्यान्परमार्थविनदान् । विन्दन्तीति विन्दाः । ११५२६। विदु-ऌ लाभे' इस्य-स्मात् '२९००। अनुपसर्गात्-।३।१।१३८।' इत्यादिना शः । सुचादित्वान्नुम् । पर-मार्थस विन्दाँ हाभिन इति कर्मणि पष्टी । तस्याः 'क्रुद्योगा च पष्टी समस्यत इति वक्तव्यम्' इति समासः । तानार्चीत्स्रगादिभिः पूजितवान् । '२९३। अर्च पूजायाम्' इत्यसालुङि तिप् इट् सिची लोपः ॥ भूतगणान्राक्षसादि-गणान् । उदेजयानुकम्पान् । तस्मिन्नेव सूत्र उत्पूर्व एजिण्धेन्तो निर्दिष्टः । तसादुदेजयतीति शः । ताक्यवेघीदुत्सादितवान् । विधेः १२१६८। नेटि ।७।२ । । । इति हलन्तलक्षणायाः प्रतिषेधः ॥ विद्वान्पौरोहित्यकर्मणि कुशलः । उपानेष्ट च तान्रामादीन् । तेषासुपनयनादिकियां चकार । '२७०९ । संमानन -। १।३।३६।' इत्यादिनाचार्यकरणे तङ् । स्वकाले इति 'गर्भादेकादशे वर्षे जातस्य गर्भेकादशे' इत्यादिना वचनेन उपनयनकाल उक्तः । यमनियमेषु यतत इति यतिः । 'सर्वधातुभ्य इन्' इति इन् । 'अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमक-ल्मवम् । इति पञ्च यमा येषां सन्तीति यमिनः स्मृताः' । तेषां वरिष्ठ उत्त-मः । '२०१६ । प्रिय-स्थिर-।६।४।१५७।' इत्यादिनोरुबब्दस्य वरादेशो महत्य-र्यायस्य । वशिष्टः ॥

१६–वेदोऽङ्गवांस्तैरेखिलोऽध्यगायि, ग्रस्त्राण्युंपायंसत जिंत्वराणि,॥ ते भिन्न-वृत्तीन्यंपि मानसानि समं जनानां गुणिनोऽध्यवात्सुः,॥

वेद इत्यादि — 'शिक्षा कल्पो ज्याकरणं छन्दोविवृतिर्निरुक्तं ज्योतिषं चेति षडङ्गानि शास्त्राणि तानि विद्यन्ते यस्य वेदस्थेत्यङ्गवान् । तैरुपनीतै रामादिभिः । अखिलो निःशेषो वेदोऽध्यगायि । अधीत इत्यर्थः । इङोऽधिपूर्वात्कर्मणि लुङि '२४६०। विभाषा लुङ्-रहङोः ।२।४।५०।' इति गाङादेशः । चिण् युक् तलुक् । शस्त्राणि धमुरादीनि जित्वराणि जयशीलानि । '३१५३। इण्-नश्-जि-।३।२।

१—'७५१। ये निर्जितेन्द्रिय-यामा यतिनो यतयद्भ च ते ॥' इति ना० अ०। २—वद्म इन्द्रियनियहो येषां तेषु प्राधान्येन तिष्ठति यः स विश्वष्टः । १—'यतिनां विष्ठः' इत्यि किचित् पाठः । ४—'११४३। इल्न्यू-जि-सिर्ति-भ्यः करपू (वर) ।११११६३। इत्वरः इत्वरी नश्वरः जित्वरः सत्वरः ।' इति वै० अ०। ८४२। 'जेता जिष्णुस् च जित्वरः॥' इति ना० अ०।

३६३।' इत्यादिना करप् । तेरुपायंसत स्वीकृतानि । उपपूर्वी यमिः स्वीकरणे वर्तते । तस्मात्कर्मण छङ् । '२२५८। आत्मनेपदेषु ।७१९५।' इत्यादिना अदादेशः । '२६९७। इनः सिच् ।११२१९८।' इति ज्ञापकादनुनासिकलोपाभावः । तत्त्वते रामादयो गुणिनो मानसानि मनांसि । प्रज्ञादित्वात्स्वार्थे णः । भिन्न-वृत्तीनि नानाविधप्रवृत्तीनि विषयेषु तानि मानसान्यपि जनानां समं साधा-रणम् । कियाविशेषणम् । अध्यवात्सुरध्युषितवन्तः । अधिपूर्वाद्वसेः सिचि '२२६७। वद-वज-१०१२३।' इत्यादिना वृद्धिः । '२३४२। सः सि-१०१४९।' इति तत्वम् । '२२२६। सिजभ्यस्त-।३।४।१०९।' इति जुस् । '५४४। उपानु-१॥४।४८।' इत्यादिनाऽधिकरणस्य कर्मसंज्ञा ॥

१७—ततो-भ्यगाद् गाधि-सुतः क्षितीन्द्रं रक्षोभिरंभ्याहत-कर्म-वृत्तिः ॥ रामं वरीतुं परिरक्षणा॒–र्थं, राजाऽऽजिंहत् तं मधुपर्क-पाणिः, ॥

तत इत्यादि—तेषु रामादिषु तथाभूतेषु । गाधिसुतो विश्वामित्रः । क्षितीन्दं राजानमभ्यगादिभगतवान् । इणो गादेशः । '२२२३। गाति-स्था—।२।४।७७।' इत्यादिना सिचो छक् । रक्षोभिनिंशाचैरम्याहताभिभूता यागादेः कर्मणो वृत्तिः प्रवृत्तिर्थसेति । रामं वरीतुं प्रार्थयितुम् । '२३९१। वृतो वा ।७।२।३८।' इति इटो दीर्घत्वम् । परिरक्षणार्थं । विहन्यमानस्य कर्मण इत्यर्थः । तं गाधिसुतम् । आजिहत् प्रजितवान् । '१८६४ । अर्ह प्रजायाम्' इति स्वार्थिक-ण्यन्तश्रीरादिको गृद्धते न मौवादिकः । तस्माद्धेतुमण्णिचात्र न भवितव्यम् । '२३१२। णि-श्रि—।३।१।४८।' इत्यादिना चङ् । णिलोपः '२२४३। द्विर्वचनेऽिच १।१।५९।' इति स्थानिवद्भावात् । '२१७६। अजादेद्वितीयस्य ।६।१।२।' इति हिशब्दो द्विरुच्यते । रेफस्य न । '२४४६। न न्द्राः ।६।१।३।' इति प्रति-षेधः । चुत्वम् । आट् । वृद्धिः । मधुपर्कपाणिः । द्धिषृतमधून्येकीकृतानि मधुपर्क इत्युच्यते । तस्मिन् पात्रे स्थितः पाणिर्थस्येति विग्रहः । 'समस्यु-प्रमाने—' इत्यादिना उत्तरपदलोपी समासः । पात्रादुद्धत्य मधुपर्केण पूजि-ववानित्यर्थः॥

१८-ऐषीः पुनर्-जन्म-जयाय यत् त्वं, रूपाऽऽदि-बोधान् न्यवृतच् च यत् ते, ॥ तत्त्वान्यंबुद्धाः प्रतनूनि येन, ं ध्यानं नृपस् तिच्छैविमित्यंवादीत्.॥

१—'७४३। अथ गाधेयो विश्वामित्रस् च कौशिकः॥' इति ना० अ० । २—'१४७ । श्वःश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्।' इति ना० अ० । भ० का० २

ऐपीरित्यादि मुक्तिस्तत्वावबोधस्तस्या ध्यानं प्रयोजनं तत्र पुनर्जन्म
भूयोजनम तस्य जयाय यद्यानं त्वमेषीः एषितवानासि । इपेर्छुङ् । मध्यमेकवचने '२२६६। इट ईटि ।८।२।२८।' इति सिचो छोपे रूपम् ॥ रूपादिबोधाइयवृत्व यत्ते-रूपादिषु शब्दस्पर्शरूपरमान्धेषु चक्षुरादिद्वारेण यो बोधोऽध्यवसायलक्षणा बुद्धिः तस्माच यद्यानं न्यवृतत् निवृत्तम् । वृतेर्बुतादित्वात्
'२३४५। द्युत्रो छुङि ।१।३।९१।' इति तिप् । च्छेरङ् ॥ तत्त्वानि पञ्चविंशातिः
पुरुषप्रधानमहदहङ्कारादीनि । प्रतन्ति स्कृमाणि येन ध्यानेनाबुद्धाः ज्ञातवानिस् । बुधेरनुदात्तेतो छुङ् । थासः सिच् । '२३०० । छिङ्सिचावात्मनेपदेषु
।१।२।११।' इति सिचः कित्वाद्वणामावः । सिज्छोपधत्वजश्त्वादि ॥ तद्यानं
शिवं शोभनं किचिदित नृपोऽवादीत् । न तस्य न्याघात इति । '२२६०।
वद-वज-।७।२।३।' इत्यादिना वृद्धिः । '९७४। ध्ये चिन्तार्याम्' भावे ह्युद् ।
ध्यानम् ॥

१९-आख्यन् मुनिस् तस्य शिवं समाधेर्, विञ्चन्ति रक्षांसि वने ऋतूंश्च, ॥ तानि द्विषद्-वीर्य-निराकरिष्णुस् तृणेढु रामः सह लक्ष्मणेन. ॥

आख्यदित्यादि — पृष्टो मुनिस्तस्य समाधेर्ध्यानस्य शिवमनुपद्गवमास्यत् कथितवान्। '२४३६। चक्षिङः स्याञ् ।२।४।५४।'(१४३८। अस्यति – ३।१।५२।' इत्यादिना चलेरङ् । आतो लोपः ॥ किन्त्वयं दोषः — विव्रन्ति रक्षांसि वने कत्न् । '२६६३ । गम-हन – ।६।४।८।' इत्यादिना उपघालोपः । '३५८। हो हन्तेः – ।७।३।५४।' इति कुत्वम् ॥ किं कियतामिति चेदाह – तानि रक्षांसि । दिषतां वीर्यं सामर्थ्यं । वीरेः स्वार्थिकण्यन्तात् '२८४२। अची यत् ।३।९।९७।' तस्य निराकरिष्णुः निराकरणशीलः । '३११६। अलंकुञ् – ।३।२।१३६।' इत्यादिना इष्णुच् । तृणेद्ध हिनस्तु । तृहेर्विधी लोह । '२२९६। एरः ।३।४।८६।' रुधादित्वात् सम् । '२५४५। तृणह इम् ।७।३।९२।'। '३२४। हो दः ।८।२।३९।' धृत्वम् । '२३३५। हो दः ।८।२।३९।' धृत्वम् । '२३३५। हो दः ।८।२।३९।' चन्ने सह ॥

२०-स शुश्रुवांस्त्रं-वचनं मुमोह राजाऽसहिष्णुः सुत-विप्रयोगम्, ॥

१—'१४७। श्वःश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं सुसुम् ।' इति ना० अ०।

# अंहंयुनाऽथ क्षिति-पः शुभंयुं- किंचे वचस् तापस-कुर्झरेण. ॥

स इत्यादि—स राजा तस्य मुनेसाद्वचनं ग्रुश्रुवान् श्रुतवान् सन् सुतविप्र-योगमसहिष्णुरसहनशीलो मुमोह मोहसुपगतः । ग्रुणोतेः '३०९०। भाषायां सद्-वस-श्रुवः ।३।२।१०८।' इत्यनेन कसुः । सुतेन विप्रयोगमिति '६९४। कर्तृ-करणे कृता बहुलम् ।२।१।३२।' इति समासः । '६२०। न लोकान्यय-निष्ठा— १२।३।६९।' इति षष्ट्याः प्रतिषेधः ॥ अथानन्तरम् । अहंयुना अहंकारवता । '१९४६। अहं-ग्रुभमोर्युस् ।५।२।१४०।' तापसकुत्ररेण । '१९०९। तपःसहस्रा-भ्यां विनीनी ।९।२।१०२।' इत्यनुवर्तमाने 'अण् च' इति मत्वथेंऽण् । तापसश्च स कुत्ररश्चेति । '७४१। वृन्दारक—।२।१।६२।' इत्यादिना समासः । तेन क्षितिपो राजा । ग्रुभंयुः कल्याणवान् । पूर्ववद्यस् । वचो वक्ष्यमणमूचे उक्तः । कर्मणि लिद् । सम्प्रसारणम् । अहंयुनाथः इति विसर्गान्तं पाठान्तरम् । तत्र अहं-यूनां क्षत्रियाणां नाथ इति योज्यम् ॥

> २१-मया त्वमाष्याः श्वरणं भयेषु, वयं त्वयाऽप्याष्मिहि धर्म-वृद्धौ,॥ क्षात्रं द्विज-त्वं च परस्पराऽर्थं, शङ्कां कृथा मा, प्रहिणु-स्व-सूनुम्,॥

मयेत्यादि—भयेषु त्वं शरणम् आप्थाः प्राप्तोऽसि मया । आपेः कर्मणि छुङ् । सिज्लोपः ॥ त्वयापि धर्मवृद्धे धर्मोपचयाय वयमाप्सिहि प्राप्ताः । पूर्ववहुङादि । उत्तमबहुवचनम् । सिचो लोपाभावः । मकारस्याझल्त्वात् ॥ तिद्ध्यं क्षात्रं द्विज्ञत्वं च धर्मवृद्धे परस्परार्थं अन्योन्यप्रयोजनम् । 'कर्मेव्यति-हारे सर्वनान्नो द्वे भवतः' । 'समासवच बहुलम्' इति यदा न समासवत् तदायम् ॥ तस्मान्मा शङ्कां कृथाः माकार्षाः । कथमस्मिन् संकटे पुत्रं नियोज-यामीति । '२२१९। माङि लुङ् ।३।३।१७५।' अडभावः । '२३६८। उश्च ।१।२।१५२।' इति कित्त्वाद्धुणाभावः । '२३६९। हस्चाद्ङ्कात् ।८।२।२७।' इति सिचो लोपः ॥ प्रहिणु प्रेषय । स्वं पुत्रम् । हिनोतेः प्रार्थनायां लोहं । श्वः । अपित्वात् ङित्वम् । गुणाभावः । '२३३४। उतश्च प्रत्यात्–।६।४।१०६।' इति हेर्लुक् । '२५३०। हिनु मीना ।८।४।१५।' इति णत्वम् ॥

१—'१०९५। अहङ्कारकानंहंयुः, शुभंयुस् तु शुभाऽन्वितः।' २—'स्युरुत्तरपदे व्याव्र॰ पुक्कवर्षभक्तुअवाः॥ ११०५। सिंह-शार्द्र् वनागाऽऽचाः पुंति श्रेष्ठाऽर्थनोचराः।' इत्युभयत्र ना० अ०।

२२-घानिष्यते तेन महान् विपक्षः, स्थायिष्यते येन रणे पुरस्तात्,॥ मा मां महाऽऽत्मन् परिभूर्र्-योग्ये न मद्-विधो न्यस्यति भारमंद्रयम्,॥

घानीत्यादि — अनागतमर्थं ज्ञानेन समीक्ष्याह – महान्विपक्षो रावणः त्रैलोंन्यविजियित्वात् । सोऽपि तेन रामेण घांनिष्यते किमुतेतरे राक्षसाः । हन्तेः कर्मणि छह । '१७५७। स्य-सिच् – १६१६२।' इत्यादिना चिण्वदिह उपधावृद्धिः । '३५८। हो हन्तेः – १७३१। इति कृत्वम् ॥ पुरस्ताद्यतो यृद्गणं युद्धं भावि परग्रुरामेण सार्धमिति भावः । तत्र येन स्थायिष्यते तेन घानिष्यत इति योज्यम् ॥ अत्र तिष्ठतेभावे छह । चिण्वदिङ्घा । '२७६१। आतो युक् । १९३३। शा हे महात्मन् महासत्व, मा मां परिभूर्मावज्ञासीः । किमेवं वदसीति । परिपूर्वो भवितिनिराकरणे वतेते ॥ मिद्धेध इति विधानं विधा प्रकारः '३२८३। आतश्रोप्यम्वीतिनिराकरणे वतेते ॥ मिद्धेध इति विधानं विधा प्रकारः '३२८३। आतश्रोप्यम्वी । ३१३१०६।' इत्यक्ष् । विधा भेदः साहश्यं च । इह साहश्यं गृह्यते । मया विधा साहश्यं यस्येति मद्धिधः । '१३७३। प्रत्ययोक्तरपद्योश्च । १९१९८।' इति मदादेशः । मिद्धेधो मत्सहशोऽन्यो न भारमध्यम् । '३४६२। अग्राद्यत् । १।४।१९६१। अयोग्ये असमर्थे न्यस्यति निक्षिपति । किमहं येनानागतं समीक्षितमिति भावः । योगाय प्रभवति योग्यः । '१३७६६। योगाद्यत् । ।।।१।१०२१। ॥

२३-क्रध्यन् कुलं धक्ष्यति विप्र-विहरू, यास्यन् सुतस् तप्स्यति मां स-मन्युम्,॥ इत्थं नृःपः पूर्वर्मवाङ्खलोचे, ततोऽनुजज्ञे गमनं सुतस्य.॥

मुध्यित्रित्यादि यद्यहं भूतरक्षणेऽधिकृतोऽस्य वचनं न कुर्यां तदा कुध्य-न्सन् । दिवादित्वात् इयन् । विप्रो विद्वित्व । '७३५। उपमितम् ।१११५६।' इति समासः । धक्ष्यति कुळं भस्मसात्करिष्यति । दहेर्छ्ट '३२५। दादेः— ।८।२।३२।' इति घः । भष्मावः । चर्त्वम् । गकारस्य ककारः । '२१६। इण्कोः ।८।३।५७।' इति षत्वम् ॥ यास्य-गमिष्य-सुतो मां समन्युं सशोकं तप्सिति सन्तापयिष्यति । तपेर्छ्ट ॥ इत्थमेवंप्रकारं नृपः पूर्वमादाववा-छुछोचेऽवछोकितवान् । अवाङ्पूर्वाछोचेर्छिट् ॥ तत उत्तरकाळं सुतस्य गमन-मनुज्ञसे । अनुज्ञातं नृपेणेति विभक्तिविपरिणामेन तेनेति योज्यम् । कर्मणि छिट । '१६०४ । ज्ञा अवबोधने' इति परसौपदित्वात् । नचानुपूर्वादसादा-रमनेपदं विहितम् ॥ २४-आश्रीभिरंभ्यर्च्य मुनिः क्षितीन्द्रं ग्रीतः प्रतस्थे पुनराश्रमाय, ॥ तं पृष्ठ-तः ग्रैष्ठमियाय नम्रो हिंस्रेष-दीप्ताऽऽप्त-धनः क्रमारः. ॥

आशीर्भिरित्यादि रामगमनस्यानुज्ञातत्वात् प्रीतो मुनिः क्षितीन्द्रं राजानमाशीर्भिरस्यच्यं पूजियत्वा । आङः शासेः क्रिप्युपसंख्यानात् उपधाया इत्वम् । प्रतस्थे पुनराश्रमाय—आश्रमं पुनः प्रस्थितवान् । तिष्ठतेः '२६८९। समव—।१।३।२३।' इत्यादिना लिटि तङ् ॥ प्रष्ठम् अत्रयायिनं तं । '२९१७। प्रष्ठोऽप्रमामिनि ।टै।३।९२।' इति पत्वम् । पृष्ठतः पश्चात् इयाय कुमारः । इणो णिल वृद्धिरायादेशः । '२२४३। द्विर्वचनेऽचि ।१।१।५९।' इति स्थानिवद्धावा-द्विर्वचनमिकारस्य । '२२९०। अभ्यासस्याऽसवर्णे ।६।४।७८।' इतीयङ् । नम्रोऽनुकूलः । हिंसनशीला इषवः शराः हिंस्रेषवः । आप्तमविसंवादि यद्भनुसत् । हिंस्रेषु दीप्तमाप्तं धनुर्यस्य कुमारस्येति विग्रहः । अत्र '८७०। धनु-पश्च ।५।४।१३२।' इत्यनङ् न भवति 'समासान्तविधिरनिसः' इति । दीप्राम्ब्रं पृष्ठत्या यस्य धनुषस्वदीप्रास्तं धनुर्यस्येति सः। कस्मिन्विषये । हिंस्रेषु नान्येषु । नम्रादयो '३१४७। नमिकम्पि—।३।२।१६७।' इत्यादिना रप्रत्ययान्ताः ॥

२५-प्रयास्यतः पुण्य-वेनाय जिंग्णो-रामस्य रोचिंग्णु-मुखस्य घृष्णुः ॥ त्र-मातुरः कृत्स्न-जिताऽस्त्र-शस्त्रः सध्यक्ष् रतः श्रेयसि लक्ष्मणोऽभूत्.॥

प्रयास्यत इत्यादि—प्रयास्यतो गमिष्यतो रामस्य लक्ष्मणः सध्यङ् अभूत् सहायीभूतः। 'सहाञ्चति' इति किन् अनुषङ्गलोपः '३६१। उगिदचाम्—।७।९।७०।' इति नुम् । हरुञ्चादि-संयोगान्तलोपौ '३७७। किन्प्रत्ययस्य—।८।२।६२।' इति कुलं नकारस्य ककारः । '४२२। सहस्य सिष्ठः ।६।३।९५।' इति सध्यादेशः । पुण्यवनाय पुण्यहेतुत्वात्पुण्यं वनम् । गत्यर्थात् कर्मणि चतुर्थी । जिष्णोर्जन्यशीलस्य '३११९। ग्ला-जि-स्थश्च—।३।२।१३९।' इति ग्कुः । रोचिष्णु रोचन-

१—'८३७। पुरोगाऽग्रेसर-प्रष्ठाऽग्रतः-सर-पुरस्-सराः ।' इति ना० अ० । २—'५८५। गत्यर्थकर्मणि द्वितीया-चतुथ्यों चेष्टायामं नध्विति ।२।३।१२। अध्वित्ति गत्यर्थानां कर्मण्येते स्तश्चेष्टायाम् । ग्रामं ग्रामीय वा गच्छति ।' इति वै० म० । ३—'८४२। जेता जिब्लुक्स् च जित्वरः ।' ४—'६६५। विभ्राइ भ्राजिष्णु-रोचिष्णू,' । ५—'१०७०। धृष्टे धृष्णग् (धृष्णुर्) वियातश्च', ।६—'१०७०। यः सहाऽञ्चति सम्र्यक्क् सः' इति सर्वत्र ना० अ० ।

शीलं मुखं यस समस्य पितुराज्ञया तुष्ट्यात् । '३११६। अलंकुजू-१३।२।१३६।' ह्यादिना ह्ण्णुच् । एणुः शत्रुविध्वंसने प्रगल्भः । '३१२०। त्रसि-गृधि—१३।४।१४०।' इसादिना हुः । त्रैमातुरः तिस्णां मात्रुणामपत्यभिति तद्धितार्थ-विषये समासः । पश्चात् '१११८। मातुरुस्सङ्ख्या—१४।१।११५५।' इसादिना अण् उत्वं च '१०८०। द्विगोर्ल्युगनपत्ये ।४।१।८८।' इति लुक् न भवति । स हि पिण्डद्वयप्राशनात्ताभ्यां च जनितः अखं च शखं चेति द्वन्द्वः । कृत्सं समग्रं जितमधिगतमखशस्यं येनेति विग्रहः, रतः श्रेयसि क्त्याणे । २०१० । प्रकृत्येकाच् ।६।४।१६३।' (२००९। प्रशस्यस्य श्रः ।५।३।६०।' लक्ष्मीरित्याणा-दिकः । लक्षेर्मुद ईप्रत्ययश्च । सा यस्य विद्यत इति लक्ष्मणः, लोमादिषु 'लक्ष्म्या अच' इति न-प्रत्ययः अत्वं च ॥

२६-इषु-मति रघु-सिंहे दन्दश्काञ् जिघांसी धनुरेरिभिर्र-सह्यं मुष्टि-पीडं दघाने ॥ व्रजति, पुर-तरुण्यो बद्ध-चित्राङ्कुलिने कथर्मपि गुरु-शोकान् मा रुदन् माङ्गलिक्यैः॥

इषुमतीत्यादि —रघुसिंहे रामे रघुषु रघुवंशभवेषु सिंह इव शौर्यादि-योगात् । वजति सति । इषुमति सनिषक्षे । प्रशंसायां मतुप् । तदुक्तं कौसुद्यां 'भूम-निन्दा-प्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतु-बादयः ॥' दन्दश्कान् हिंस्नान् । दंशेः '२६३५। छप-सद्−।३।११२४।' इला-दिना यङ् । 'जप-जभ-' इत्यादिना अभ्यासस्य नुक् । तदन्तात् '३१४६। यज-जप-।३।२।१६६।' इत्यादिना ऊकः । '२३०८। अतो छोपः ।६।४।४८।'। '२६३१। यस्य हेळः ।६।४।४९।' जिघांसी हन्तुमिच्छी । '२६१४ । अज्झन— ।६।४।१६।' इति दीर्घः । '२४३०। अभ्यासाच ।७।३।५५।' इति कुत्वम् '३१४८। सनाशंस-।३।२।१६८।' इति उः । '६२७। न लोक-।२।३।६९।' इति पृष्ठीप्रतिषे-धात् द्वितीयैव । धनुर्दधाने विभ्राणे । अरिभिरसद्धं सोद्धमशक्यम् । '२८४७। शकि-सहोश्च ।३।१।९९।' इति यत् । सुष्टिपीडं सुष्टिना पीडियत्वा । सुष्टिशब्दे नृतीयान्ते उपपदे 'इ३७०। सप्तम्यां चोपपीड-।३।४।४९।' इति णमुळ्। तत्र चकारेण तृतीयानुकर्पणात् । बद्धं चित्रमञ्जलित्रं येन अङ्गलि त्रायत इति कः। पुरे तरुण्यः पुरतरुण्यः । 'नञ्रस्नजीकक्ल्युंस्तरुणतल्लनानामुपसङ्ख्यानम्' इति ङीप् । यदि तद्वचोऽर्थवत् । नो चेद्गौरादिपाठात् ङीप् । रामो गत इति गुरुः शोको यासां ताः । कथमपि मा रुदन् न रुदितवस्यः । रुदेः '२२६९। इरितो वा ।३।१।५७।' इति च्छेरङ् । यतो माङ्गलिक्यः मङ्गकप्रयोजनाः।

<sup>्</sup>र-पुषेऽिसन्दृतं मािंखनी । तङक्षणम्-'न-न-म-य-य-युतेयं, मािंखनी भोगि (८)-छोकैः (७)। इति दृत्तरताकरेऽतिशकर्या जातौ (१५ अक्ष०) मट्टकेदारः ।

तदस्य '१७७२। प्रयोजनम् ।५।१।१०९।' इति ठन् । '४७०। टिह्नाणम्-१४।१।१५।' इत्यादिना ङीप् ॥

> २७-अथ जगदुरंनीचै—राशिषम् तस्य विवास, तुमुल-कल-निनादं तूर्यमांजद्वरंन्ये, ॥ अभिमत-फल-शंसी चारु पुस्फोर बाहुस्, तरुषु चुकुबुरुंचैः पक्षिणश् चांऽनुकूलाः.॥

अथित्यादि - तस्य रामस्य व्रजतो विषा अनीचेमेहता ध्वनिनाशिष इष्टव-चनानि जगदुर्गदित्वन्तः । अन्ये वादकास्तूर्यं कांस्यतालपटहादिसमूहमाजव्रु-स्ताडितवन्तः । '२६९५। आङो यम-हनः ।१।३।२८।' इत्यात्मनेपदं न भवति । अकर्मकादित्यनुवर्तते । तुमुलो महान्कलो मधुरो निनादो ध्वनिर्यस्थेति । अभिमतिमष्टं फलं शंसितुं शीलं यस्य बाहोः स चारु पुस्कोर सुतरां स्फुरित-वान् । अत्र दक्षिणो बाहुः सामध्याद्मम्यते स्वाङ्गत्वात् । अनेन सीताप्रासि-वीजमुपन्यस्तम् । स्फुरतेरम्यासस्य '२२५९। शपूर्वाः स्वयः ।०।४।६१।' इति स्वयः शेषः। चर्त्वम् । पक्षिणश्च तस्यु स्थिता अनुकूलाः सन्त उचैः सुष्टु चुकुतुः कूजितवन्तः । '१११५। कु शब्दे' इत्यस्य लिटः कित्वादुवङादेशः ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया न्याख्यया समलंकृते श्री-महिकाव्ये-प्रथमे प्रकीर्ण-काण्डे लक्ष्मण-रूपे प्रथमः परिच्छेदः (वर्गः), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके श्री-राम-संभवो नाम प्रथमः सर्गः पर्यवसितः।

## द्वितीयः सर्गः—

इदानीं विजिगीपूणां कण्टकान् समुद्धर्तुं शरकाले समुद्योग इति तमेव वर्णयन्नाह—

> २८-वेनस्पतीनां सरसां नदीनां तेजस्विनां कान्तिभृतां दिशां च ॥ निर्याय तस्याः स पुरः समन्ता-च्छियं दधानां शरदं ददर्शः ॥ १ ॥

१—पचेऽस्मिन्दृत्तं पूर्वो (२६) क्तम् । २—'१०७१ । पारस्कर-प्रश्वतीने च संज्ञायाम् ।६।१५५७। पारस्करः, तस्करः, बृहस्पतिः, चनस्पतिः ।' इति वै० भ० । '१५४ । वानस्पत्यः फलैः पुष्पात्, तैर्र-पुष्पाद् वनस्पतिः ।' इति ना० अ० ।

वनस्पतीनामित्यादि सं रामः। तस्याः पुरः अयोध्यायाः। निर्याय निर्गत्य । समन्तात् सर्वतः शरदं ददशे दृष्टवान् । कालस्यात्रत्यक्षत्वात् कार्याणां दर्शनात्तदर्शनमिति मन्यते । श्रियं दधानां धारयन्तीम् । केषां वनस्पतीनाम् । पारस्करादिदर्शनात् सुद् । अत्र लोकप्रतीत्या वृक्षा द्रष्टव्याः । न त पारि-भाषिकाः । तथा सरसां तडागानां नदीनां गङ्गादीनां तेजस्विनां चन्द्रतारा-दीनां कान्ति नैर्मल्यं विभ्रतां दिशां च । तदा हि निर्मला दिशो भवन्ति । वन-स्पत्यादीनां श्रियं दधानां शरदं ददर्श ॥

तां रामव्यापारं विना सामान्येन वर्णयन्नाह-

२९-तरङ्ग-सङ्गाच् चपलैः पलाशैर ज्वाला-श्रियं साऽतिशयां दधन्ति ॥ स-धूम-दीप्ताऽग्नि-रुचीनि रेजुस् ताम्रोत्पलान्यांकुल-षट्-पदानि. ॥ २ ॥

तरङ्गेत्यादि — तरङ्गसङ्गात् सिछलोर्मिसम्पर्काचपकैः चञ्चकैः पलाद्यैः पत्रैः ज्वालाश्रियं सातिशयां द्धन्ति । सधूमदीसाग्निरचीनि सधूमदीसाग्नेरिव रुचि-र्वेषां रक्तोत्पलानां तानि रेजुः दीप्यन्ते सा । राजेलिंटि '२३५४ । फणां च सप्तानाम् ।६।४।१२५।' इति एत्वाभ्यासलोपौ । आक्रलाः इतस्ततो यायिनः षट्टपदा येष्विति । चलितपत्राणामग्निशिखातुल्यत्वात् षट्टपदानां च धूमतुल्यत्वात् सध्मदीसाग्निरुचीनीत्युक्तम् ॥

> ३०-विम्बा<u>़</u>ऽऽगतैस् तीर-वनैः समृद्धिं निजां विलोक्योऽपहृतां पयोभिः॥ कूलानि साऽऽमर्पतयेव तेनुः सरोज-लक्ष्मीं स्थल-पद्म-हासैः. ॥ ३ ॥

बिम्बेत्यादि - बिम्बं प्रतिबिम्बं तेनागतैर्निपतितैरिति । तृतीयेति योगवि-तीरवनैः कुसुमितैरित्यर्थात् । तैः करणभूतैः । पयोभिः भागात् समासः । कर्तृभिः समृद्धि विभूतिं निजामात्मीयां अपहृतां विलोक्य कुलानि कर्तृभू-तानि सामर्पतयेव साक्षमतयेव सरोजलक्ष्मीं कमलशोभां पयःसम्बन्धिनीं तेतुः विस्तारितवन्ति । '२२६०। अत एकहळ्मध्ये-।६।४।१२०।' इत्यादिना एत्वा-भ्यासलोपौ । कुले सरोजासम्भव इति चेदाह—स्थलपन्नहासैरिति स्थल-कमलविकासैरित्यर्थः॥

> ३१-निञ्चा-तुषारेर् नवनाऽम्बु-कल्पैः ' पत्रा-८न्त-पर्यागलद्च्छ-बिन्दुः ॥

### उपाररोदेव नदत्-पंतङ्गः कुमुद्वतीं तीर-तरुर् दिनाऽऽदौ. ॥ ४ ॥

निशेत्यादि—निशायां तुषारैः हिमैः । नयनाम्बुकल्पैः अश्रुतुल्यैः । नयनामुकारिषु पत्रेषु स्थितत्वात् । तेहेंतुभूतैः पत्रान्तपर्यागळद्च्छविन्दुः । पत्रान्तात्पर्यागळद्च्छविन्दुः । पत्रान्तात्पर्यागळन्तः अच्छास्तुषारिवन्दवो यस्य तीरतरोः । स दिनादौ दिना-रम्भे कुमुद्वतीमुपारुरोदेव आक्रन्दितवानिव भाति । शिश्विवयोगादीदशी-त्वं भूतासीति । रोदनिक्रयया आक्रन्दनिविशिष्टया कुमुद्वत्या ईप्सिततम-त्वात् रुदिः सकर्मकः । तदाक्रन्दनं योजयन्नाह—नदत्पतङ्ग इति । कृजल्यक्षी-स्यथः । 'पतेरङ्गय् पक्षिणि' इत्यौणादिकः । कुमुद्दती '१३०६। कुमुद्दन्छ—।।।।।।।।। इति वत्वम् ।।।।।।।।। इति वत्वम् ।।।।।।।।। इति वत्वम् ।।

३२-वनानि तोयानि च नेत्र-कल्पैः पुष्पैः सरोजैश् च निलीन-भृङ्गैः॥ • परस्परां विस्मय-वन्ति लक्ष्मी-मलोकयाञ्चकुरिवाऽऽदरेणः॥ ५॥

वनानीत्यादि—वनानि पुष्पैनिंछीनभृङ्गैः स्थितभ्रमरैः । छीयतेः '३०१९। स्वादय ओदितः ।८।२।४५।' इति निष्ठानत्वम् । नेत्रकल्पैः नेत्रतुल्यैः । तोयानि च सरोजैः निछीनभृङ्गैनेत्रकल्पैः । विस्मयवन्ति जातविस्मयानि । परस्परा-मन्योन्यस्य छक्ष्मी शोभाम् आछोकयाञ्चकुरिव । आदरेण तात्पर्येण ॥

> ३३-प्रभात-वातां ऽऽहित-किम्पितां ऽऽकृतिः कुमुद्धती-रेणु-पिशङ्ग-विग्रहम् ॥ निरास भृङ्गं कुपितेव पद्मिनी, नै मानिनी संसहते ऽन्य-सङ्गमम् ॥ ६॥

प्रभातेत्यादि—प्रभाते यो वातस्त्रस्याघातेन कम्पिता चालिता आकृति-राकारो यस्याः पद्मिन्याः सां भृक्कं निरास निरस्तवती । कुमुद्रतीरेणुना पिशक्कः कपिशः विग्रहो यस्य भृक्कस्य । कुपितेव यथा अन्यया स्त्रिया सहोषितं तद्कक्तसंकान्तपरिमलकण्डमाल्मात्मदयितं काचित् कुपिता निरस्रति तद्वत् । सा

१—'१२२५। पतङ्गी पश्चि-स्यों च ।' इति ना० अ० । २—'अत्राऽर्थान्तरन्यासाऽलंकारः । तछक्षणं कुवल्यानन्दकारिकायाम्—'उक्तिर्र्यान्तरन्यासः स्यात् सामान्य-विश्लेषयोः ॥ इनुमानं विभमतरद्, दुष्-करं किं महाऽऽत्मनाम् ॥' इति ।

किमिति निरस्यति—यतो मानिनी मानवती अन्यसङ्गमम् अन्यया सह संगमं न संसहते । आत्मसङ्गादन्यसङ्गमं न सहते न क्षमते ॥

> ३४–दत्ता॒ऽवधानं मधु-लेहि-गीतौ प्रशान्त-चेष्टं हरिणं जिघांसुः॥ आकर्णयन्नुत्सुक-हंस-नादान् लक्ष्ये समाधिं न दधे मृगावित्.॥ ७॥

दत्तेत्यादि — मधुलेहिगीताविति मधु लेढुं शीलमेशामिति णिनिः। मधुलेहिगीताविति पाठान्तरम्। तत्र लिहन्तीति लेहाः पचाद्य । मधुनो लेहा इति षष्टीसमासः। मधु लिहन्तीति वा कर्मण्यण्। दत्तावधानं दत्तमानसं हरिणं प्रशान्तचेष्टं जिघांसुः हन्तुमिच्छुरि सृगावित् व्याधः। सृगान्विध्यतीति किष्। '२४१२। प्रहि-ज्या—१६।१।१६।' इत्यादिना सम्प्रसारणम्। '१०३७। नहि-वृति—१६।३।११६।' इत्यादिना दीर्घः। लक्ष्ये वध्ये समाधि वित्तेकाप्रतां न दधे न धारितवान्। जित्वात्तङ्। लिटः कित्त्वे आतो लोपः। उत्सुकानां हंसानां नादानाकणयन् श्रुण्वन् तत्राभिरतचित्तकत्वात्। वर्तमानकालो भूतेनाभिस-म्बध्यमानः साधुः। '२८२४। धातु-सम्बन्धे प्रलयाः १६।६।१।१ इति च। आकर्णयितित 'प्रातिपदिकाद्यात्वर्थे बहुलम्' इति णिच्। '३१०३। लक्षण-हेत्वोः— १३।२१६।' इति शतृप्रलयः॥

३५-गिरेर् नितम्बे मरुता विभिन्नं तोयांऽवशेषेण हिमाऽऽभैमभ्त्रम् ॥ सरिन् मुखाऽभ्युच्चयमौदधानं शैलाऽधिपस्यांऽनुचकार लक्ष्मीम्. ॥ ८ ॥

गिरेरित्यादि — गिरेः कस्यचित् नितम्बे मध्यभागे स्थितमञ्जं कर्तृ 'मस्ता विभिन्नं विद्वलीकृतं तोयावशेषेण पयसोऽविश्वष्टतया हिमामं हिमसद्दशं सिरिन्मुखानां गिरिनर्दानिर्गमाणामभ्युचयं वृद्धिम् आद्धानं कुर्वाणं शैलाधिपस्य हिमवतः लक्ष्मीं शोभामनुचकार अनुकृतवत् ॥

🏏 ३६-गर्जन् हंरिः साऽम्भसि शैल-कुक्के प्रतिध्वनीनीत्म-कृतान् निशम्य ॥

१—'९४। अभ्रं मेघो वारि-वाहः स्तनयिबुर् बलाहकः । धारी-धरो जरू-धरस् तिब्दिनान् वारि-दोऽम्बु-भृत् ॥' इति ना० अ०। २—'१३८३। यमाऽतिलेन्द्र-चन्द्राऽर्क-विष्णु-सिंहां ऽद्यु-वाजिषु । शुकाऽदि-कपि-मेकेषु हरिर् ना, कपिले त्रिषु ॥'

## क्रमं बबन्ध क्रमितुं स-कोपः 🥶 । प्रतर्कयन्नेन्य-मृगेन्द्र-नादान्, ॥ ९ ॥

गर्जिन्नित्यादि —हिरः सिंहः गर्जन् शब्दं कुर्वन् । क शैलिनिकुन्ने गिरे-र्गहने । साम्भिस ससलिले । एवंतिधे प्रदेशे प्रतिध्वनीन् प्रतिशब्दान् आत्म-कृतान् निशम्य श्रुत्वा सरोषः सकोपः कमं बबन्ध कमितुमुत्पितितुं यत् सामध्यं तच्चकारेत्यर्थः । अनेकार्थत्वाद्धातृनां बन्धिरत्र करणे वर्तते । किमिति प्रतर्कयन्नन्यमुगेन्द्रनादान् ॥

इटानीं रामं व्यापारेण वर्णयन्नाह—

३७-अद्दक्षतां ८म्भांसि नवोत्पलानि, रुतांनि चां ८श्रोषत षट्-पदानाम्,॥ आघायि वान् गैन्ध-वहः सु-गन्धस् तेनांऽरविन्द-व्यतिषङ्ग-वांग्र् च ॥ १०॥

अदक्षतेत्यादि — नवान्युत्पलानि येष्वम्भस्सु जलेषु तानि रामेणादक्षत दृष्टानि । दृशेः कर्मणि लुङ् । '२३३६। शल दृगुपथा—।३।११४५।' इति प्रा-सस्य क्सादेशस्य '२४०७। न दृशः—।३।११४०।' इति प्रतिषेधात् '२२६९। दृरितो वा—।३।११५७।' इति सिजेव भवति । तेन विकल्पेनाङो विधीयमान्तवात् '२३००। लिङ्सिचा—।१।२११।' इति कित्त्वे गुणाभावः ॥ षद्पन्तानां स्तानि अश्रोषत श्रुतानि । ग्रुणोतेः कर्मणि लुङ् ॥ वहतीति वहः पचायच् । गन्धस्य वह इति कृद्योगे पश्ची समस्यते । गन्धवहो वायुराद्यायि आद्रातः । कर्मणि लुङ् । अरविन्देन पद्मेन व्यतिपङ्गः संपर्कः सोऽस्ति यस्य वायोः सः । वातीति वान् । वातेः शतृप्रस्यः । सुगन्धः । शोभनो गन्धौ यस्य सः । अरविन्दन्यतिपङ्गत्वात् '८७४। गन्धस्येदुत्-पूति-सु-सुरिभिभ्यः । पाष्ट्राश्चर्थाः इतीकारः समासान्तो न भवति । गन्धस्येत्वे तदेकान्तप्रहण-मिति वचनात् सुगन्ध आपणिक इति यथा ॥

१—'१९८। कोलाहरुः कलकलस् तिरश्चां वाशितं रुतम्।' २—'५४९। मधुवतो मधुःकरो मधुःलिण्-मधुः-पाऽलिनः । द्विन्रेफ-पुष्पः-लिङ्-भृत्न-पद्द-पद-अमराऽल्यः॥' ३—'६९। श्वसनः स्पर्शनी वाशुर् भातिर-श्वा सदा-गतिः । पृषद्श्वो सन्ध-वहो गन्ध-वाहाऽनिलाऽऽशु-गाः॥ इति सर्वत्र ना० अ०।

३८-छताऽनुपातं कुसुमान्यगृह्णात् स, नद्यंवस्कन्दमुपास्पृश्चच् च,॥ कुतूहलाच् , चारु-शिलोपंवेशं काकुत्स्थ ईषत् स्मयमान आस्त.॥ ११॥

खतेत्यादि—'३३७८। विशि-पति-पिद-स्कन्द्रां व्याप्यमानासेव्यमानयोः ।३। ४।५६।' इति द्वितीयान्त उपपदे णमुल्विधीयते । तत्र व्याप्यमाने द्वव्यवचनस्य आसेव्यमाने च क्रियावचनस्य '३१३७। नित्य-वीप्सयोः ।८।१।४।' इति द्विवैचनं विधीयते । अत्र तु समासेनैवोक्तत्वात् नोपयुज्यत इति स्थित्म् । स काकुरस्थो रामो गच्छन् छतां छतामनुपात्य कुसुमान्यगृह्णात् गृहीतवान् । छतामनुपात्याननुपात्य च । '७८४। तृतीयाप्रमृतीन्यन्यतरस्याम् ।२।२।२१।' इति समासः । अहे-र्छङ् । श्राप्रत्यस्य, अपिदिति कित्त्वे '२४१२। अहि-ज्या-६।१।१६।' इत्यादिना सम्प्रसारणम् ॥ नद्यवस्कन्द्यमिति नदीं नदीम् अवस्कन्द्य सर्वं नदीमवस्कन्द्य हैंकित्वा नदीं वा अवस्कन्द्यावस्कन्द्य, उपास्पृशत् आचमनं कृतवान् । कुत्तृहलादिति सर्वत्र योज्यम् ॥ चारुशिलोपवेशमिति चारुशिलाः चारुशिला उपविश्य चारुशिला उपविश्योपविश्य वा आस्त आसितवान् । आसेर्लेङि रूपम् । ईषत् स्मयमानः ईषद्यसन् ॥

३९-तिग्मांग्र-रिमच्-छुरितान्यं-दूरात् प्राञ्चि प्रभाते सिल्लान्यंपश्यत् ॥ गभस्ति-धाराभिरिव द्वतानि तेजांसि भानोर् भुवि संभृतानि.॥ १२ ॥

तिग्मांश्वित्यादि अदूरात्समीपे सिळ्ळान्यपश्यत् । इहोर्ळिङ '२३६०। पा-म्रा-१७३१७८।' इति पश्यादेशः । तिग्मांशोरादित्यस्य रिम्मिभः छुरितानि रिजितानि । तुक् । प्राञ्चि पूर्वस्यां दिशि अवस्थितानि । प्रपूर्वाद्ञ्चतेः '३७३। ऋत्विग्-१३१२९।' इत्यादिना किप् । अनुषङ्गळोपः । शिः । नपुंसकस्य नुम् । भानोरिव तेजांसि भुवि संभृतानि पिण्डीकृतानि । ग्रास्तिभः रिम्मिभः धारामिरिव द्वतानि गळितानि । धारा प्रपात इति भिदा पाठाद्रष्टव्यम् ॥

१—'अर्ल=खल्बोः प्रतिषेषयोः प्रचां क्ला (त्वा) ।३।४।१८॥३३१६। समानकर्तृकयोः पूर्व-काले — ।३।४।२१॥३३२०। आमीक्ष्ण्ये णसुल्र् (अम्) च— • ।३।४।२॥३३४३। समासे ऽनज्पूर्वे क्लो स्यप्(य) ॥७१।३०॥३३३३। इति सर्वेत्राऽष्टाध्याय्यां पाणिनिः' वै० भ० च।

४०-दिग्-व्यापिनीर् लोचन-लोभनीया मृजाऽन्वयाः स्नेहमिव स्नवन्तीः॥ ऋज्वाऽऽयताः शस्य-विशेष-पङ्कीस् तुतोष पश्यन् वितृणाऽन्तरालाः.॥ १३॥

दिग्ट्यापीत्यादि — शस्यविशेषाणां शाल्यादीनां पङ्कीः पश्यंस्तुतोष तुष्टवान् । दिग्ट्यापिनीः सर्वदिग्ट्यापनशीलाः । लोभयन्तीति लोभनीयाः । बहुवचना-त्कर्तर्यनीयः । लोचनानां लोभनीया इति षष्टीसमासः । मार्जनं मृजा शुद्धिः । '३२८१। षिद्धिदादिभ्योऽङ् ।३।३।१०४।' तया, अन्वयोऽनुगमो यासाम् । शुद्धानुगता इत्यर्थः । ततः स्नेहमिव स्ववन्तीः । ऋजवश्च ता आयताश्च वितृणा- नतरालाः । उत्पाटितानि तृणानि अन्तराले मध्यभागे यासां ताः ॥

४१–वियोग-दुःखाऽनुभवाऽनभिज्ञैः काले नृपांऽशं विहितं ददद्भिः॥ आहार्य-शोभा-रहितैर॑मायै-

रैक्षिष्ट पुम्भिः प्रचितान् स गोष्ठान् ॥ १४ ॥

वियोगेत्यादि — पुनिमः गोपैः प्रचितान् व्याप्तान् गोष्ठान् गावस्तिष्ठन्ति येचिति '२९१६! सुपि स्थः ।३।२।४।' इति कः । '२९१८। अम्बाम्ब-।८।३।९७।' इत्यादिना मूर्धन्यः । तान् स राम ऐक्षिष्ट दृष्टवान् । अनुदानेत्वा-त्तङ् । इद् । वियोगदुःखस्य योऽनुभवः अनुभवनं तस्यानिमञ्जैः तेषां पुत्रदारैः सहैव सर्वत्र गमनात् एतावता कालेन एतावदेयमिति विहितं कृतम् । दृधा-तेहिंः । नृपांशं करं दृद्धिः । आहार्यो कटकादिभिः आहरणीया या शोभा दीप्तिः तया रहितः । अमायैः ऋजुभिः । आहार्येति '२८७२। ऋ-हलोण्येत् ।३।११२४।' शोभयतीति शोभा पचाद्य । '३२८४। ण्यासश्रन्थो युच् ।३।११२४।' शोभयतीति शोभा पचाद्य । '३२८४। ण्यासश्रन्थो युच् ।३।११२४।' इति युच् न भवति, तस्य क्षीलिङ्गे भावे अकर्तरि च कारके विधाननात्। नन्द्यादिपाठात् ल्युनं भवति, तस्य '२८३०। वाऽसरूपोऽश्वियाम् ।३।१९४।' इति विकल्पितःवात् । अथवा शोभनं शोभा स्त्रीलिङ्गे भावे घन् । '२८४१। कृत्य-ल्युटो बहुलम् ।३।३।१३१।' इति बहुलवचनादन्येऽपि कृतः प्राप्तमिष स्वाभिधेयं व्यभिचरन्ति ॥

४२-स्त्री-भूषणं चेष्टितर्म-प्रगल्भं . चारूण्यं-वक्राण्यंपि वीक्षितानि ॥ . ऋजूंश्चं विश्वास-कृतः स्वभावान् गोपा॒ऽङ्गनानां सुमुदे विलोक्य, ॥ १५ ॥ स्त्रीभूषणसित्यादि—गोपाङ्गनानां चेष्टितं गमनागमनादि । अप्रगरुमं लङ्गावत् । तच स्त्रीविभूषणं स्त्रीणामलङ्कारः । तथा वीक्षितानि विलोकितानि अवक्रीण्यपि कटाक्षादिरहितान्यपि चारूणि शोभनानि । स्वभावान् स्त्राभिप्रायान् ऋज्न् अकुटिलान् विश्वासकृतो विश्वासस्य जनकान् विलोक्य मुमुदे हृष्टवान् । स रामः । लिटोऽपित्वात्कित्वे गुणाभावः । कार्याणां दर्शनात् स्वभावानां दर्शनमित्युक्तम् ॥

४२-विवृत्त-पार्श्वं रुचिराऽङ्गहारं समुद्वहच्-चारु-नितम्ब-रम्यम् ॥ आमन्द्र-मन्थ-ध्वनि-दत्त-तारुं गोपाऽङ्गना-नृत्यमनन्दयत् तम्.॥ १६॥

विवृत्तेत्यादि — गोपाङ्गनानां द्धिमन्थनाय यत् स्थानं कृतं तत् नृत्यमिवेति गोपाङ्गनानृत्यं कर्तृ तं रामं अनन्द्यत् सन्तोषितवत् । नन्देण्येन्तत्य लङ् रूपम् । विवृत्ते तिर्यक्चिलते पार्श्वे यत्र नृत्ये । रुचिरः शोभनोऽङ्गहारोऽङ्गविक्षेपो यत्र । समुद्रहता तिर्यक् समुद्रच्छता चारुनितम्बेन मनोरमकटिभागेन रम्यं मनोहरम् । आमन्द्र ईषद्रम्भीरो यो मन्थकृतो ध्वनिः तेन दत्तस्तालो यत्र ॥

> ४४-विचित्रमुंचैः प्रवमानमारात् कुतूहलं त्रस्नु ततान तस्य ॥ मेघाऽत्ययोपात्त-वनोपद्योमं

कदम्बकं वातमजं मृगाणाम्, ॥ १७ ॥

विचित्रसित्यादि ॥ मृगाणां कदम्बकं वृन्दं तस्य रामस्य कौत्हलं ततान विस्तृतवत् । विचित्रम् कृष्णश्वेतत्वात् । उच्चैः प्रवमानम् उर्ध्वं जिहानम् । आरात् समीपे त्रस्तु त्रसनशीलम् । '३१२०। त्रसि-गृधि-।३।२।१४०।' इत्यादिना कुः । मेघात्ययेन मेघापगमेन उपात्तवनोपशोभम् । उपात्तं गृहीतं वनम् उपशोभा च येनेति व्यधिकरणबहुबीहिः । वातमजति वातमजम् । वाताभिमुखं गच्छती-त्यर्थः । 'वात-श्रुनी-तिल-शर्धेषु-' इति खश् । '२९४२। अरुर्हिष-।६।३।६७।' इति सुम् ॥

> ४५–सिताऽरविन्द-प्रचयेषु लीनाः संसक्त-फेणेषु च सैकतेषु ॥ कुन्दाऽवदाताः कल्हंस-मालाः प्रतीयिरे श्रोत्र-सुखैर् निनादैः ॥ १८॥

सितेत्यादि —सितारविन्दानां प्रचयेषु समृहेषु ।'३२३१। एरच् ।३।३।५६।' ।'३२१४। सङ्घे चानौत्तराधर्ये ।३।३।४२।' इति घत्रकौ न भवतः प्राणिषु सङ्घाबदस्य रूढत्वात् । स्त्रीनाः कर्ण्हंसमालाः । तथा संसक्तरेणेषु च सैकतेषु प्रस्तिनेषु स्त्रीनाः सिकता येषु विद्यन्त इति । '१९१२। देशे लुविल्रज्ञो च ।५।१११०५।' इति चकारादण् । कुन्दावदाताः कुन्दमिवावदाताः ग्रुक्काः । ७३४। उपमानानि—।२।१।२२।' इत्यादिना समासः । प्रतीथिरे ज्ञाताः । तेन रामेणेति विभक्तिविपरिणामेन सम्बन्धः । कर्मणि लिट् । '२४५५। इणो यण् ।६।४।८१।' । '२२४३। द्विवेचनेऽचि ।१।१।५९।' इति स्थानिवद्भावाद्विवेचनम् । श्रोत्रसुर्वैर्म- पुरेनिनादैः करणभूतैः । '३२४९ । नौ गद—।३।३।६४।' इत्यादिना वज् ॥

शरद्वर्णनमुपसंहरन्नाह—

४६ - न तज् जलं, यन् न सु-चारु-पङ्कजं, न पङ्कजं तद्, यदं-लीन-पट्-पदम्, ॥ न पट्-पदोऽसौ, न जुगुञ्ज यः कलं; न गुञ्जितं तन्, न जहार यन् मनः .॥१९॥

न तज्जलिस्यादि ॥ किम्बहुनोक्तेन सर्वथा न तज्जलं यत् सुचारुपङ्कजं न बसूव । पङ्कजमि यदलीनषदपदं तदिप न । असौ षदपदोऽपि तथाविधो नासूत् । यः कलं मधुरं न जुगुञ्ज न गुञ्जितवान् । '२१२। गुजि अन्यक्ते शन्दे' । '२२६२। इदितो नुम् धातोः ।७।१।५८।' इति नुमि लिटि रूपम् । गुञ्जिन तमि तत् नैवासीत् । यन्मनो न जहार न हतवत् रामस्य लोकस्य वा ॥

> ४७-तं यायेजूकाः सह भिक्षु-मुख्येस् तपः-कृशाः शान्त्युदकुम्भ-हस्ताः,॥ यायावराः पुष्प-फलेन चौऽन्ये प्राणर्चुरंच्यी जगदुर्चनीयम्.॥ २०॥

१—पचेऽसिनेकावल्यल्ङ्कारः । तल्रक्षणं कान्यप्रकाशे भट्टमम्मटः—'स्थाप्यतेऽपोद्धाते वाऽपि यथा-पूर्वं परं-परम् ॥ विशेषणतया वस्तु यत्र, सैकावली द्विधाः ॥' इति । स्थापने यथा—'पुराणि वस्यां स-वराऽङ्गनानि, वराऽङ्गना रूप-पुरस्कृता-ङ्ग्यः,॥ रूपं समुन्मीलित-सद्विलासमेस्नं विलासां कुसुमा-ऽऽयुधस्य ॥' किंवा—'स पण्डितो, यः स्वहिताऽर्थ-दशीः; हितं च तद्, यत्र पराऽनपिक्रया ॥ परे च ते, ये श्रित-साधु-भावाः; सा साधुता, यत्र चकास्त्युमाधवः ॥ अपोहने यथा—'निरत्ययं साम न दान-विजेतं; न भूरि दानं विरह्य्य सत्-कियाम् ॥ प्रवर्तते तस्य विशेष-शाक्षिनीः गुणाऽनुरोधन विना न सत्-क्रियाः ॥' इति श्री-भारवि-किरातार्धनीये –१११२। किं वा—'न्नोऽऽर्थः स्त, यो न स्वहितं, समीक्षतेः, न तद् हितं, यत् न पराऽनुतोष-णम् ॥ न ते परे, येर् निहं साधुता श्रिताः न साधुता सा, निहं यत्र मा-धवः ॥' २—'७१४। इज्या-शीलो यायजूकः ।' २—'७१४। सिश्चाः परित्राद् कर्मन्दी प्रारार्थि मस्करी ॥'

तमित्यादि —यायजूकाः, अत्यर्थं यजनशीलाः । '३ १४६। यज-जप-दशां यङः ।३।२।१६६।' इत्यूकः । '२३०८। अतो लोपः ।६।४।४८।'। '२६३१। यस्य हलः 1६।४।४९।' ते तपोवनस्थितास्तं राममागच्छन्तमानर्चुः सुष्ट् पूजितवन्तः । अर्चे-र्छिटि द्विवेचनम् । '२२४८। अत आदेः ।७।४।७०।' इति दीर्घत्वम् । '२२८८। तसान्नुइ द्विहलः ।७।४।७१।' इति नुद । सह भिक्षुमुख्यैः । भिक्षणशीला भिक्षवः परिवाजकाः । '३१४८। सनाशंसभिक्ष उः।३।२।१६८।' तेषां ये प्रधानास्तैः सह । तपःक्रुशाः तपसा दुर्बेलाः । शान्त्यर्थमुद्कं तेन पूर्णः कुम्मः । '९९७। एकहलादौ-।६।३।५९।' इलादिना उदकस्य उदभावः । स हस्ते येषामिति बहबीहिः । परनिपातश्चात्र वाहिताझ्यादिदर्शनात् । प्रहरणार्थेभ्य इति वा । शान्त्युदकुरभस्त्वहितनिवारणसाधर्म्यात् उपचारेण प्रहरणम् । ते बीरःसूदकदानेन प्राणर्जुः । अन्ये मुनयो यायावरा एकत्रानियतनिख्याः । यातेर्थङन्तात् । '१३५६। यश्च यङः ।३।२।१७६।' इति वरच् । अतोलोपादि । पुष्पफलेन प्राणर्चुः । पुष्पाणि च फलानि चेति '९१०। जातिरप्राणिनाम् ।२।४।६।' इत्येकवद्भावः । अर्च्या अर्चनार्हाः । '२८२२। अर्हे कृत्य-।३।३।१६९।' अर्चनीयमित्यत्रापि । जगतां जगद्भिर्वा, अर्चनीयम् । '६२९। कृत्यानां कर्तरि वा ।२।३।७१।'। इति पक्षे षष्ठी, नत '६२३। कर्त-कर्मणोः कृति-।२।३।९५।' इति षष्ठी॥

> ४८–विद्यामंथैनं विजयां जयां च रक्षो-गणं क्षिमुर्म-विक्षताऽऽत्मा ॥ अध्यापिपद् गाधि-सुतो यथावन् निघातयिष्यन् युधि यातुधानान्. ॥ २१ ॥

विद्यासित्यादि — तपोवनं प्राप्तः गाधिसुतः एनं रामस्। '३५१। द्वितीयाटौ-।२।४।३४।' इत्येनादेशः। विद्यां नाम्ना विजयां जयां च। यथावत् यथाविधि।
अध्यापिपत् पाठितवान्। '२६०१। णौ च संश्रङोः।६।१।३१।' इति गाङभावपक्षे
रूपम्। अधिपूर्वादिङो हेनुमण्णिचि '२६००। क्रीङ्जीनां णौ।६।१।४८।' इत्यात्वम्। पुगादिविधयः। रक्षोगणम्। क्षिमुं प्रेरयितारम्। '३१२०। त्रसि-गृधि—
१३।२।४४०।' इत्यादिना कुः। '६२७। न लोका—।२।३।६९।' इति पष्टीप्रतिषेधात्
द्वितीयेव। अविक्षतात्मा रागादिभिरनिभभूतचित्तवृत्तिः। तत्य हि विद्या अमोघा
भवति। संग्रामे युधि। यानुधानान् रक्षांसि। निघातयिष्यन् मारयिष्यन्।
इन्तेहेंतुमण्णिच्। घत्वं। लुद्द लुटः सदादेशः॥

४९–आयोधने स्थायुकर्मस्त्रजात-मीमोघर्मभ्यर्ण-महाऽऽहत्राय ॥

१—'१०७५। निराकरिष्णुः क्षिग्नुः स्रात्।'

#### ददौ वधाय क्षणदा=चराणां तस्मै मुनिः श्रेयसि जागरूकः ॥ २२ ॥

आयोधन इत्यादि—स मुनिः तसै रामायास्रजातम्, अस्रसमूहं द्दौ दत्तवान्। ददातेर्लिट् । णल् '२३७१। आत औ णलः ।७।१।३४' आयुध्यन्ते असिश्रिति आयोधनं संग्रामः । अधिकरणे स्युद्द । तत्र स्थायुकं स्थितिकरणशी-लम् जयावहत्वात् । '३१३४। लघ-पत—।३।२।१५४।' इत्यादिना उकन् । आतो युक् । अत एवामोघं अवन्ध्यम् । अवृथामोक्षत्वात् । अभ्यणां निकटो महाह्वो यस्य तसौ । अभिपूर्वाद्देनिष्ठायाम्, '३०६५। अभेश्राविद्वे ।७।२।२५।' इतीद्मतिषेधः । '३०१६। र-दा-भ्याम्—।८।२।४२।' इति नत्वम् । अभ्यणाः । आहव इति आहूर्यन्ते अस्मिन्युद्धायेति ह्वयतेराङ्पूर्वात् '३२५०। आङि युद्धे ।३।३।०३।' इति सम्प्रसारणम् । अप्प्रत्ययः । गुणावादेशौ । वधाय क्षणदाचरा-णामिति क्षणदा रात्रिः तत्र चरन्तीति '२९३०। चरेष्टः ।३।२।१६।' तत्र हि महाहवे रामो राक्षसान् हनिष्यतीति । '३२५३। हनश्र वधः ।३।३।०६।' इति वधादेशः । कृत्ययोगे क्षणदाचराणामिति कर्मणि पष्टी । श्रेयसि जागरूकः तक्कत्याणे सावधानः जागर्तेरूकः ॥

५०-तं विप्र-दर्शं कृत-घात-यत्ता यान्तं वने रात्रि-चरी डुढौके, ॥ जिघांसु-वेदं धृत-भासुराऽस्त्रस् तां ताडकाऽऽख्यां निजघान रामः.॥ २३॥

तसित्यादि—विद्यामस्रजातं चादाय यज्ञकर्मणि विद्योपशमनार्थं वने यान्तं रामम् रात्रिचरी राक्षसी ताडकाभिधाना डुढोके ढोकते सा । ढोकतेरात्मनेप-दिनो लिटि रूपम् । तां च रामो निजधान निहतवान् । विप्रदर्शं कृतधातयला विप्रान् बाह्यणान् दृष्ट्वा कृतमारणाभियोगा रात्रिचरी । रामोऽपि जिघांसुवेदं धतभासुरास्तः । जिघांसुं विदित्वा धतं भासुरं भासनशीलम् अस्तं येनेति बहु-विदिः । विप्रदर्शं जिघांसुवेद्मिति । '३३५०। कर्मणि दृश-विदोः साकत्ये ।३।४।२९। इति णमुल् ॥

५१–अथांऽऽढुँठोके हुत-धूम-केतु-शिखाऽञ्जन-स्निग्ध-समृद्ध-शाखम् ॥ तपो=वनं प्राध्ययनाऽभिभूत-समुचरच्-चारु-पतन्नि-शिञ्जम्. ॥ २४ ॥ अथेत्यादि—अथासै रामो राक्षसी हत्वा तपोवनं आखुळोके दृष्टवान् ।

१—'१०१। दौक्व गलर्थः ।' २—'होक्व दर्शने ।'

कथम्भूतम् । हुतधूमकेतुशिखाञ्जनिक्षाध्यसमृद्धशाखम् । हुतश्चासौ भूमकेतुरिमश्च हुतधूमकेतुः । तस्य शिखाञ्जनेन स्विग्धाः समृद्धाश्च फलादिना शाला यस्य तपोवनस्य । प्राध्ययनेन वेदपाठेन अभिभूता तिरस्कृता समुच्चरन्ती चार्वी शोमना पतित्रणां पक्षिणां शिञ्जा ध्वनिर्यत्र । '१०९८ । शिजि अन्यके शब्दे ।' शिञ्जनं शिञ्जा '१२८०। गुरोश्च हलः ।१।१।१०१।' इत्याकारमत्ययः । पतन्तं त्रायन्त इति पत्तञ्जाणि पक्षाः । '२९१५। आतोऽनुपसर्गे कः ।१।२।१।' । तानि येषां सन्तीति यतिष्ठणः । पतङ्गशिञ्जमिति पाठान्तरम् ॥

> ५२-श्चद्रान् न जश्चर् हरिणान् मृगेन्द्रा, विद्याश्वसे पश्चि-गणैः समन्तात् , ॥ नन्नम्यमानाः फल-दित्सर्यव चकौशिरे तत्र लता विलोलाः ॥ २५॥

शुद्रानित्यादि तत्र तिस्तिपोवने तपोधनानां मित्रभावात् शुद्रानित्यानि हिरणान्मुगेन्द्राः सिंहाः न जश्चः न बाधितवन्तः । श्चुचन्त इति श्चद्राः । स्फायितश्चीत्यादिना श्रोणादिको रक् । '२४२४। लिट्यन्यतस्याम् ।२।४।४०।' इति अदेर्घस्तः । '२३६३ । गम-हन—।६।४।९८।' इत्यादिनोपघालोपः '१२१। खरि च ।८।४।५५।' इति चर्त्वम् । '२४१० । शासि-वसि—।८।३।६०।' इत्यादिना पत्वम् । पश्चिगणैः समन्तात्सर्वत्र विरुद्धरि काकोल्कादिभिः परस्परं विश्वश्वसे विश्वत्तम् । भावे लिद्द । लताश्च विलोलाश्चपलाश्चकाश्चिरे शोभन्ते सा । फलदित्सयेव मुनिभ्यः फलं दातुमिच्छयेव नन्नम्यमानाः अत्यर्थं नमन्त्यः । दातुमिच्छा दिस्सा । ददातेः सन् । '२६५३। सनि मी-मा—।७।४।५४।' इत्यादिना इस् । '२६२०। अत्र लोपो-ऽभ्यासस्य ।०।४।५८।' इति अभ्यासलोपश्च । '२३४२। सः सि—।०।४।४९।' इत्यादिना सकारस्य तकारः । '३२७९। अ प्रत्ययात् ।३।३।१०२।' इत्यकारप्रत्ययः । फलानां दित्सिति कर्मणि पष्टीं विधाय कृद्योगे समासः । नन्नम्यमाना इति नमे-र्यक्ति '२६४३। नुगतोऽनुनासिक—।०।४।८५।' इति नुक् । यङन्ताच्छानच् । आने मुक् ॥

५३-अपूरुजन् विष्टर-पाद्य-मॉल्ये-रातिथ्य-निष्णा वन-वासि-मुख्याः,॥ प्रत्यप्रहीष्टां मधुपर्क-मिश्रं तार्वासनाऽऽदि क्षिति-पाल-पुत्रौ ॥ २६॥

१—'६९४। कार्कें दीप्ती ।' २—'१३७८। विष्टरो विटपी दर्भ-मुष्टिः पीठाऽऽद्यमीसनम् ।' १—'७१८। पाद्यं पादाय वारिणि ।' ४—'६९९। मार्ल्यं माललजी मूर्कि ।'

अपूपुजित्तित्यादि — वनवासिमुख्याः महपैयो विष्टरादिभिः अपूपुजित् पूजितवन्तः । तौ क्षितिपालपुत्रावित्यर्थात् द्वितीयान्तेन योज्यम् । वनवासीति '९७६। शय-वास—१६१३।१८।' इत्यादिना विकल्पेन सप्तम्या अलुक् । पूजेः स्वार्थिकण्यन्तस्य णौ चिल्न हस्यः । '२३१८। दीघों लघोः ।७।४।९४।' इति अभ्यासस्य दीघेः । विष्टरमासनम् । '३२३३। वृक्षासनयोविष्टरः ।८।३।९३।' इति निपातनात् । पाद्यं पादार्थमुदकम् । २०५३। पादार्घाभ्यां च ।५।४।२५।' इति यत् । तदर्थत्वात्पद्धावाभावः । माल्यानि कुसुमानि । माल्यां साधूनि । '१६५०। तत्र सायुः ।४।४।९८।' इति यत् । आतिथ्य-निष्णाः अतिथ्यर्थम् आतिथ्यम् । '२०९४ । अतिथेज्येः ।५।४।२६।' तत्र निष्णाः कुशलाः । '३०८२। नि-नदीभ्यां स्वार्तेः कौशले ।८।३।८९।' इति षत्वम् । तो च क्षितिपालपुत्रौ रामलक्ष्मणौ तदासनादि प्रत्यप्रहीष्टां प्रतिगृहीतवन्तौ । प्रतिपूर्वाद् प्रहेर्लुक् । तसस्ताम् । '२५६२। प्रहोऽलिटि—।७।२।३७।' इति दीघेः । षत्वष्टुत्वे । मथुपर्क-मिश्रम् मथुपर्केण सहेत्यर्थः ॥

५४–दैत्या॒ऽभिभूतस्य युवार्मवोढं मग्नस्य देोभिंर् भुवनस्य भारम्,॥ हवींषि संप्रत्यंपि रक्षतं, तौ तपो=धनै[रेत्थर्मभाषिषाताम्.॥ २७ ॥

दैत्यत्यादि—दितेरपत्यानि दैत्याः । '१०७७। दित्यदित्या—।४।१।८५।' इत्यादिना ण्यः । तैरिभिभूतस्य भग्नस्य शरण्यस्य भुवनस्य भारमितिकर्तेच्यतालक्षणं
दोभिभुँजैः युवामवोदम् उद्धवन्तौ । नरनारायणौ युवामित्युक्तौ । त्वं च त्वं
चेति एकशेषः । अवोदमिति वहेर्लुङ् । थसस्तम् । हरुन्तलक्षणा वृद्धिः ।
सिज्लोपः । '२३५७। सिह वहोः ।६।३।११२।' इत्योत्वम् । दत्वष्टुत्वदलोपाः ।
दोरिति दमेडीसित्यौणादिको डोस् । हवीषि होतव्यानि । सम्प्रत्यपि रक्षतम् ।
अचिरुचिहुस्पिच्छादिच्छिदिभ्य इसिरित्यौणादिक इसिः । राक्षसैरुपहन्यमानानि
रक्षतम् । प्रार्थनायां लोद । शप् । थसस्तम् । इत्थमिति '१९६५। इदमस्यमुः
।५।३।२४।' अनेनोक्तप्रकारेण । तपोधनैस्तप एव धनं येषामिति । अभाषिषाताम्
अभिहितौ । भाषतेः कर्मणि लुङ् । सिजिटौ ॥

५५-तान् प्रत्यवादीदंथ राघवोऽपि—, ं. यथेप्सितं प्रस्तुत कर्म धर्म्यम्,॥

ienests (n. 1887)

१—'६४४ । भुज-बाहू प्रवेष्टो दोः ।'

### तपो-मरुद्धिर् भवतां शराऽग्निः संधुक्ष्यतां नोऽरि-समिन्धनेषु.॥ १२८॥

तानित्यादि अथैतसिन् प्रसावे राघवोऽपि रघुसुतः तान्मुनीन् प्रस्रवादीत्। '२२६७। वद-वज-१७१२।३।' इत्यादिना वृद्धिः । यथेप्सितं यथाभिमतम् ।
आमोतेः '२६१९। आप्-चप्युधामीत् १७१४।प्रः।' इतीत्त्वम् अभ्यासलोपश्च ।
सञ्चन्तात्कर्मणि निष्ठा । धर्मादनपेतं धर्म्यम् यागादि कर्म । प्रस्तुत प्रारमध्वम् ।
प्रप्तैः स्तातिः प्रारम्भे वर्तते । तस्मान्निमन्नणे नियोगकरणे लोह । थस्य तः । शपो
छक् । तपांसि मस्त इव तपोमस्द्धिः । भवतां तपोमस्द्धिनीऽस्माकम् । '४०५।
बहुवचनस्य वस् नसौ ।८।१।२१।' इति नसादेशः । शरामिः शरोऽमिरिव ।
संधुक्ष्यतां दीप्यताम् । '६४४। धुक्ष, धिक्ष, सन्दीपन-क्रेदन-जीवनेषु ।' तस्माकर्मणि लोह । अरिसमिन्धनेषु अरिकाष्टेषु । समिध्यते एभिरिति समिन्धनानि ।
करणे ल्युद । अरयः समिन्धनानीव ॥

५६-प्रतुष्टुवुः कर्म ततः प्रक्कृष्ठेस् ते यज्ञियेर् द्रव्य-गणेर् यथावत्,॥ दक्षिण्य-दिष्टं कृतमार्त्विजीनेस् तद् यातुधानेश् चिचिते प्रसर्पत्.॥ २९॥

प्रतुष्टुचुरित्यादि ततो रामवचनादनन्तरं तपोधनाः कर्म यागिक्यां प्रतु-ष्टुचुः । यथावत् यथाविधि प्रारब्धवन्तः । यित्तयैः यज्ञकर्माहैः द्रव्यगणैः प्रक्रुतैः मिलितैः । '२३५०। कृपो रो लः ।८।२।१८।' दक्षिणामर्हन्तीति दक्षिण्याः महासुनयः '१७३३ । कडक्कर-दक्षिणाच्छ च ।५।१।६९।' इति चकाराद्यत् । तैर्दिष्टमुक्तम् । कृतमार्त्विजीनैः ऋत्विकर्माहैरेनुष्टितम् । ऋत्विजश्च ब्रह्माद्यः षोडश पिठताः । तच कर्म प्रसर्पत् वृद्धिं गच्छत् । यातुधानै राक्षसैः चिचिते ज्ञातम् । '३९ । चितीं संज्ञाने' इत्यस्मात् कर्मणि लिद्द । यज्ञियेश-र्त्विजीनैरिति '१७३५। यज्ञर्त्विग्भ्यां घखजौ ।५।१।७१।' इति तत्कर्मार्हतीति ॥

## ५७–आपिङ्ग-रूक्षोुर्ध्व-श्चिरस्य-बालैः श्चिराल-जङ्गेर् गिरि-कूट-दझैः॥

१—पवेडिसिन् रूपकाऽलंकारः। तल्लक्षणं का० प्र० भ० मन्मटः—'तद् रूपकममेदो य जपमानोपमेययोः॥' इति । यथा—'एष मनः-स्वर-पशुर् धावति पर-कनककामिनीनिकटम्,॥ तसाद् विवेक-पाशैः कण्ठे वैराग्य-काष्ठ-मावध्यम्,॥' कि वा—'दुष्यन्तसद्य-पश्चं सा स्ती-श्रीः कण्ठ-मानु-शिष्य-करैः । नीता 'स-म्रत-सुगन्धा सद्धर्म-नयाऽम्बुपूर्ण-पुर-सरित ॥' स्वकृत-संस्कृत-भाषान्तर-पद्य-मालायाम् । २—'१४३४। रूक्षस्य त्वं-प्रेम्ण्य-चिक्कणे।' इति ना० अ० । '२०५६। रूक्ष पारुष्ये।' इति भा० पा०।

ततः क्षपाऽटैः पृथु-पिङ्गलाऽक्षैः खं प्रावृषेण्यैरिव चांऽऽनशेऽब्दैः. ॥ ३०॥

आपिक्नेत्यादि—ततः कर्मप्रवर्तनादनन्तरम् । क्षपाटैः निशाचरैः । अटन्तीत्यद्याः प्रचावच् । क्षपायामदा इति । सप्तमीति योगविभागात् समासः । समाकाशमानशे व्याप्तम् । अश्लोतेः कर्मणि लिद् । १५६३। अश्लोतेश्व । ७।४।७२। १ इति लुङ् ॥ शिरासि जाताः शिरस्याः । ११६६६। शरीरावयवावत् ।५।१।६। श्रे आपिक्ना आ समन्तात् पिक्ना विद्युद्वि । रूक्षाः स्कृष्माः अर्ध्वशिरस्या बाला येषां तैः । अन्योऽपि शिरस्यो भवति इति बाल्यहणम् । अमङ्गलवाला इत्यर्थः । शिराः सिन्त यासामिति ११९०३। प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् ।५।२।९६। इति लच् । शिराला जैङ्वा येषां तैः । गिरिक्टद्वेशिगिरिक्टप्रमाणैः । ११८३८ । प्रमाणे द्वयसच्-।५।२।३०। इति द्वयः । पृथूनि विस्तीर्णानि । पिक्नलानि चाक्षीणि येषां तैः । १८५२। बहुवीहो सम्व्यक्ष्णोः-।५।१।११३३। इति षच् । प्रावृषेण्यैरिवेति १३८८। प्रावृष एण्यः ।४।३।१०। अन्देभेवैः कृष्णसाधम्यीत् । अपो दद्तीति अन्दाः । चकारः पादपूरणार्थः ॥

५८-अधिःज्य-चापः स्थिर-बाहु-मुष्टि-रुंदञ्चिताऽक्षोऽञ्चित-दक्षिणो्रुः ॥ तान् छक्ष्मणः सन्नत-वाम-जङ्घो जघान शुद्धेषुर्र-मन्द-कर्षीः ॥ ३१ ॥

अधीत्यादि—तान् क्षपाटान् गगनस्थान् छक्ष्मणो जवान हतवान्। कीहशः। अधिज्यचापः। अध्यारुढा उत्किलिता ज्या गुणो यस्य चापस्य तद्धिज्यम्। प्रादिभ्यो धातुजस्येति समासः। अधिज्यं चापं यस्य छक्ष्मणस्य। स्थिरो
तिश्रलो बाहुर्मुष्टिश्च यस्य। उद्खिते उत्किप्ते अक्षिणो येन स उद्खिताक्षः। आकाशस्थापितदृष्टिरित्यर्थः। अखितः सङ्कोचितो दक्षिणोरुर्येन सोऽखितद्क्षिणोरः।
अञ्चेः पूजायामितीटोऽनुत्पन्नत्वात् ण्यन्तस्य रूपम्। न चात्र पूजा गम्यते
किन्तु गतिविशेष एव। अनुषङ्गलोपोऽपि न भवति णिलोपस्य स्थानिवद्गावात्।
समन्तात् नता वामजङ्वा यस्य स सन्नतवामजङ्कः। ग्रुद्धेषुः निशितवाणः।
अमन्दमत्यन्तं क्रष्टुं शीलमस्यासावमन्दकर्षी। कर्णोन्ताकृष्टचाप इसर्थः॥

५९-गाधेय-दिष्टं वि=रसं रसन्तं रामो ऽपि माया=चणमंस्त्र-चुझुः ॥ . श्यास्तुं रणे स्मेर-मुखो जगाद • मारीचर्मुचैर् वचनं महाऽर्थम्.॥ ३२॥ गाधेयेत्यादि गाधेरपसं गाधेयो विश्वामित्रः । द्वाच इत्यनुवर्तमाने '११२५। इतश्चानित्रः ।१।१।१२२।' इति ढक् । तेन दिष्टं कथितं मारीचं नाम राक्षसं रामो जगाद गदितवान् । रसन्तम् वदन्तम् । विरसमश्राव्यमिति क्रियाविशेषणम् । मायाचणं मायया वित्तम् । अखनुब्रुः अखैः प्रतीतो रामः । '१८२७। तेन वित्तश्चबुप्चणपौ ।५।२।२६।' इति । स्थाखुं रणे स्थितिशीलम् । तस्य सेनापतित्वात् । सरमुखः चित्तस्थाक्षोभादीषद्धसनशीलवदनः । '३१४७। निमकम्प ।३।२।१६७।' इत्यादिना रः । उचैस्तरां जगादेति क्रियाविशेषणम् । वचनं वद्दयमाणं महार्थं प्रधानार्थम् । ब्रुविशासीत्रत्र ब्रुवीत्यर्थप्रहणाद्विकर्मंकता । मारीचं वचनं च ॥

६०-आत्मं=भरिस् त्वं पिश्चितैर् नराणां फले-ग्रेहीन् हंसि वनस्-पतीनाम्,॥ शौवस्तिक=त्वं विभवा न येषां त्रजन्ति, तेषां दयसे न कस्मात्.॥ ३३॥

आत्मेत्यादि नराणां पिशितेमाँसैः आत्मानं विभिष् पुष्णासि । नान्यदिप शरीरस्थितिहेतुर्भवतीति भावः । स त्वमात्मम्भिरः आत्मभरणाय फलानि गृह्णान्ति ये वनस्पतीनां तान् फलेयहीन् फलाशिनो सुनीन् हंसि मारयसि । शपो लुक् । '२९४०। फलेयहिरात्मम्भरिश्च ।३।२।२६।' इति निपातितौ । श्चो भवितारः शौवस्तिकाः । '१३८५। श्वसस्तुद्ध च ।४।३।१५।' इति ठन् तुडागमश्च । द्वारादित्वादैजागमः । शौवस्तिकत्वं तथेषां विभवा न वजनित तेषामश्वस्तिकवृत्तीनां कस्मान्न दयसे न रक्षांसि । '६१३। अधीगर्थ-द्येशाम् । ३।३।५२।' इति कर्मेणि षष्ठी ॥

६१-अद्मो द्विजान्, देवयजीन् निहन्मः, कुर्मः पुरं प्रेत-नराऽधिवासम्,॥ धर्मो ह्ययं दाश्चरथे ! निजो नो, नैवांऽध्यकारिष्महि वेद-वृत्ते,॥ ३४॥

अद्मं इत्यादि-राक्षसः प्राह । द्विजान् ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यान् अद्मो भक्षयामः । देवयजीन् देवान् यजन्ति आराधयन्ति ते तान्निहन्मः । 'अच इः' इत्यनुवर्तमाने खनीत्यादिषृह्ममानेष्वौणादिकेषु सूत्रेषु यद्यपि यजिने पठितस्तथापि यजेरिः

१—'१०६६। उभी त्वांतमस्=भिरः कुक्षिस्=भिरः स्वोदर-पूरके ॥' २—'१५४। वानस्पत्यः फक्षेः पुष्पाद तैरं-पुष्पाद् वनस्पतिः, ॥ ओषध्यः फक्ष-पाकाऽन्ताः स्युर्वन्थ्यः फक्षे=प्रहिः ॥' इति सर्वत्र ना० अ० । ३—१३४७। धर्माः पुण्यः यमन्यायः समावाऽऽचारः सोम=पाः। इति ना० अ०।

प्रकृतेश्च तदृह्यमिति वचनात् । '६१७। जासि-निप्रहण-।२। इ।५६।' इत्यन्न सङ्घा-तिबगृहीतविपर्यस्तप्रहणात् पष्टी प्राप्तापि न भवति । कर्मणः होषत्वेनाविविश्व-तत्वात् । पुरं नगरं प्रेतनराणां मृतनराणाम् । अधिवासमवस्थानं कुर्मः । नित्यहननेन स्मशानत्त्यमित्यर्थः । कस्मादेवमित्याह-धर्म इति । दशरथस्यापत्यं दाशरथिः। '१०९५। अत इन् ।४।१।९५।' । हे दाशरथे । हि यस्माद्धें वर्तते । यस्माद्यं धर्मः आचारः । निजो नित्यः । न इत्यस्माकम् । वेद्विरुद्ध् इति चेत्-नैवाध्यकारिष्महि वेद्वृत्ते । वेद्विहितं वृत्तमिति मध्यमपद्व-लोपी समासः । यद् ब्राह्मणानामुक्तमनुष्टानं तत्र वयं नैवाधिकृता इत्यर्थः । अधिपूर्वात्करोतेः कर्मणि छङ् । '२७५७। स्यसिच्-।६।४।६२।' इत्यादिना चिण्वदिद्द ॥

> ६२-धेर्मोऽस्ति सत्यं तव राक्षसंऽय-मन्यो व्यतिस्ते तु ममंऽपि धेर्मः,॥ ब्रह्म-द्विषस् ते प्रणिहन्मि येन, राजन्य-वृत्तिर् धृत-कार्मुकेषुः ॥ ३५॥

धर्म इत्यादि—रामः प्राह । हे राक्षस रक्ष एव राक्षसः । प्रज्ञादित्वादण् । स्वार्थिका अतिवर्तन्त इति पुँछिङ्गता । तवायं पूर्वोक्तः पराभिद्रोहरूक्षणो
धर्मोऽस्तीति सत्यमेतत् किन्तु ममापि रामस्य अन्यो धर्मोऽशिष्टनिग्रहरूक्षणो
ध्रमोऽस्तीति सत्यमेतत् किन्तु ममापि रामस्य अन्यो धर्मोऽशिष्टनिग्रहरूक्षणो
ध्रमोऽस्तीति सत्यमेतत् किन्तु ममापि रामस्य अन्यो धर्मोऽशिष्टनिग्रहरूक्षणो
ध्रमोद्द्रते व्यतिमवते । इद्मुक्तं भवति—यद्यप्येवंप्रकारस्वद्भां भविष्यति
तथापीदानीमेव या त्वद्धमेण विद्यमानत्या निष्पाद्या सा अस्पद्धमेणैव निष्पाद्द्रकत्वेन व्यतिस्ते । तत्रश्चान्यसम्बन्धिनी कियामन्यः करोति इतरसम्बन्धिनीमितर इति धर्मव्यतिहारसम्भवात् । अस्तेः '२६८०। कर्मव्यतिहारे ।११३१९।'
तङ् । तथाहि यो यदवसरे यां कांचित् कियां करोति स तत्क्रियाकारीत्युपचाराङ्गोक उच्यते । येन धर्मेण हेतुना ब्रह्मद्विषस्ते प्रणिहन्मि मारयामि स व्यतिस्ते इति योज्यम् । '२२८५। नेर्गद्द-।८।४१९७।' इत्यादिना णत्वम् । '६१७।
जासि-नि-२।३।५६।' इत्यादिना कर्मणि षष्ठी । तथा कथं तव धर्म इति चेदाहराजन्यवृत्तिरिति । क्षत्रियवृत्तिः । ततो राज्ञोऽपत्यम् । '१९५३। राजश्वग्रुराद्यत्
।४।११२३७।'। '११५४। ये च ।६।४।१६८।' इति प्रकृतिभावः । धर्तं कार्मुकम् इषवश्च येन सः । यतः अहं राजन्यवृत्तिः ततोऽहं धतकार्मुकेषुरिति । 'धतकार्मुकेषु'
इति पाठान्तरम् । क राजन्यवृत्तिः सायुधेष्वित्यर्थः ॥

६३-इत्थं-प्रवादं युधि संप्रहारं ं. प्रचक्रतू राम-निशा-विहारो, ॥

१—'१३४७ धर्मा: पुण्य-यम-न्याय-खभावाऽडचा-रसोम-पाः' इति ना० अ० ।

#### तृणाय मत्वा रघु-नन्दनो ऽथ बाणेन रक्षः प्रधैनान् निरास्थत्. ॥ ३६ ॥

इत्थमित्यादि — इत्थम् अनेन प्रकारेण प्रवादः अन्योन्याभिवातो यत्र संप्रहारे तं संप्रहारं परस्पराभिभवलक्षणं प्रकृतवन्तौ । युधि रणभूमौ । युध्यन्ते
अस्यामिति । सम्पदादित्वादधिकरणे किप् । रामनिशाविहारौ । रामो निशाविहारो निशाचरो मारीचश्रेत्यर्थः । निशायां विहारो यस्येति समासः । अथानन्तरं
रघुनन्दनो रघुवंशस्य नन्द्यिता रामो रक्षः मारीचं बाणेन तत्सम्बन्धिनि
सस्यपि तृणाय मत्वा तृणमिव अवमस्य—। '५८४ । मन्यकर्मण्यनादरे—।२।३।१७।'
इति चतुर्था तत्र प्रकृष्टकुत्सितग्रहणं कर्तव्यम् । इह मा भूतृ । तृणं मत्वेति ।
प्रधनात् संग्रामात् निरास्थत् अपनीतवान् ॥

६४-जग्मुः प्रसादं द्विज-मानसानि, द्यौर वर्षुका पुष्प-चयं वभूव,॥ निर्-व्याजमिज्या ववृते. वचरा च भूयो बभाषे मुनिना कुमारः-॥ ३७॥

जग्मुरित्यादि यागविञ्चकारिषु निरस्तेषु द्विजानां मानसानि मनांस्येव मानसानि । '२१०६। प्रज्ञादि-५।४।३८।' इत्यण् । प्रसादम् अव्याकुलत्वं जग्मुः गतानि । '२१६६।' गम-१६।२।९८।' इत्युपधालोपः । द्यौः पुष्पचयं वर्षुका वर्षण-शीला बभूव भवति सा । '३१३४। लप-पत-पद-३।२।१५४।' इत्यादिनां उकज् । '६२०। न लोका—१२।३।६९।' इति षष्टीप्रतिषेधः । निर्व्यां निर्विञ्चम् । इज्या यागः । '३२७५। वज-यजोभीवे—१३।३।९८।' इति क्यप् । ववृते वृतः लिद् । भूयः पुनरपि मुनिना गाधेयेन । कुमारः । अकृतदारकर्मस्वात् । वचो वक्ष्य-माणं बभाषे । कर्मणि लिद् । बुवीत्यर्थग्रहणात् द्विकर्मकता । वचः कुमारश्च ॥

६५-महीय्यमाना भवताऽतिमात्रं सुराऽध्वरे घस्मैर-जिँत्वरेण ॥ दिवोऽपि वज्राऽऽयुध-भूषणाया हिणीयते वीर-वती न भूमिः, ॥ ३८॥

१—'८६९। युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणम् ॥ मृथमारकन्दनं संख्यं समीकं साम्परा-यिकम् ॥' इति ना० अ० । २—'१२३६। दन्त-विप्राऽण्ड⇒जा द्विजाः ।' ३—'१०६५। भक्षको घरमरो ऽद्यरः ।' ४—'८४२ जेता-जिष्णुश् च जित्वरः ।' इति सर्वत्र मा० अ०।

महीत्यादि भवता भूमिः पृथिवी महीय्यमाना प्रथमाना । अतिमात्रं सुष्ठु सम्यक् पालनाहिवोऽपि स्वर्गस्य न हिणीयते न लजते किंतु प्रतिस्पर्धत इति भावः । '२१३८। हिणी महीङ्' इति कण्ड्वादिपाठाद्यक् । ज्वित्वात्तक् । अवयवे कृतं लिङ्गं समुदायस्य विशेषकं भवतीति महीयशब्दास्कर्मणि लकारः । शानच् । यक् । अतो लोपः । मुक् । महीय्यमानेति रूपम् । सुराध्वरे सुरानुहित्यः योऽध्वरो यज्ञः क्रियते तत्र । घस्मराः अदनशीला राक्षसाः ।'३१४०। स्वन्सदः इमरच् = ३।२।१६०।' तेषां जिल्लरेण जयशीलेन भवता । '३१४३। हण् नज्ञ-जि = ३।२।१६३।' इत्यादिना करप् । वज्रायुधभूषणायाः शक एवालङ्कारो यस्याः दिवः । वीरवती त्वद्विधो वीरो यस्यां भूमाविति ॥

संक्षेपेण स्तुतिमाह—

६६-बिल्डिं बबन्धे, जल-धिर् ममन्थे, जहेऽमृतं, दैत्य-कुर्लं विजिग्ये,॥ कल्पा॒ऽन्त-दुःस्था वसुधा तथीहे थेनेष भारोऽति-गुरुर् न तस्य ॥ ३९॥

बिलिरित्यादि — येन भवता बिलिबन्धे बद्धः । जलिधर्ममन्थे मिथतः । मन्दरं दोर्भिगृहीत्वा । '४३। मन्थ विलोडने ।' इत्यस्य रूपम् । संयोगान्तत्वा-लिटोऽकित्वे अनुनासिकलोपो न भवति । जहेऽसृतम् । स्वीरूपधारिणा । दैत्य-कुलं विजिग्ये विजितमनेकधा । '२३३१। सन्-लिटोर्जेः ।ण३।५७।' इति कुत्वम् । '२७२। एरनेकाचः ।६।४।८२।' इति यणादेशः । तथा कल्पान्ते प्रलये दुःस्था दुःस्थिता वसुधा पृथिवी । ऊहे उद्धृता । वराहरूपिणा । वहेर्यजादित्वात् संप्र-सारणम् । तस्य भवत एष भारो मुनिजनरक्षणम् अतिगुरुनं भवति । सर्वत्र कर्मणि लिट्ट ॥

६७-इति ब्रुवाणो मधुरं हितं च तमाञ्जिहन् मैथिल-यज्ञ-भूमिम् ॥ रामं मुनिः प्रीत-मना मखाऽन्ते यद्यांसि राज्ञां निजिधक्षयिष्यन् ,॥ ४०॥

इतीत्यादि — इति यथोक्तप्रकारेण मथुरं श्रोत्रसुखं हिर्त च बुवाणः अभिद्धानः । '३१०३। लक्षण-हेत्वोः —३।२।१२६।' इति शानच् । मुनिः प्रीतमनाः मखान्ते यज्ञावसाने तं रामं मैथिलस्य यज्ञभूमिं आक्षिहत् गमितवान् मिथि-लानां राजेति । '११८६। जनपदशब्दात् क्षित्रयाद्य् । १।१।१६८।' इत्यत्र तस्य राजन्यपत्यविद्यतिदेशाद्य् । '६७८। अहिँ गतौ ।' '२२६२। इदितो नुम्-७।१। ५८।' प्रयोजकन्यापारे णिज् । लुङ् आद् चिक् णिलोपः । '२२४३। द्विवंचनेऽचि । १।१।५९।' इति स्थानिवद्वावात् '२१७६। अज्ञादेद्वितीयस्य ।६।१।२।' इति हिक्न-

ब्दस्य द्विवंचनम् । '२४५६ न न्द्रा:-६।१।३।' इति नकारस्य प्रतिषेधः । अभ्या-सकार्यम् । आजिहदिति रूपम् । राज्ञां यशांसि निजिष्टक्षयिष्यन् निप्रहीतुम-मिभवितुमेषयिष्यन् । प्रहेः सन् । '२६१०। सनि ग्रह-गुहोश्च ।७।२।१२।' इति इद्यतिषेधः । द्विवंचनादि । '१६०९। रुद-विद्-।१।२।८।' इत्यादिना सनः किरवम् । '२४१२। प्रहि-ज्या-।६।१।१६।' इत्यादिना संप्रसारणम् । दत्वभष्भावौ । मकारस्य घकारः । कत्वषत्वे । पश्चाण्णिच् । तदन्ताद्वविष्यत्सामान्यविवक्षायां छद् । तेन भविष्यदनद्यतने छुद् न भवति ॥

> ६८-एतौ स्म मित्रा-वरुणौ किमेतौ, किमेश्विनौ सोम-रसं पिपासू,॥. जनं समस्तं जनकाऽऽश्रम-स्थं रूपेण तावौजिहतां नृ-सिंहौ.॥ ४१॥

एतावित्यादि—एतौ तत्रागतौ नृसिंहो नरौ सिंहाविव । जनकाश्रमस्थं जनं रूपेण स्वरूपतया औजिहतां वितर्कं कारितवन्तौ । सिंहाविव । '६९५। ऊहँ वितर्के ।' इत्यसाद्धातोः ण्यन्तात् कर्तुः क्रियाफलाविवक्षायां '२५६३। णिचश्च ।९।३। ६४।' इति तङ् न भवति । चिङ णिलोपस्य स्थानिवद्धावात् । '२१७६। अजादेद्वित्तीयस्य ।६।१।२।' इति द्वित्रंचनम् । ऊहमाह— मित्रावरुणी आदित्यवरुणौ । '९२२। देवता-द्वन्द्वे च ।६।३।२६।' इत्यानङ् । तथोर्महानुभावत्वात् । सोमरसं पिपास् पातुमिन्छ् । '६२७। न लोका—।२।३।६९।' इति षष्टीप्रतिषेधः । एतावागतौ । आङ्प्वंस्पेणो निष्ठायां रूपम् । किमिश्वनौ अश्विनीकुमारौ सोमरसं पिपास् एताविति । एवं जनम् औजिहताम् । सुशब्दपाठे एतौ सुमित्रेति पाटः । एतौ स्म मित्रेति स्मशब्दो निपातः पादपूरणार्थः ॥

६९–अजिय्रहत् तं जनको धनुस् तद् 'येनाऽर्दिदद् दैत्य-पुरं पिनाकी',॥ जिज्ञासमानो बल्मस्य बाह्वोर् हसर्न्नभाङ्गीद् रघु-नन्दनस् तत्.॥ ४२॥

अजिग्रहदित्यादि—येन धनुषा दैत्यपुरं पिनाकी महादेव आर्दिट्त् हिंसि-तवान् । अर्देः स्वार्थिकण्यन्तात् चिक्त । '२१७६। अजादेद्वितीयस्य ।७।१।२।' इति दिशब्दो द्विरुच्यते । रेफस्य प्रतिषेधः । तद्धनुः तं रामं जनकः अजिग्रहत् योधितवान् ।

१ — नृ-सिंहावित्युपमान-पूर्वपदः कर्मधारय-समास्त्वज्ञोदाहरणं समास-जुसुमाबल्याम् '— रामोऽयं पुरुष-दयाद्यः संवृतः किपिकुंजिरः ॥ इतिध्वति वैकाद् युद्धे रावणं राक्षस-र्षभम् ॥ १७ ॥'। 'स्युरुत्तरपदे व्याव-पुङ्गव-धभ-जुःखराः ॥ ११०५। सिंह-ज्ञार्ट्-नागाऽऽद्याः पुंसि श्रेष्ठाऽभगोचराः ॥' इति ना० अ०।

अनेन धनुषा त्रिपुरं दग्धमिति। यहेर्हेतुमण्यन्ताचिक णिलोपः। '२३१॥ णो चङ्-।७।४।१।' इति हस्तः। सन्वद्गावाद्वित्वम्। यहेश्च बुद्धर्थत्वात्। '५४०। गतिबुद्धि-।१।४।५२।' इत्यादिना रामस्य कर्मसंज्ञा। अस्य रामस्य बाह्वोभुजयो-बंलं जिज्ञासमानो जनकः। एवंभूतं धनुः हसन् स्थयमानो रघुनन्दनो रामः अभाङ्कीत् भग्नवान् । भक्तेर्लुकि सिन्धि हलन्तलक्षणा वृद्धिः। तत्र हि हल्-ग्रहणं समुदायप्रतिपत्त्यर्थमित्युक्तम्॥

> ७०-ततो नदी=ण्णान् पथिकान् गिरि=ज्ञा-नीह्वायकान् भूमि-पतेर्रयोध्याम् ॥ • दित्सुः सुतां योध=हरैस् तुरङ्गेर् व्यसर्जयन् मैथिल-मर्त्य-मुख्यः ॥ ४३ ॥

तत इत्यादि - धनुर्भङ्गादनन्तरं महानयमिति ज्ञात्वा जनकः सुतां दृहितरं दिः दुः दातुमिच्छः । ददातेः । '२६२३। सनि मी-मा-।७।४।५४।' इत्यादिना अच इस् । द्विवैचनम् । '२६२०। अत्र लोप-।७।४।५८।' इत्यभ्यासलोपः । '२३२७। सः सि-७।४।७९।' इति तत्वम् । '३१४८। सनाशंस भिक्ष उः ।३।२। १६८।' भूमिपतेर्दशरथस्य आह्वायकान् आह्वयन्ति आकारयन्तीति कर्तरि ण्वुल् । '२७६१। आतो युक्-।७।३।३।' कृत्प्रयोगे भूमिपतेः कर्मणि पष्टी । तान् अयोध्यां व्यसर्जयत् विसर्जितवान् । विपूर्वस्य सृजेहेंतुमण्यन्तस्य लङि रूपम् । गत्यर्थत्वात् द्विकर्मकता । नद्यां स्नान्तीति नदीष्णाः । '२९१६। सुपि स्थः ।३।२। धा' योगविभागात्कः । '२३७२। अतो लोपः-।६।४।६४।' । '३०८२। नि-नदी-÷यां स्नातेः-।८।३।८९।' इति षत्वम् । नदीं तरीतुं कुशलानित्यर्थः । पथिकान् पथि कुशलान् । '१८६३। तत्र कुशलः पथः ।५।२।६३।' इति ठक् । गिरिज्ञान् । यथाप्रदेशं गिरिज्ञान् । '२८९७। इगुपध-।३।११३५।' इत्यादिना कः । तुरङ्गैः अर्थेः करणभूतैः । युध्यन्त इति योधाः । पचाद्यच् । तानाहर्तुं क्षमैः । '२९२४। वयासि च ।३।२।१०।' इत्यच् । हासिमृप्रिण्वामिदमिल्द्रपूर्ध्विभ्यस्तन्' इत्यौणादि-कस्तन् । म्रियन्ते प्राणिनोऽस्मिन्निति मत्यों भूलोंकः । तत्र भवा मत्यां मनुष्याः । दिगादेराकृतिगणत्वात् यत् । आकृतिगणत्वस्य छिङ्गं 'देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्सेभ्यः' इति निर्देशः । मुखमेव मुख्यः प्रधानम् । '२०५८। शाखादिभ्यो यत्।५।३।१०३।'। मर्लानां मुख्यो मर्लमुख्यः । मैथिलश्रासौ मर्लमुख्यश्चेति विशेषणसमासः । जनक इत्यर्थः॥

७१–क्षिप्रं ततो ऽध्वन्य-तुरङ्ग-यायी

यविष्ठ-वद् वृद्ध-तमो ऽपि राजा ॥

अार्ख्यायकेभ्यः श्रुत-सूनु-वृत्ति
र्र-ग्ळान-यानो मिथिलार्मगच्छत्.॥ ४४ ॥

श्चिमित्यादि आख्यान्ति कथयन्ति ये ते आख्यायकालेभ्यः श्चता स्नुवृत्तिर्येन स राजा दशरथः। स्यत इति स्नः पुत्रः। 'दाभाभ्यां तुः' इति वर्तमाने 'सुवः किन्न' इत्योणादिको नुप्रस्यः। ततोऽनन्तरमेव क्षिप्रं शीष्टम् । 'स्फायि-तिन्न-' इत्यादिना रक् । कियाविशेषणं चैतत् । मिथिलामगच्छत् । भरतश्चन्नाभ्यां सहेत्यर्थाद्नुषक्तव्यम् । गमेर्लेङ '२४००। इषु गमि-यमां छः । ।।३।७७। अध्वानम् अलंगामिनो ये तुरङ्गा अश्वाः ते अध्वन्याः। अलंगामीत्य-सिम्बर्थे '१८१७। अध्वनो यत्-को ।५।२।१६। इति यत्। '११५४। ये चाभाव-कर्मणोः ।६।४।१६८। इति प्रकृतिभावः। तैः साधु यातीति साधुकारिणी णिनिः। अध्वन्यतुरङ्गयायी । एवं च कृत्वा अग्लानग्रानः न विद्यते ग्लानं ग्लानिर्यसि-न्याने तत् अग्लानं । अग्लानं यानं यस्य। तादश्चेस्तुरङ्गेः सुख्यानः । ग्लानेति भावे निष्टा। '३०१७। संयोगादेरातः—।८।२।४३।' इति नत्वम् । वृद्धतमोऽपि यविष्ठवन् । युवशब्दस्येष्ठनि '२०१५। स्थृल-दूर्-।६।४।१५६।' इत्यादिना यणादि-परलोपः पूर्वस्य च गुणः। पश्चात् '१७७८। तेन तुल्यम्-।५।३।१९५।' इति वतिः ॥

७२-वृन्दिष्ठमीचींद् बसुधाऽधिपानां तं प्रेष्ठमेतं गुरु-वद् गरिष्ठम् ॥ सद्दङ्-महान्तं सुकृताऽधिवासं बंहिष्ठ-कीर्तिं यशसा वरिष्ठम्, ॥ ४५ ॥

वृन्दिष्टिमित्यादि—तं राजानमेतमायान्तं जनक आचींत् पूजितवान् । अर्वे-छींके रूपम् । वृन्दिष्टं वृन्दारकतमम् । प्रशस्ततमित्यर्थः । केषां वसुधाविपानां पृथ्वीपतीनाम् । प्रेष्टं प्रियतमम् । गुरुवत् गुरुणा तुल्यं वर्तमानं गरिष्टम् गुरुतम-म् । सदक् समानान्ययोश्चेत्युपसंख्यानाद् दशेः किए । रूढिशब्दश्चायम् । नात्र दर्शनिक्रया विद्यते । अभिजनादिभिस्तुत्यो जनक इत्यर्थः । महान्तं महानुभानं सदशां मध्ये महान्तम् । सुकृताधिवासं सुकृतनिल्यम् । अधिवसलसिक्विति अधिकरणे चत्र् । बंहिष्टा बहुलतमा कीर्तिर्यस्य स बंहिष्ट-कीर्तिः । यशसा वरिष्टं गुरुतमम् । अत्र वृन्दास्किष्ठयगुरुबहुलोरूणामिष्टनि यथासंख्यं '२०१६ । श्रिय-स्थिर-।६।४।१५७। द्वादिना वृन्दप्रगर्बह्वर इत्येते आदेशा भवन्ति ॥

# ७३-त्रिःवर्ग-पारीणमंसौ भवन्त-मंध्यासयन्नासनमेकसिन्दः ॥

१—'११५७। श्वेषिष्ठ-श्वोदिष्ठ-प्रेष्ठ-वरिष्ठ-स्थविष्ठ-बंहिष्ठाः ॥ श्विप्र-सुद्राऽमीप्सित-पृष्ठ-पीवरः-बहुल-प्रकर्षाऽर्थाः ॥११५८। साश्विष्ठ-द्वादिष्ठ-स्फेष्ठ-वारिष्ठ-हिस्छ-कृष्टि-द्वष्ठाः ॥ बाढ-व्यायत बहु-गुर-वामन-वृन्दारकाऽतिश्चये ॥' इति ना० अ० । २— त्रिवर्गो धर्मकामाऽर्थेश्, चतुर्-वर्शः सन्मोक्ष-कैः, ॥ ७६६ । सन्बलैस् तैश् चतुर्-मद्म्यः ।'

### विवेक-दृश्व-त्वर्मगात् सुराणां, तं मैथिलो वाक्यमिदं बभाषे.॥ ४६॥

त्रिवर्गेत्यादि—तं दशर्थं मैथिलो जनकः वाक्यमिदं बभाषे। व्रवीसर्थं महणात् द्विकर्मकता। किं तद्वाक्यमित्याह—असाविन्द्रो भवन्तम् एकासनमध्यान् स्वयन् आरोपयन् विवेकद्दश्यत्वमगादिति संबन्धः। आसनस्य '५४२। अधिशीङ्-१.३१४६।' इत्यादिना अधिकरणे कर्मसंज्ञा। भवन्तमिति '५४०। मति—बुद्धि—१९१४६।' इत्यादिना अस्तेरण्यन्तावस्थायामकर्मकत्वात् पारंगामीत्यस्मिन्वाक्ये '१८१२। अवार-पार—१५१२।१९१।' इत्यादिना पारशब्दात् खः। तत्र विगृहीतविपर्य-स्त्रव्रणात्। त्रिवर्गस्य धर्मार्थकामस्य पारीणमिति षष्टीसमासः। त्रिवर्गपारीणं भवन्तम्। सुराणां मध्ये स एवैको विवेकद्दश्यतं विवेकज्ञतामगात्। '२४५८। इणो गा लुङि ।२।४१४५।'। '२२२३। गति-स्था—।२।४।७७।' इत्यादिना सिचो लुङ् । विवेकं दृष्टवानिति दृशेः क्रनिप्॥

७४-हिरण्मयी साल-लर्तेव जङ्गमा च्युता दिवः स्थास्तुरिवाऽचिर-प्रभा ॥ शशाङ्क-कान्तेरिधिदेवताऽऽकृतिः सुर्ता ददे तस्य सुताय मैथिली. ॥ ४७ ॥

हिरणमयीत्यादि—तस्य दशरथस्य सुताय रामाय । सूयत इति सुतः । '१००७। षु प्रसवैश्वयंयोः' इत्यसात् कर्मणि निष्ठा । सुता मैथिली सीता ददे जनकेनेत्यर्थात् । कर्मणि लिट्ट । मैथिलस्यापस्यं '१०९५। अत इन् ।४।१।९५।' तदन्तात् '५२०। इतो मनुष्य-जातेः ।४।१।६५।' इति डीप् । रामस्य ज्येष्ठत्वात्तस्यैव किवना परिणय उक्तः न शेषाणाम् । तेन अन्या अपि तदेव दुहितरो दत्ताः । हिरण्यविकार प्रमायी सुवर्णनिर्मितेव साललता वृक्षलता। सुवर्णच्छित्वात् तस्याः । हिरण्यविकार इति मयटि '११४५। दाण्डिनायन—१६।४।१७४।' इसादिना यलोपनिपातनम् । जंगमा संचारिणी नतु स्थावरा । अत्यर्थं गच्छतीति यक्ति '२६४३। नुगतः—।०।४।८५।' इति नुक् । यङ्गतात्वाचि '२६५०। यङोऽचि च ।२।४।७४।' इति यङो लुक् । चुता दिवः आकाशात्पतिता । अचिरप्रभेव विद्युदिव तेजस्वित्वात् तन्वीत्वाच । किन्तु स्थानुरच्छला । सा तु च्छलेति व्यतिरेकः । '५२१। जङ्गतः ।४।१।६६।' इति जङ्ग न भवति क्रियाशब्दत्वात् । तत्र मनुष्यजातेरिति वर्तते । शशाङ्कान्ते-र्याधिदेवता अधिष्ठात्री देवता तस्या आकृतिर्यस्याः । सौम्यत्वात् । आक्रियते अनये-स्थानुतः संस्थानम् । '३१८८। अक्तरि च कारके—।३।३।१९।' इति स्थियां किन्।

१—'आत्मःजस् तनयः स्तुः सुतः पुत्रस्, कियां त्वंमी ॥ ५९१। आहुर् दुहितरं सर्वे ऽपत्यं तोवं तयोः समे ।' ≰ति सर्वत्र ना० अ० ।

७५-छब्धा ततो विश्वजनीन-वृत्तिस्-तामीतमेनीनामुंदवोढ रामः ॥ सद्-रत्न-मुक्ताःफल-भैमे-शोभां संबंहयन्तीं रघुःवर्ग्य-लक्ष्मीम्.॥ ४८॥

लब्धामित्यादि—ततो दानानन्तरम् छब्धां तामात्मनीनाम् आत्मने हिताम्। '१६७०। आत्मन्विश्व-।५।१।९।'इति खः। रामः उद्वोढः। वहः स्वरितेत्वात्कर्तुः
क्रियाफलविवक्षया तङ्। विश्वजनीना विश्वजनाय हिता वृत्तिः प्रवृत्तिर्थस रामस्य
सः। पूर्ववत् खः। सती उत्कृष्टा रत्नादिशोभा यस्याः। तैरलंकु क्रवात्। तां सद्दत्रमुक्ताफलभर्मशोभाम्। भर्म स्वर्णम्। सर्वधातुम्यो मनिन्। 'भर्म भूषाम्' इति
पाठान्तरम्। सद्गत्नादिभूषा अलंकारो यस्या इति योज्यम्। '१२८०। गुरोश्च हलः
१३।३।१०३।' इत्यकारः। संबंहयन्तीं संबहुलामितिस्थरां कुर्वाणाम्। बहुल्शव्दात् 'तत्करोति-' इति णिचि इष्टवद्भावात् '२०१६। प्रिय-स्थिर-।६।४।१५७।
इत्यादिना बंहादेशः। पश्चात्तदन्तस्य संपूर्वस्य साधनेन योगः। कामित्याह—
रघुवर्ग्यलक्ष्मीमिति। रघुवर्गे भवां विभूतिम्। '१४४२। वर्गान्ताच ।३।३।६३।'
इत्यनुवृत्तौ '१४४३। अशब्दे यत्लावन्यतरस्याम्।४।३।६४।' इति यत्॥

७६-सु-प्रातमीसादित-संभदं तद् वन्दारुभिः संस्तुतमेभ्ययोध्यम् ॥ अश्वीय-राजन्यक-हेस्तिकाऽऽढ्य-मेगात् स-राजं वलमेध्वनीर्नम्, ॥ ४९ ॥

सुप्रातेति विवाहं निर्वर्तं प्रभाते अयोध्याभिमुखं तद्वलं द्वारथस्यागात् गतवत् । सुप्रातं निरुपद्वत्वात् । शोभनं प्रातिर्दिनमुखं यस्य बलस्य । '८६० सु-प्रात-सुश्व-१५१६१२०।' इत्यादिना समासान्तष्टिलोपश्च निपासते । आसादितसंमदं प्राप्तहर्षम् । '३२४५। प्रमद-संमदौ हर्षे ।३।३।६८।' इति निपातनम् । वन्दारुभिः संस्तृतं कृतस्तवम् । अभ्ययोध्यम् अयोध्याभिमुखम् । '६६८। लक्षणेनाऽभिः प्रति आभिमुख्ये ।२।११९४।' इति अव्ययीभावः । अश्वानां समूहो अश्वीयम् । '१२५७। केशाश्वाभ्यां यक्कौ-१४।२।४८।' इति छः । राजन्यानां क्षत्रियाणां समू-

१—'९८० । स्वर्णं सुवर्णं कनकं हिरण्यं हेम हाटकम् । तपनीयं शातकुन्मं गान्नेयं अभे कर्नुरम्.॥' इति ना० अ० । २—'सुत् प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदाऽऽमोद्द-संमदाः ॥ १४७। स्यादौनन्द थुरौनन्दः शर्मेशात सुखानि च. ।' २—'८१२। वृन्दे त्वैश्वीयमाश्चेवत्.' ॥ ४—'७६९ । अथ राजकम् । राजन्यकं च नृपति क्षत्रियाणां गणे कमात् ॥' ५—'८०२ हास्तिकं गजता वृन्दे ।' ६—'७८९ । अध्वनी नोऽध्वगो ध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि ॥'

हो राजन्यकम्। '१२४६। गोत्रोक्ष-।४।२।३९।' इत्यादिना वृज् । 'प्रकृत्याके राज-न्यमनुष्ययुवानः' इति प्रकृतिभावादपत्ययकारलोपो न भवति । हस्तिनां समू-हो हास्तिकम् । '१२५६। अचित्त-हस्ति-।४।२।४७०' इति ठक् । एषां सेनाङ्गत्वात् द्वन्द्व एकवद्वावः । तेनाल्यमुपचितमिति तृतीयेति योगविभागात् समासः । सह राज्ञेति विगृद्ध साकत्यवचने योगपचे वान्ययीभावः । '६६० । अन्ययीभावे चा-काले-।६।३।८१।' इति स-भावः । '६७८। अनश्र-।५।४।१०८।' इति टच् समा-सान्तः । अध्वनीनमध्वानमलंगामीति '१८१७। अध्वनो यत्-लो ।५।२।१६।' ११६७१। आत्माध्वानो से ।६।४।१६९।' इति प्रकृतिभावः ॥

> ७७-विश्वंङ्कटो वक्षसि बाण-पाणिः संपन्न-ताल-द्वयसः पुरस्तात् ॥ भीष्मो धनुष्मानुपजान्वरित-रैति समरामः पथि जामदस्यः ॥ ५०॥

विश्वङ्कटेत्यादि — एवमस्य गच्छतः पथि मार्गे । सप्तम्यां '३६८। भस्य टेर्लोपः ।७।१।८८।' पुरस्ताद्यतः । '१९६६। अस्ताति च ।५।३।४०।' इति पूर्वस्य पुरादेशः । रामो जामदम्यः । जमदम्नेरपस्यं रामोऽयम् । गर्गादिपाठाचत् । स ऐति स्म आगतवान् । आङ्पूर्वादिणो लद्द । '७३। पुत्येषत्यूरुसु ।६।१।८९।' इति वृद्धिः । विश्वङ्कटो वक्षसि विशाल उरासे । '१८२९। वेः शालच्छङ्कटचौ ।५।२।२८।' इति शङ्कटच् । बाणः पाणावस्येति बाणपाणिः । 'प्रहरणार्थेभ्य' इत्यादिना ससम्यन्तस्य परनिपातः । संपन्नो निष्पन्नो यस्तालवृक्षः स प्रमाणं यस्य स तथोक्तः । '१८३८। प्रमाणे द्वयसच्-।५।२।३७।' भीयते अस्मादिति भीष्मः । 'भियः पुग्वा' इति औणादिको मक्प्रत्ययः । वा पुगागमश्च । '३१७३। भीमादयोऽपादाने ।३। ४।७४। इत्यपादाने साधुः । धनुष्मान् धनुषा युक्तः । संसर्गे मतुप् । जानुनोः सम्वीपमुपजानु । सामीप्येऽव्ययीभावः । उपजानु अरिवर्थस्य स तथोक्तः प्रलन्वबाहुरित्थर्थः ॥

७८-उच्चैरंसौ राघवमीह्नतेदं धनुः स-बाणं कुरु, माऽतियासीः ॥ पराक्रम-ज्ञः प्रिय-सन्ततिस् तं नम्रः क्षितीन्द्रो ऽनुनिनीपुर्रुचे ॥ ५१॥

• उच्चेरित्यादि — उच्चेमेमता ध्वनिना राघवं दाशराथं एवं वक्ष्यमाणमाह्नत १—'११०६।' विशङ्कर्ट पृथु बृहद् विशालं पृथुलं महत् ।' इति सर्वत्र ना० म०। १—'भूम-निन्दा-प्रशंसा-छ निल-योगेऽति-शायने ॥ संसर्गेऽस्ति-विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः॥ १॥' इति वै० म०। ३—'रामम्' इति वा कवित्पाठः॥ आहूतवान् । '२७०४। स्पर्धायामाङः । १।३।३ १।' हलात्मनेपदम् ।'१६९६। आत्मनेपदेष्वन्यतरत्याम् ।२।४।४४। इति च्छेरङ् । धनुः सवाणं कुर्ह । धनुषि वाण-मारोप्य युद्धाय सजीभवेल्यर्थः । मातियासीः मातिक्रम्य गमनं कार्वीः । याते-मीङि छङ् । अङमावः । '२३७७। यम-रम-नमातां सक्र ।७।२।७३।' इति इह ।' '२२६६। इट इंटि-।८।२।२८।' इति सिचो छोपः । अथ क्षितीन्द्रो दशरथः तम्चे । '२४५३। ब्रुवो वचिः ।२।४।५४।' । आदेशस्य स्थानिवद्भावेन कर्तुः क्रियाफलविवद्भायां तङ् न । वचेः परस्थपदित्वात् ।'२४०९। वचिस्वपि-।६।१।१५।' इलादिना संप्रसारणम् । पराक्रमज्ञः यतस्तस्य पराक्रमं जानाति राजा । प्रियसन्ततिः प्रियासन्तित्रय्य । रामे व्यापादिते मा भूत्सन्तानविच्छेद इति नम्नः प्रणतो भूत्वा अनुनिनीषुः अनुनेतुमिन्छुः ॥

तदनुनयमाह—

७९-अनेक-शो निर्जित-राजकंस् त्वं, पिवृनंताप्सीर् नृप-रक्त-तोयैः,॥ संक्षिप्य संरम्भर्म-सद्-विपक्षं, का ऽऽस्था ऽभेके ऽसिंस्तंव राम! रामे. ५२

अनेकरा इत्यादि संरम्भं कोधं संक्षिण्य उपसंहर । क्षिपेः लोटि मध्यमैकवचने रूपम् । इयन् । एकमेकिमिति विगृह्य । '२११०। सङ्क्ष्रीकवचनाम्न—।पाष्ठाष्ठ ३१ इति शस् । पश्चान्त्र ज्ञस्मासः । अनेकशोऽनेकप्रकारमिति कियाविशेषणमेतत् । निर्जितं पराजितं राजकं राज्ञां समृहो येन स मिर्जितराजकः ।
'१२४६ गोत्रोक्ष—।४।२।२९। इत्यादिना वुस् । त्वं पुनः पितृनताप्सीः प्रीणितवानसि । कैः-नृपरक्ततोयैः । '१२७१। तृप प्रीणने ।' इत्यसालुङ् । सिच् ।
हळन्तळक्षणा वृद्धिः । असिद्वपक्षम् असन्नविद्यमानो विपक्षो यस्मिन् संरम्मे ।
निर्जितराजकत्वात् । रामो विपक्ष इति चेदाह—कास्थाभकेऽसिस्तव राम
रामे । हे परशुराम अभेके बाळके-रामे तव का आस्था क आद्रोऽस्ति ।
नेवेत्यभिप्रायः ॥

८०–अजीगणद् दाश्चरथं न वाक्यं यदा स दर्पेण. तदा कुमारः ॥ धनुर व्यकाक्षींद् गुरु-बाुण-गर्भे, लोकानेलावीद् विजितांश्चं तस्य. ॥ ५३ ॥

अजीगणदित्यादि—दाशरथं दशरथस्थेदं दाशरथम्। १९५००। तस्येदम्।

१ - वामभागीयैकोनपञ्चाशत्तमाऽङ्ग्( ४९ )-एकगत राजन्यक शब्दोपरितनं टीकर्न प्रेक्ष्यताम् ।

१ अ३ ११२०। देखण् । वाक्यं वचनम् । यदा द्र्षेण मदेन हेतुना स जामद्-इयः नाजीगणत् न गणितवान् । '१९९६। गण संख्याने ।' इत्यखाद्नतत्वान्न वृद्धिः । '२३ १ ५ चिन्न । ११११। इति द्वित्रेचनम् । '२५७३। है च गणः । १७।४।९७। हित अभ्यासखेकारः । तदा कुमारो रामो धनुन्येकार्क्षात् आकु-ष्टवान् । '१०५९। कृष आकर्षणे ।' स्पृशसृशेत्यादिनोपसंख्यानेन सिचि पद्धे रूपम् । हलन्तलक्षणा वृद्धिः । '२९५। पन्दोः कः सि ।८।२।४१।' इति कत्वम् । कृतद्रारकर्मापि पुत्रः पितरि जीवित कुमार इति व्यपदिश्यते । गर्भयतीति गर्भः । गुरुर्वाणो गर्भो यस्य धनुषः । लोकांश्र स्वप्रभावाद्विजि-तान् । तस्य परश्चरमस्य । अलावीत् किन्नवान् । लुनातेर्लुकि सिचि वृद्धौ रूपम् । समुन्द्विचन्तामस्य लोका इति अमोधमस्यं मुक्तवानित्यर्थः । ततःप्रसृति तस्य सर्वं तेजोऽपहैतम् ॥

> ८१-जिते नृपाऽरो, समनीभवन्ति शब्दायमानान्यं-शनैरं-शङ्कम् ॥ वृद्धस्य राज्ञो ऽनुमते बलानि जगाहिरे ऽनेक-मुखानि मार्गान्.॥ ५४॥

जित इत्यादि — जिते नृपारै । परशुरामे बलानि सैन्यानि मार्गन् पथः । जगाहिरे अवष्टव्यवन्ति । वृद्धस्य राज्ञो दशरथस्यानुमते सित गच्छतेति । जामद-प्र्यसंरम्भादसुमनांसि सुमनांसि सिन्त सुमनीभवन्ति बलानि । '२१२१। अरुमीन—।५।४।५१।' इत्यादिना च्वावन्त्यस्य लोपे '२११८। अस्य प्र्वो ।७।४।३२।' इतित्वे रूपम् । शब्दायमानानि । अश्वानैः सुष्ठु शब्दं कुर्वाणानि । एवं जितस्तथा जितो नृपारिरिति । '२६७३ । शब्द-वैर—।३।१।१७।' इत्यादिना क्यक् । अशक्कं निर्भयं जगाहिरे इति क्रियाविशेषणम् । अनेकमुखानि पृथग्मृतानि पूर्वं भयेन बहुलीभृतत्वादनीकानां बहुवचनमिति ॥

८२-अथ पुँरु-जव-योगान् नेदयद् दूर-संस्थं दवयदेति-रयेण प्राप्तमुंवीं-विभागम् ॥ क्कम-रहितमंचेतन् नीरजीकारित-क्ष्मां, बलमुंपहित-शोभां तूर्णमायादेयोध्याम्, ॥५५॥

१— प्रभूतं प्रचुरं प्राज्यमेदभं बहुलं बहु ॥ ११०९। पुरुह्ः पुरु भूथिष्टं स्फारं भूयश् च-भूरि च. । २ २ - ५ १ शीघं त्वरितं लघु क्षिप्रमेरं द्वतम् ॥ ७३ । सत्वरं चपलं तूर्णमे विक्र विवतम् श्रु च. ॥ ३ १ — पथेऽसिन्वतं मालिनी । तल्क्षणम् — वामभागीय पश्चिशतितमाङ्ग-(२६) पद्य टीकनान्तर्देष्टन्यम् ।

ं अथेत्यादि —अथेलानन्तर्ये । बलं दाशस्थम् । तूर्णं शीव्रम् । '३०६९। रुष्यमत्वर-।७।२।२८।' इत्यादिना पक्षे इंडभावः । '२६५४। ज्वर-त्वर-।६।**धार०।' इति वकारोपधयोरूठ् । '३०**१६ । र-दास्याम्–।८।२।४२।' इति नत्वम् । अयोध्यामायात् आगतम् । आङ्पूर्वाद्यातेर्लङि रूपम् । पुरुर्महान् वेगो जवः तेन योगात्। पूर्यते वर्धते इति पुरुः। 'कुर्भश्र' इस्रधिकृत्य 'पू-मिदि-व्यधि-' इत्यादिना कुप्रत्ययः । दूरसंस्थं दूरे सन्तिष्ठत इति कः । उर्वी-विभागम् । नेदयन् अन्तिकं कुर्वन् । अन्तिकशब्दात् समीपवाचिनः तत्करोतीति णिच् । इष्टवद्भावात् '२०१४। अन्तिक-बाढयोर्नेदसाधौ ।५।३।६३।' इति नेदादेशः पश्चाल्लद् । शतरि शप् अयादेशः । प्राप्तं विषयीकृतं चोर्वीवि-भागं भूविभागम् । अतिरयेण अतिवेगेन । दवयत् दूखेकुर्वत् पश्चाद्धा-गेन । दूरशब्दात् पूर्ववण्णिचि इष्टवद्वावे च '२५१५। स्थूल-दूर–। हाध १५६।' इत्यादिना यणादिपरलोपः पूर्वस्य च गुणः । पश्चात्तथा एव लडादयः । क्रमरहितम् अपगतश्रमम् । अचेतत् कियहूरमागतोऽहमिलबुध्यमानम् । '३९। चिती" संज्ञाने ।' इत्येतस्य शतिर रूपम् । अनीरजा नीरजाः कारि-तेति '२१२१। अरुर्मन-।५।४।५१।' इत्यादिना च्वावन्त्यलोपः । '२११८। अस्य च्वौ ।७।४।३२' इतीत्वम् । नीरजीकारिता क्ष्मा भूमिर्थस्यामयोध्यायां ताम् । सिक्तसंमृष्टभूतलामित्यर्थः । उपहितशोभाम् छत्रध्वजपताकाभिरारोपि-तशोभाम्॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽल्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-भट्टिकाव्ये-प्रथमे प्रकीर्ण-काण्डे लक्षण-रूपे द्वितीयः परिच्छेदः ( वर्गः ) तथा लक्ष्य-रूपे कथानके श्री-सीता-परिणयो नाम द्वितीयः सर्गः पर्यवसितः।

### रतीयः सर्गः⊶

८३-वधेन संख्ये पिशिताऽश्चनानां क्षत्राऽन्तकस्यां ऽभिभवेन चैव ॥ आढ्यंभविष्णुर् यशसा कुमारः प्रियंभविष्णुर् न स यस्य नोऽऽसीत्.॥ १॥

वधेनेत्यादि — संख्ये संप्रामे पिशिताशनानां राक्षसानाम् । पिशितं मांसम् अशनं येषामिति । तेषां वधेन हननेन । '३२५३। हनश्च वधः ।३।३।७६।' इति अप् प्रत्यये वधादेशः । कृत्ययोगे कर्मणि षष्ठी । क्षत्रान्तकस्य मरशुरामस्य । अभिभवेन पराजयेन च '३२३२। ऋदोरप् ।३।३।५७। वैवशक्दो निपातसमुदायः समुचये । तेन हेतुभूतेन । यशसा आद्यंभविष्णुः । अनाद्य आद्यो भूतः । '२९७३। कर्तरि भुवः – ।३।२।५७।' इति खिष्णुच् । '२९४२। अहर्द्विषत् – ।६।

३।६७।' इति मुम् । कुमारो यसः सं प्रियंभविष्णुः । यसापि प्राक् प्रियो नः जातः पश्चादपि तथैव न प्रियो भूतः स नासीत् न बभूव ॥

> ८४–ततः सुचेतीकृत-पौर-भृत्यो 'राज्ये ऽभिषेक्ष्ये सुतौमित्यं-नीचैः॥ आघोषयन् भूमि-पतिः समस्तं भूयोऽपि लोकं सुमनीचकारः॥ २॥

तत इत्यादि—ततः प्रियंभविष्णुताया अनन्तरं भूमिपतिर्देशरथो लोकं सुमनीचकार । किम्मयं सम्यक् पालयिष्यति न वेति असुचेतसः पौरा भृत्याश्च जाताः ते सम्यक्षालनात् सुचेतसः कृता येन स सुचेतीकृतपौरभृत्यः । भूयोऽपि पुनरपि लोकं समसं सुमनीचकार । कथमित्याह—राज्ये राजकर्मणि पालनलक्षणे सुतं रामं अभिषेक्ष्ये तद्भिषेकं करिष्यामीति । सिचेरुभयपदित्वा-तङ् । अनीचैमेहता ध्वनिना । आघोषयन् घोषणां कारयन् । सुचेतीसुमनीश-व्दी '२१२१। अर्द्मन—।५।४।५१) इत्यादिना साधू ॥

८५-आदिक्षद्यदिप्त-कृशानु-कर्ल्पं सिंहासनं तस्य स-पादःपीठम् ॥ सन्तप्त-चामीकर-वल्गु-वज्रं विभाग-विन्यस्त-महार्घ-रत्नम् ॥ ३ ॥

आदिश्चिद्यादि—तस्य रामस्य सिंहासनमादिश्चत् आदिष्टवान् एवंबिधं कारयेति । दिशेः स्वरितेतो लुङि '२३३६ शल इगुपधात्–।३।११४५।' इत्यादि-ना च्लेः क्सः । अकर्तृगामिक्रियाफलस्वात्तिप् । आदीसकृशानुकर्षं ज्वलिताग्नि-नुत्यम् । तस्य कारणमाह—सन्तस्वामीकरवर्णानि उत्तससुवर्णवर्णानि वज्राणि यस्मिन् । तथा विभागेषु विन्यस्तानि अतिमहार्घाणि रत्नानि पद्मरागादीनि यत्र । सपादपीठं सह पादपीठेन ॥

८६-प्रास्थापयत् पूग-कृतान् स्व-पोषं पुष्टान् प्रयत्नाद् दृढ-गात्र-बन्धान् ॥ स-भर्म-कुम्भान् पुरुषान् समन्तात् पत्काषिणस् तीर्थ-जलाऽर्थमांश्च, ॥ ४ ॥

प्रास्थेत्यादि तीर्थजलार्थं पुरुषान् प्रयत्नात् आदरेण । समन्तात् सर्वासु दिश्च । आद्यु शीव्रं प्रास्थ्यपयत् प्राहिणोत् । प्रपूर्वस्तिष्ठतिर्गमने वर्तते तस्य हेतुम-ण्यन्तस्य लिङ्क्पम् । पूगकृतान् अपुगाः पूगाः कृता इति । 'श्रेण्यादिषु स्व्यर्थ-

१ टीकर्न ( टिप्पण ) नोत्सहे कर्तुं प्रवासे नायकस्य मे ॥

वचनम्' इति समासः । सङ्घीकृतानित्यर्थः । स्वपोपंपुष्टान् । '१३६६१। स्वे पुषः ।३।४।४०।' इति णमुल् । '७८३। अमैवाव्ययेन ।२।२।२०।' इति समासः । यथाविध्यनुप्रयोगश्च । दढो गात्रबन्धों येषां तान् । संयतकायान् महाभारो-द्वहनक्षमत्वात् समर्भकुम्भान् ससुवर्णकल्यान् । पत्काषिणः । पादौ कषितुं हिंसितुं शीलं येषामिति। '२९८८। सुप्यजातौ–।३।३।७७।' इति णिनिः। '९९२। हिमकाषिहतिषु च ।६।३।५४।' इति पदादेशः । पदातीनित्यर्थः । आश्विति 'कृवापाजि–'इत्यादिना उण् ॥

८७-उक्षान् प्रचकुर् नगरस्य मार्गान्, ध्वजान् बबन्धुर्, मुमुचुः ख-घूपान्, दिशश्चं पुष्पैश्चंकरुर् विचित्रै-रेथेंषु राज्ञा निषुणा नियुक्ताः॥ ५॥

अक्षानित्यादि — ये निपुणा अर्थेषु कार्येषु राज्ञा दशरथेन नियुक्ताः अधिकृतास्ते नगरस्य मार्गान् पथः । उक्षान् सेकवतः प्रचक्तः । उक्षणमुक्षा । '३२८०।
गुरोश्र हलः ।३।३।१०३।' इत्यकारः । सा विद्यते येषामिति '१९३३। अर्थेआदिस्योऽच ।५।११२०।' । '२२३०। इजादेश्र गुरुमतः—।३)१।३६।' इत्यादिना
आम्प्रस्यये प्रचक्रुरित्यनुप्रयोगो न घटते । '२२३९। कृञ्चानुप्रयुज्यते ।३।१।४०।'
इत्यनुशब्दस्य व्यवहितनिवृत्त्यर्थत्वात् । ध्वजान् बबन्धः उच्छ्रायितवन्तः । मुमुचुः लंभूपान् आकाशे घटिकादिभिर्भूपान्मुमुचुः प्रमुक्तवन्तः । दिशश्र पुष्पेश्रकरः
खादितवन्तः । '१५०३ कृ । विक्षेपे ।' इत्यस्य लिटि '२३८३। ऋष्ळत्यृताम् ।७।
४१३९।' इति गुणः । विचिन्नैः नानाप्रकारैः ॥

८८–मातामहाऽऽवासमुंपेयिवांसं मोहार्द-पृष्ट्वा भरतं तदानीम् ॥ तत् केकयी सोढुर्म-शक्रुवाना ववार रामस्य वन-प्रयाणम्, ॥ ६ ॥

मातेत्यादि—तापूर्वोक्तमभिषेकसंविधानं सोडुमशक्नुवानां असहमाना केक-यी रामस्य वनप्रयाणं ववार प्रार्थितवती राज्ञ इत्यर्थात् । सहेः शकोतानुप-पदे '३१७७। शंक-धप-१३।४।६५।' इत्यादिना तुमुन् । तत्र नजा शक्तयर्थस्य प्रतिषेधेऽपि न दोषः प्रतिषेधस्य बहिरङ्गस्वात् । शकोतेः परसीपदिस्वात् शानज्ञ नास्ति । '३४०९। ताच्छीत्यवयोवचन-१३।२।१२९।' इत्यादिनाः चानञ् । स्वादित्वाच्छः । '२७३। अचि श्च-धातु-१६।४।७७।' इत्यादिनाः उचक् । किं कृत्वेत्याहः इदानीं प्रार्थनाकाले देशान्तरावस्थितत्वात् किमेवं फ्रियते न वेति न भरतं पृष्टवती । देशान्तरावस्थितं दृश्चेयज्ञाह—मातासहावासमिति । मातुः पिता मातामहः । '१२४२। पितृच्यमातुल-।४।२।३६।' इत्यादिना निपान्तनात् डामहच् । आवासः निलयम् । आवसत्यस्मिन्निति अधिकरणे चन्न् । उपेयिवांसम् । '३०९८। उपेयिवाननाश्चानन्न्यानश्च ।३।२।१०९।' इत्यादिना निपातितः। मोहादज्ञानात् । दूतप्रेषणेनापृष्ट्वा । रामस्येति कर्तरि षष्टी । वनाय प्रयाणं गसनमिति । चतुर्थीति योगविभागात् समासः । '५८५। गत्यर्थकर्मणि-।२।३।१२।' इत्यादिना चतुर्थी । परस्वात्कृष्ठक्षणया षष्ट्या भवितन्यमिति चेत् न । पुनर्द्वितीयाग्रहणात्परामपि षष्टीं बाधित्वा द्वितीयेव यथा त्यादिति । यचेवं द्वितीयेव स्थात् न चतुर्थी । नेष दोषः । द्वितीयाग्रहणस्योपलक्षणार्थन्त्वात् । तथा च वृत्तावुभयमुक्तं—ग्रामं गन्ता ग्रामाय गन्तेति ॥

८९-कर्णे-जपैराहित-राज्य-छोभा स्त्रैणेन नीता विकृतिं रुघिम्ना॥ राम-प्रवासे व्यमृशन् न दोषं जनाऽपवादं स-नरेन्द्र-मृत्युम् ॥ ७॥

कर्ण इत्यादि — कर्णे जपन्ति कर्णेजपाः स्चकाः मन्थराद्यः । '२९२७। सम्ब-कर्णयोः –।३।२।१३।' इत्यच् । '९७२। तत्पुरुषे कृति बहुलम् ।६।३।१४।' इति सप्तम्या अलुक् । तैराहितः आनायितो राज्यलोभो यसाः सैवम् । खेणेन खिया अयम् । '१००९। खी-पुंसाभ्यां नज्-स्नजी –।४।१।८०।' इति नज् । लघो-र्मावो लिवमा । '१७८४। पृथ्वादि –।५।१।२२२।' इत्यादिना इमनिच् । दिलोपः । तेन विकृतिमन्यथात्वं नीता केकयी रामप्रवासे सित दोषं न व्यम्रशत् नालो-वितवती । '१५१९। मृश आमर्शने ।' इति तौदादिकस्य लिङ रूपम् । किंस्वरूपं दोषम् — जनापवादं लोकवैमुल्यम् । राज्याही ज्येष्टः पुत्रोऽनया प्रवाजित इति । नरेन्द्रस्य दशरथस्य मृत्युना सह वर्तमानम् ॥

९०-वसूनि देशांश्चे निवर्तयिष्यन् रामं नृपः संगिरमाण एव ॥ तया ऽवजज्ञे, भरताऽभिषेको विषाद-शङ्कर्श्च मतौ निचखे. ॥ ८॥

वस्नीत्यादि - रामं निवर्तयिष्यन् रामं निवर्तयितं वस्नि द्रव्याणि देशांश्च सङ्गिरमाण एव प्रतिजानान एव दास्यामीति नृपो राजा कैकेय्या तदनङ्गीक-रणादवजज्ञे अवज्ञातः। ज्ञा इत्ययं धातुरवपूर्वोऽवज्ञाने वर्तते। तस्मात्कर्मणि लिद् । '२३६३। गम-हन-।६।४।९८।' इत्युपधालोपः। तत्र वृतेहेंतुमण्यम्तात् कियार्थोपपदे लूट् । सङ्गिरणं च किया। गिरेस्तौदादिकात् '२७२४। अवाद्धः।१। ।३।५१।' इति अधिकृत्य '२७२५। समः प्रतिज्ञाने।१।३।५२।' इति तङ्। शानच्। '२३९०। ऋत उत् ।७।१।१००।'। '३१०१। आने मुक् ।७।२।८२।' इदं चापर- मनुष्ठितं तया भरतो राज्येऽभिषिच्यतामिति भरताभिषेको मतौ मनिस निचत्वि निखातः । कमिणि छिद् । '२३६३। गमहन—१६।४।९८।' इत्यादिना उपधाछोपः । तथा निषादः शङ्करिव शल्यमिव निचक्षे । ज्येष्ठत्वात् नायं समिभिषच्यत इति निषादः । संग्रामात्किल परिश्रान्तमानतं दशरथं केकयी परिचचार ।
तेन परितुष्टेनोक्तं किं ते दास्यामीति । सा प्राह यदार्थयिष्यते तदा यू्यं दास्यथेति ।
सा तद्वसरं बुद्धा वरद्वयं प्रार्थितवती । एको रामस्य वनगमनं द्वितीयो राज्यै
भरतोऽभिषच्यतामिति ॥

९१-ततः प्रविवाजयिषुः कुमार-मीदिक्षदंस्यां ऽभिगमं वनाय ॥ . सौमित्रि-सीताऽनुचरस्य राजा सुमन्त्र-नेत्रेण रथेन शोचन्.॥ ९॥

तत इत्यादि — केकयीप्रार्थनानन्तरं राजा कुमारं रामं प्रविवाजियषुः प्रवजन्तमेनं प्रवाजियितिम्खुः । वजेहें तुमण्यन्तात्सन् । अस्य कुमारस्य । रथेन वना-भिगममभिगमन्तम् । '१२६४। ग्रह-वृ-द-निश्चि-गमश्च ।३।३।५८।' इत्यप् । आदिक्षित् आदिष्टवान् । अस्येति कर्तरि षष्टी । वनायेति । '५८५। गत्यर्थकर्मणि—।२।३।१२।' इति चतुर्थी । सौमित्रिसीतानुचरस्य लक्ष्मणसीतासहायस्य । सुमित्राया अपत्यम् । बाह्वादित्वादित्र । सहचरत्वेनाम्यिहितत्वात् पूर्वनिपातः । अनु पश्चाच्यस्त । बाह्वादित्वादित्र । सहचरत्वेनाम्यिहितत्वात् पूर्वनिपातः । अनु पश्चाच्यतित अनुचरः । '२९३१। भिक्षा-सेनादायेषु च ।३।२।१७।' इति चकारस्यानुक्तित्वाय्यर्थत्वात् दः । अनुचरश्चानुचरी च । '९३३। प्रमान् खिया ।१।२।६७।' तावनुचरौ सौमित्रिसीते अनुचरौ सहायौ यस्य । कालापिकास्ततोऽन्यन्नापि पठित्त अनधिकरणोपपदे चरेष्ट इत्यर्थः । नीयतेऽनेनेति नेत्रं लोचनम् । '३१-६२। दान्नी—।३।२।१८२।' इत्यादिना द्वन् । सुमन्ननामा रथवाहको नेत्रिमिव यस्य रथस्य तद्वशात्तस्य प्रवृत्तेः । शोचन् परिदेवयमानो राजा ॥

९२–केचिन् निनिन्दुर् नृपर्म-प्रशान्तं, विचुकुशुः केचन साऽस्रमुंचैः,॥ उचुस् तथा ऽन्ये भरतस्य मायां, धिक् केकयीमित्यंपरो जगादः॥१०॥

के चिदित्यादि — राज्ञा वनगमने समादिष्टे सित के चिज्ञना नृपं निनिन्दुः कुत्सितवन्तः । '६८। णिदिं कुत्सायाम् ।' अप्रशान्तं वृद्धभावेंऽपि स्त्रीवशम् । केचन के चित्सास्तं सवाष्यमुचैः सुष्ठु विचुकुद्युः सुतरामाक्रन्दितवन्तः । तथान्ये भरतस्य मायां शाख्यमूचुः उक्तवन्तः । तत्कृतोऽयं प्रयोगो येनात्मरक्षणार्थं माता-महनिवासे स्थित इति । अपरो विक्रेकयीं ययैवमनुष्टितमिति जगाद गदितवान् । 'धिगुपर्यादिषु त्रिषु" इति धिग्योगे द्वितीया ॥

९३—'गतो वनं श्वो भवितेति रामः,' शोकेन देहे जनता ऽतिमात्रम्,॥ धीरास् तु तत्र च्युत-मन्यवो ऽन्ये दधुः कुमारा॒ऽनुगमे मनांसि.॥ ११॥

गत इत्यादि—श्व आगामिनि दिवसे वनं गतो रामो भवितेति तास । जनता जनसमूहः । '१२५१। प्राम-जन-बन्धु—१४।२।४३।' इत्यादिना तळ । देहे दग्धा । कर्मणि छिट । '२२६०। अत एकहळ्—१६।४।१२०।' इत्येत्वाभ्यासलोपी । गत इति भूतकालः श्वो भवितेति भविष्यत्कालेन संबध्यमानः साधुः । '२८२४। धातु-संबन्धे प्रत्येकाः ।३।४।१।' इति । ये तु तत्र वीराः ते च्युतमन्यवो विगत-शोकाः सन्तः कुमारानुगमे कुमारस्य पश्चाद्गमननिमित्तं मनांसि दृधुः कृतवेन्तः । राममनुव्रजाम इति । निमित्तात्कर्मसंयोगे सप्तमीति । मनांसीति कर्मणा योगात् ॥

९४-प्रस्थास्यमानार्त्वपसेदुषस् तौ शोशुच्यमानानिदम्चितुस् तान्,॥ 'किं शोचतेहां ऽभ्युदये बर्ता ऽस्मान् नियोग-लाभेन पितुः कृताऽर्थान्,॥ १२॥

प्रस्थेत्यादि—तौ रामलक्ष्मणौ प्रस्थात्यमानौ गमिष्यन्तौ। '२६८९। सम-व-प्र-वि-भ्यः स्थः ।१।३।२२।' इति तङ्। जनान् इदं वक्ष्यमाणम् चतुः उक्तवन्तौ। बुवीलर्थयहणात् वचेिद्विकमेकता। उपसेदुषसौ ढौकितवतः जनान्। '३०९७। माषायां वद-वस—।३।२।१८०।' इत्यादिना कसुः। शोक्रच्यमानान् अलर्थ शौकं कुर्वतः। भृशार्थे यङ्। किम् चतुरिलाह—किं शोचतिति। हे जनाः! कसादसान् शोचत परिदेवयध्वम्। विधावपूर्वार्थप्रकाशने लोद् । इहाभ्युदये वतशब्दौ विस्मये। तस्मन् आश्चर्यभूते अभ्युद्ये वृद्धौ सलाम्। कुत इत्याह—पितुर्नियोगलाभेन वनगमनाज्ञालाभेन कृतार्थान् लब्धप्रयोजनान्। कृतार्थत्वादशोच्या वयमिलर्थः॥

९५-असृष्ट यो, यश्चे भयेष्वेरक्षीद्, यः सर्वदा ऽस्मानंपुषत् स्व-पोषम् , महोपकारस्य किमेस्ति तस्य . तुच्छेन यानेन वनस्य मोक्षः,॥ १३ ॥

असृष्टेत्यादि — असैष्ट जनितवान् । सुजेदेंवादिकसात्मनेपदित्वात् लुङि रूपम् । न तौदादिकस्य परसोपदित्वात् '२४०५। सृजि-दक्षोः-।६।९।५८।'इसम् । यश्च भयेषु सत्सु अरक्षीत् पालितवान् । '७०६। रक्ष पालने ।' इसस्य लुङि रूपम्। यः सर्वदा सर्वकालम्। '१९६४। सर्वेकान्य-।५।३।१५।' इत्यादिना दाप्रत्ययः। यश्चापुषत् पुष्टवान् । स्वपोषं धनेनास्मानपुषत् । पुषेर्लुकि रूपम् । '२३४३। पुषादि-।३।१।५५।' इत्यङ् । '३३३१ । स्वे पुषः ।३।४।४०।' इति णमुल् ।
'७८३। अमैवाव्ययेन ।२।२।२०।' इति समासः । '२८२७। यथाविध्यनुप्रयोगश्च
।३।४।४।' तस्य पितुः संबन्धिनो महोपकारस्य किमस्ति मोक्षः प्रत्युपकारो नैवेति
भावः । केनेत्याह--तुच्छेन असारेण वनस्य यातेन । यातेर्भावे ल्युद् । वनस्येति
होषसामान्ये षष्ठी । कुल्लक्षणायास्तु पक्षा गत्यर्थकर्मणि चतुर्थ्या वाध्यमानत्वात् ॥

०६-विद्युत्-प्रणाशं स वरं प्रनष्टो, यद्वीर्ध्व-शोषं तृण-वद् विशुष्कः,॥ अर्थे दुरापे किमुत प्रवासे न शासने ऽवास्थित यो गुरूणाम्.॥ १४॥

विद्युदित्यादि अर्थे कार्यविशेषे दुरापेऽपि कृच्छ्रप्राप्येऽपि । '३३०५। ईषहु:सुषु ।३।३।१२६।' इत्यादिना खळ् । गुरूणां यच्छासनमादेशः तिस्निन् यो नावास्थित नावस्थितवान् । अवपूर्वात्तिष्ठतेर्लुङ्। '२६८९। समन—।१।३।२२।' इत्यादिना
तङ्। '२३८९। स्था-घ्वोरिच ।१।२।१०।' इति कित्वमित्वं च । '२३६९। हस्वादङ्गात् ।८।२।२०।' इति सिचो छोपः । स वरं विद्युत्यणाशं प्रनष्टः । विद्युद्विनोत्पत्यनन्तरमेव विनाशं गतः । ३३६६। उपमाने कर्मणि च ।३।४।४५।' इति
चकारात्। '३३६४। कर्त्रोजीव-पुरुषयोः ।३।४।४३।' इत्यतः कर्तृप्रहणानुवृत्तौ कर्तृवाचिनि विद्युच्छब्द उपपदे णमुळ् । '२२८०। उपसर्गादसमासे—।८।४।१४।
इत्यादिना णत्वम् । यद्वेत्यथवा । स अर्थ्वशोषं नृणविद्विद्युद्धः ।'३३६५। अर्थ्वे
द्यादिना णत्वम् । यद्वेत्यथवा । स अर्थ्वशोषं नृणविद्विद्युद्धः ।'३३६५। अर्थ्वे
द्यादिना णत्वम् । इत्यादिना णमुळ् । उभयन्नामैवेत्यादिना समासः । '२८२०।
यथाविध्यनुप्रयोगश्च ।३।४।४।' किमु प्रवासे किम्पुनः प्रवासविषये यच्छासनं
तत्र तावदनवस्थितस्य सुतरामेव पूर्वोक्तं प्रयुज्यते ॥

९७-पौरा ! निवर्तध्वमिति न्यगादीत्, 'तातस्य शोकाऽपनुदा भवेत, ॥ मा दर्शताऽन्यं भरतं च मत्तो,' निवर्तयेत्याह रथं स्म सूतम् ॥ १५॥

पौरा इत्यादि —हे पौराः! यथागतं निवर्तध्वम् । विधा लोद । इति तान् न्यगादीत् उक्तवान् । रामः । गदेः '२२८४। अतो हलादेः ।७।२।७।' इति वृद्धिः । '२२६६। इट ईटि ।८।२।२८।' इति सिचो लोपः । तातस्य पितः । शोकापनुदाः शोकस्यापहतीरो भवेत । तुन्दशोकयोरित्यादिना कः । भवतेविधा प्रार्थनायां वा लिङ् । मध्यमपुरुषबहुवचनम् । भरतं च मत्तो मत्तः सकाशात् । अस्पदः '३९-५३। पञ्चम्यास्तित् ।५।३।७।'। '१३३७। प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ।७।२।९८।' इति मदादेशः । अन्यं भरतं मा दर्शत मा द्रष्टारः स्थ । अपि तु योऽहं स एव भरतः स च प्रतिष्ठितः राज्यं पालयिष्यतीत्येव न्यगादीत् । इरोर्माङ् लुङ् । '२२६९। इरितो वा ।३।१।५७।' इसङ् । '२४०६। ऋ दशोऽङि गुणः ।७।४।१६।' निवर्तय रथमिति सूर्तं च सुमन्नमाह सा। '२७७८। लट् सो।३।२।११८।' इति लट् । '२४५० । ब्रुवः पञ्चानाम्-।३।४।८४।' इत्याहादेशः । तिपो णऌ् ॥

> ९८-ज्ञात्वेङ्गितैर् गत्वरतां जनाना-मेकां शयित्वा रजनीं स-पौरः॥ रक्षन् वने-वास-कृताद् भयात् तान् ंप्रातश्र छलेनां ऽपजगाम रामः ॥ १६ ॥

**ज्ञात्वेत्यादि—निवर्तध्वामित्युक्ते ये तत्रानिवृत्ताः तेषां जनानां रामो** गत्व-रतां गमनशीलतां ज्ञात्वा । '३१४४। गत्वरश्च ।३।२।१६४।' इति निपातितः । तैरिङ्गितैरभिप्रायसूचकेश्चेष्टितैः । इङ्गतेर्भावे निष्ठा । वनेवास इति सप्तमीति योगविभागात् समासः । '९७६। शय-वास-वासिषु-।६।३।१८।' इति विभाषा-सप्तम्या अलुक् । तेन कृतार्तिसहादिभयात् रक्षन् पालयन् तान् पौरान् सपौरः पौरैः सह एकां रजनीं शयित्वा । '५५८। कालाध्वनोः–२।३।५।' इति द्वितीया । श्रायित्वेति '३३२२। न क्त्वा सेट् । १।२।१८।' इति । कित्त्वप्रतिषेधात् गुणो भवति । प्रातः प्रातःकाले । छलेन सन्ध्यावन्दनादिव्याजेन अपजगाम सतवान् ॥

> ९९-अस्राधुरंस्रं करुणं रुवन्तो, मुहुर्मुहुर् न्यश्वसिषुः कवोष्णम्,॥ हा राम ! हा कष्टमिति ब्रुवन्तः पराङ्-मुखैस् ते न्यवृतन् मनोभिः ॥ १७॥

अस्राश्चरित्यादि-ते पौरा राममपश्यन्तः। करुणं स्वन्तो विलपन्तः। 👣 १०७। रु शब्दे ।' इत्यस्य शतरि रूपम् । अस्तम् अश्च । अस्ताक्षुः मुक्तवन्तः । सृजे-सौदादिकस्य परसौपदिनः सिचि '२४०५। सृजि हशोः-।६।१।५८।' इत्यम्। हलन्तलक्षणा वृद्धिः। '३२८। चोः कुः ।८।२।३०।'। '१३१। खरि च ।८।४।५५।' इति चर्त्वम् । सुहुर्मुहुः भूयोभूयः कवोष्णमीषदुष्णमन्तःसन्तापात् ।'१०३३। कवं चोष्णे ।६।३।१०७।' इति कोः कवादेशः। न्यश्वसिषुः। श्वसेर्छङ् ।'२२-९९। हयन्त-।।।२।५।' इत्यादिना श्वसेर्वृद्धिप्रतिषेधः। '२२८४ । अतो हलादे-र्रुघोः ।७।२।७। दंति विकैल्पस्य प्राप्तत्वात् । हा राम हा कष्टं कृच्छ्मिति ब्रुवन्तः । पराङ्युखैः येन गतो रामस्तेन गतैर्मनोभिरित्थंभूतैः। न्यवृतन् निवृत्तवन्तः। '२३४५। द्युच्यो छङि ।१।३।९१।' इति परसीपदविकल्पात् । द्युतादित्वादङ्ग् ॥

१००-सूतो ऽपि गङ्गा-सलिलैः पवित्वा सहाऽऽश्वर्मात्मानर्मनल्प-मन्युः॥ स-सीतयो राघवयोरंधीयन् श्वसन् कदुष्णं पुरम्नविवेदाः॥ १८॥

सृत इत्यादि — स्तोऽपि सुमन्नः सहाधमन्नैः सह । अनल्पमन्युः प्रवृद्धक्रोकः । राघवयोः रासल्क्ष्मणयोः । '१८८। सरूपाणां—।१।२।६४।' इत्येकशेषः ।
ससीतयोः सीतासहितयोः । अधीयन् स्मरन् । '११२०। इक् स्मरणे ।' इत्यस्य
शतिर रूपम् । यणादेशः । '६१३। अधीगर्थ-।२।३।५२।' इति , कर्मणि षष्टी ।
श्वसन् । कदुष्णं ईपदुष्णम् । '१०३३। कवं चोष्णे ।६।३।१०७।' इति चकारात्
कदादेशः । गङ्गातटात्यतिनिवृत्य पुरमयोध्यामाजगाम आगतवान् । गङ्गासलिलैः
आत्मानं बाह्यमाभ्यन्तरं च पवित्रीकृत्य । '३०५०। पृङ्ख्य ।७।२।५१।' इति विकरुपेनेद । '२०५१। पृङः क्त्वा च ।१।२।२२।' इति कित्त्वप्रतिषेधात् गुणः ॥

१०१–प्रतीय सा पूर् दृष्टश्चे जनेन द्यौर् भानु-शीतांग्ज-विनाकृतेव ॥ राजन्य-नक्षत्र-समन्विता ऽपि

शोकाऽन्धकार-क्षत-सर्व-चेष्टा.॥ १९॥

प्रतीयेत्यादि — जनेन रामानुयायिना प्रतीय प्रतिनिवृत्य । प्रयोध्या दृहरो हृष्टा । कर्मणि लिट । प्रतीय इति ईङ् गतावित्यस्य रूपं न पुनिरणः । तस्य हि नुकि प्रतीत्येति स्यान् । '३३३३। षत्वतुकोरसिद्धः ।६।१।८६।' इत्येकादेशस्या- सिद्धत्वात् । प्रतियुषा सा दृहरो इति पाठान्तरम् । प्रतिनिवृत्तेन सा पूर्वहरो इष्टेल्यर्थः । अस्मिन् पाठे तु '३०९८। उपेयिवान्—।३।२।१०९।' इत्यादिना इणः कसौ रूपं दृष्टव्यमत्रोपसर्गस्यातन्त्रत्वात् । शोकोऽन्धकार इव शोकान्धकारः । तेन क्षता नीतानुष्टेयकर्मणि चेष्टा परिस्पन्दो यस्यां पुरि सा तथोक्ता । राजो- ऽपत्यानि । '११५३। राज-श्वगुराचत् ।४।१।१३७।' राजन्याः क्षत्रियाः । '११५४। य चाभावकर्मणोः ।६।४।१६८।' इति प्रकृतिभावः । राजन्याः नक्षत्राणीव तैः समन्वितापि द्यौः भानुशीतांग्रुविनाकृतेव द्यौराकाशः यथा नक्षत्रसमन्वितापि रात्रौ भानुचन्द्राभ्यां विनाकृता रहिता अन्धकारच्युतसर्वचेष्टा तद्वत्सापि भानुचन्द्रस्थानीययोः राघवयोविरहात् ॥

१०२-विलोक्य रामेण विना सुमन्त्र-मेच्योष्ट सत्वान् नृ-पतिज्ञ च्युताऽऽशः॥ मधूनि नैषीद् व्यलिपन् न गन्धेर्, मनो-रमे न व्यवसिष्ट वस्त्रे.॥ २०॥ विलोक्येत्यादि—रामेण विना सुमन्नं विलोक्य दृष्ट्वा नृपतिर्देशरथः सत्वात् स्वभावाद्क्योष्ट च्युतः । व्यवतेरकर्मकाळ्ळु । गतोऽपि मद्वचनमितकस्य आगच्छेद्राम इति अस्य या आज्ञा सा च्युता यस्य स च्युताशः । सत्वात् च्युतश्च मधूनि पातुं नैषीत् नेष्टवान् ।'२२६८। नेटि ।७।२।४।' इति सिचि वृद्धि-प्रतिषेधः । गन्धेश्चन्द्वादिभिनीलिपत् । लिपेः '२४९८। लिपि-सिचि-ह्वश्च ।३।९। ५३।' इत्यक् । मनोरमे चेतोहारिणी वस्त्रे न व्यवसिष्ट न परिहितवान् । '१०९२। वस्त्रं आच्छादने ।' इत्यसात् लुङ् । अनुदात्तेस्वात्तक् ॥

१०३-आसिष्ट नैकत्र श्रुचा, व्यरंसीत् • कृताऽकृतेभ्यः क्षिति-पाल-भाग्-भ्यः,॥ स चन्दनोज्ञीर-मृणाल-दिग्धः शोकाऽग्निना ऽगाद् द्यु-निवास-भूयम्,॥२१॥

आसिष्टेत्यादि एकत्र स्थाने ग्रुचा शोकेन नासिष्ट नोपविष्टः । आसेरात्म-नेपदिनो छङ् । कृतानि चाकृतानि चेति । '७३९। क्तेन नञ्चिशिष्टेनानञ् ।२।१।६०।' इति समासः । असमापितेभ्य इत्यर्थः । क्षितिपालं भजन्ते यानि दूत्रप्रेषणादीनि तेभ्यः क्षितिपालभाग्भ्यः । व्यरंसीत् विरतः । विमुखोऽमूदि-त्यर्थः । जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानमिति अपादानसंज्ञा । रमेर्छ्ङ् । '२७४९। व्याङ्-परि-भ्यो रमः ।१।३।८३।' इति तिप् । '२३७०। यम-रम-।७।२। ७३।' इत्यादिना सगिटो । स एवम्भूतो राजा चन्दनोशीरम्रणालैः श्रोकाप्रिप्रति-कारभूतैर्दिग्ध उपलिसोऽपि उद्देगाभिनैव द्युनिवासभूयं देवत्वमगात् गतवान् । दिहेर्निद्यामां '३२५। दादेर्घातोर्घः ।८।२।३२।' इति घः । '२२८०। झपस्तथो-धीं घः ।८।२।४०।' । '५२। झलां जश्च झिरा ।८।४।५३।' इति जश्वत्वम् । दिवि निवासो येषां ते द्युनिवासा देवाः तेषां भाव इति । '२८५५। मुवो भावे ।३।१।२०७।' इति क्यप् ॥

१०४-विचुकुशुर् भूमि-पतेर् महिष्यः, केशाँल् लुलुञ्चः, स्व-वपूंषि जघ्नुः,॥ विभूषणान्युन्मुमुचुः, क्षमाया पेतुर्, बभञ्जर् वलयानि चैवः॥ २२॥

विजुकुशुरित्यादि सूमिपते राज्ञो महिष्यः प्रवयः । 'अविमह्योष्टिषच्' इत्यौणादिकष्टिषच् । विजुकुछः रुदितवत्य इत्यर्थः । हा स्वामिन्निति । तथा केशान् लुलुझुः उत्पाटितैवत्यः । स्ववप्ंषि स्वशरीराणि जघुस्नाडितवत्यः । विभू-षणानि हारादीनि उन्मुमुजुर्मुक्तवत्यः । क्षमायां भुवि पेतुः । वलयानि अवैध-व्यचिह्नानि बसञ्जः चूर्णितवत्यः । एते लिडन्ताः । पतेरेत्वास्यासलोपौ ॥ १०५-ताः सान्त्वयन्ती भरत-प्रतीक्षा तं बन्धु-ता न्यक्षिपदाशु तैले, ॥ दूताश्च राजाऽऽत्मजमानिनीष्र्न् प्रास्थापयन् मन्त्रि-मतेन यूनः ॥ २३ ॥

ता इत्यादि — बन्धुता बन्धुतमृहः । '१२५१ । प्राम-जन-बन्धु-भ्यस्तळ् ।४।२।४३।' ता महिषीः सान्त्वयन्ती संख्यापयन्ती । सान्त्वं करोतीति णिच् । तं दशरथं मृतं तेळे न्यक्षिपत् निक्षिसवती । आश्च शीघं । मा भूत्पृतिरिति । क्षिपेर्छुङ् । '२३४३। पुषादि – ।३।९।५५।' इत्यङ् । कस्मात्तमिक्षुपिद्त्याह — मर्त्तप्रतीक्षा तेन संस्कारः कर्तव्य इति सा भरतं प्रतीक्षते । 'ईक्षि-क्षमिभ्यां च ।' इत्युपसंख्यानाण्णः । दृतान् प्रास्थापयत् प्रहितवती । राजात्मजं भरतमानिनी- भूत् आनेतुमिच्छून् । अन्यया केकयीवैमुख्याद्वरतेऽपि वैमुख्याद्वता अपि नानेति। पून्त अनित्ति। तत्रापि मिन्नमतेन न स्वमतेन । यूनः तेषां गन्तुं समर्थत्वात् ॥

१०६-'सुप्तो नभस्तः पतितं निरीक्षां-चक्रे विवस्तन्तमंधः स्फुरन्तम्, ॥ आख्यद् वसन् मातृ-कुले सखिभ्यः परयन् प्रमादं भरतो ऽपि राज्ञः.॥ २४॥

सुप्त इत्यादि — भरतोऽपि मातृकुले वसन् सिख्भयो मित्रेभ्यः आख्यत् कथि-तवान् । ख्यातेर्कुङ् । '२४३८। अस्यति-विक्त-।३।१।५२।' इत्यादिना अङ् । क्रियाप्रहणं कर्तव्यमिति संप्रदानसंज्ञायां चतुर्थी। क्रिमाख्यदित्याह-अहं सुप्तः सन् नभस्तो नभस्तलात् आकाशात्पतितं विवस्वन्तमादित्यं स्फुरन्तं चलन्तं निरीक्षांचके निरीक्षितवान् । ईक्षेः '२२३०। इजादेः-।३।१।३६।' इत्याम् । उत्तमविषये सुप्त-प्रमत्तावस्थायां चित्तव्याक्षेपात् परोक्षे लिट्ट । पश्यन् विलोकयन् । राज्ञो दशर-थस्य । प्रमादमनिष्टम् ॥

> १०७-अशिश्रवन्नीत्ययिकं तमेत्य दूता यदा ऽर्थं प्रयियासयन्तः, ॥ आंहिष्ट जाताऽञ्जिहिषस् तदा ऽसा-वुत्कण्ठमानो भरतो गुरूणाम्.॥ २५ ॥

अशीत्यादि - दूता एत्य आगत्य भरतमानुकुलमित्यर्थः । आङ्पूर्वादिणः क्वाप्रत्ययस्य स्यपि तुकि च रूपम् । यदा तं भरतमर्थं वचनम्बिश्चवन् श्रावि-तवन्तः । अर्थयतेऽनैनेति णिच् घञ्च । श्रृणोतेर्ण्यन्तौल्लुङि "२३१५। चिक् ।६।१।११। इति द्विवचनम् । '२५७८। स्रवति-श्रृणोति । ।।४।८१।' इत्यस्यास-स्थेत्वम् । आत्ययिकम् अत्ययो विनाशः स प्रयोजनमस्येति तदस्य प्रयोजनमितिः ठन्। पिता ते म्लानस्वां द्रष्टुमिच्छतीति आत्ययिकं वचनम्। तमिति '५४०। गित-बुद्धि-।१।४।५२।' इत्यादिना कर्मसंज्ञा। द्यूणोतेः शब्दकर्मस्वात् अर्थमिति। '५३५। कर्तुरीप्सिततमं-।१।४।४९।' इत्यनेन। प्रयियासयन्तः प्रयातुमिच्छन्तं भरतं प्रयोजितवन्तः। सन्नन्तण्यन्तोऽयम्। तदा असी भरतो जाताजिहिषः। जाता अजिहिषा गमनेच्छा यस्य सः। '१९३३। अहिँ गतौ।' '२२६२। इदितो नुम्-।७।१।५८।' तस्मादंहिनुमिच्छतीति सन्। इद् । '२१७६। अजादेद्विती-यस्य ।६।१।२।' इति हिशब्दो द्विरुच्यते। नकारस्य '२२४६। न न्द्राः-।६।१।३।' इति प्रतिषेधः। अभ्यासकार्यम् अनुस्वारपरसवणीं। '३२७९। अः प्रत्ययात् ।३।३।१०२।' इत्यकारप्रत्ययः। टाप्। आहिष्ट गतवान् । तस्मादेवात्मनेपदिनो छुङ्। उत्कण्डमाद्वः स्वरन्। '२७२॥ मिट्टै' २७३। अटिँ शोके।' इत्यस्मादात्म-नेपदिनो स्वरम्। अनेकार्थत्वाद्वात्त्वाम्। गुरूणां पितामहादीनाम्। '६१३। अधीगर्थ-।२।३।५३।' इति कर्मणि षष्ठी॥

१०८-बन्धूनंशङ्किष्ट समाकुलत्वा-दमिदुषः स्नेह-वशादंपायम्,॥ गोमायु-सारङ्ग-गणाश् च सम्यङ् नां ऽयासिषुर्, भीममरासिषुर्श्व,॥ २६॥

वन्धूनित्यादि — दुःस्वप्तदर्शनेन अकसाच पितृदूतागमनेन स्नेहवशात् चेतिस समाकुलत्वाद्वरतो बन्धूनशिक्ष्य शिक्षतवान् । उत्प्रेक्षितवानित्यर्थः । शक्क-तेरात्मनेपिदनो लुङ रूपम् । कीदबान् — आसेदुषः अपायं विनाशं गतवतः । '३०९७। भाषायां सद-वस—।३।२।९०८।' इत्यादिना कसुः । '२२६०। अत एक-हल्-।६।४।९२०।' इत्येत्वाभ्यासलोपौ । अस्मह्रन्थुः कश्चित् व्यसनमापन्नो-ऽमूदिति । गच्छतस्तस्य गोमायुसारङ्गगणाः शूगालसृगगणाश्च सम्यगनुकूलं नायासिषुः नागताः । यातेर्लुङ '२३७७। यम-रम—।७।२।७३।' इति सिगिटौ । शृगालाः प्रदक्षिणं गताः सृगाश्च सच्यमित्यर्थः । भीममुद्गेगकरमरासिषुः रसिताः । रसेः परस्पेपदिनो लुङ् । '२२८४। अतो हलादेः—।७।२।७।' इति वृद्धौ रूपम् । न रासेः तस्यात्मनेपदित्वात् ॥

१०९-स प्रोपिवानेत्य पुरं प्रवेक्ष्यन् शुश्राव घोषं न जनौघ-जन्यम्,॥ आकर्णयामास न वेद-नादान्, न चौपलेभे वणिजां पणाऽयान्.॥ २७॥

स इत्यादि - स भरतः प्रोषिवान् मातामहकुलात् प्रोषितः सन् । '३०९७। भाषायां-।३।२।४०८।' इत्यादिना कसुः । यजादित्वात् सम्प्रसारणं द्विर्वचनम् । '३०९६। वस्त्रेकाजाद्धसां ।७।२।६७।' इति इट । पुरमयोध्यामेत्य आगत्य प्रवे- क्ष्यन् गृहमित्यर्थात् पुरं प्रविष्टः । वोषं शब्दं न श्रुश्राव न श्रुतवान् । जनीधजन्यं जनसमृहेन जन्यमुत्पाद्यम् । 'शिकि-शिस-चित-यित—।' इति जनेर्यत् ।
तथा वेद्ध्वनीक्षाकर्णयामास न श्रुतवान् । प्रातिपदिकाद्धावर्थः इति णिच् ।
तदन्तात् लिद्ध्यामि । 'शश्रश् अयामन्त—।६।४।५५।' इत्ययादेशः । न चोपलेसे
नोपलक्ष्यवान् । विणजां पण्यजीविनाम् । पणायान् पणलामान् । क्रयविक्रयरूपव्यवहारस्योच्छिन्नत्वात् । पणन्ते इति विणजः पणिरजादेश्च व इत्योणादिकः ।
पण्यन्त इति पणाः । '१२४३। नित्यं पणः परिमाणे ।३।३।६६।' इत्यपः । व्यवहर्तव्याः ईयन्ते प्राप्यन्ते विणित्मिरित्ययाः लामाः । '१२३१। एरच् ।३।३।५६।'
इति इणः कर्मणि अच् । पणानामयाः पणायाः तान् । पणायामिति पाठान्तरम् ।
विणजां स्तुति संव्यवहारविषयां नोपलेमे । संव्यवहारक्षश्चाः साधव इति
गुपादिषु स्तुत्यर्थपणिना साहचर्यात् पणेरि तद्थीदेवायप्रत्यर्थः । '३२७९। अः
प्रत्ययात् ।३।३।०२।' इत्यकारः । टाप् । विणजां प्रलापानिति तृतीयः पादः ।
विणक्पसारकल्हानित्यर्थः ॥

ं ११०-चक्रन्दुर्रुचेर् नृ-पतिं समेत्य तं मातरो ऽभ्यर्णमुपीगताऽस्नाः,॥ पुरोहिताऽमात्य-मुखाश् च योधा विवृद्ध-मन्यु-प्रतिपूर्ण-मन्याः,॥ २८॥

चक्रन्दुरित्यादि—तं भरतं गृहगतमभ्यणं समीपीभूतं समेख दौकित्वा मातरः कौशंख्याद्याः नृपतिमुचैरत्यर्थं चक्रन्दुः क्रन्दितवत्यः । हा स्वामिन् ! हा राजन् ! क गतोऽसीति । उपागतं प्राप्तमस्रमश्चजलं यासां ताः एवंविधाः । युध्यन्त इति योधाः पचादित्वाद्य । ते च तं समेख नृपतिं चक्रन्दुः । पुरो धी-यत इति पुरोहितः । '८९९। निष्ठा ।२।२।३६।' '३०७६। दधातेहिः ।७।४।४२।' अमाशब्दः सहार्थे । सह राज्ञा कार्येषु भवतीत्यमात्यः । 'अमेहक्रतसिन्नेभ्यः' इति निपातात् पुरोहितामात्यो मुखं प्रधानं येषां योधानां ते पुरोहितामात्यमुखाः । अमात्मस्याजाद्यदन्तत्वेऽपि पुरोहितस्याभ्याद्वितत्वात् पूर्वनिपातः । विवृद्धमन्युना शोकेन प्रतिपूर्णं मन्ये गलशिरे येषामिति ॥

> १११-दिदृक्षमाणः परितः स-सीतं रामं यदा नैक्षत रुक्ष्मणं च,॥ रोरुद्यमानः स तदाऽभ्यपृच्छद्, यथावदाख्यन्नथं वृत्तमंसी.॥ २९॥

दिहश्चमाण इत्यादि—स भरतो यदा ससीतं रीमं छक्ष्मणं च परितः सर्वतो दिहश्चमाणः द्रष्टुमिच्छन् । '२७३१। ज्ञा-श्रु-स्मृदशां सनः ।१।३।५७।' इति तङ् । '२६१३। हलन्ताच ।१।२।१०।' इति सनः कित्त्वे '२४०५। स्मृजि-द- शो:-।६।१।५८।' इत्यम् न भवति । नैक्षतं न दृष्टवान् । तदा रोरुद्यमाणः अत्यर्थे स्दन् । यिक रूपम् । अभ्यप्रच्छत् पृष्टवान् । ऐक्षताभ्यप्रच्छदिति भूतसामान्य-विवक्षया छङ् । अन्यथा कवेः परोक्षत्वात् छिद् स्यात् । अथैतस्मिन् प्रस्तावे यथावत् यादशं वृत्तं भूतं तथावत् आख्यन् कथितवन्तः पुरोहितामात्रमुखा असी भरताय । स्यातेः '२४३८। अस्यति-।३।१।५२।' इत्यादिना च्छेरङ् । आतो छोपः ॥

११२-आवद्ध-भीम-भ्रुकुटी-विभङ्गः शेश्वीयमानाऽरुण-रौद्ध-नेत्रः ॥ • ज़च्चेर्रुपालब्ध स केकयीं च, शोके मुहुश् चौविरतं न्यमाङ्गीत्॥ ३०॥

आबद्धेत्यादि — स भरत उच्चेर्महता ध्वनिना केकयीं च सुहुर्सुंहुर्भूयोभूय उपालब्ध उपालब्धवान् । उपाइपूर्वो लिभरुपालम्मे वर्तते । तसादात्मनेपदिनो '२२८१। झलो झलि ।८।२।२६।' इति सिजलोपे धत्वजरूर्वे रूपम् । शोके च मन्यो अविरतमजस्वं न्यमाङ्क्षीत् निमग्ना। मस्जेर्लु '२५१७। मस्जिनशोझेलि—।७।१।६०।' इति तुम् । तत्रापि मस्जेरन्त्यादिनियमात् नुम् । संयोगादिलोपः । हलन्तलक्षणा वृद्धिः । हल्प्रहणं ससुदायप्रतिपत्त्यर्थमित्युक्तम् । कीदशः । आवदः भीमश्रुकुटीविभङ्गः । 'अमेश्र डुः' इत्योणादिको डुः । कुटे स्वीलिङ्गे भावे कृशादिस्य इतीः । तदन्तात् कृदिकारादिति लीष् । भुवोः कुटी कौटिल्यं भुकुटी । '९९९। इको हस्योऽङ्यो गालवस्य ।६।३।६१।' इति हस्यः । तस्य विभङ्गो बिर्चमम् । आवद्धः कृतः प्रयवेनायासवृत्तेन भीमो भयानको भुकुटीविभङ्गो येन यस्य वेति । शेश्वीयमाने अल्पर्थं श्रुयमाने अरुणे लोहिते रोद्रे भयानके नेन्ने यस्य वेति । शेश्वीयमाने अत्यर्थं श्रुयमाने अरुणे लोहिते रोद्रे भयानके नेन्ने यस्य सः । श्रुयतेर्थिङ '२४२० । विभाषा श्वेः ।६।१।३०।' इति वा सम्प्रसारणम् ॥

तसुपालम्भमाह—

११३-नृपाऽऽत्मजो चिक्किशतुः स-सीतो, ममार राजा, वि-धवा भवत्यः,॥ शोच्या वयं, भूरं-नृपा, लघुत्वं केकय्युपज्ञं वत बह्वनर्थम्.॥ ३१॥

नृषेत्यादि — नृपात्मजो रामलक्ष्मणो ससीतो सीतया सह चिक्किशतुः क्रिष्टो । ममार मृतो राजा । '२५३८। म्नियतेर्लुक्-लिकोश्च ।१।३।६१।' इति नियमान-कोऽभावः । क्रियाः धवो भर्ता तेन विना भवत्यो जाताः । शोच्याः शोचनीया वयम् अयशोभाजनत्वात् । '२८७२। ऋ-हलोण्येत् ।३।१।१२४।' बाङ्क्या इति पाठान्तरम् । शङ्कनीया वयम् । एतत्कृतोऽयं प्रयोग इति । भूश्चानृपा न विवति नृपो यस्यामिति । 'नजोऽस्त्यर्थानाम्'इति बहुवीहिः । लघुत्वं राज्यप्रार्थनालक्षणं

केकय्युपज्ञम् । केकय्याः प्रथमतो ज्ञातं नान्यस्य कस्यचित्पूर्वं ज्ञातम् । उपज्ञायते इत्युपज्ञम् । '२८९८। आतश्चोपसर्गे ।३।११३६।' इति ख्रियामङ् । कृञ्जक्षणा पृष्टी । केकय्या उपजेति समासः । '८२४। उपजोपक्रमं–।२।४।२१।' इति नपुं-सकता । बत कष्टम् । बहुनर्थं बहुदोषम् । क्रेशमरणाद्यनिष्टानां सम्भवात् ॥

भरतकृत एवायं प्रयोग इत्येतत्परिहरन्नाह—

११४-नैतन् मतं मत्किमिति ब्रुवाणः सहस्र-शो ऽसौ शपथानशप्यत्॥ उद्घारयमानः पितरं स-रामं छुठ्यन् स-शोको भुवि रोरुदा-बान्.॥ ३२॥

नैतिदित्यादि यदेतत्केकय्यनुष्ठितं मतमभिप्रायः। न मत्कृतं तत्। नाह-मत्य प्रामणीनं प्रभुरिति। असम्ब्रुब्दात् '१८७८। स एषां प्रामणीः।५।२।७८।' इति कन्। '१३७३। प्रत्ययोत्तरपद्योश्च ।७।२।९८।' इति मपर्यन्तस्य मादेशः। नास्मन्मतादनुष्ठितमनयेत्वर्थः। इत्येवं ज्ञुवाणः सहस्रशो बहुवारानसौ भरतः शपथान् सम्प्रत्ययकारणवचनानि अशप्यत् कृतवान्। अनेकार्थत्वाद्धात्नां शपे-देवादिकस्य उभयपदिनो लिङ रूपम्। उद्घाश्यमानः आह्मयन्। '१२६८। वाश्च शब्दे।' दैवादिकः अनुदात्तत्। पितरं सरामं हा तात ! हा रामेति। लुक्ष्यन् भुवि लुठन्। '१३०१। लुट विलोडने।' दैवादिकः परस्पेपदी। सशोक इति शास्त्यपरिहारार्थम्। रोरुदावान् अत्यर्थ रोदनं कुर्वन्। यङन्तात् '३२७९। अप्यत्ययः।३।३।१०२।' इत्यकारः। '२३०८। अतो लोपः।६।४।४८।' '।३६३१। यस्य हलः।६।४।४९।' ख्रियामतष्टाप्। सा विद्यते यस्येति मतुप्॥

> ११५–तं सुस्थयन्तः सचिवा नरे्न्द्रं दिधक्षयन्तः समुदृहुर्रारात् ॥ अन्त्याऽऽहुतिं हावयितुं स-विप्राश् चिचीषयन्तोऽध्वर-पात्र-जातम् ॥ ३३ ॥

तमित्यादि—सचिवा अमात्याः । कार्येषु सचन्ते समवयन्तीति सचेरिव-न्नित्यौणादिक इवन् । तं भरतं सुस्थयन्तः सुस्थं कुर्वाणाः । तत्करोतीति णिच् । नरेन्द्रं दशरथं । समुदृहुः उद्घाहितवन्तः । शिविकायामारोप्य । वहिरन्तर्भावि-तण्यथीऽत्र दृष्ट्यः । यजादिःवात्सम्प्रसारणम् । आरात् नातिदूरे । दिधक्षयन्तः दृष्टुमिच्छन्तं भरतं प्रयोजितवन्तः । दृहेः सनि '३२५। दादेर्धातोर्धः ।८।२।३२।' भष्भावचर्त्वे । प्रयोजकव्यापारे णिच् । अन्ते विनाशे भवा ग्ला आहुतिः । '१४२९। दिगादि-।४।३।५४।' इति यत् । तामन्त्याष्टुतिं हम्वयितुमग्ली प्रक्षे-प्रयोजितवन्तः। किं तत् । अध्वरुपात्रजातं यज्ञोपयोगिपात्राणां सुवादीनां समूहम्॥ **११६–उदक्षिपन् पट्ट-**दुकूल-केतू-नेवादयन् वेणु-मृदङ्ग-कांस्यम् ,॥ कम्बूश् च तारानेधमन् समन्तात्, तथाऽऽनयन् कुङ्कम-चन्दनानि.॥ ३४॥

उदेत्यादि — पटदुकूलविरचितान् केतून् ध्वजानुदक्षिपन् उच्छितवन्तः नियुक्ताः । क्षिपेस्तोदादिकस्य प्रहणम् । वेणुमृदङ्गकांस्यं वंशमुरजकांस्यतालमवा-दयन् वादितवन्तः । वदेण्यैन्तस्येव प्रयोगः । '९१०। जातिरप्राणिनाम् ।२।४।६।' इत्येकवद्भावः । न पुनस्तूर्याङ्गत्वात् । तत्र हि प्राणिनां तूर्याङ्गाणां द्वन्द्वेकवद्भावः । यथा मार्देङ्गिकपाण्यविकमिति । 'वृ-तृ-वदि-हिन-कमि-कषि-स्यः सः ।' इत्याणा-दिकः कंसश्चब्दः। तदर्थाय हितं कंसीयम्। त्रपुणा दृढद्वव्यम्। प्रकृतिविकार-भावे छः । तस्य विकार इति । '१५४७। कंसीयपरशब्ययोर्यजजी लुक् च थ।३।१६८।' इति छस्य लुक् यञ् च प्रत्ययः । कम्बून् शङ्कान् । तारान् उच्चै-स्तरध्वनीन् । अधमन् शब्दितवन्तः । '२३६० । पा-घ्रा-।७।३।७८।' इत्यादिना धमादेशः । तथा कुङ्कमचन्दनानि आनयन् आनीतवन्तः । सर्वत्र लङ्गि रूपम् ॥ अन्त्येष्टिं दर्शयन्नाह

> ११७-श्रोत्राऽक्षि-नासा-वदनं स-रुक्मं कृत्वाऽजिने प्राक्-शिरसं निधाय॥ सञ्चित्य पात्राणि यथा-विधान-मृंत्विग् जुहाव ज्वलितं चिताग्निम्॥ ३५॥

श्रोत्रेत्यादि—अजिने कृष्णसारचर्मणि प्राक् पूर्व शिरो मूर्घा यस्पेति तं प्राक्शिरसं शवं निधाय स्थापयित्वा पश्चात् श्रोत्राक्षिनासावदनम् । प्राण्यङ्ग-स्वादेकवद्भावः । वृत्त्वदीत्यादिस्त्रस्थानन्तरं 'नयतेरा चे'ति प्रकृतेराकारे नासेत्यौ-णादिकं रूपम् । सर्क्कमं ससुवर्णं कृत्वा । सञ्चित्य विन्यस्य अङ्गप्रत्यङ्गेषु । पात्राणि सगादीनि । यथाविधानं यादशं विधानमुक्तं गृह्यशास्त्रे । ऋत्विग्याजकः । ऋतौ यजतीति '३७३। ऋत्विग्-दधग्-।३।२।५९।' इत्यादिना निपातितः । ज्विलतं चिताग्निम् । ज्वलनं चितं तदर्थमिन्नं जुहाव जुहोति स्म ॥

११८-कृतेषु पिण्डोदक-सञ्चयेषु, हित्वाऽभिषेकं प्रकृतं प्रजाभिः॥ प्रत्यानिनीषुर् विनयेन रामं ं. प्रायादेरण्यं भरतः स-पौरः ॥ ३६॥

कृतेष्वित्यादि—पिण्डोदकदानास्थिसञ्चयेष्वनुष्टितेषु प्रजासिः प्रकृतं प्रस्तु-तमभिषेकम्। आदिकर्मणि कः। हिस्ता त्यक्त्वा। '३३३ १। जहातेश्च क्तिव । ७।४।४३।' भ० का० ६

इति हिरादेशः । रामं प्रत्यानिनीषुः प्रत्यानेतुमिच्छुः । विनयेन प्रसादनया न भयादरण्यं वनं प्रायात् गतवान् । भरतः सह पौरैः । अयोध्याभवैजेनैमीयैकेन प्रसाद्यमानः कदाचिन्नागमिष्यतीति ॥

> ११९-श्रीघायमाणैः ककुभोऽश्रुवानैर् जनैरे-पन्थानमेपेत्य सप्तैः ॥ श्रोकार्द-भूषैरेपि भूश् चका्सा-श्रकार नागेन्द्र-रथाऽश्व-मिश्रैः. ॥ ३७ ॥

द्वीघ्रित्यादि — जनेहें तुभूते भूंश्रकासाञ्चकार शोभते सा । कर्तुः कियाफलयोगेऽपि नात्मनेपदम् । आम्प्रत्ययवित्यत्र पूर्वप्रहणानुवृत्तेः । चकासेश्र परसौपिद्वादिति विधिनियमौ स्थितौ । शीघ्रायमाणैः अशीघैः शीघैभैविद्धिष्ठिति
गच्छिद्धिरित्यर्थः । '२६६७। सृशादि—।३।११२।' इति क्यङ् । ङिक्तात्तङ् ।
ककुभोऽश्रुवानैः दिशो व्यामुवद्धः । अशोतेः सौवादिकस्य आत्मनेपिदिनो रूपम् ।
अपन्यानमुपेत्य सृष्तैः बहुत्वादमार्गमपि गत्वा गतैः । '९४०। ऋक्प्र्—।५।४।७४।'
इत्यादिना समासान्तः प्राप्तो '९५६। नजस्तपुरुषात् ।५।४।७१।' इति प्रतिषिद्धः
सन् '९५७। पथो विभाषा ।५।४।७२।' इति विकल्पितः । शोकाद्धेतोरभूषैरनलङ्कारैरपि चकासाञ्चकार । भूः भूमिः । भूषेति '३२८०। गुरोश्र हलः ।३।३।
१०३।' इत्यकारप्रत्ययः । '११४८। चकास् दीप्तौ' इत्यसात् कात्यनेकाज्यहणं
चुलुम्पाद्यर्थीमत्याम् । नागेन्द्रस्थाश्रमिति द्वन्द्वे एकवद्भावः । अल्पाच्तरस्य न
पूर्वनिपातः । 'बहुष्वनियमः ।' इति वचनात् । तेन सेनाङ्कत्वात् कृतैकवद्भावेन
मिश्रेर्युक्तैः ।'६९३। पूर्व-सदद्य-।२।१।३१।' इत्यादिनां तृतीयासमासः ॥

१२०-उच्चिक्यिरे पुष्प-फलं वनानि, सस्तुः, पितृन् पिप्रियुरोपगासु, ॥ आरेदुरित्वा पुलिनान्यंशङ्कं, छायां समाश्रित्य विशश्रमुश्चं.॥ ३८॥

उच्चीत्यादि—ते जनाः गच्छन्तः पुष्पफलं पुष्पाणि फलानि चेति '९१०। जातिरप्राणिनाम् ।२।४।६।' इत्येकवद्भावः । उच्चिन्यरे उच्चितवन्तः । जित्वात्तक् कर्तुः क्रियाफल्योगात् । '२५२५। विभाषा चेः ।७।३।५८।' इति धातोः कृत्वम् । '२७२। एरनेकाचः—।६।४।८२।' इति यणादेशः । उच्चिन्यर इति पाठान्तरं युक्तम् । वनानीति हेतुत्वेन '५३९। अकथितं-।१।४।५१।' कर्म । वनानि विध-द्यन्तः फलानि जगृहुरित्यथेः । ततः सम्नः स्नातवन्तः । स्नातेहिंटि '२२१४। उस्यपदान्तात् ।६।१।९६।' इति पररूपम् । पितृन् पिप्रिष्टुः उद्काक्षित्ना तर्षिन् तवन्तः । प्रीणातेलिंटि इयङादेशः । आपगासु नदीषु । एतत् कृत्वा प्रलिनानि सैकतानि इत्वा आरेदः आरटिताः । आरेमुरिति पाठान्तरम् । शोकापनोदनार्थं

कियन्तमपि कालमारमन्ति सा । '२७४९। न्याङ्-परि-भयो रमः ।१।३।८३।' इति परसौपदम् । अशङ्कं विसन्धम् । छायां समाश्रित्य विशश्रमुः विश्रान्ताः ॥

> १२१-संप्राप्य तीरं तमसाऽऽपगाया गङ्गाऽम्बु-सम्पर्क-विशुद्धि-भाजः ॥ ' विगाहितुं यामुनर्मम्बु पुण्यं ययुर् निरुद्ध-श्रमवृत्तयस् ते. ॥ ३९॥

संप्राप्येत्यादि — तमसापगायाः तमसाख्यायाः आपगायाः नद्याः । 'अस्व-वि-चिम-तिम-तिम-रिभ-रुभि-तिप-ति-जिम-पिण-गिह-भ्योऽसच्' । यस्याः स्मरणात्पापं ताम्यदि सा तमसा । तरसा इति पाठान्तरम् । तत्र तरसा वेगेन आपगाया अर्थात्तमसाया नद्या गङ्गाम्बुसम्पर्कात् विद्युद्धिं पवित्रतां भजते या तस्या-स्तीरं कूळं सम्प्राप्य गत्वा ते जना निरुद्धश्रमवृत्तयः ययुः गताः । गङ्गेति गन् गम्यद्योरित्यौणादिको गन् । विगाहितुं विगाहिष्यामह इति कृत्वा । यामुनमम्बु यमुनाया इदं यमुनासम्बन्धि जलम् । पुण्यं पुण्यहेतुत्वात् पुण्ययुक्तत्वाद्वा ॥

१२२—ईयुर् भरद्वाज-मुनेर् निकेतं, यस्मिन् विद्यश्राम समेत्य रामः । च्युताऽद्यनायः फलवद्-विभृत्या व्यस्यन्नदन्यां शिशिरैः पयोभिः ॥ ४०॥

ईयुरित्यादि सरद्वाजमुनेर्निकेतं आश्रममीयुः गताः । '२४५५। इणो यण् ।६।४।८१।' इति यत्वम् । अभ्यासस्य '२४५६। दीर्घ इणः किति ।७।४।६९।' इति दीर्घत्वम् । यस्मिन्निकेते रामो विशश्राम विश्वान्तः । समेस्य मिलित्वा । तमीयुर्जना इति योज्यम् । फलवद्विभूत्या फलवतां वृक्षाणां समृद्धा हेतुभूतया च्युताशनायोऽपगतबुभुक्षः । '२६६१। अशनायो-।७।४।३४।' इत्यादिना निपातितः । ब्यस्यन् उदन्यां वारयन् । असेदैंवादिकस्य रूपम् । उदन्यां पिपासां शिशिरैः शीतलैः पयोभिः ॥

१२३-वाचं-ंयमान् स्थण्डिल-शायिनश् च युयुक्षमाणानंनिशं मुमुक्षून् ॥ अध्यापयन्तं विनयात् प्रणेमुः पद्गा भरद्वाज-मुनिं स-शिष्यम्. ॥ ४१ ॥

वाचिसित्यादि—ते भरद्वाजमुनिं सिश्चिं शिष्यैः सह वर्तमानं प्रणेसुः प्रण-मन्ति सा । विनयात् विचयेन । अत एव पद्गाः पदातयः पादाभ्यां गच्छन्तीति । '३०११। अन्येष्वपि दश्यते ।३।२।१०१।' इति दः । '९९२। हिसकाषिहतिषु च ।६।३।५४।' इति चकारस्य अनुक्तसमुचयार्थस्वात् गमोत्तरपदे पदादेवाः । पदिति योगविभागाद्वा । कीदशम् । अध्यापयन्तं पाठयन्तम् । कान् वाचयमान् मौनवन्तान् । '२९५६ वाचि यमो वते ।३।२।५०।' इति खच् । '२९५७। वाचयमन्पु-रंदरी च ।६।३।६९।' इति निपातनात् पूर्वपदस्य अमन्तता । स्थण्डिङशायिनः भूशायिनः ।'१२१६। स्थण्डिङाच्छयितरि वते ।४।२।१५।' इति णिनिः । युयुक्ष-माणान् योक्तुमिच्छतः । योगाभ्यासनिष्ठानित्यर्थः । अनिशमविच्छदेन मुमुक्षून् । मोक्षाभिङाषिण इत्यर्थः । अतएव योगाभ्यासमिच्छून् ॥

१२५-आतिथ्यमेभ्यः परिनिर्विवप्सोः कल्प-द्रुमा योग-बल्लेन फेलुः, ॥ धाम-प्रथिस्रो स्रदिमाऽन्वितानि • वासांसि च द्राधिम-वन्त्युदूहुः ॥ ४२ ॥

आतिश्यमित्यादि — अतिश्यर्थमातिश्यमञ्चपानादि । '२०९४। अतिथेर्व्यः ।पा४।२६।' एम्यो भरतादिजनेभ्यः इति संप्रदाने चतुर्थी । पिरिनिर्विवप्तोः निर्वन् सुमिच्छोः । दातुमिच्छोरित्यर्थः । निर्पृत्रों विपर्दाने वर्तते । धामप्रथिन्नः । धान्ना तेजसा प्रथिमा पृथुत्वं यस्य । तेजसो बिहिनिर्गतत्वात् अरीरस्य पृथुत्वं जायते । तस्य भरहाजमुनेशींगवलेन समाधिबलेन।'१२५३। युज समाधो।' इत्यस्य रूपम् । कल्पद्धमाः फेलुः फलिताः । भक्ष्याञ्चपानादिकमित्यर्थः । '२३०१। तृ-फल-भजन्त्रपश्च । दाधारित्वात् संप्रसारणम् । म्रदिमान्वितानि मृदुत्वमुपगतानि । दाधि-मवन्ति देर्व्ययुक्तानि । पृथुमृदुदीर्वशव्देभ्यसस्य भाव इत्यर्थे '१७८४। पृथ्वादिभ्य इमनिच्-।पा१।१२२।' । पृथुमृदुदीर्वशव्देभ्यसस्य भाव इत्यर्थे '१७८४। पृथ्वादिभ्य इमनिच्-।पा१।१२२।' । पृथुमृदुद्वावद्याः '२०८५। र ऋतो हलादेः । ६-।४।१६९।' इति रादेशः । दीर्वशव्दस्य '२०१६ । प्रिय-स्थिर-।६।४।१५७। इत्यादिना द्वाद्वादेशः पश्चान्मतुप् ॥

१२५-आज्ञां प्रतीषुर्, विनयार्दुपास्थुर्, जगुः सरागं, ननृतुः स-हावम्,॥ स-विभ्नमं नेमुरुंदारम्चुस् तिलोत्तमाऽऽद्या वनिताश्चं तस्मिन्.॥ ४३॥

आज्ञासिति—तस्मिस्तपोवने तिलोत्तमाद्या वनिता दिव्यखियः आगता आज्ञामादेशं मुनेः प्रतीष्ठः प्रतीष्ठवत्यः । चेटीभवत्य इत्यर्थः । प्रतिपूर्व इषिप्रेहणे वर्तते तस्य लिटि रूपम् । विनयादुपास्थुः उपस्थिताः । पादप्रक्षालनादिदानेन उपस्थानं कृतवत्यः । उपपूर्वोत्तिष्ठतेर्लुङि सिच् । '२२२३। गाति-स्था—।२।४।७०।' इति सिचो लुक् । '२२२६। सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ।३।४।१०९।' इति झेर्जुस् । '२२१४। उस्पपदान्तात् ।६।१।९६।' इति पररूपम् । जगुः सरागं सरकं गीत- वयः। नरृतुः सहावं सञ्जारचेष्टं निर्तितवयःः। सर्विश्रमं नेमुः सविलासं प्रणताः । उदारमूचुः अग्राम्यमुक्तवयः ॥

१२६-वस्त्राऽन्न-पानं शयनं च नाना कृत्वाऽवकाशे रुचि-संप्रकृप्तम् ॥ तान् प्रीति-मानांह्, मुनिस् ततः सा 'निवध्वमांध्वं, पिबत्।ऽत्त शेध्वम्,'॥ ४४॥

चस्त्रेत्यादि — ततो वनितोषस्थानान-तरमवकाशे प्रदेशे यथाभिमते वस्तान्न-पानम् । सर्वो द्वन्द्वो विभाषेकवद्भवतीत्येकवद्भावः । शयनमित्यधिकरणे ल्युट् । नाना कृत्वा पृथकै कृत्वा । रुचिसंप्रक्रुसम् । यस्य यावद्भिरुचितं तत्त्रथेव संपा-दितम् । '२३५०। कृपो रो छः ।८।२।१८।' । प्रीतिमान्मुनिसान् भरतादीनाह स्म उक्तवान् । किमाह — निवध्वं परिधत्त वस्त्राणि । '१०९२। वसँ आच्छादने ।' इत्यस्य विधो छोद्द । '५२। झर्छा जश्च झशि ।८।४।५३।' इति सकारस्य दकारः । आध्वं उपविशत् । आसेः पूर्ववत् दादेशः । अत्त खादत अन्नादिकम् । '१०८० । अदं भक्षणे ।' इत्यस्मात् छोद्द । पानादिकं पिवत । पिवतेः '२३६०। पा-म्रा-।७।३।७८।' इति सूत्रेण पिवादेशः । शेध्वम्-स्वपित शयने । सर्वत्र विधो छोद्द ॥

१२७–ते भुक्तवन्तः सु-सुखं वसित्वा वासांस्युंिषत्वा रजनीं प्रभाते ॥ द्रुतं समध्वा रथ-वाजि-नागैर् मन्दाकिनीं रम्य-वनां समीयुः. ॥ ४५ ॥

ते भुक्तेत्यादि —ते भरतादयः सुसुखमिति क्रियाविशेषणम्। भुक्तवन्तः सन्तो वासांसि । वसित्वा परिधाय । रजनीमुषित्वा रजनीं रात्रिं ।'३०४६। वसित-श्रुधोः-।७।२।५२।' इति द्वि । '५५८। कालाऽध्वनोः-।२।३।५।' इति द्वि तीया । द्वतं शीव्रं प्रभाते मन्दाकिनीं नदीं समीयुः संभूय गताः । समध्वा अविच्छिन्नाध्वानः । सङ्गता अध्वन इति प्रादिसमासः । '९५३। उपसर्गादध्वनः । पाष्ठा८५।' इति समासान्तष्टच् । रथवाजीति द्वन्द्वैकवद्भावः । तेन सहिता नागा इति शाकपार्थिवादित्वात् समासः । अन्यथा सेनाङ्गत्वात् समुदायस्थैकव-द्भावः स्वात् । रस्यवनां रमणीयकाननां रमणीयजलां वा ॥

१२८—वैखानसेभ्यः श्रुत-राम-वार्तास् ततो विशिञ्जान-पतत्रि-सङ्घम् ॥ • अभ्वं-लिहाऽयं रवि-मार्ग-भङ्गम् ं आनंहिरे ऽद्धिं प्रति चित्र-कूटम् ॥ ४६॥ वैखानसेत्यादि—वतो मन्दाकिनीगमनानन्तरं वैखानसेभ्यस्तृतीयाश्रमि- म्यः । चित्रकूटे रामोऽस्तीति श्रुतरामवार्ताः । चित्रकूटनामानमिद्धं पर्वतं प्रति । '५५२। लक्षणेत्थम्भूताख्यान-।१।४।९०।' इत्यादिना ं कर्मप्रवचनीयसंज्ञा । '५५८। कर्मप्रवचनीययुक्ते-।२।३।८।' इति द्वितीया । तं लक्ष्यीकृत्यः आनंहिरे जग्मुः । अंहतेलिंटि द्विवंचनम् । '२५७९। हलादिः शेषः ।७।४।६०।' । '२२४८। अत आदेः ।७।४।७०।' इति दीर्घः । '२५८। तस्मानुद् द्विहलः ।७।४।७९।' इति नुद् । विशिक्षानपतिव्यसंघं कृज्यपिश्चगणम् । अभ्रेलिहायं अभ्रस्प्रकृत्यिख-रम् । '२५४७। वहाऽभ्रे लिहः ।३।२।३३।' इति खश्च । '२५४२। अहर्द्विषत्-।५।४१। इत्यादिना मुम् । रविमार्गभङ्गम् । उचैस्तरत्वात् रवेर्मार्गभङ्गो यस्मिन् खद्माविति ॥

१२९-दृष्ट्वीर्णुवानान् ककुभो बलौ्घान्, । वितत्य शार्क्षं कवचं पिनद्य ॥ तस्थौ सिसंग्रामयिषुः शितेषुः सौमित्रिरक्षि-भ्रुवर्मुजिहानः ॥ ४७ ॥

हेष्ट्रेत्यादि—बलौधान्हृष्ट्वा सौमित्रिस्तस्थौ स्थितः । अभ्यासस्य '२२५९। द्वापूर्वाः खयः । । । १६११ दित खयः दोषः । कीद्दिः । ककुमो दित्र कर्णुवानान् आच्छादयतः । कर्णोतेरदादिकस्योभयपिदनः शानिव उवङादेशे च रूपम् । शार्क्वः श्रद्धस्य विकारं धनुर्वितस्य आरोपितगुणं कृत्वा । '१३३४। वा त्यपि । ११४१। इत्यनुनासिकलोपः । कवचं पिनद्य बद्धा । '१२४१। णहँ बन्धने ।' इत्यस्य स्थपि । अपिशब्दाकारलोपस्तु—'बष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योक्तपसर्गयोः । धाज्कुलोस्तिनह्योश्च बहुलत्वेन शौनिकः ॥' इति । सिसंप्रामयिषुः संप्रामयिन्तुमिच्छुः । '२०७१। संप्राम युद्धे ।' इति चौरादिको णिच् । तदन्तस्य सनि प्रथमस्यकाचो द्विवचनम् । शितेषुः तीक्ष्णशरः । अक्षिणी च अवी च अक्षि श्रवम् । '९४५। अचतुर—।५।४।७७।' इत्यत्र निपातितः। उजिहानः कर्ध्वं नयन् । '११६४। ओ हा-ङ् गतौ ।' इत्यस्य जुहोत्यादिकस्य '२४९६। भृजामित् ।७।४।७६।' इतीत्वम् ॥

१३०-ग्रुक्कोत्तरासङ्ग-भृतो वि-शस्त्रान् पादैः शनैरापततः प्र-मन्यून् ॥ औहिष्ट तान् वीत-विरुद्ध-बुद्धीन् विवन्दिषून् दाशरिथः स्व-वर्ग्यान् ॥ ४८॥

शुक्केत्यादि—दाशरथिस्तान् स्ववर्गान् स्ववर्गे भवान् । '१४४३। अशब्दे यत्सो ।४।३।६४।' इति यत् । आत्मीया अपि कदाचित् दुष्टबुद्धयो भवन्तीत्या-ह—वीतविरुद्धबुद्धीन् । औहिष्ट ऊहितवान् । ऊहतेरात्मनेपदिनो लुङि आद

१<del>—'</del>स-मन्यून्' इति पाठान्तरम् ।

वृद्धिः । तदेवाविरुद्धबुद्धिःवं दर्शयन्नाह—ग्रुक्कोत्तरासङ्गमृतः ग्रुक्कोः य उत्तरा-सङ्गः उत्तरीयं तं विभ्रतीति क्रिप् । विशस्त्राम् निरायुधान् । पादैरापतत आग-च्छतो मुक्तवाहनत्वात् । शनैर्नं त्वरया । प्रमन्यून् प्रकृष्टशोकान् आगतशोकान् वा । विवन्दिष्त्र वन्दितुमिच्छन् ॥

> १३१–स-मूल-काषं चकष् रुदन्तो रामाऽन्तिकं बृंहित-मन्यु-वेगाः॥ आवेदयन्तः क्षिति-पालर्मुचैः– कारं मृतं राम-वियोग-शोकात्॥ ४९॥

समूलेत्यादि — ते रामान्तिकं रामसमीपं प्राप्ताश्चकषुः पिष्टवन्तः । समूछकापं समूलं किषत्वा भूमेरधोभागमुत्त्वन्य । '३३५५। निमूल-समूलयोः कषः
।३।३।३ ४।' इति कषेणमुल् । '३३६७। कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः ।३।४।४।'
रुदन्तः रोदनं कुर्वन्तः बृहितमन्युवेगा विवृद्धशोकवेगाः । '७८६ । बृहि बृद्धौ ।'
इत्यस्य रूपम् । रामवियोगशोकात् कारणात् क्षितिपालं दशरथमुचैःकारं कृत्वा ।
मृतं निधनंगतं आवेदयन्तः । '३३८१। अव्यये यथाभिप्रेताल्यान—।३।४।५९।'
इति क्रुत्रो णमुल् । एतद्यथाभिप्रेताल्यानमिति नीचैराल्यानुमभिप्रेतत्वात् उचैरावेदयन्ति ॥

१३२-चिरं रुदित्वा करुणं स-शब्दं गोत्राऽभिधायं सरितं समेत्य ॥ मध्ये-जलाद् राघव-लक्ष्मणाभ्यां प्रत्तं जलं ह्यञ्जलमेन्तिकेऽपाम्, ॥ ५०॥

चिरमित्यादि — चिरं महान्तं कालं करूणं समन्यु सशब्दं प्रतिकृत्य रहि-त्वा। '१६१७। र-लो-न्युपधाद्धलादेः—।१।२।२६।' इति किन्ते विकल्पिते '२६०९। रद-विद्—।१।२।८।' इत्यादिना किन्तम् । सिरतं समेत्य नदीं संभूय गत्वा । मध्येजलात् जलस्य मध्यात् तसाद्वा स्नात्वोत्थाय अवतीर्य । त्यब्लोपे पञ्चमी । '६७२। पारे मध्ये षष्ट्या वा ।२।१।९८।' इत्यव्ययीभावः । अपञ्चम्या इति प्रतिषेधात् अस्न भवति । नाव्ययीभावादिति लुक्प्रतिषेधश्च । राघवलक्ष्मणा-भ्याम् । अपमान्तिके समीपे जलं प्रतं दत्तम् । '३०७८। अत्र उपसर्गात्तः ।७।४। ४७।' गोत्राभिधायं नामाभिधायम् । '३९० । द्वितीयायां च ।७।२।८०।' इति णमुल् । द्यक्षलमिति अञ्जलिपरिच्छित्तम् । जलमञ्जली द्वौ विगृह्य । तद्धितार्थे समासः '८०६। द्वि-त्रिभ्यामञ्जलेः ।५।४।१०२।' इति टच् । ताभ्यां प्रत्येकमञ्जनित्रम्यान् त्वावञ्जली प्रमाणमस्थलस्मिन्वाक्ये प्रमाणप्रत्ययस्य प्रमाणे लुक् द्विगोन्वित्यमिति लुक् । ततः समासान्तो न प्रामोति । अतद्धितलुकीस्थिकारात् ॥

१३३-'अरण्य-याने सु-करे पिता मा प्रायुङ्क, राज्ये वत दुष्-करे त्वाम् ,॥ मा गाः शुचं वीर !, भरं वहां ऽमुम्, आभाषि रामेण वचः कनीयान्. ॥ ५१ ॥

अरण्ययान इत्यादि-अरण्याय यानं अरण्ययानं तस्मिन् सुकरे सुखसाध्ये पिता मां प्रायुङ्क नियुक्तवान् । युजे रौधादिकस्य लङि रूपम् । कर्त्रभिप्राये '२७३५। श्रोपाभ्यां यजे:-।१।३।६४।' इत्यात्मनेपदम् । राज्ये दुष्करे दुःखसाध्ये त्वां प्रायुद्ध । एवं च सित हे वीर, अचं शोकं मा गाः । मा कार्षीरित्यर्थः । '२४५८। इणो गा लुङि ।राधाधपाँ । '२२२३। गाति-स्था-।राधा•७।' इति सिची लुक्ा बत इति खेदे। किन्तु भरममुं पितुर्नियोगम्। '९६४। भृ-ज् भरणे।' इत्यस्मात् '३२३२। ऋदोरप् ।३।३।५७।' वह संपादय । विधौ लोद । एवं वचः रामेण कनीयान् अनुजो आता भरतः आभाषि भाषितः। कर्मणि लुङ । ब्रवी-स्पर्थग्रहणात् द्विकर्मकता । अल्पशब्दादीयसुनि '२०१९। युवाल्पयोः-।५।३।६४। इत्यादिना कनादेशः॥

> १३४-'कृती श्रुती वृद्ध-मतेषु धीमांस् त्वं पैतृकं चेद् वचनं न कुर्याः,॥ विच्छिद्यमाने ऽपि कुले परस्य पुंसः कथं स्यादिह पुत्र-काम्या, ॥ ५२ ॥

कृतीत्यादि - वृद्धानां पण्डितानां मतेषु श्रुतानि कृतानि चानुष्ठितानि येने-ति । श्राद्धमनेनेत्यधिकृत्य । '१८८८। इष्टादि-।५।२।८८।' इतीनिः । क्रस्येन्विष-यस्येति कर्मणि सप्तमी । स्वमते भावकान्ताद्स्त्यर्थे इन् । स स्वमेवंविधः धीमान् पैतृकं पितुरागतम् । '१४५८। पितुर्यच ।४।३।७९।' इति चकारादृतष्ठिल '१२२९। इसुसुक्तान्तात्कः ।७।३।५१।' चेद्यदि वचनं न कुर्याः । मध्यमपुरुषैकवचने लिङ्कि रूपम्। तदा विच्छिद्यमाने कुले वंशे परस्यापि अन्यस्यापि पुंसः। अपिशब्दौ भिन्नक्रमः । कथं स्यादिह लोके पुत्रकाम्या आत्मनः पुत्रेच्छा । नैवेत्यर्थः । पुत्रदा-ब्दात् '२६६३। काम्यच ।३।१।९।' इति काम्यच् । तद्न्ताद्प्रत्ययः । टाप् ॥

१३५-अस्माकमुक्तं बहु मन्यसे चेदु, यदीशिषे त्वं न मयि स्थिते च,॥ जिहें ध्य-तिष्ठन् यदि तात-वाक्ये, जहीहि शङ्कां, व्रज, शाधि पृथ्वीम्:' ॥ ५३॥ अस्माकमित्यादि —अस्माकमुक्तं असम्बन्धः वचनं चेद् यदि बहु मन्यसे आदियसे । पितृतुल्यो आता अस्यानुमतः कथमेवं न कुर्यामिति यदि च मित्र स्थिते निशिषे न प्रभुत्वं करोषि । प्रभुस्त्वमहं स्वदाज्ञाकर इति । ईशेरा-दादिकस्य '२४३९। ईशः से ।७।२।७७।' इतीडागमः । गुरुवचनमनतिकमणीयं विशेषतस्तातवाक्यं तस्मिन्नतिष्ठन् वचनमकुर्वाणः यदि जिहेषि लजसे । '२४९०। श्ली ।६।१।१०।' इति द्विचेचनम् । एतन्निश्चित्याह—जहीहि शङ्कां त्यज विक-द्यम् । वज गच्छ अयोध्याम् । शाधि पालय पृथ्वीम् । '२४९८। जहातेश्च ।६।४।११६।' इति इत्वे विकल्पिते । '२४९०। ई हत्यघोः ।६।४।११३।' इतीत्वम् । शासेः '२४८७। शा हो ।६।४।३५।' इति शाभावः । तस्याभीयत्वेनासिद्धत्वात् '२४२५। हु झल्भ्यो हेधिः ।६।४।१०१।॥

> १३६-'वृद्धोरसां राज्य-धुरां प्रवोदुं ंकथं कनीयानंहर्मुत्सहेय,॥ मा मां प्रयुक्थाः कुल-कीर्ति-लोपे,' प्राह सा रामं भरतोऽपि धर्म्यम्.॥ ५४॥

चृद्धौरसामित्यादि — भरतः प्राह । धूर्वहनशीला धूर्नेयनशीला इत्यर्थः । अनेकार्थत्वाद्धात्नाम् '३१५०। आज-भास-।३।२११००।' इति किए । '२६५५। राह्णोपः ।६।४।२१।' इति वलोपः । राज्यस्य सप्ताङ्गस्य धूर्धात्री । प्रकृतिरिति विगृह्ण । '९४०। ऋक्-पूः-।५।४।०४।' इत्यकारप्रत्ययः । '८१२। परविह्निः नः। ४।२६।' इति धूरिति स्त्रीलिङ्गम् । ततष्टाप् । कीदशीम् । वृद्धौरसां वृद्धो ज्येष्टः औरसः पुत्रो यस्ताम् । उरसा निर्मित इति छन्दसो निर्मित इत्यनुवृत्तो '१६४६। उरसोऽण् च ।४।४।९४।' इत्यण् । तां तिष्टति रामे प्रवोद्धं कथमुत्सहे । कनीयान् सन् । नैवेत्यर्थः । '३१००। शक-ध्य-।३।४।६५।' इत्यादिना वहेः सहायुपपदे तुमुन् । गर्हायां छडपिजात्वोरित्यनुवृत्तो '२८००। विभाषा कथमि छिङ् च ।३।३।१४३।' इति छिङ् । सहेरूपूर्वस्य आत्मनेपदित्वात् सीयुद्धः । '२२५७। इटोऽत् ।३।४।९०६।' । '२३११। छिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ।०।२।७९।' अतो मा मां प्रयुक्थाः मा नियोजय । '२२९९। माङि छङ् ।३।३।१७५। । '२२८१। शलो झिछ ।८।२।२६।' इति सिचो लोपः । कुलकीर्तिलोपे । लोपयतीति लोपः पचायच् । रघुवंशस्य या कीर्तिः तस्या लोप इति समासः । पूर्वेरनाचरितत्वात् एवं च धर्म्यं धर्मादनपेतं भरतोऽपि प्राह स्य उक्तवान् ॥

पुनश्चाह—

१३७-'ऊर्जस्=वलं हस्ति-तुरङ्गमेतद्, अमूनि रत्नानि च राज-भाञ्जि,॥ • राजन्यकं चैतदृहं क्षितीन्द्रस् ं त्विय स्थिते स्थामिति शान्तमेतत्.'॥ ५५॥ ऊर्जेत्यादि—एतद्वस्तितुरङ्गम्। सेनाङ्गत्वादेकवद्वावः। ऊर्जस्वलं बलवत्। ऊर्जनमूर्के। संपदादित्वात् किप्। सा विद्यते यस्येति। '१९२१। ज्योत्सा-त-मिसा-।५।२।११४।' इत्यादिना वलच्। असुगागमश्च। अमूनि च रत्नानि राज-भाक्षि राजगृद्धाणि। एतच राजन्यकं क्षत्रियसमूहः। क्षितीन्द्रो राजा अहं स्वयि स्थिते स्थामिति भवामीति शान्तमेतत्। स्थामिति निमन्नणे नियोगक-रणे लिङ्॥

१३८-इति निगदितवन्तं राघवस् तं जगाद—
'व्रज भरत ! गृहीत्वा पादुके त्वं मदीये, ॥
च्युत-निखिल-विशङ्कः पूज्यमानो जनौषैः
सकल-भुवन-राज्यं कारयां ऽस्मन्-मुनेन',॥५६॥

इतीत्यादि — इति एवं निगदितवन्तं उक्तवन्तं तं भरतं राघवो रामो जगादः उक्तवान् । किमित्याह — हे भरत ! मंदीये पादुके उपानहौ गृहीत्वा त्वं व्रज गच्छ । विधौ छोट । अस्पद्स्यदादित्वे '१३३६। स्यदादीनि च ।१।१।७४।' इति वृद्ध-संज्ञायां तस्येदमर्थे '१३६७। वृद्धाच्छः ।४।२।११४।' '१३७३। प्रस्ययोत्तरपद्योश्च ।७।२।९८।' इति मदादेशः । ततश्च पूज्यमानो जनौधेर्जनसमृहैः । च्युतनिखि-छविशङ्कः अपगताशेषविकस्यः । सकलभुवनराज्यं सर्वत्र भूमण्डले राज्यं कारय अनुष्ठापय । पादुके इति योज्यम् । अस्पन्मतेन अस्पाकमभिप्रायेण । अत्र मदादेशो न भवति अस्पदो बहुवचनान्तस्य विवक्षितत्वात् । तत्र स्थेकवचन इति वर्तते । ननु कथं मदीय इत्यत्र मदादेशः बहुवचनान्तत्वादिति विरोधः । पादुके रामस्यव तर्धसम्मतेन इत्यत्रापि एकवचनम् । आवयो रामलक्ष्मणयोर्मतेनेति षष्टीसमासे न दोषः ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-महिकाव्ये-प्रथमे प्रकीर्ण-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयः परिच्छेदः ( वर्गः ), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके श्री-राम-प्रवासो नाम तृतीयः सर्गः पर्यवसितः।

## चतुर्थः सर्गः—

१३९-निवृत्ते भरते धी-मानंत्रे रामस् तपो-वनम् ॥ प्रपेदे, पूजितस् तस्मिन् दण्डकारण्यमीयिवान्.॥१॥

निवृत्त इत्यादि — धीमान् बुद्धिमान् अत्र स्थिते मयि कदाचिद्धरतः पुनरेष्यतीत्येवं बुद्धिमान् रामः अत्रेमेहर्षेत्तपोवनं प्रपेदे गतः। तस्मिश्च तपोवने अर्घ्यपाद्यादिमिः पूजितः। दाण्डक्यो नाम भोजो भार्गव्यकन्यामृहरत्। तच्छा-पात् पांसुवर्षेणाक्रान्तः सबन्धुराष्ट्रविनाशो यस्मिन् स्थाने तस्वोपलक्षितम्

९─मा**ळिनी**-च्छन्दः । तल्लक्षणे, ( २६ ) श्लोकोक्तं **टीकनं** प्रेक्ष्यम् ।

अरण्यमभृत् । तदीयिवान् गतवान् । '३०९८। उपेयिवान्–।३।२।१०९।' इत्यत्र उपसर्गस्यातच्चत्वात्केवळादपीणः कसुः ॥

१४०—अटाट्यमानो ऽरण्यानीं स-सीतः सह-लक्ष्मणः॥ बढाद् बुभुक्षुणीत्क्षिप्य जहे भीमेन रक्षसा.॥ २॥

अटाट्येत्यादि — महदरण्यमरण्यानी । '५०५। इन्द्र-वरूण-।४।१।४९।' इत्यादिना हिमारण्ययोर्महत्त्वे ङीषानुको । तां अटाट्यमानः अत्यर्थमटन् रामः । 'सूचि-सूत्रि-' इत्यादिना यङ् । ससीतः सहरूक्ष्मणः । '८४९। वोपसर्जनस्य ।५।३।८२।' इति विकल्पेन सभावः । बलात् बलवत्त्रया जहे हतः । गृहीत इत्यर्थः । कर्मणि लिद्र । उत्थिप्य उत्थाप्य हस्ताभ्यां केनापि रक्षसा । वैश्रवण-शापात् नुम्बुरुनाम्ना गन्धर्वेण राक्षसीभूतेन विराधाल्येन बुसुक्षुणा भोक्तिमिच्छुन् ना । भीमेन भयानकेन । 'भियः पुक्' इत्योणादिकषुगभावपक्षे रूपम् ॥

१४१-अवाक्-शिरसमुत्-पादं कृतान्तेनां ऽपि दुर्-दमम् ॥ भङ्क्त्वा भुजौ विराधा॒ऽऽख्यं तं तौ भुवि निचखतुः ॥ ३॥

अवागित्यादि—तं विराधाख्यं राक्षसम् । कृतान्तेनापि यमेनापि । दुर्दमं दुःखेन दम्यत इति खल् । तौ रामलक्ष्मणौ भुवि निचखतुर्निखातवन्तौ । कीदशम् । अवाक्शिरसं अवाक् शिरो यस्येति अधोमस्तकम् । उर्ध्वं पादौ यस्येति उत्पादम् । भुजौ भङ्क्त्वा मोटयित्वा । '३।३३०। जान्त-नशां विभाषा ।६।४। ३२।' इस्रजुनासिकलोपाभावपक्षे रूपम् ॥

१४२-आंहिषातां रघु-व्याघौ शरभङ्गाऽऽश्रमं ततः ॥ अध्यासितं श्रिया ब्राह्या शरण्यं शरणेषिणाम्.॥४॥

आंहीत्यादि—ततो विराधवधानन्तरं रघुच्याद्री शरभङ्गनाञ्चो सुनेराश्रमस् आंहिषातां गतवन्तौ । अंहेर्लुङि रूपम् । अध्यासितं आश्रयीकृतम् । श्रिया रुक्ष्मया । ब्राह्मया ब्रह्मसम्बन्धिन्या । ब्रह्मण इयमित्यण् । '११५८। ब्राह्मोऽजातौ ।६।४।१७१।' इति निपातनात् टिलोपः । '४७०। टिड्डाणज्—।४।१।१५।' इत्या-दिना ङीप् । शरणे अवस्थाने साधु अनुकूलं शरण्यम् । '१६५०। तत्र साधुः ।४।४।९८।' इति यत् । शरणेषिणां शरणं त्राणमेषितुं शीलं येषाम् ॥

१४३–पुरो रामस्य जुहवाञ्चकार ज्वलने वपुः ॥

द्यरभुङ्गः प्रदिश्यांऽऽरात् सुतीक्ष्ण-मुनि-केतनम् ॥५॥

पुर इत्यादि—शरभङ्गो रामस्य पुरः अग्रतः वपुः शरीरं ज्वलने अझौ जुहवाञ्चकार कुष्टित्वात्तस्य । '२४९१। भी-ही-भृ-हुवां–३।१।३९।' इति आम् आमि रहाभावे द्विवेचनम् । किं कृत्वेत्याह-प्रदिश्य कथयित्वा । किम्-आरात् समीपे सुतीक्ष्णनान्नो सुनेः केतनं आश्रमम् । तत्र वाससुपकल्पयेति ॥

तव किमन्नावस्थानमिति चेदाह—

१४४-'यूयं समैष्यथेलिसा-न्नोसिष्महि वयं वने, ॥ दृष्टाः स्थ, स्वस्ति वो, यामः स्व-पुण्य-विजितां गतिम्'॥ ६॥

यूयमित्यादि — अपि नाम यूयं समैष्यथ आगमिष्यथ । आङ्कृपूर्व इण्आगमने वर्तते । '७३। एत्येधत्यूरुसु ।६।९।८९।' इति वृद्धिः । इत्यसात्कौरणात् । अस्मिन्वने वयमासिष्मिहि स्थिताः । असेर्लुङि रूपम् । '८१८। अस्मदो द्वयोश्च ।९।२।५९।' इति चकारस्यानुक्तसमुचयत्वादेकत्वे बहुवचनम् । अस्मदागमने किं ते फलमि-ति चेदाह-दृष्टाः स्थ अधुना दृष्टा भवथ । असेर्मध्यमपुरुषबहुवचने '२४६९। असोरल्लोपः ।६।४।११।' इत्यकारलोपः । स्वस्ति कल्याणम् । वः युष्मभ्यम् । '५८३। नमः-स्वस्ति–।२।३।१६।' इत्यादिना चतुर्थी । '४०५। बहुवचनस्य वस्तसौ ।८।१ ।२१।' स्युण्येन विजितां लब्धां गतिं जन्म । यामः वजामः । रामरूपेण विष्णुरवर्ताणः तं दृष्टा यास्यम इत्यत्र वयं स्थिता इति ॥

१४५-तस्मिन् कृशानु-साद्-भूते सुतीक्ष्ण-मुनि-सन्निधौ ॥ ज्वास पर्ण-शालायां भ्रमन्नेनिशमोऽऽश्रमान् , ॥७॥

तस्मिन्नित्यादि - तसिन् शरभङ्गे कृशानुसाद्भते कास्त्र्येनाग्नीभूते। '२१-२२। विभाषा साति कास्त्र्ये ।पाष्ठापरा' इति सातिः। रामः सुतीक्ष्णस्य सुनेः सन्निधौ समीपे पर्णशालायां पर्णकुट्यामुवास उषितवान्। तत्र कृताधिवासस्य वृत्तिमाह-अमन्ननिशमाश्रमान् पर्यटन् सदा तपोवनानि मुनीन् उपासितुम्॥

१४६-वनेषु वासतेयेषु निवसन् पर्ण-संस्तरः ॥

श्रूटयोत्थायं मृगान् विध्यन्नातिथयो विचक्रमे ॥ ८ ॥ वनेष्वित्यादि चासतेयेषु वसतौ साधुषु । '१६५६। पृथ्यतिथि । ।।।।।११९०।' इत्यादिना ढज् । निवसन् श्र्यानः । संस्तीर्यत इति संस्तरः । '३२३२। 'ऋहोरप् ।३।३।६७।' पूर्णाने संस्तरो यस्येति पृणसंस्तरः । श्रूप्योत्थायं श्रूप्याया उत्थाय । उत्पूर्वातिष्ठतेः । '३३७३। अपादाने पृरीप्सायां ।३।४।५२।' इति णमुद्ध । श्रूप्यते अस्यामिति श्रूप्या । '३२७६। संज्ञायां ।३।३।९९।' इत्यादिना वयप् । त्वर्या मुंखभावनादीन्यपि न कृत्वा । मृगान्विध्यन् ताड्यन् । '२४१२। महि-ज्या । १।१।१६।' इत्यादिना सम्प्रसारणम् । तन्नापि नात्मार्श्व छुठ्थ इत्याह । आतिथयः अतिथौ साधुः । पूर्ववत् ढन् । विचक्रमे विहरति सा । '२७१४। वैः पाद्विहरणे ।१।३।४१।' इति तक्र ॥

#### १४७-ऋग्-यजुषमधीयानान् सामान्याश्च समर्चयन् ॥ बुभुजे दैवःसात्ःकृत्वा श्र्ल्यमुख्यं च होमःवान् ॥९॥

ऋग्यजुपिसत्यादि — ऋक् च यज्ञश्च ऋग्यज्ञपम् । '९४५। अचतुर—।५।४।७०।' इत्यादिना निपातितम् । '९३०। इन्द्वाञ्च-द-प-हाऽन्तात् समाहारे ।५।४।१००।' इति टच् । ऋग्वेदं यज्ञेदं च अधीयानान् पठतः । इङोऽधि-पूर्वस्य छटि शानिच रूपम् । '६२७। न छोक-।२।३।६९।' इति षष्टीप्रतिषेधः । सामान्यांश्च सामसु साधूत् द्विजान् । '१६५०। तत्र साधुः ।४।४।९८।' इति यत् । '११५४। ये चाभावकर्मणोः। ६।४।१६८।' इति प्रकृतिभावः । समर्चयन् पूज्यन् । श्रूल्यमुख्यं च मृंसं बुभुने भुक्तवान् । श्रूले उखायां च स्थाख्यां संस्कृतम् '१२१८ । श्रूलोखाँचत् ।४।२।१७।१। '१०३०। भुजोऽनवने ।१।३।६६।' इति तक् । कि कृत्वा-देवसात्कृत्वा देवेभ्यो दत्वा । तद्धीनं कृत्वा । '२१२४। देवे त्रा च ।५।४।५५।' इति चकारात् सातिश्च । होमवान् होमो विद्यते यस्पेति । कृताप्रिकार्यं इत्यर्थः ॥

# थुंग्मम् (२)—

१४८-वसानस् तन्त्रक-निभे सर्वाङ्गीणे तरु-त्वचौ ॥ काण्डीरः खाङ्गिकः ग्राङ्गी रक्षन् विप्रांस्तंनुत्र-वान्१०

वसान इत्यादि — असी, रामो वनेष्वान् आन्तवानिति वक्ष्यमाणेन क्ष्रोकेन सम्बन्धः । वसानः परिद्धानः । '१०९२। वसँ आच्छाद्ने ।' इत्यसात् शानच् । तरूवची वरूकछे प्रत्यमे । तन्नकः '१८७० । तन्नाद्विरापहृते ।५।२। ७०।' इति कन् । तन्निमे तत्तुल्ये । सर्वाङ्गीणे सर्वाङ्गाणे व्यामुक्त्यो । '१८०८ तत्सर्वे—।५।२।७)' इत्यादिना खः । काण्डीरः काण्डोऽस्यास्तीति । '१९१८। काण्डाण्डादीरन्नीरचौ ।५।२।११९।' । खाङ्गिकः खङ्गोऽस्यास्तीति । '१९२२। अत इनिठनौ ।५।२।३१५।' खाङ्गिकः खङ्गोऽस्यास्तीति । '१९२२। अत इनिठनौ ।५।२।३१५।' खाङ्गिक इति पाठान्तरम् । तत्र खङ्गः । '१६०७। प्रहरणं ।४।४।३१५।' इति ठक् ।'शाङ्गी सधनुः । तनुत्रवान् तनुं शरीरं त्रायत इति तनु-त्रम् । '२९१५। आतोऽनुपसर्गे कः ।३।२।३।' इति संसर्गे मनुप् । पिनद्धकवच इत्यर्थः । स एवंविधो विप्रान् ब्राह्मणान् रक्षन् ॥

१४९-हित्वाऽऽशितङ्गवीनानि फ्लैर् येष्वशितम्भवम् ,॥ तेष्वसौ दन्दशूकाऽरिर् वनेष्वानश्च निर्म्भयः॥११॥

हित्वेत्यादि —आशितास्तृप्ता गावो येषु भवन्ति तृणप्रायत्वात् । '२०७९। अषडक्षा-१५१४।७।' इत्यादिसूत्रेण खः पूर्वपदस्य च मान्तत्वं निपास्रते । तान्य-रण्यानि हित्वा येषु वनेषु फलैराशितस्भवमाशितस्य भवनं तृप्तिर्वर्तते ।

१—'द्वास्यां युग्ममिति प्रोक्तं, त्रिभिः क्षोकेर् विशेषकम्,॥ कळापकं चतुर्भिः स्यात तद्भी कुळकं स्वतम्,॥१॥१ भ. का. ७

'२९६२। आशिते सुवः—१३।२।४५।' इत्यादिना भावे खच्। तेष्वानश्र । '५९७। अश्रॅ, ५९८। वश्रॅं' इति गलया धातुः । लिटि '२२४८। अत आदेः ।७।४।७०।' इति दीर्घे '२२८८। तसालुइद्विह्रुष्टः ।७।४।७१।' इति नुद् । दन्दश्कारिः व्यालानां हन्ता । '२६३५। लुप-सद-।३।११४।' इत्यादिना दंशेर्यङ् । तदन्तात् '३१४६। यज-जप—१३।२।१६६।' इत्यादिना जकः ॥

१५०-त्रातीन-व्याल-दीप्राऽस्त्रः सुत्वनः परिपूजयन् ॥ पर्षद्वलान् महा-ब्रह्मैरांट नैकटिकाऽऽश्रमान् ॥ १२॥

त्रातीनेत्यादि—तेषु वनेषु अमन् नैकिटकाश्रमानाट गतवान्। अटेरम्यास्यस्य '२२४८। अत आदेः ।७।४।७०।' इति दीर्घत्वम् । प्रामस्यान्तिके क्रोशमात्रं स्वस्ता यतयो भिक्षवो ये निवसन्ति ते नैकिटकाः । '१६२४। निकटे वसित ।४।४।८३।' इति टक् । तेषामाश्रमांस्रपोवनानि । कीदशः । वातीनव्यालदीप्राखः। नानाजातीयाः अनियतवृत्तयः शरीरमायास्य ये जीवन्ति ते वातास्तेषां यत्कर्मतद्विष् वातं तेन जीवन्ति इति वातीनाः । '१८२२। वातेन जीवित ।५।२।२९।' इति खन् । तेषां व्याला हिंसाः उपघातकाः तेषु दीप्राखः ज्वलदायुधः । सस्मिति योगविभागात्सः । सुत्वनः सुतवतः परिपूजयन् । सोमपायिन इत्यर्थः । '३०९१ । सुयजोर्ङ्वनिप् ।३।२।१०३।' तुक् । '३५५ । न संयोगा—।६।४।१३७।' इत्यल्लोपो न । पर्षद्वलानिति । 'पर्ष स्नेहने' अस्मात्पर्षते स्निद्यतीति । शृष्णसो दिरित्यत्र पर्षेवांहुलकादौणादिको दिः पर्षत् । तत्र यदि '१९१९। रजः-कृष्यासुति-पर्षदो वलच् ।५।२।११२।१ हित तदा पर्षत् विद्यते येषां सुत्वनामिति वलच् । अत्र परिषीदतीति परिषत् किवन्तो यथा 'परिषदप्येषा गुणग्राहिणी' तदा परिषद्वं सहायो येपामिति बहुवीहिः । महाब्रह्मेमहाब्राह्मणैः । '८०६' कुमहन्नामन्यतरस्याम् ।५।४।१०५।' इति टच् । तैः सहाट ॥

युग्मकम् (२)—

१५१–परेद्यर्यंद्य पूर्वेद्युरंन्येद्युश् चांऽपि चिन्तयन् ॥ वृद्धि-क्षयौ मुनुीन्द्राणां प्रियं=भावुक=तार्मगात्.॥१३॥

परेद्यवीत्यादि परेद्यावे परिस्तन् आगामिनि दिवसे इत्यर्थः। अद्यैतसिन्
बहिने। पूर्वेद्यः पूर्वसिम्बहिने। अन्येद्युरन्यसिम्बहिने चिरातिकान्ते चिरगामिनि
दिवसे परेद्यवीत्यादिषु दिवसेषु मुनीन्द्राणां वृद्धिक्षयौ उदयापचयौ चिन्तयन्।
प्रियम्भावुकतां पूर्वं प्रियाप्रियस्वभावनिर्मुक्तत्वाद्तथाभूतः सन् प्रियो भवतीति
प्रियम्भावुकः। आब्धसुभगेत्यधिकृत्य '२९७४। कर्तरि भुवः खिष्णुच् खुकजौ।
३।२।५७। इति खुकज्। तद्भावः। तामगात् गतः। अर्थान्मुनीन्द्राणामेव।
परेद्यव्यादयः शब्दाः '३९७०। सद्यः-पहत्-।५।३।२'२। इत्यादिनः निपातिताः॥
१५२-आः-तिष्ठद्-गु जपन् सन्ध्यां प्रकान्तामायतीगवम्॥

प्रातस्तरां पतित्रभ्यः प्रबुद्धः प्रणमन् रविम्. ॥ १४॥

आतीत्यादि — जपन्मन्नामिति सामर्थेलभ्यम् । सन्ध्याकालोऽधिकरणम् । तेन अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । सम्यक् ध्यायन्त्यस्यामिति । '३२८३। आतश्चो-पसर्गे ।३।३।१०६।' इसङ् । किमवधि सन्ध्यामिस्राह-प्रक्रान्तमायतीगवम् । आयसा आयान्स्रो भवन्ति यस्मिन् काले गावः अस्मिन्नायतीगवं आरब्धाम्। '६७१। तिष्ठद्व-प्रभृतीनि–।२।१।१७।' इत्यव्ययीभावसमासत्वात्साधुः । '६५७। नाव्ययीभावात्-।२।४।८३।' इति सप्तम्या अम्भावः । आङ्पूर्वादिणः शतरि '२४५५। इणो यण् ।६।४।८९।' इति यणि ङीपि च रूपं आयतीति । गावोऽपि गोचरात् गोष्ठमायान्ति दिवसस्यार्धनाडिकावशेषे सन्ध्यापि तदैव प्रवर्तते। कियन्तमेवं जपन्नित्याह-आतिष्ठद्व इति । तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले दोहाय । गावो हि रात्रिप्रथमयामस्य नाडिकायामतीतायां विश्रान्ताः सत्यः उत्थाप्य दुद्धन्ते । आतिष्ठदिति '६६७। आङ् मर्यादाभिविध्योः ।२।१।१३।' इत्रव्ययी-भावः । '६७१। तिष्ठद्व-प्रभृतीनि च ।२।१।१७।' इति चकारस्यानुक्तसमुचयार्थ-त्वादुव्ययीभाव एव । पुनः समासान्तरं न भवति । प्रातस्तरामिति । प्रातिरत्य-ब्ययं प्रभातवाचि । प्रकर्षविवक्षायां तरप्। तदन्तात् '२००४। किमेत्–।५।४।१९। इत्यादिना आम् अतिप्रभाते । पतित्रभ्यः कुक्कुटादिभ्यः प्रथमं प्रबुद्ध उत्थितः । '६३९। पञ्जमी विभक्ते ।२।३।४२।' इति पञ्जमी । रविमादित्यं प्रणमन् यदा चरति तदा प्रियम्भावुकतामगादिति पूर्वेण योज्यम् ॥

१५३—दद्दशे पर्ण-शालायां राक्षस्या ऽभीकया ऽथ सः, ॥ भार्योढं तर्मवज्ञाय तस्थे सौमित्रयेऽसकौ. ॥ १५ ॥

दहरा इत्यादि — पर्णानां शालायां स्थितः स रामः राक्षस्या दहरो हष्टः । की दृश्या । अभीकया का मुक्या । '१८७४। अनुकाऽभिका — ।५।२।७४।' इत्यादिना निपातितः । दृशेः कर्मणि लिद् । अथ दृशेनान नतरं भायों ढं ऊढभार्यमूढा भायों यस्येति । आहितास्यादिषु दृशेनात् निष्ठान्तस्य परनिपातः । अवज्ञाय अनाहस्य । सद्भार्यत्वात् । असकौ राक्षसी पापासौ । कुत्सायां '२०२५। अव्यय-सर्वनाम्ना-मकचः।५।३।०९।' सौमित्रये लक्ष्मणाय । '५३२। श्वाध-हुङ्-।१।४।३४।' इत्यादिना सम्प्रदानसंज्ञा । तस्ये स्वाभिन्नायं मैथुनायाविष्कृतवती । '२६९०। प्रकाशन-स्थेयाष्ययोश्च ।१।३।२३।' इति प्रकाशने तङ् ॥

कलापैकम् (४)—

१५४-दधाना विलःभं मध्यं कर्णःजाह-विलोचना ॥

वाक्-त्वचेनाऽति-सर्वेण चन्द्र-लेखेव पक्षतौ ॥ १६ ॥ द्धानेत्यादि—सा तं प्रार्थयाञ्चक इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । कीदशी । मध्यं सनजघनैयोरन्तरम् । विलमं वलयोऽसिन् सन्तीति । '१९४५। तुन्दि-विल-वटेर्भः ।५।२।१३९।' द्धाना धारयन्ती । कर्णजाहविलोचना । कर्णजाहं

१—(१४८) श्लोकोक्तं टीकनं प्रेह्यम्।

कर्णमूलसमीपमित्यर्थः । '१८२५। तस्य पाकमूल-।५।२।२४।' इत्यादिना जाहन् । कर्णजाह्योर्विश्रान्ते विलोचने यस्य इति सप्तम्युपमानेत्यादिना उपप्रदलोपी बहु- हीहिः । वाक्त्यचेन वाक् च त्वक् चेति प्राण्यक्क्ष्वादेकृवद्भावः । '९३०। द्वन्द्वाचु- द-ष-हान्तात्-।५।४।१०६।' इति टच् । अतिसर्वेण अतिकान्तेन सर्वम् । अत्याद्य इति समासः । '६५५। एकविभक्ति चापूर्वनिपाते । १।२।४४।' इति सर्वशब्दस्योप- सर्जनत्वेऽपि पूर्वनिपातो न भवति अपूर्वनिपात इति प्रतिषेधात् । वाक्त्यचेन वाक्ष्ययेन माधुर्येण माईवेन चासाधारणेनोपलक्षितेनेत्यर्थः । इत्यम्भूते तृतीया । चन्द्रलेखेव पक्षतौ तनुत्वात् । पक्षोऽत्रार्थमासः । तस्य मूले प्रतिपदि । '१८२६) पक्षात्तः ।५।२।२५।'॥

#### १५५-सुःपाद् द्विःरद-नासो्रूहर् मृदु-पाणि-तल्नुऽङ्कुलिः॥ प्रथिमानं द्रधानेन जघनेन घनेन सा॥ १७॥

सुपादित्यादि—शोभनी पासै यसाः असी सुपात् । '८०९। सङ्ख्यासुपूर्वस्य ।५।४।१४०।' इति पादान्तलोपः '४५०। पादोऽन्यतस्यां ।४।१।८।' इति
यदा डीप् नास्ति तदेत्थं रूपम् । द्विस्दनासोरूद्विंरदनासे इव करिपोतकस्विव
करू यसाः । उपमानपूत्रों बहुवीहिः । '५२४। करूत्तरपदादौपम्ये ।४।१।६९।'
इति कइ । रखते अनेनेति रदः दन्तः । '३२९६। पुंसि संज्ञायां घः-।३।३।१९८।'
करणे । द्वौ रदौ यस्येति द्विरदः । मृदुपाणितलाङ्गुलिः । तल्लं च अङ्गुलिश्चेति द्वन्दः ।
तत्र ध्यन्तालपाच्तरयोः अल्पाच्तरस्य पूर्वनिपातः । पाण्योसलाङ्गुलि पाणितलाङ्गुलि । मृदु पाणितलाङ्गुलि यस्य इति योज्यम् । प्रथिमानं पृथुतां द्वानेन
धारयता । घनेन उपचितेन जघनेनोपलक्षिता सा राक्षसी ॥

#### १५६—उन्-नसं दधती वक्रं ग्रुद्ध-दल्-लोल-कुण्डलम् ॥ कुर्वाणा परयतः शंयून् स्रग्विणी सु-हसाऽऽनना ॥१८॥

उन्नस्सित्यादि — उच्यते अनेनेति वक्रम् । सर्वधातुभ्य औणादिकः ष्ट्रन् तत्र वक्रशब्दो मुलेकदेशे वर्तमानोऽपि कविभिः समुदाये प्रयुज्यते । वक्रं मुल- मुन्नसं दधती । '४२७। नाभ्यसाच्छतुः ।७।१।७८।' इति तुम् न भवति । उन्नता नासिका यस्मिन्निति । अञ्नतासिकायाः संज्ञायां नसं चेत्रधिकृत्य '८५८। उपस- गांच ।५।१।१९९।' इत्यादिना वदादेशः । क्रांच ।५।१।१९९।' इत्यादिना ददादेशः । क्रांच वार्यस्तव्युद्धद् त् '८८३। अग्रान्तग्रुद्ध-।५।१।१९५।' इत्यादिना ददादेशः । क्षेत्रे चक्रवे कुण्डले यस्मिन् तत् लोलकुण्डलम् । पश्यतो जनान् शंयृन् विद्यमानसुक्षान् कुर्वाणा शं सुखं तदस्यासीति । '१९४४। कं-शं-भयां ब-भ-शुस्ति- तु-त-यसः ।५।२।१३३८।' इति युस् । सित्वात्पदसंज्ञा । अनुस्तरः । अपश्यतो वा शंयून् कुर्वाणा पश्यतो तु पीडाकरी । स्रिवणी मालावती । '१९२८। असाया—।५।२।१२१।' इत्यादिना विनिः । सुहसानना हसनं हसः । '३२३९। स्वन-ह-सोर्वा ।३।३।६२।' इत्यप् । शोभनहसनमाननं यस्याः सा ॥

# १५७-प्राप्य चञ्चर्यमाणा ऽसौ पतीयन्ती रघूत्तमम् ॥

अनुका प्रार्थयाञ्चके प्रिया-कर्तुं प्रियं-वदा. ॥ १९॥

प्राप्येत्यादि — प्राप्य होकित्वा । चञ्चर्यमाणा गर्हितमाचरन्ती । प्राणिनो हन्तव्या इति । चरेः '२६३५। छुप-सद्-।३।११४।' ह्लादिना भावगर्हायां यक् । '२६३६। चर-फलोश्च ।७।४।८७।' ह्लम्यासस्य नुक् । '२६३७। उत्परस्यातः । १०।४।८७।' इति दीर्घत्वम् । पतीयन्ती आत्मनः पतिमिच्छन्ती । '२६५७। सुप आत्मनः क्यच् ।३।१।८।' अनुका अभिलाका । '१८७३ । अनुका-।५।२।७४।' ह्लादिना निपातितः । रघूत्तमं लक्ष्मणं प्रार्थयाञ्चके प्रार्थितवती । प्रियाकर्तुमनुलोमयितुम् । पतिमें स्या इति । '२९३४। सुखप्रियादानुलोम्ये ।५।४।६३।' इति डाच् । प्रियंवदा प्रियवादिनी । '२९५३। प्रिय-वरो वदः खच् ।३।२।३८।'॥

तां प्रार्थनामाह—

१५८—'सौमित्रे ! मार्मुपायंस्थाः कम्नामिच्छुर् वशं-वदाम् ॥ त्वद्-भोगीनां सह-चरीमे-शङ्कः पुरुषाऽऽयुषम्.'॥२०॥

सौिमित्रे इत्यादि—हे सौिमत्रे । इच्छुरेषणशीलः । '३१४९। विन्दुरिच्छुः ।३।२।१६९।' इति निपातितः । अशङ्कः निर्विकल्पः सन् । किं मां वज्रयिष्यतीति । मामुपायंस्थाः परिणय । '२७९०। आशंसायां भूतवच ।३।३।१३२।' इति छुङ् । '२७२९। उपाद्यमः स्वकरणे ।१।३।५६।' इति तङ् । '२७३०। विभाषो-पयमने ।१।२।१६।' इत्यक्तित्वपक्षे रूपम् । कन्नाम् । '३१४७। निम-किम्प-।३। १।१६७।' इत्यदिना रः । वशंवदाम् । अहं ते वश्येति वदन्तीम् । त्वद्रोगीनां त्वच्छरीराय हिताम् । अवेधन्यादिलक्षणयोगात् '१६७०। आत्मन्विश्वजन-।५। १।६।' इत्यदिना खः । सहचरीं सहगामिनीम् । '२९३१' भिक्षा-सेना-दायेषु च ३।२।१७।' इति चकारस्यानुकत्ममुचयार्थत्वात् टप्रत्ययः । कियन्तं कालम्-पुरुषायुषं पुरुषस्यायुर्यावत् । '९४५। अचतुर-।५।४।७०।' इत्यादौ निपातितः । '६९३। अत्यन्तसंयोगे च ।२।१।२९।' इति द्वितीया । चरणक्रियायाः कृत्ससं-योगात् । यथा मासमुषित इति ॥

१५९-तार्मुवाच स-'गौष्ठीने वने स्त्री-पुंस-भीषणे ॥ अ-सूर्य-परय-रूपा त्वं किर्म-भीरुररार्यसे ॥ २१॥

तामित्यादि—राक्षसीं लक्ष्मण उवाच उक्तवान् । किमित्याह-गोष्टीने वने गोष्टं भूतपूर्वं यसिन्वने । इदानीं नामापि न ज्ञायते । '१८१९। गोष्टात् खज् भूतपूर्वे । पाराश्रशे हित खज् । स्त्रीपुंभीषणे । स्त्री च पुमांश्रिति स्त्रीपुंसी। '९४५। अचतुर-। पाराश्रशे हत्यादों निपातितो । तयोभीषण इति षष्टीसमासः । विमेतेणिचि हेतुभये पुरु । तदन्तात् '२८४१। कृत्यल्युटो बहुलम् । १६११ १३। इति कर्तरि ल्युट् । तसिन्नभीरुः सत्ती किमित्यरार्थसे अत्यर्थमटसि ।

अतें: 'सूचि-सूत्रि—' इत्यादिना यङ् । '१६३३। यङ च । जाशाइ०' इति गुणः। '१४४६। न न्द्राः ।६।१।३।१ इति प्रतिषेधस्य प्रतिषेधो यकारपरस्य न द्वित्वनिषेध इति रेफो द्विरुच्यते । भयशीला भीरः। '३१५४। भियः कुङ्कुकनी ।३।२। १७४।' कियाशब्दत्वात् '४२१। ऊङ्कुतः ।४।१।६६।' इति ऊङ् न भवति । अम-नुष्यत्वाच । तथाहि लक्ष्मणेनामानुषीयमिति ज्ञाता । तथाच भङ्ग्या दर्शय-न्नाह—असूर्यम्पश्यरूपा । अतिगोपनीयतया सूर्यमप्यनिषिद्धदर्शनं न पश्यतीति । '२९५१। अ-सूर्य-ल्लाट्योः—।३।२।३६।' इत्यादिना खश् । '२३६०। पा-प्रा—।७।३।७८।' इत्यादिना पश्यादेशः। असूर्यम्पश्यं रूपं यस्या इति समासः। सा न पश्यतीति रूपमपि न पश्यतीत्युक्तम् ॥

#### १६०-मानुषानेभिलब्यन्ती रोचिष्णुर् दिव्य-धर्मिणी ॥ त्वर्मप्सरायमाणेह स्व-तन्त्रा कथर्मञ्चसि.॥ २२॥

मानुषानित्यादि—मनोरपत्यानि मानुषाः । '११८५। मनोर्जातावञ्यतौ पुक् च ।४।१।१६१।' तानिमिल्ण्यन्ती कामयन्ती रन्तुमिच्लन्ती । '२३२१। वा आश-१३।१७०' इत्यादिना इयन् । रोचिष्णुः रोचनस्वभावा । '३११६। अलं-कृष्-१३।२।१३६।' इत्यादिना इष्णुच । अत एव दिव्यधर्मिणी । दिवि भवा दिव्या देवाः । राक्षसा अपि देवयोनित्वात् । तेषां धर्मः स्वभावः सोऽस्या असी-ति । '१९३८। धर्म-शील-।५।२।१३२।' इत्यादिनेनिः । अप्सरायमाणा अप्सरा इवाचरन्ती । राक्षसभावं गोप्तुमिति भावः । 'उपमानादाचारे' इत्यधिकारे '२६६५। कर्तुः क्यङ् स-ल्रोपश्च ।३।१।११।' 'ओजसोऽप्सरसो नित्यम्' इति वच-नात् । इह वने स्वतन्ना कथमञ्चिस अमित । स्व आत्मा तन्नः प्रधानं यस्याः । अपराधीनत्वात् । अनयोक्त्या राक्षसीत्वं दर्शयित ॥

# १६१-उग्रं-परयाऽऽकुले ऽरण्ये शालीनःत्व-विवर्जिता ॥ कामुक-प्रार्थना-पट्टी पतिवली कथं न वा. ॥ २३ ॥

उग्रमित्यादि उग्रम्पश्यन्तीत्युग्रम्पश्याः । पापाशयत्वात् शबरादयः । २९५२। उग्रम्पश्य-।३।२।३७। इत्यादिना खश् निपास्यते । तैराकुळे व्याप्ते अरण्ये । पतिवत्नी जीवत्पतिः कथं केन प्रकारेण न वा नैवं भवसीस्यर्थः । '४८९। अन्तर्वत्पतिवतोर्जुक् ।४।९।३२। इत्यत्र पतिर्विद्यते अस्या इति मतुप् सिद्धः । जीवत्पत्यां मतुपो यत्वं निपास्यते । नुक् सूत्रेणैव विधीयते । ङीप्प्रस्ययस्त्रिगस्वादेव सिद्धः । शास्त्रीनत्वविवर्जिता । अष्टष्टतया वर्जिता । शास्त्रप्रवेशमर्हतीति '१८२९। शास्त्रीन कौपीने-।५।२।२०।' इति खन् निपास्यते । अष्टष्टेऽभिधेये प्रवेश-शब्दस्य लोपः । तस्य भावः शास्त्रीनत्वम् । कामुकः क्रामशीलः । '३१३४। स्वप्त-।३।२।१५४।' इत्यादिना उकन् । तस्य प्रार्थनायां पट्टी चतुरा । '५०२। वोतो गुणवचनात् ।४।१।४४।' इति ङीप् ॥

# १६२-राघवं पर्ण-शालायामिच्छा ऽनुरहसं पतिम्,।।

यः स्वामी मम कान्ता-वानौपकर्णिक-लोचनः ॥ २४॥

राघविमत्यादि — रामं पर्णशालायामवस्थितं पतिमिच्छ । अनुरहसं विवेकप्राप्तमनुगतो रह इति विगृद्ध '९४९। अन्ववतप्ताद्रहसः ।५१४।८१।' इत्यच् । यो
राघवो ममापि स्वामी प्रभुः । '२९३२। स्वामिक्षेश्वर्ये ।५१२।१२६।' इति निपातितम् । कान्तावान् सभार्यः । प्रवृत्तसम्भोगोऽसौ नाहमिति दर्शयति । तमेव रूपशौर्याभ्यां वर्णयन्नाह—औपकर्णिकलोचनः । कर्णयोः समीपमुपकर्णम् । समीपार्थेऽव्ययीभावः । तत्र प्रायभव इति । '१४१५। उपजान्यकर्णोपनीवेष्ठक् ।४१३।
४०।' शेषमपि शब्दद्वयं प्रयोक्ष्यते । औपकर्णिके लोचने यस्य । कर्णान्तायतलोचन इत्यर्थः ॥

१६३-वपुश् चान्दनिकं यस्य, कार्णवेष्टकिकं मुखम्, ॥ संग्रामे सर्व-कर्माणौ पाणी यस्यौपजानुकौ, ॥ २५ ॥

वपुरित्यादि—यस्य राघवस्य वपुः शरीरं चान्द्रतिकं चन्द्रनेन सम्पद्यते प्राप्त-शोमं भवति । मुखं च कार्णवेष्टकिकम् । कर्णवेष्टकाभ्यां कर्णाळङ्काराभ्यां कार्णवेष्ट-किकम् । तत्रोभयत्र '१७६३। सम्पादिनि ।५।१।९९।' इति ठक् । पाणी हस्तौ संग्रामे युद्धे सर्वकर्मीणौ धनुःखङ्कादिच्यापारकर्माणि व्याप्नुतः । '१८०८। तत्स-वादिः—।५।२।७।' इति खः । औपजानुकौ आजानुकौ । आजानुरुम्बावित्यर्थः । अत्र ठक् । '१२२१। इसुसुक्तान्तात्कः ।७।३।५१।'॥

१६४-बद्धो दुःर्बल-रक्षाऽर्थर्मसिर् येनोपनीविकः, ॥

यश् चापमारमन-प्रक्यं सेषुं धत्तेऽन्य-दुःर्वहम्. ॥२६॥

वद्ध इत्यादि—येन असिः खड्डाः औपनीविकः । नीविसमीपे प्रायेण भव-तीति । स हि नीवीं प्राप्य वर्तमानः पार्श्वयोश्चोर्ध्वं निवदः । किमर्थ-दुर्वलर-श्चार्थं दुर्वलरक्षाये इद्मित्यसम्बर्धे चतुर्थी । तद्र्येत्यादिना सः । तत्रार्थेन नित्य-समासः सर्वेलिङ्गता च । यश्चापं धनुर्धत्ते धारयति । आश्चमनप्रस्यम् । अश्मनो विकार इत्यण् । '११५५। अन् ।६।४।१६७।' इति प्रकृतिभावे प्राप्ते अश्मनो विकार उपसङ्ख्यानमिति टिलोपः पाक्षिकः । विभाषजोरित्यतो मण्ड्कष्ठत्या विभाषाग्रहणानुवृत्तेर्विकारे वाच्ये । अन्यत्राश्चम एव भवति । आश्मनेन प्रस्या सादश्यमस्य तद्रश्चमनप्रस्यमुपलघटितमिव । सेषुं सशरम् । अन्यदुर्वहं दुःखेनो-स्यत इति खल् । रामादन्येन दुर्वहमित्यर्थः ॥

१६५-जेता यज्ञ-द्रुहां संख्ये धर्म-सन्तान-सूर् वने ॥

प्राप्य दार-गृवानां यं मुनीनार्म-भयं सदा. 11 २७ ॥ जेतेत्यादि—यज्ञाय दुझन्तीति यज्ञद्वहो राक्षसाः । '२९७५। सत्सृद्विष-।३।२।६९।' इत्यादिना किए। तेषां संप्रामे जेता । तृजन्तोऽयम् । ततश्च क्रप्य∗ योगे कर्मणि पष्टी । धर्मेसन्तानस्ः पूर्ववत् क्रिप् । धर्मस्त इत्यर्थः । वने वर्ष-मानानां मुनीनां वानप्रस्थादीनामित्यर्थः । तेषां भागिष्निपरिम्रहात् यानि दार-गवानि । दाराश्च गावश्चेति दारगवानि '९४५। अचतुर-१५१४।७०।' इत्यादिना निपातितानि । दारयन्तीति दाराः । 'दारजारो कर्तरि णिलुक् च' इति धन् । तेषां च येनाभयं सदा दत्तमिति योज्यम् । येषामेव प्राप्तिकिया तेषामेवाभय-मिति समानकर्तृकत्वम् ॥

१६६-ततो वावृत्यमाना ऽसौ राम-शालां न्यविश्वत, ॥ 'मामुपायंस्त रामें'ति वदन्ती साऽऽदरं वचः॥ २८॥

तत इत्यादि—ततो लक्ष्मणवचनान-तरमसौ राक्षसी बाबृत्यमाना रामं वृण्वाना । '१२३५। वा वृतुँ वरणे ।' इति दैवादिकः आत्मनेपदी । रामशालां रामस्य पर्णकुटीरं न्यविक्षत प्रविद्या । विशेः '२३३६। शल इगुपधादनिटः क्सः १३।११४५।' । '२६८३। नेविंशः ।११३।१७।' इति तङ् । मामुपायंस्त रामेति हे राम, अहं प्रार्थये भवान् मामुपायंस्त परिणयत्वित वाक्यभेदेन योज्यम् । '२७-९०। आशंसायां भृतवच्च ।३।३।१३२।' इति लुङ् । '२७२९। उपाद्यमः स्वकरणे ।११३।५६।' इति तङ् । '२७३०। विभाषोपयमने ।१।२।१६'। इत्यक्तिःवपक्षे रूपम् । इत्येवं वचः सादरं वदन्ती ॥

१६७-'अ-स्त्रीको ऽसावृहं स्त्री-मान्, स पुष्यति-तरां तव ॥ पतिरिंत्यंत्रवीद् रामस्-'तभेव त्रज, मा मुचः.'॥२९॥

अस्त्रीत्यादि — असौ ठक्ष्मणोऽस्त्रीकः । न विद्यते अस स्त्रीति । '८३३। नद्युतस्त्र ।पाधाऽपशः' इति कप् । '८३५। न कपि ।णाधाऽधः' इति इस्त्रप्रतिषे-धः । अहं पुनः स्त्रीमान् सभायः । प्रशंसायां मतुष् । स एव छक्ष्मणः । पुष्यतितराम् अतीव पुष्यति छक्ष्मणस्त्रव पतिः । '२००२। तिस्त्र्य ।पाशापः । इति तर्ष् । '२००४। किमेत्ति—।पाधाऽऽ।' इत्याम् । तस्मात्तमेव छक्ष्मणं वज गच्छ । मा सुचः मा त्याक्षीः । सुचेर्छक् । छदित्वादक् । इति एवमववीद्रामः उक्तवान् । आदादिकस्य बूबो छक्षि '२४५२। ब्रुव ईट्ट ।णाशप्त्री दिन्ती हिर्द रूपम्॥ १६८ — छक्ष्मणं सा वृषस्यन्ती महोक्षं गीरिवी ऽगमत् ॥

मन्मथाऽऽयुध-सम्पात-व्यथ्यमान-मतिः पुनः ॥३०॥
छक्ष्मणमित्यादि — लक्ष्मणं पुनर्भुयोऽगमत् लक्ष्मणं प्रति गता । यथा
गौर्वृषयन्ती मैथुनेच्छावती महोक्षं महावृषम् । वृषयन्तीत्युपमानविशेषणमेतत् । तेन वृषं लब्धुमिच्छन्तीति क्यन् । '२६६९। अश्वशीर-१०।१५९।'
इ्यादिना असुक् । तच्चश्रवृषयोमेंथुनेच्छायामिति । तद्वदागमत् । महोक्षमिति
'९४५। अचतुर-१५।४।७०।' इत्यादिसुत्रेण निपातितम् । मन्मथसायुधानि शराः ।
आयुध्यन्ते एभिरित्यायुधानि । घन्नथे कविधानमिति कः । तेषां सम्पातः
संक्षेषः । तसात् व्यथ्यमाना पीक्यमाना मतिमेनी यस्याः॥

# १६९—तस्याः सासद्यमानाया लोळूया-वान् रघूत्तमः ॥ असिं कौक्षेयमुंद्यम्य चकाराऽपःनसं मुखम् ॥ ३१॥

तस्या इति—सासद्यमानायाः समीपे गहितं सीदन्ताः प्रविशनताः ।
'२६३५। लुप-सद्-।३।१२४।' इत्यादिना यङ् । रघूत्तमो लक्ष्मणः । सुलमपनसमपगतनासिकं चकार । '८५८। उपसर्गाच ।५।४।१९९।' इत्यच् । नासिका च
नसादेशमापद्यते । तत्र संज्ञायामिति नानुवर्तते । किं कृत्वा । कोक्षेयमसिमुद्यम्य
उत्क्षिप्य । कुक्षो भव इति '१४३३। दति-कुक्षि-।४।३।५६।' इत्यादिना दन् ।
कोक्षेयः । लोल्यावान् अत्यर्थं छवनिकयायुक्तः । लुनातीति लोल्या । यङ्नताद्
'३२७९। अप्रत्ययान् ।३।३।१०२।' इत्यकारः । सा विद्यते यस्येति मतुष् ॥

१७०-'अहं शूर्पःणखा नाम्ना " नूनं नां ऽज्ञायिषि त्वया,॥ दण्डो ऽयं क्षेत्रियो येन मय्यपाती'ति सा ऽब्रवीत् ॥ ३२ ॥

अहिमित्यादि — सा राक्षसीत्यव्रवीत् । अहं ग्रूपंणखेति नाम्ना नूनमवश्यं त्वया नाम्नाथिति न मातासा । जा इत्यसात्कर्मणि छुङ् । '२७५७। त्य-सि—।६।४।६२।' इतादिना अजन्तत्वात् चिण्वदिद् । '२७६१। आतो युक् ।७।३।३३।' इति युक् । '५१०। स्वाङ्गाच-।४।१।५४।' इति ङीिष प्राप्ते '५१४। नखमुखात् संज्ञायां ।४।१।५८।' इति प्रतिषेधः । '८५७। पूर्वपदात्संज्ञायां-।८।४।३।' इति णत्वम् । अज्ञाने कारणमाह—येनायं दण्डो नासाच्छेदनलक्षणो मय्यपाति पातितः। पातेः कर्मणि छुङ् । चिणादेशः। '२२८२। अत उपधायाः ।७।२।११६।' इति वृद्धः । '२३२९। चिणो छुङ् । शि।४।१०४।' श्रेत्रियः परक्षेत्रे चिकित्सः। परक्षेत्रे जन्मान्तरशरीरे यदि शक्यिकित्सितं तदा नासिकायाः सम्भवात्। '१८९२। क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्सः। '१८९२। क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्सः।

## १७१–पर्यशाप्सीद् दिवि-ष्ठा ऽसौ संदर्श्य भय-दं वपुः ॥ अपिस्फवच् च बन्धूनां निनङ्क्षुर् विक्रमं मुहुः.॥३३॥

पर्यशाप्सीदित्यादि — असौ राक्षसी पर्यशाप्सीत् आकुष्टवती । श्रेपरिनटः सिचि हलन्तलक्षणा वृद्धिः । शप उपालम्भन इति तक् न भवति । उपालम्भनं हि वाचा शरीरस्पर्शनम् । दिविष्ठा वभसि वर्तमाना । '९७२। तत्पुरुषे कृति बहुलम् । १९१८। अम्बाग्व — ।८।३।९७।' इति ससम्या अलुक् । '२९१८। अम्बाग्व — ।८।३।९७।' इति पत्वम् । भग्नदं रौदं वपुः शरीरं संदर्भ दर्शयित्वा । बन्धूनां विकमं शौर्य मुद्दुः पुनः पुनः । अपिरकवत् स्कीतीचकार । '२५७० । अर्तिही — ।७।३।३६।' इत्यादिना गाविस्यनुकृतो '२५९७। स्काय-

तेश्विङ णिलोपः । हस्बिद्विचनादि । अभ्यासस्य खयः शेषः । चर्त्वमित्वे च सन्वद्भावे । निनङ्क्षुः नष्टुमिच्छुरिखर्थः । नशेः सनि '२५१७। मस्जि-नशोर्झेलि ।७।१।६०।' इति तुम् ॥

१७२-खर-दूषणयोर् भ्रात्रोः पर्यदेविष्ट सा पुरः,॥

विजिब्राहयिषु रामं दण्डकारण्य-वासिनोः, ॥ ३४॥

खरेत्यादि — खरदूषणयोश्रीत्रोदंण्डकारण्यवासिनोः पुरः अग्रतः पर्थदेविष्ट परिदेवनं कृतवतीति । '५३४। देवुँ देवने ।' इत्यसादात्मनेपदिनः सेटो लुङि रूपम् । परिदेवने कारणमाह—विजिग्राहयिषुः रामं विग्राहयितुं योधयितुमि-च्छुः । ग्रहेण्यन्तस्य सन्नन्तस्य रूपम् । '१७३। रोरि ।८।३।१४।' इति रेफलोपः । '१७४। दु-लोपे–।६।३।१११।' इति दीर्घत्वम् ॥

किं पर्यदेविष्ट इत्याह—

१७३–'कृते सौभागिनेयस्य भरतस्य विवासितौ ॥

पित्रा दौर्भागिनेयौ यौ, पश्यतं चेष्टितं तयोः.॥ ३५॥

कृते इत्यादि — भरतस्य कृते कार्यनिमित्तं राज्ये अभिषेक्तज्यमिति । सुभगा केकयी तस्या अपत्यं सौभागिनेयः '११२३। स्त्रीभ्यो ढक् ।४।१।१२०।' कल्या-ण्यादीनामिनङ् तत्र सुभगा दुर्भगा चेति पट्यते । '११३३। हृद्धग-।७।३।१९।' इत्युभयपद्वृद्धिः । पित्रा यो विवासितौ निष्कासितौ दौर्भागिनेयौ कौसल्या सुमित्रा च दुर्भगे तयोरपत्ये रामलक्ष्मणौ तयोश्वेष्टितं नासाच्छेदनं पश्यतम् । विधौ प्रार्थनायां वा लोट् । थसस्तम् ॥

१७४-मम रावण-नाथाया

भगिन्या युवयोः पुनः॥ अयं तापसकाद् ध्वंसः,

क्षमध्वं, यदि वः क्षमम्. ॥ ३६ ॥

ममेत्यादि—रावणो नाथः प्रभुर्यस्याः मम विशेषणम् । युवयोर्भगिन्या अयं तापसकात् कुतापसात् । कुत्सायां कन् । ध्वंसो नासिकाविनाशः । यदि वः युष्माकं गुरूणां क्षमं युक्तम् क्षन्तुमित्यर्थात् । युष्मदि गुरावेकेषामिति बहुवचनं तयोज्येष्ठत्वात् । तर्हि क्षमध्वं उपेक्षध्वम् । रावण एव ज्ञास्यतीति भावः ॥

पुनरप्येजयितुमाह—

१७५—अ-संस्कृत्रिम-संव्यानार्वनुप्त्रिम-फलाशिनौ ॥

अ-भृत्रिम-परीवारौ पर्यभूतां तथापि माम्.' ॥ ३०॥ असमित्यादि — संस्कारेण वापेन भरणेन च निर्दृत्तं संस्कृत्रिमम् । उण्विमं भृत्रिमं च । '३२६६ । ड्वितः क्तिः ।३।३।८८। क्तेमम् नित्यम् । '२५५०। संप-र्युपेभ्यः-।६।१।१३७।' इति सुद्र । सम्पूर्वस्य क्वचिद्भूषणेऽपीष्यते । संस्कृत्रिमं न विद्यते येषामिति नञ्जसमासः । असंस्कृत्रिमाणि संब्यानानि परिधानानि उत्त-रीयाणि ययोः । वल्कवाससावित्यर्थः । अनुष्तिमाणि फलानि अशनमाहारो ययोः तौ वन्यफलाहारौ न शालिभोजनौ । परिव्रियतेऽनेनेति घज् '२०४४। उपसर्गस्य घिन–।६।३।१२२।'इति दीर्घः। सृगाणाममनुष्यत्वात् । अभृत्रिमः परीवारोऽनुजी-विलोको ययोस्तौ सृगपरीवारौ। तथापि मां पर्यभूतां परिभूतवन्तौ । लुङि रूपस्॥

१७६-'श्वःश्रेयसमेवाप्तासि' स्नातृभ्यां प्रत्यभाणि सा–॥ प्राणिवस् तव माना॒ऽर्थं, त्रज्ञांऽऽश्वसिहि, मा रुदः. ॥

श्वःश्रेयसमित्यादि—श्वःशब्दः प्रशंसामाह । शोभनं श्रेय इति वाक्ये '९४८। श्वसो वसीयः श्रेयसः ।५।४।८०।' इत्यच् । मयूर्व्यंसकादित्वात् सः । श्वःश्रे-यसं कल्याणमवासांसि प्राप्सासि । भविष्यदनद्यतने छुद्द । मारयावस्तावित्युक्तं भवित ताभ्यां आतृभ्यां प्रत्यभाणि प्रतिभणिता सा । कर्मणि छुङ् । प्राणिवस्तव मानार्थम् । तव मानखण्डनं मा भूदिति जीवावः। '११४३। श्वसँ प्राणने' '११४४। अनँ च'। '२४७४। रुद्रादिभ्यः सार्वधातुके।७।२।७६।' इति इद्द । '२४७८। 'अनितेः।।।।।१।९।' इति णत्वम् । तसाद् व्रज यथास्थानं गच्छ । आश्वसिहि उद्देगं त्यज । विधा प्रार्थनायां वा लोद्द । मा रुद्रः। '२२१९। माङि छुङ् ।३।३।१७५।' '२२६९। इति वा ।३।१।५७।' इत्यङ् यदा नास्ति तदा मा रोदीरिति ॥

१७७-जिक्षमो ऽन्पराधेऽपि नरान् नकं-दिवं वयम्, ॥ कुतस्-त्यं भीरु! यत् तेभ्यो द्वह्यद्यो ऽपि क्षमामहे.'॥ ३९॥

जिक्किम इत्यादि—वयं अनपराघेऽपि । नक्तं च दिवा च नक्तन्दिवम् । '९४५। अचतुर-।५।४।७७।' इति निपातितम्। नरान् जिक्किमो भक्षयामः। '११४५। जक्ष भक्ष-हसनयोः ।' इति भक्षार्थस्य '२४७४। रुदादिभ्यः-।७।२।७६।' इतीह । '८१८। अस्मदो द्वयोश्च ।१।२।५९।' इति द्वित्वे वयमिति बहुवचनम् । यत एर्व हे भीह! संबुद्धौ गुणो न भवति 'संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः' इति । कुतस्त्यम् कुत एतदागतम् । '१३२४। अव्ययात् त्यप् ।४।२।१०४।' अमेहकतितिनेय इति त्यप् । तेभ्यो नरेभ्यो द्वह्यद्योऽपि द्वोहं कुर्वाणेभ्योऽपि क्षमामहे । नैवेत्यर्थः । '५७५। कुष-दुह-।१।४।३७।' इति सम्प्रदानत्वम् । क्षमेर्गम्यमानो नजर्थस्तस्या-स्यार्थस्वात् क्षमध्वं यदि वः क्षममित्यस्य प्रतिवचनम् ॥

१७८-तौ चतुर्दश-साहस्रवलौ निर्थयतुस् ततः ॥

पारश्वधिक-धानुष्क-द्याक्तिक-प्रासिकाऽन्वितौ, ।।४०

तावित्यादि—ततो निगदनादुत्तरकालं निर्थयतुर्निर्गतवन्तौ । चतुर्दशसह-स्नाणि परिमाणं यस्य बलस्य । तदस्य परिमाणमित्यस्मिन्विषये '१६९२। ज्ञत- मानविंशतिकसहस्रवसनादण् ।५।१।२०।' प्राग्वतेः। '१०५२। सङ्क्षायाः संवत्सर ।०।३।१५।' इत्युत्तरपदवृद्धिः। चतुर्दशसाहस्रं बलं थयोः तौ । तथा पारश्वधिकधानु-क्वयाष्टिकप्रासिकान्वितौ । परश्वधः प्रहरणमेषामिति '१६०८। परश्वधान् ठञ् ।४। ४।५८।' तथा धनुः प्रहरणमेषाम् । यष्टिः प्रहरणमेषामिति '५६०९। शक्ति-प्रश्चो-रीकक् ।४।४।५९।' प्रासः कुन्तः प्रहरणमित्यौत्सर्गिकष्ठक् । तत्र धनुषष्टक् ।३२२१। इसुसुक्तान्तात्कः ।०।३।५१।' ततः सेनाङ्गत्वेकवद्गावः तेनान्वितावनुगतौ ॥

१७९–अथ सम्पततो भीमान् विशिखै राम-ऌक्ष्मणौ ॥ बहु-सृभ्रों द्वि-मूर्घाश्चं त्रि-मूर्घाश्च चा ऽहतां मृघे. ४१

अश्वेत्यादि — अथ एतसिन् प्रसावे रामलक्ष्मणो सृधे संग्रामे विशिष्तैः शरे-रहतां हतवन्तौ । हन्तिः परस्पेपदी तसाल्लिक तससाम् । तस्य क्रिन्वे '२४२८। अनुदात्त—१६।४१३७।' इत्यादिना अनुनासिकलोपः । कान्-सक्षसान् । विशे-षणोपादानात् विशेष्यप्रतिपत्तिः । प्रकृतस्वाद्वा । सम्पततोऽभिपततः । बहुसूर्झो बहुशिरसः । तथा द्विमूर्धास्त्रमूर्धाश्च । '८५४। द्वि-त्रिभ्यां च मूर्झः ।५।४।९१५५। हति समासान्तः षः । अत एव भीमान् भयानकान् । त्रिमूर्धाश्चेत्रत्र '१४०। नरल्यप्रशान् ।८।३।७।' इति रुः । पूर्वस्य त्वनुनासिकः । '१३८। विसर्जनीयस्य सः ।८।३।३४।' इति चुत्वम् ॥

१८० - तैर् वृक्ण-रुग्ण-सम्भुग्न-क्षुण्ण-भिन्न-विपन्न-कैः ॥ निमग्नोद्विन्न-संहीणैः पप्रेदीनैश् च मेदिनी. ॥ ४२॥

तैरित्यादि—तैः राक्षसैर्भेदिनी पप्रे पूरिता '११३५। प्रा पूरणे ।' इत्य-सात्कर्मणि छिट । वृक्णेः छिक्षैः । रुणेः भग्नहस्तपादैः । सम्भुग्नैः वक्रीकृतदेहैः । क्षुण्णेः सम्पष्टशरीरैः । भिक्षेः विदारितैः । विपन्नकेः नष्टेः । '२०३१। अनुक-म्पायां कन् ।५१३।७६।' निमग्नैः परिभूतैः । उद्विग्नैर्भातैः । संहीणेर्छज्जितेः । वश्रमपीदशीं दशां प्राप्ता इति । दीनैः हा मातः हा आतरित्येवं भाषमाणेः । तन्न वृक्षि-रुजि-सुजि-मस्जि-विजि-स्यो निष्टायां '३०१९। ओदितश्च ।८१२।४५।' इति नत्वम् । '३७८। चोः कुः ।८।२।३०।' इति कुः । श्चिद्-मिदि-पदि-स्यो '३०१६। र-दास्यां-।८।२।४२।' इति दस्य च नः । संहीण इति '३०३७। नुद-विद्-।८।२। ५६।' इत्यादिना । '१२०९। दी-इ क्षये ।' इत्यस्य स्वाद्य ओदितः इति '३०१९। ओदितश्च ।८।२।४५।' इति नत्वम् ॥

# १८१-के-चिद् वेपथुमसिदुर्न्ये दवथुमुत्तमम्,॥

स-रक्तं वमथुं केचिद् , स्त्राजथुं न च के-चन. ॥ ४३॥

केचिदित्यादि —तेषां मध्ये केचित् वेपशुं कम्पम् १ '३९३। दु-वेष्टुं कम्पने ।' आसेदुः प्राप्ताः । अन्ये दवशुमुपतापमुत्तमं महान्तम् । '१३३६। दु-दु उप-तापे।'केचिद्रमशुं छर्दैनं सरकं सशोणितम्। '९०६। दु-वमॅ उद्गिरणे।' आजशुं शोभां नैव केचन न केचिदपि '८०८। इ आर्जू दीसो ।' सर्वत्र '३२६७। द्वि<mark>तो-</mark> ऽश्चच ।३।३।८९ ।' ॥

> १८२-मृंगयुर्मिव मृगो ऽथ दक्षिणेर्मा, दिशमिव दाह-वर्ती मरावृदन्यन्,॥ रघु-तनयमुंपाययौ त्रि-मूर्घो; विषभृदिवोद्य-मुखं पतत्रि-राजम्,॥ ४४॥

मृगयुमित्यादि — अथैतसिन् राक्षसविध्वंसनप्रसावे त्रिमूर्धः त्रिशिरा नाम राक्षसः रघुतनयमुपाययौ उपागतः । मृगयुमिव छुड्धकमिव । मृगान् यातीति मृगयुः । मृगस्वाद्वं स्रश्लेखौणादिककुप्रस्यान्तः । दक्षिणेमां दक्षिणे ईमं वर्ण यस्वेति । '८३५। दक्षिणेमां छुड्धकयोगे ।५।४।१२६।' इस्विन् । यथा मृगो छुड्धकवणि-तद्क्षिणाङ्गः तमेव मरणायोपयाति । दिशमिव दाहवतीं यथा दिशं दावाग्नियुतां मरौ निर्जेळे देशे मृग उदन्यन् उदकपानाभिकाष उपयाति । उदकमिच्छति । '२६५०। सुप आत्मनः-।३।१।८।' इति क्यच् । उदकसोदन् भावः । '२६६१। असनायो-।७।४।३४।' इस्वादिना निपातितः । तदन्ताछ्य शतृप्रस्यः । विषमु-दिन यथा विषधः सर्प उप्रमुखं भीषणमुखं पतित्रराजं गरुडमुपयाति तद्वन्तनित । '७८८। राजाऽहःसखिम्यष्टच् ।५।४।९१।'॥

१८३—शिंत-विशिख-निकृत्तकृत्स्न-वक्रः क्षिति-मृदिव क्षिति-कम्प-कीर्ण-शृङ्गः ॥ भयमुपनिद्धे स राक्षसानाम् अ-खिल-कुल-क्षय-पूर्व-लिङ्ग-तुल्यः. ॥ ४५ ॥

शितेत्यादि — त्रिमुधों राक्षसानां भयमुपनिद्धे उपनिहितवान् । कीदशः । शितविशिलेसीक्ष्णविशिलेः निकृत्तानि छिन्नानि कृत्स्नानि सर्वाणि वक्राणि मुखा-नि यस्य सः । क्षितिभृदिव भूधर हव । कीदशः । क्षितिकम्पकीर्णश्रङ्गः क्षितेर्भूमेः कम्पेन कीर्णानि क्षिप्तानि शृङ्गाणि यस्य क्षितिभृतः । अखिलस्य सर्वस्य कुलस्य क्षये विनाशे यत् पूर्वं लिङ्गं तेन तुल्यः असावप्यखिलराक्षसक्षयस्य पूर्वलिङ्गतुल्यः ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-भट्टिकाव्ये→ प्रथमे प्रकीर्ण-काण्डे लक्षणरूपे चतुर्थः परिच्छेदः (वर्गः), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके श्री राम-प्रवासो नाम चतुर्थः सर्गः पर्यवसितः।

१—सर्गान्तत्वाद् वृत्त-भेदैः । तदर्धसमजातौ 'पुष्पिताम्रा' नाम । तल्लक्षणम्— "अयुजि नयुग-रेफत्तो यकारो, युजि च न-जौ जर-गास् च पुष्पिताम्रा ॥" इति वृत्तरत्नाकरे भट्ट-नेदार:। २—(१८२) श्लोकस्थं टीकनं प्रेस्थम् । भ का ० ८

#### पश्चमः सर्गः—

#### १८४-निराकरिष्णू वर्तिष्णू वर्धिष्णू परतो रणम् ॥ उत्पतिष्णू सहिष्णू च चेरतुः खर-दूषणौ. ॥ १ ॥

निरेत्यादि — खरदूषणी रणं परितः समन्तात् । 'अभितः-' इत्यादिना द्वि-तीया । चेरतुः आन्तौ । निराकरिष्णू शत्रुनिराकरणशीळौ । वर्तिष्णू अभिमुखं वर्तनशीळो न पळायनशीळौ । वर्षिष्णू मायया महाप्राणोद्धावनशीळौ । उत्प-तिष्णू नम उत्पतनशीळौ । सिहष्णू शस्त्रप्रहारसहनशीळौ । सर्वत्र '३११६। अळंकुञ्ज-।३।२।१३६।' इत्यादिना इष्णुच् ॥

#### १८५-तो खड्ग-मुसल-प्रास-चक्र-बाण-गदा-करो ॥ अकार्षामीयुध-च्छायं रजः-सन्तमसे रणे. ॥ २॥

तावित्यादि रणे रणभूमौ रजःसन्तमसे । सङ्गतं तमः सन्तमसम् । '९४७। अवसमन्धेभ्यसमसः ।५।४।७९।' इस्य । रजसा सन्तमसं अस्मिन् इति रजःसन्तमसं तस्मिन् रजसा कृतान्धकारे तौ खरदृषणो आयुधच्छायमायुधवा- हुल्यमकार्ष्टां कृतवन्तौ । आयुधानां छायेति '८२५। छाया-बाहुल्ये ।२।४।२२।' इति नपुंसकत्वे हस्तत्वम् । खङ्गादीनां बाणान्तानां हुन्द्रैकवद्भावं कृत्वा पश्चात्तेन सहिता गदेति शाकपार्थिवादिखात् सः । अन्यथा समुदायस्य '९५०। जातिर- आणिनाम् ।२।४।६।' इत्येकवद्भावेन नपुंसकिलङ्गता स्थात् बाणगदमिति । खङ्गमुसल्यासचक्रवाणगदाः करे येषामिति समासे प्रहरणार्थेभ्य इत्यादिना करशब्दस्य परिनिपातः ॥

१८६—अथ तीक्ष्णाऽऽयसैर् बाणैरेधि-मर्म रघूत्तमौ ॥ व्याधं व्याधर्म-मूढौ तौ यम-साच्-चऋतुर्द्विषौ. ॥३॥

अथेत्यादि — अथेतिसान् संग्रामे रघूत्तमौ रामलक्ष्मणौ कर्तृभूतौ । कर्मभूतौ हिषाविति । '२९७५। सःस्द्रिष-।३।२।६१।' इत्यादिनां किए । यमसाचकतुः यमाधीनौ कृतवन्तौ । '२१२५। तद्धीनवचने ।५।४।५४।' इति सातिः । तीक्ष्णा- ग्रसैवाँणैः । तीक्ष्णमायसं फलं येषामिति । न्याधं न्याधं निद्धा निद्धा । '३३-४३। आभीक्ष्ण्ये णमुल् ।३।४।२२।' तत्र '३३२०। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले ३।४।२१।' इति वर्तते । 'आमीक्ष्ण्ये हे मवतः' इति दिर्वचनम् । अधिमर्मेति विभवस्थंऽव्ययीभावः । अमृहौ सावधानौ रामलक्ष्मणौ ॥

मर्भवेधमेवाह—

१८७–हत-बन्धुर् जगार्मा ऽसौ ततः शूर्प-णस्ना वनात् ॥ पारे-समुद्रं लङ्कायां वसन्तं रावर्णं पतिम्.॥ ४॥ हतेत्यादि—असौ सूर्पणसा हतबन्धः ब्यापादितआरुद्वया ततो वनादण्ड- कारण्यात् रावणं पति प्रभुं शरणं जगाम गतवती । पारेसमुद्रम् । समुद्रस्य पार इति '६७२। पारे मध्ये षष्ट्या वा ।२।९।९८।' इत्यव्ययीभावः । तत्सिश्चयोगेन पूर्वपदस्यैकारान्तत्वम् । पश्चात्सप्तमी । '६५७। नाव्ययीभावात्–।२।४।८३।' इत्य-म्भावः । समुद्रस्य पारे स्थितायां लङ्कायां वसन्तं रावणमिति ॥

#### १८८–संप्राप्य राक्षस-सभं चक्रन्द क्रोध-विह्वला, ॥ नाम-प्राहर्मरोदीत्सा भ्रातरौ रावणा॒ऽन्तिके. ॥ ५ ॥

संप्राप्येत्यादि —सा द्यूर्णणखा राक्षससमं संप्राप्य ढोकित्वा । राक्षसानां समेति '८२६। समा राजा-।२।४।२३।' इत्यादिना नपुंसकता । चक्रन्द क्रन्दनं कृतवती । कोधिवृह्वला कोधिववशा । आतरौ खरदूषणावरोदीत् रुदितवती । नामप्राहं नाम गृहीत्वा । आतरौ खरदूषणाविति । '३३८०। नाक्र्यादिशियहोः ।३।३।५८।' इति णमुल । अत्र नामप्रहणविशिष्टाया रोदनिक्रयाया न्याप्तिमिष्ट-त्वाद्वदिः सकर्मकः । रावणान्तिके रावणसमीपे । सप्तम्यविकरणे चेति चकारा-हूरान्तिकार्थेभ्य इति सप्तमी ॥

तयोः किं जातमिति रावणेन पृष्टाह—

# १८९–'दण्डकान<sup>्ध्</sup>यवात्तां यो वीर ! रक्षः-प्रकाण्डकौ, ॥ नुभ्यां संख्येऽकृषातां तौ स-मृत्यौ भूमि-वर्धनौ, ॥ ६ ॥

दण्डकानित्यादि — हे वीर! दण्डकान् दण्डकारण्यसिववेशान् अध्यवात्तास् अध्युषितवन्तौ । '१०७४। वसँ निवासे ।' इत्यसाछुङ् । हलन्तलक्षणा वृद्धिः । '२३३२। सः सि ।७।४।४९।' इत्यादिना धातुसकारस्य तत्वस् । '२२८१। झलो झिल ।८।२।२६।' इति सिचो लोपः । रक्षःप्रकाण्डकौ प्रशस्तौ राक्षसौ । '७४७। प्रशंसा-वचनेश्च ।२।१।६६।' इति समासः । ततः स्वार्थे कन् 'स्वार्थिकाश्च प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते' इति नपुंसको न भवति । अन्यथा रूढिशब्दाः प्रशंसावचना आविष्टलिङ्गत्वादन्यलिङ्गेऽपि जातिशब्दे स्वलिङ्गोपादानादेव समान्नाधिकरणाः स्युः । यथा गोप्रकाण्डमिति । तौ नृभ्यां मनुष्याभ्यां सङ्ख्ये युद्धे भूमिवर्धनावकृषातां कृतौ । कर्मणि लुङ् । अचिण्वद्भावे रूपम् । वर्धेते इति वर्धनौ । '२८४१। 'कृत्यल्युटो बहुलम् ।३।३।११३।' इति कर्तरि ल्युट । भूमेर्व-धनाविति सः । भस्मीकृतशरीरस्य भूमौ लीयमानत्वात् । सश्वत्यौ नैकाकिनौ ॥

#### १९०-विग्रहस् तव शकेण बृहस्पति-पुरोधसा ॥ सार्धकुमार-सेनान्या, शून्यश् चौऽसीति को नयः. ७

विग्रह इत्यादि — बृहस्पतिः पुरोधा मन्नी यस्य शकस्य तेन । कार्येषु पुरो धीयत इति पुरोधाः । पुरःपूर्वाद्धान्नः सर्वधातुभ्योऽसुन् । तथा कुमारः कार्ति-केयः सेनानीर्यस्य । सेनां नयतीति '२९७५। सत्सू-द्विष-।३।२।६९।' इत्यादिना किए । तेन शकेण सार्धं सह तव विग्रह आसीत् । इदानीं कार्यनिपुणाभावात् श्चन्यश्चासि '२१९१। तासस्त्योठोंपः ।७।४।५०।' इति सकारठोपः । तस्मात्को नयः । नय एव न भवतीत्यर्थः ॥

तदेव दर्शयन्त्याह--

१९१-यद्यंहं नाथ! नो ऽयास्यं विःनासा हत-बान्धवा,॥ नो ऽज्ञास्यस् त्विमदं सर्वे प्रमाद्यंश् चार-दुर्-बलः. ८

यदीत्यादि — विनासा विगता नासा यसाः । नासैव नासिकेति '८३४। केऽणः ।७।४।१३।' इति हस्तवे रूपं, तसा नसादेशस्य विधीयमानत्वादत्र संभव एव नास्ति । विनसेति पाठान्तरम् । तत्र विगता चासौ नासिका च विनासिका । तत इत्थमभूतलक्षणायां तृतीयायां '२२८। 'पैद्द्रनोमास्—।६।९। ६३।' इत्यादिना नसादेशः । विगतया नासिक्योपलक्षितेत्यर्थः । विगता नासिका अस्या इति बहुव्रीहिणा व्याख्याने अन्नासिकत्यादिना अच् नसादेशश्च प्रामुतः । तस्य संज्ञाविषयत्वादुपसर्गाचेत्यसंज्ञायां विधीयमानो न भवति वेग्रों वक्तव्य इति ग्रादेशो बाधकः । हे नाथ ! यद्यहं विनासा हतवानधवा नायास्यं न याताऽभविष्यम् ; तिहें तिददं सर्वं आत्रोवधं नासाच्छेदं च नाज्ञास्यः न ज्ञातोऽभविष्यः । क्रियातिपत्तौ लङ् । अज्ञाने कारणमाह—प्रमाद्यन् विषयेषु प्रमादं गच्छन् । चारदुर्वलः चारहीनः । चारा हि चक्षू राज्ञां कार्याकार्यज्ञानाय लोके। चरतीति चरः पचाद्यम् । चर एव चारः '२३०६। प्रज्ञादि—।५।५।३८।' इत्यण् ॥

१९२-करिष्यमाणं विज्ञेयं कार्यं, किं नु कृतं परैः, ॥ अपकारे कृते ऽप्यंज्ञो विजिगीषुर् न वा भवान्.॥ ९॥

करिष्यमाणसित्यादि — परैः शत्रुभिरपचयिकीर्षया करिष्यमाणं कार्यं विज्ञेयम् । किं तु कृतमेव यत्तद्वइयमेव विज्ञेयमित्यर्थः । त्वं पुनः परैरवक्ट-तोऽपि अज्ञोऽविदितस्वरूपः । अतो विजिगीषुर्ने वा भवान् । अतो न राज्यं संभावयतीत्यर्थः ॥

१९३-वृतस् त्वं पात्रे-समितैः

खद्वाऽऽरूढः प्रमाद-वान् ॥ पान-शौण्डः श्रियं नेता नो ऽत्यन्तीनन्त्वमुन्मनाः. ॥ १० ॥

वृत इत्यादि — अत्यन्तं नामिनीति '१८१२। अवारपार-।५।२११११। इत्या-दिना खः । तस्य भावोऽत्यन्तीनत्वम् । नैवात्यन्तीनामृत्यन्तगामिनीं श्रियं नेता न प्रापणशीलः । '३११५। तृन् ।३।२।१३५।' इति तान्छीलिकस्तृन् । '६२७। न लोक-।२।३।६९।' इति षष्टीप्रतिषेधः । यद्यपि महोद्यं राज्यं प्राप्तवानसि तथापि न चिरकालमित्यर्थः। यतस्त्वमुन्मनाः आन्तचित्तः। यतः पानशौण्डः पाने प्रसक्तः। '७१८। ससमी शोण्डैः।२।१।४०।' इति सः। अत एव प्रमादवान्। सतोऽपि खट्टारूढः उत्पथप्रस्थितः '६८८। खट्टास्रेपे ।२।१।२६।' इति द्वितीयाः सः। तत एव पात्रेसमितैः भोजन एव सन्निहितैः अनुजीविभिर्वृतः। '७२५। पात्रेसमिताद्यश्च ।२।१।४८।' इति स्रेपे सः॥

# १९४–अध्वरेष्वंग्निचित्वत्सु सोमसुत्वत आश्रमान् ॥ अत्तुं महेन्द्रियं भागमेति दुश्र्यवनो ऽधुना, ॥ ११ ॥

अध्वरेष्वित्यादि — त्वय्येवम्भूतेऽधुना दुश्रयवन इन्द्रः आश्रमानैति आग-च्छति । आङ्पूर्वृत्येणः '७३। एत्येधत्यूर् ।६।१।८९।' इति वृद्धिः । सोमसुन्त्वतः सोमं सुनोतीति '३०००। सोमे सुन्नः ।४।२।९०।' इति क्रिप् । सोमसुतः सन्ति येष्वाश्रमेष्विति मतुप् । '१८९६। तसौ मत्वर्थे ।१।४।१९।' इति मत्वे तकारस्य जस्त्वं न भवति । '१८९८। झयः ।८।२।१०।' इति मतोर्वत्वम् । किमर्थमेतीत्याह-अनुं भक्षयिनुं महेन्द्रियं भागम् । महेन्द्रो देवता अस्येति । '१२३। महेन्द्राद्धाणौ च ।४।२।२९।' इति घः । क । अध्वरेषु यज्ञेषु । अग्नि-चित्वत्सु । अग्नि चित्वत्सु । अग्नि चित्वत्सु । अग्नि चित्वत्सु । अग्नि चित्वत्सु । वितवन्तोऽग्निचितः आहितान्नयः । '३००१। अग्नौ चेः ।३।२।९१।' इति किप् । ते सन्ति येष्विति पूर्ववन्मतुप् ॥

# १९५–आमिक्षीयं दिध-क्षीरं पुरोडाइयं तथौषधम् ॥ हविर् हैयङ्गवीनं च नांऽप्युपन्नन्ति राक्षसाः. ॥ १२॥

आमीत्यादि—दश्चा सहितं शृतं पय आमिक्षा । तसे हितमामिक्षीयम् । '१६६४। विभाषा हितरपूपादिभ्यः ।५।१।४।' इति छयतो । दिध च क्षीरं चेति । '९१६। विभाषा वृक्ष—।२।४।१२।' इत्यादिना व्यक्षनत्वादेकवद्भावः । पुरोडा-श्चायं हितमीषधं नीवारतण्डुलादि पुरोडाइयम् । अपूपादित्वाद्यत् । ओषधिरे-वौषधम् '२१०५। ओषधेरजातौ ।५।४।३७।' इत्यण् । तण्डुलानमजातित्वात् । 'स्वार्थिकाश्च प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते' इति नपुंसकलिङ्गता । हिनः हृयत इति हिनः । 'अर्चि—श्चित्वं'इत्याणादिक इस् । हैयङ्गवीनं घृतम् । ह्येगो-दोहस्य विकार इत्यर्थे '१८२४। हैयङ्गवीनं संज्ञायाम् ।५।२।२३।' इति निपात-नात् खत्र् हियंग्वादेशश्च । तानि नाप्युपन्नन्ति राक्षसाः त्वय्युदासीने सिति ॥

इदानीं कार्यप्रदर्शनेन प्रोत्साहयितुमाह-

१९६ – युव-जानिर् धनुष्-पाणिर् भूमिःष्ठः ख-विचारिणः ॥ रामो यज्ञ-द्रुहो हन्ति काल-कल्प-शिलीमुखः ॥१३॥

युवेत्यादि - युवितः योवनवती जाया यस्य युवजानिः। '८७२। जायाया निङ् ।६।९।७६।' विल लोपः । '८३९। स्त्रियाः पुंचत्–।६।३।३४।' इत्यादिना पुंचद्गावात् स्त्रीप्रत्ययो निवर्तते । धनुष्पाणिः पाणौ धनुर्यस्य । प्रहरणेत्यादिना परनिपातः । भूमिष्टः भूमौ तिष्ठतीति भूमिष्टः । नाकाशचरः ।'२९१६। सुपि स्थः ।६।२।४।' इति कः । '२९१८। अम्बाम्ब-।८।३।९७।' इत्यादिना पत्वम् । कालकल्पशिलीमुखः मृत्युतुल्यशरः । रामो यज्ञ-द्वृहो राक्षसान् हन्ति खिवचा-रिणः आकाशविचरणशीलान् । '२९८८। सुप्यजातौ-।३।२।७८।' इति णिनिः ॥

१९७—मांसान्योष्ठाऽवलोप्यानि साधनीयानि देवताः ॥ अश्वन्ति, रामाद् रक्षांसि विभ्यत्यृश्चवते दिशः ॥१४॥

मांसेत्यादि — ओष्ठावलोप्यानि ओष्ठाभ्यां छेदार्हाणि शक्यानि वा । अर्हाथें शक्याथें वा कृत्यः । '६९५। कृत्यैरिधकार्थवचने ।२।१।३२।' द्वृति सः । साध-नीयानि यज्ञस्य साधनाय हितानि । '१६६५। तस्मे हितम् ।५।१।५।' इति छः । सावनीयानीति पाठान्तरम् । तत्र सवनं स्नानं तद्योगात्स्नातकोऽपि तथोच्यते तत्र भवः सावनो यज्ञः । '१६६५। तस्मे हितम् ।३।१।५।' इति छः । तानि मांसानि देवता अश्वन्ति भुञ्जते न राक्षसा रक्षांसि किन्तु रामाहिम्यति । '४४४। वा नपुंसकस्य ।७।१।७९।' इति शतुर्नुमभावपक्षे रूपम् । दिशोऽश्चवते व्यामुवन्ति ॥

१९८–कुरु बुद्धिं कुशा॒ऽग्रीयाम्॑नुकामीनःतां त्यज,॥ लक्ष्मीं परम्परीणां त्वं पुत्र-पौत्रीणःतां नय.॥ १५॥

कुर्वित्यादि कुशाश्रीयां कुशाश्रीमव सूक्ष्माम् । '२०६०। कुशाश्राच्छः । भाइ।१०५।' इति इवार्थे छः । स्थूलबुद्धिमा भूदित्यर्थः । अनुकामीनतां त्यज्ञ यथेच्छगामितां त्यज्ञ । '१८१२। अवार-पार-।५।१११।' इत्यादिना खः । परम्परीणां परांश्च परतरांश्च अनुभवतीत्यर्थे परशब्दात् '१८११। परोवर-।५।११०।' इत्यादिना खः परम्परादेशश्च । तां लक्ष्मीं क्रमायातां त्वं पुत्रपौत्री-णतां नय पुत्रांश्च पुत्रांश्चानुभवतीति खः । तस्य भावः । पुत्रपौत्रानुगामिनीं कुर्वित्यर्थः ॥

१९९–सहायःवन्त उद्युक्ता बहवो निपुणाश् च याम् ॥ श्रियमाशासते, लोलां तां हस्ते-कृत्यमा श्वसीः ॥ १६॥

सहेत्यादि —यां च श्रियं त्वदीयां शौर्योपातां सहायवन्तः ससहाया उद्युक्ता उत्साहवन्तो निषुणाः कुशला आशासते इच्छन्ति । '१०९१। आङः शासुँ इच्छायाम्' इत्यादादिकस्थात्मनेपदिनो रूपम् । '२२५८। आत्मनेपदेष्व-नतः ।७।१।५।' इत्यदादेशः । तां इस्तेकृत्य स्वीकृत्य । मा श्रसीः आश्वासं मा कार्षीः । चञ्चलत्वात् । यदाह लोलामिति । '२२९९। ह्यन्त-क्षण-श्वस-जागृ-णि-।७।२।५।' इति वृद्धिप्रतिषेधः । '२२६६। इट इटि ।८।२।२८।' इति सिचो लोपः । '७७८। नित्यं इस्ते पाणी–।१।४।७७।' इति गतिसंज्ञायां समासे ल्यबादेशः ॥ तां लोलतां दर्शयन्ताह—

२००-छक्ष्मीः पुं-योगर्माशंसुः कुल्टेव कुतूहलात् ॥ अन्तिके ऽपि स्थिता पत्युश् छलेनोऽन्यं निरीक्षते.॥ १७ ॥

लक्ष्मीरित्यादि—स्वयैवं न मन्तन्यम् अन्यैः प्रार्थ्यमानापि न मां परि-त्यजतीति । यतः छलेन न्याजेन अन्यं निरीक्षते । किमर्थं—पुंयोगमाशंसुः अभिलपन्ती । किमर्थं—पंयोगमाशंस-भिक्ष उः ।३।२।१६८।' कुत्हलात् कोऽस्य विशेष इति । स्नेहादन्तिके अदूरेऽपि स्थिता पत्युः । '६११। दूराऽन्तिकार्थः— ।२।३।३४।' इत्यादिना षष्टी । कुलटेव बन्धकीव । शकन्ध्वादिषु दर्शनात्पररूपम् ॥

युवजानिरित्युक्तं तद्योषित्प्रलोभनायाह—

२०१–योषिद्-वृन्दारिका तस्य दियता हंस-गामिनी ॥ दूर्वी-काण्डमित स्यामा नैययोध-परिमण्डला.॥१८॥

योषिदित्यादि — योषिचासौ वृन्दारिका चेति । '७४१। वृन्दारक-।२।१। ६२।' इत्यादिना सः । रूपेण प्रियेत्याह-द्यिता प्रिया । प्रशस्तवे कारणमाहहंस इव गन्तुं शीलं यस्याः । '२९८९। कर्तर्युपमाने ।३।२।७९।' इति णिनिः।
दूर्वाकाण्डमिव श्यामा दूर्वासम्बं तदिव श्यामा । न्यग्रोधपरिमण्डला । '७३४।
उपमानानि-।२।१।५५।' इत्यादिना सः ॥

२०२—नोऽऽस्यं पश्यति यस् तस्या, निंस्ते दन्तःच्छदं न वा,॥ संग्रृणोति न चौक्तानि, मिथ्याऽऽसौ विहितेन्द्रयः ॥ १९॥

नास्यमित्यादि—तस्या आस्यं मुखं यो न पश्यति । दन्तच्छदं ओष्ठम् । छाद्यते अनेनेति घः । '३२९७। छादेघेंऽद्युपसर्गस्य ।६।४९६।' इति हस्तः । दन्तानां छदं नवा निस्ते न चुम्बति । '१०९६। णिलिँ चुम्बने ।' इत्यादादिक आत्मनेपदी । '२२६२। इदितो नुम् धातोः ।७।१।५८।' उक्तानि उदितानि न संग्रुणोति । '२६९९। समो गमि-।१।३।२९।' इत्यादिना तङ् न भवति । अक-मैकादित्यधिकारात् । मिथ्यासौ विहितेन्द्रियः । वृथैव तस्य वेषसा विहितानि इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि ॥

१—स्तनौ सुकठिनौ यस्या, नितम्बे च विशालता, ॥ मध्ये क्षीणा भवेद् या, सा न्ययोध-परिमण्डलाः ॥ १ ॥

२०३–सारो ऽसार्विन्द्रियाऽर्थानां, यस्यां ऽसौ तस्य नन्दथुः,॥ तल्पे कान्ताऽन्तरैः सार्धे मन्ये ऽहं धिङ् निमज्जथुम्,॥ २०॥

सार इत्यादि—इन्द्रियार्थानां मध्ये सारोऽसौ द्यिता इन्द्रियार्थः । रूपा-चितशययोगात् । यसासौ संपद्यते तस्य नन्द्रथः आनन्द्रश्चेतसः । तत्पे शयनीये यस्य कान्तान्तरैरन्यस्त्रीभिः सार्धं निमज्जशुं शयनम् । सर्वत्र '३२६७। द्वितो-ऽश्रुच् ।३।३।८९।' तस्य धिक् कुत्सितमहं मन्ये । 'उभसर्वत्सोः' इत्यादिना धिग्योगे द्वितीया । तथा सार्धं शोभनमित्यर्थादुकं भवति ॥°

> २०४-न तं परयामि, यस्यां ऽसौ भवेन् नोंदेजया मतेः॥ त्रैलोक्येनांऽपि विन्दस् त्वं तां कीत्वा सुकृती भवः॥ २१॥

नतिसित्यादि — सर्वथा न तं पश्यामि जानामि जगति यस्य संबन्धिन्याः मतेश्रेतसः उदेजया उत्कन्पिकासौ न भवेत् । चित्तक्षोभजनिकेत्यर्थः । उद्वेजय-तीति '२९००। अनुपसर्गाह्रिम्प-।३।१।१३८।' इति कर्तरि शः कृद्योगे कर्मणि पष्टी । तस्मात् त्रैलोक्येनापि । त्रयश्च ते लोकाश्च त्रिलोकाः । त एव त्रैलोक्यम् । चातुर्वण्यादित्वात् स्वार्थे प्यञ् । 'स्वार्थिका अतिवर्तन्ते' इति नपुंसकत्वम् । तेनापि तां कीत्वा लब्ध्वा विन्दस्त्वं सुकृती भव पण्डितो भव । आद्यो वा भव । पाण्डित्यमस्य त्रैलोक्यमात्रेणापि स्वीरतं कीत्वा लब्धमिति । विन्दन्तीति तेनैव सूत्रेण शः॥

अन्या अपि श्वियः सन्तीति चेदाह— २०५—नैवेन्द्राणी, न रुद्राणी, न मानवी, न रोहिणी, ॥ वरुणानी न, नो ऽग्नायी तस्याः सीमन्तिनी समा.'॥ २२॥

नैवेत्यादि—तस्यास्तु सीतायाः । '६३०। तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्याम् ।२।३। ७२।' इति षधी । न काचित् सीमन्तिनी स्त्री समा तुल्या । 'सीमन्तः केशवे-शे' इति पररूपत्वम् । अन्यत्र सीमाऽन्तः । स विद्यते यस्या इति इतिः । इन्द्रा-णी इन्द्रभार्या । न सम्यक् किं पुनरन्या । तथा रुद्राणी रुद्रभार्या । वरुणानी वरुणभार्या । '५०५ । इन्द्र-वरुण-।४।१।४९। इत्यादिना आनुक् । मानवी मनुभार्या । '४९५। मनोरी वा ।४।१।३८।' इत्योकारः । अक्षायी अक्षिभार्या ।

'४९४। वृषाकप्यग्नि-कुसित-कुसिद-।४।१।३०।' इत्यादिना ऐरिति सर्वत्र '५०४। पुंचोगादाख्यायां ।४।१।४८।' इति ङीष् । रोहिणी चन्द्रभार्या । रोहितशब्दात् '४९६। वर्णादनुदात्तात्-।४।१।३९।' इत्यादिना ङीष् नकारश्च । वरुणानी न नाम्नायीत्यत्र प्रतिषेध एकः पूर्वेण योज्यः द्वितीयः परेणेति । न चाम्नायीति पाठान्तरम् ॥

२०६-प्रत्यूचे राक्षसेन्द्रस् ताम्'आश्वसिहि, विभेषि किम्, ॥
• त्यज नक्तञ्चरि ! क्षोभं,
वाचाटे ! रावणो ह्यंहम्. ॥ २३ ॥

प्रत्यूच इत्यादि — राक्षसेन्द्रो रावणः । राक्षसीं प्रत्यूचे । प्रतिवचनमुक्त-वान् । आश्वासिहि खेदं त्यज । '२४७४। रुदादि—।७।२।७६।' इत्यादिना इट् । विभेषि किमर्थं तापसकात् । हे नक्तञ्चरि ! मद्विषये क्षोमं रोषं त्यज । वाचाटे बहुभाषिणि । '१९३१। आल्जाटचौ बहुभाषिणि ।५।२।१२५।' यसादावणो-ऽहम् । अनेनात्मोत्कर्षमावेदयति ॥

तमेव स्फुटयन्नाह—

२०७-मार्मुपास्त दिदृक्षाःवान् याष्टीक-व्याहतो हरिः ॥ आज्ञा-लाभो॒न्मुखो दूरात् काक्षेणां ऽनादरेक्षितः ॥ २४ ॥

मासित्यादि — मामुपास सेवितवान् । हरिरिन्द्रः । दिदक्षावान् द्रष्टुमिच्छा-वान् । आत्मदर्शनेच्छावानित्यर्थः । दूरादेव याष्टीकैः वेत्रप्राहिमिन्याहतोऽपसा-रितः । '६९४। कर्न् –करणे कृता—।२।१।३२।' इति सः । यष्टिः प्रहरणमेपामिति '१६५९। शक्ति-यष्ट्योरिकक् ।४।४।५९।' । आज्ञालाभे किमिभधास्यतीत्युत्सुक उन्मुखः तत्परः । सप्तमीति योगविभागात् सः । अनादरेक्षितः अवज्ञाविलो-कितः । काक्षेण कुदष्ट्या । '१०३०। का पथ्यक्षयोः ।६।३।१०४।' इति कुशन्दस्य कादेशः । यदि तत्पुरुष इत्यनुवर्तते तदा कुत्सितमक्षमिति विग्रहः । अक्षशन्द-स्येन्द्रियसामान्याभिधायित्वेऽपि ईक्षितशन्द्रोपपदत्वाच्छुषि वर्तते । अथ तत्पु-रुष इति नानुवर्तते सामान्येनादेशस्तदा कुत्सितमिक्ष यस्येति । '८५२। बहुवी-हो सक्थ्यक्ष्णोः—।५।४।१९३१ इति षच् । काक्षेण मयेत्रर्थः ॥

२०८—विरुग्णो-दग्र-धाराऽग्रः कुलिशो मम वक्षसि ॥ अ=भिन्नं शत=धा ऽऽत्मानं मन्यते बलिनं बली. ॥२५॥ विरुग्णेत्यादि—विरुग्णानि अवसन्नानि कृष्ठितानि उदग्राणि महान्ति धारामाणि यस्य स कुलिशो वज्रः मम वक्षांसि पतितः सन् । बली । आत्मानम-भिन्नं शतधा शतप्रकारम् । '१९८८। संख्याया विधार्थे धा ।५।३।४२।' बलिनं मन्यते । अहो बलवानहं न येन शतधा भग्न इति । तस्य देवतारूपत्वात् बल-मस्येव । आत्मानं बलिनं मन्यत इवेश्युत्प्रेक्षा ॥

२०९–कृत्वा लङ्काद्रुमाऽऽलानमेहमैरावतं गजम् ॥

बन्धने ऽनुपयोगिःत्वान् नतं तृणःवर्दत्यजम्.॥ २६॥

कृत्वेत्यादि — एष्वालीयत इत्यालानम् । अधिकरणे ल्युट् । '२५०९। वि-भाषा लीयतेः ।६।१।५१।' इत्यात्वम् । लङ्काद्भमा आलानानि यस्थरावताल्यस्य गजस्य तं कृत्वा । नतं नम्रमुखम् । तृणमिव मत्वा । सोऽहमत्यजं त्यक्तवान् । बन्धनेऽनुपयोगित्वात् प्रयोजनाभावात् ॥

> २१०–आहोपुरुषिकां पश्य मम, सद्-रत्न-कान्ति-भिः॥ ध्वस्ताऽन्धकारे ऽपि पुरे पूर्णेन्दोः सन्निधिः सदाः॥ २७॥

आहो इत्यादि—अहोपुरुषस्य भावः । मनोज्ञादित्वाद्वुञ् । आहोपुरुषिका कार्थसिद्धाविप तत्साधने वृत्तिः । तां मम ग्रूपणिखे पश्य । सद्गतकान्तिभिः ध्वस्तान्धकारेऽपि पुरे पूर्णेन्दोः पूर्णचन्द्रस्य सिक्षिधः सदा सिक्किधानं । न पुनस्तेन कृत्यं रत्नप्रभाभिरेव तत्कृत्यस्य कृतत्वात् ॥

२११-हत-रत्त्र्य् च्युतो्घोगो रक्षोभ्यः कर-दो दिवि ॥ पूतकतायीर्मभ्येति सन्त्रपः किं न गोत्र-भित् ॥ २८॥

हतेत्यादि —हतोचैःश्रव आदिरतो गोत्रभिदिन्दः । अत एव च्युतोद्योगः । दिवि वर्तमानोऽपि रक्षोभ्यः करदः । राजग्राह्यं वित्तं प्रयच्छन् । प्तकतार्यी शर्ची '४९३। पूतकतोरै च ।४।१।३६।' इति ङीषु । पुंयोगादाख्यायामिति । सत्रपः सत्रीडः । किं नाभ्येति न ढौकते ॥

२१२-अ-तुब्य-महसा सार्ध रामेण मम विद्यहः॥

त्रपा-करस् , तथाप्येष यतिष्ये तद्-विनिग्रहे.'॥ २९॥

अतुल्येत्यादि तदेवंविधस्य मम अतुल्यमहसा अतुल्यतेजसा रामेण सह विग्रहस्रपाकरः । '१९३४। कृञो हेतु-।३।२।२०।' इत्यादिना टः । तथापि त्वत्या-र्थनया । एष च यतिष्ये तद्विनिग्रहे विविधनिग्रहर्विषये तस्य यतिष्ये यसं करिष्यामि । '२७८९। वर्तमान-सामीप्ये वर्तमानवद्वा ।३।३१९३१।' इति विक-ल्पेन लटो विधानात् ॡडुदाहतः ॥

#### २१३-उत्पत्य सं दशःग्रीवो मनोःयायी शिताऽस्त्र-भृत् । समुद्र-सविधाऽऽवासं मारीचं प्रति चक्रमे.॥ ३०॥

उत्पत्येत्यादि—उक्त्वैवं खमाकाशमुत्पत्य मारीचं प्रति चक्रमे । यत्र मारीन् चो राक्षसस्तत्र गत इत्यथेः । '२७१६। अनुपसर्गाद्धा ।१।३।४३।' इति क्रमेसङ् । मनोवदाशु यातुं शीलमस्येति । '२९८९। कर्वर्युपमाने ।३।२।७९।' इति णिनिः । शितास्त्रभृत् गृहीततीक्ष्णचन्द्रहासः । समुद्रस्य सविधे समीपे आवासो यस्य मारीचस्य । सह विधेन सविधमिति च्युत्पत्तिमात्रं शब्दस्तसमीपवाची ॥

२१४-सम्पत्य तत्-सनीडेऽसौ तं वृत्तान्तर्मशिश्रवत्, ॥

त्रस्नुनाऽथ श्रुताऽर्थेन तेनांऽगादि दशाऽऽननः. ३१

सम्पत्येत्यादि — असौ दशग्रीवः तत्सनीडे मारीचस्य समीपे । अत्रापि सह नीडेनेति ब्युत्पत्तिमात्रम् । समेत्य यात्वा । तं वृत्तान्तम् शूर्पणखाकथितम-श्रिश्रवत् श्रावितवान् । शूणोतेण्यंन्तस्य लुङि रूपम् । तेन मारीचेन श्रुतार्थेन त्रस्रुना त्रसनशीलेन् दशाननः अगादि उक्तः । कर्मणि लुङ् ॥

२१५-'अन्तर्धत्स्व रघु-व्याघात् तस्मात् त्वं राक्षमेश्वर !, ॥ यो रणे दुरुपस्थानो हत्तःरोधं दधद् धनुः,॥ ३२॥

अन्तरित्यादि—हे राक्षसेश्वर! त्वं तसाद्रघुच्याघ्राद्रन्तर्थस्य अन्तिहितो भव व्यवहितो भवेति यावत् । द्धातेळीटि '२४८३। आभ्यस्तयोः-।६।४।११२।' इत्याकार्र्लोपः । अभ्यासस्य '२५०१। दधस्तयोश्च ।८।२।३८।' इति भष्मावः । '५९१। अन्तर्धौ येना-।१।४।२८।' इत्यपादानसंज्ञा । यसात् स रामः रणे दुरूपस्थानः दुःखेन उपस्थीयते उपगम्यत इति । आतो युष् । यतो इस्तरोधं दध-द्धनुः इस्तेन रुद्धा सदैव यो धनुर्धते स कथं दुरुपस्थानो न भवति । इस्तशब्दे तृतीयान्त उपपदे '३३७०। सप्तम्यां चोपपीड-रुधः-कर्षः ।३।४।४९।' इति णमुत्र । चकारेण तृतीयायाः समुचितत्वात् । अत्र '७८४। तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्थाम् ।२।२।३३।' इति सः ॥

तदेव दुरुपस्थानत्वं स्फुटयन्नाह—

२१६–भवन्तं कार्तवीर्यो यो हीन-सन्धिमचीकरत्,॥ जिगाय तस्य हन्तारं स रामः सार्वछौकिकम्,॥३३॥

भवेत्यादि —यः कार्तवीर्यः कृतवीर्यसापसं सहस्रबाहुः भवन्तं हीनसन्धि-मचीकरत् । हीनेन दुर्बलेन यः सन्धिः तं भवन्तं कारितवान् । तेन हीनत्वम् । बल्लाक्विजित्य कारित इति दुरुपस्थानमुक्तम् । '५४१। ह-कोरन्यतरस्याम् ।१।४।५४।' इति द्विकर्मक्ता । तस्य कार्तवीर्यस्य यो हन्ता परश्चरामः । कृत्ययोगे कर्मणि षष्टी । तेन हि तस्याभिहोत्रधेनुमपहत्य गच्छतः परश्चना बाहुसहस्रं छिन्नम् । तस्य हन्तारं स रामो जिगाय जितवान् । जयतेर्छिटि धातुजकारस्य '२३३१। सँछिटोजें: ।७।३।५७।' इति कुत्वम् । सार्वलैंकिकं सर्वलोके विदितम् । '१७१०। लोक-सर्वलोकाम्यां ठज् ।५।१।४४।' । '१४३८। अनुकातिकादि–।७।३। २०।' इत्युक्तत्वादुभयपदवृद्धिः । सार्वलैंकिक इति पाटान्तरम् । अत्र राम इति योज्यम् ॥

२१७-यमाऽऽस्य-दृश्वरी तस्य ताडका वेत्ति विक्रमम्,॥ शूरं-मन्यो रणाच् चौऽहं निरस्तः सिंह-नर्दिना. ३४

यमेत्यादि — तस्य रामस्य विक्रमं ताडका वेत्ति ज्ञातवती । '२७८९। वर्त-मानसामीष्ये—।३।३१३१।' इति भूते छट् । कीदशी । यमास्यदृश्वरी । तच्छ-रताडिता यममुखं दृष्टवती सृतेत्वर्थः । '३००४। दृशेः कनिप् ।३।२।९४।' '४५७। वनो र च ।४।१।७।' इति ङीब्रेफो । अहमपि शूरम्मन्यः शूरमात्मानं मन्य-मानः '२९९३। आत्ममाने खश्च ।३।२।८३।' सिंहनर्दिना रामेण सिंह इव नर्दतीति '२९८९। कर्तर्युपमाने-।३।२।७९।' इति णिनिः । रणान्विरस्तः बहिष्कृत इत्यर्थः ॥

> २१८-न त्वं तेनां ऽन्वभाविष्ठा, नां ऽन्वभावि त्वया ऽप्यंसौ, ॥ अनुभूतो मया चां, ऽसौ, तेन चां ऽन्वभविष्यंहम्,॥ ३५॥

न त्विमित्यादि तेन रामेण त्वं नान्वभाविष्ठाः । त्वमनेन नानुभूतः । कर्मणि छुङ् । थासि '२७५७। स्य-सिच्-।६।४।६२।' इत्यादिना चिण्वदिद् ष्टुत्वम् । नान्वभावि त्वयाऽप्यसौ नानुभूतः । येनैवमुच्यते । अत्र '२७५८। चिण् भाव-कर्मणोः ।३।१।६६।' इति चिण् । अनुभूतो मया चासौ । चशब्दः पुन-रित्यर्थे । मया पुनरसावनुभूतः न शक्यो जेतुमिति । तेन रामेण चान्वभविष्य-हमनुभूतोऽहम् । तेन सह योद्धमक्षम इति । अत्र चिण्वद्वावो न कृतः किन्तु छुङ उत्तमपुरुषेकवचने वलादिलक्षण इदं । तेन वृद्धभावात् गुण एवेति ॥

२१९-अध्यङ् शस्त्र-भृतां रामो, न्यञ्चस् तं प्राप्य मद्-विधाः,॥ स कन्या-शुल्कमंभनङ् मिथिलायां मस्ने धनुः॥ ३६॥

अध्यिक्तियादि—शस्त्रभृतां मध्ये रामोऽध्यङ् अधिकः। अध्यञ्जलाधिक्येन वर्तत इति '३७३। ऋत्विग्-।३।२।५९।' इत्यादिना किन् तस्मिन् छुते 'अनुना-सिकलोपे '३६१। उगिदचां-।७।१।७०।' इति नुम् । तस्यानुस्वारपरसवर्णत्वे कृते च हल्ङ्यादिसंयोगान्तलोपो। नकारस्य '३७७। किन्प्रत्ययस्य कुः।८।२।६२।' इति कुत्वेन ङकारः। तं ताइशं प्राप्य मद्विधा न्यञ्जो हीनाः। निश्रब्दोऽन्नाधो

भावे वर्तते। न्यञ्च इति पूर्ववत् किन्। अनुनासिकलोपः । नुम्। अल्लोपो नासि अहल्त्वात् कुत्वं च नास्ति अपदसंज्ञत्वात् । यो मिथिलायां महद्वनुरभन्द भग्नवान् सोऽसादिप कारणात् शस्त्रभृतामध्यङ् । मञ्जेर्लङि '२५४४। श्रान्नलोपः १६।४।२३।' हल्ङ्यादिलोपः । कुत्वं च । कन्याशुल्कं कन्यामूल्यम् । तद्धि यो रौद्रं धनुरारोपितगुणं करोति तसौ कन्या दीयत इति मूल्यीकृत्य स्थापितम् ॥ २२०-सं-वित्तः सह-युध्वानी तच्-छक्तिं खर-दूषणी, ॥

यज्वानश् च स-सुत्वानो, यानंगोपीन् मखेषु सः. ३७

संवित्त इत्यादि—नाहमेव रामशक्तिमवैमि अपि तु खरदूषणावपि संवित्तः ज्ञातवन्तौ । '२७४९। वर्तमानसामीप्ये-।३।३।१३१।' इति भूते छद् । सकर्म-करवात् '२६९९। सँमो गम्यु-।१।३।२९।' इत्यादिना तङ् न भवति तत्राकर्मका-दिति क्तेते । सहयुध्वानौ सह तेन युद्धवन्तौ । '३००६। सहे च ।३।२।९६।' इति युधेः क्रनिप् । यज्वानश्राहिताग्नयः ससुत्वानः सोमयाजिसहिताः । '३०९५। सु-यजोर्ङ्गनिप् ।३।२।१०३।' संविदन्तीति वचनविपरिणामेन योज्यम् । यानु-गोपीत् अरक्षीत् मखेषु स रामः । छुक्ति रूपम् । तथा मखदुहो राक्षसान् व्रतो रामस्य शक्ति ज्ञातवन्तः॥

२२१-सुख-जातः सुरा-पीतो नृ-जग्धो माल्य-धारयः॥ अधि=लङ्कं स्त्रियो दीव्य, and the constant मा ऽऽरब्धा बलि-विग्रहम्.'॥ ३८॥

सुखेत्यादि—यत एवं दुरुपस्थानः स तसाद्विता रामेण विप्रहं माऽऽ-रब्धाः मा कार्षाः । रमेराङ्पूर्वात् । '२२१९। माङि लुङ् ।३।३।१७५।' थास् । '२२८१। झलो झलि ।८।२।२६।' इति सिज्लोपः । '२२८०। झषस्तथोऽघाँऽघाः १८।२।४०।'। ५२। झलां जज्ञ् झिरा ।८।४।५३।'। किं कार्यमित्याह—अधिलङ्के ळङ्कायामधि । विभक्तयर्थेऽब्ययीभावः । स्त्रियो दीव्य क्रीड । लोटि रूपम्। '५६२। दिवः कर्म च ।१।४।४३।' इति कर्मसंज्ञायां '३०२। वाऽम्-शसीः ।६। श्वा८०।' इतीयङ् । कीदशः । सुखजातः । जातं सुखमस्येति बहुवीहिः । कृतास-वपानत्वात् । यदा-सुरापीतः पीतमदिरः । नृजग्धः अक्तमानुषः । निष्ठायामदौ जिभ्धः । पूर्ववद्धस्वम् । एषु वाहिताम्यादिदर्शनात् परनिपातः । मार्ल्यं धारय-तीति माल्यधारयः । '२९००। अनुपसर्गात् छिम्प–।३।१।१४८।' इत्यादिना द्याः 🛭

**२२२–तं भीतं-कारमांकु**इय रावणः प्रत्यभाषत– ॥ 'यात-यामं विजितवान् स रामं यदि, किं ततः॥३९॥

तमित्यादि—तं मारीचं पूर्वीकं निराकुर्वन् रावणः प्रत्यभाषतः प्रत्युक्तवान् । लिङ रूपम् । भीतङ्कारमाकुरय । भीतं कृत्वा नीतोऽसीति । '३३४६। कर्मण्या-

18 Contract of the Contract of

क्रोरो कृतः खमुल ।३।४।२५।' यातयामं गतवयसम् । यदि विजितवान् रामो दाशरथिः । किं ततः किं तापसः श्रुरः ॥

> २२३–अघानि ताडका तेन लज्जा-भय-विभूषणा, ॥ स्त्री-जने यदि तच् छ्वाघ्यं, धिग् लोकं क्षुद्र-मानसम्.॥ ४०॥

अघानीत्यादि—तेन रामेण ताडका अघानि व्यापादिता । हन्तेः कर्मेणि छुड़ । छजा च भयं च विभूषणं यस्याः । स्नीत्वान्न शौर्यम् । मृवंविधाया अनेन रामेण यदि गर्द्धमपि हननं स्नीजने श्लाघ्यं श्लाघनीयम् । '६२९। कृत्यानां कर्तरि वा ।२।३।७१।' इति तृतीया । तं थिक् छोकं क्षुद्रमानसं हीनमानसम् ॥ '

२२४-यद् गेहे-नर्दिनर्मसौ शरैर् भीरुमभाययत्॥ कु-ब्रह्म-यज्ञ-के रामो भवन्तं, पौरुषं न तत्.॥४१॥

यद्गेह इत्यादि — असौ रामो यद्भवन्तं भीहं शरैरभाययत् भायितवान् । धुगात्मनेपदे न भवतः भयहेतोरभावात् । अत्र हि शरैभ्यो भयम् नतु रामात् । तत् किम् । पौरुषकारः किमसौ । युवादित्वादण् । गेहेनर्दिनं गेह एव नर्दिनम् । '७२५। पात्रे समितादयश्च ।२।१।४८।' इति सः । कुब्रह्मयज्ञके । कुत्सिता ब्रह्माणः कुब्रह्माः । कुः पापार्थं इति सः । '८०६। कु-महन्त्वामन्यतरस्याम् ।५।४।१०५।' इति समासान्तष्टच् । तेषां कुत्सितो यज्ञः । तसिन् सति कुत्सायां कन् । तेष द्वरूपमन्योऽहं रणात्तेन निरस्तः इत्यपुष्कलमुक्तम् ॥

२२५–चिर-कालो्षितं जीर्णं कीट-निष्कुषितं धनुः ॥ किं चित्रं यदि रामेण भग्नं क्षत्रिय-का्डन्तिके.॥४२॥

चिरेत्यादि —यदि रामेण क्षत्रियकान्तिके । कुल्सितक्षत्रियसमीपे । असं धनुः किं तिचित्रमाश्चर्यम् । क्षत्रिया जनकादयः तस्य कुत्सायां कन् । क्षत्रियक-स्यान्तिके । दूरान्तिकार्थयोगे षष्टीसमासं विधाय पश्चात् । '६३३। सप्तम्यधिकरणे च ।२।३।३६।' इति चकारादूरान्तिकार्थेभ्यश्चेति सप्तमी । किमिति न चित्रमित्याह—चिरकालमुषितमिति । '५५८। कालाऽध्वनोः—।२।३।५। इति द्वितीयां विधाय । '६९१। अत्यन्त-संयोगे च ।२।१।२९।' इति द्वितीयासमासः । जीणं चिरकालोषितत्वात् । '१२०५। जृष् वयोहानौ'। निष्ठा । '२३९०। ऋत इद्धातोः ।७।१।२००।' इतो '३५४। हलि च ।८।२।७७।' इति द्विष्टां । '३०१६। र-दाभ्याम्—।८।२।४२।' इति निष्ठानत्वम् । कीटैर्घुणैनिष्कृषितं खादितम् । निरः कुषः इत्यनुवर्तमाने '३०४५। इण् निष्ठायाम् ।७।२।४७।' इतीद ॥

# २२६-वन-तापस=के वीरौ विपक्षे गलिताऽऽदरौ ॥

किं चित्रं यदि साऽवज्ञी मम्नतुः खर-दूषणी. ॥४२॥ वनेत्यादि—वने तापसो वनतापसः । कुत्सायां कन् । तस्मिन् वनतापसके रामे सावज्ञत्वाद्गलितादरी विपक्षे किमयं करिष्यतीसश्रद्धयैव योधितवन्ती खरदूषणी वीरी यदि मम्रतः मृतौ को दोषः किं चित्रम् । '२५३८। भ्रियतेर्कुं-कृतिकोश्र । ११३।६१।' इति नियमात् लिट्यात्मनेपदं न भवति ॥

२२७-त्वं च भीरुः सु-दुर्बुद्धे ! नित्यं द्यरण-काम्यसि, ॥

गुणांश् चौऽपह्नुषेऽस्माकं, स्तौषि शत्रंश् च नः सदा.॥

त्वं चेत्यादि हे सुदुर्बेह ! त्वं पुनः भीस्त्र भवसि नित्यं शरणकाम्यसि । आत्मनोऽनिशं शरणमिच्छसि । आत्मेच्छायां काम्यच् । अस्माकं च सतो गुणा-नपहुषे अपनयसि । '११५६। हुङ् अपनयने' आदादिकः । क्रित्वात्तङ् । शत्रृंश्च नोऽस्माकं सौषि । सौतेः '२४४३। उतो वृद्धिकुंकि इलि । ७।३।८९।' ॥ २२८—शीर्षच्-छेद्यमतोऽहं त्वा करोमि क्षिति-वर्धनम् , ॥

कारियष्यामि वा कृत्यं विजिघृक्षुर् वनोकसौ. ॥४५॥

द्वीिषेत्यादि—यत एवंविधस्त्वं दुष्टः अतोऽहम् । '४००। त्वा-मौ द्वितीया-याः ।८।११२३।' इत्याष्टमिकलक्षणेन त्वादेशः । शीर्षच्छेदं शीर्षच्छेदार्हम् । '१०३०। शीर्षच्छेदाचत् ।५।१।६५।' क्षितिवर्धनं करोमि । शिरिइछत्वा व्यापा-द्यामील्यथः । अथवा कृत्यं करणीयम् । '२८०१। विभाषा कृ-वृषोः ।३।१।१२०।' इति क्यप् । कारयिष्यामि । '५४१। ह-क्रोः—१।४।५३।' इति द्विकर्मकता । विजिच्छुः विप्रहीतुमिच्छुः । '२६१०। सनि प्रह-गुहोश्च ।७।२।१२।' इतीह्म-तिषेधः । '२६०९। रुद्द-विद्-।१।२।८।' इत्यादिना सनः कित्त्वे '२४१२। प्रहि-ज्या-।६।१।१६।' इत्यादिना संप्रसारणम् । '३२४। हो टः ।८।२।३१।' वनौकसौ एकाचो वशो भष्-।८।२।३७।' । '२९५। षढोः कः सि ।८।२।४१।' वनौकसौ रामलक्ष्मणो । वनमोको गृहं ययोः । '६२०। न लोक-।२।३।६९।' इति कर्मणि षष्ट्याः प्रतिषेधः ॥

> २२९-तमुंचत-निज्ञाताऽमिं प्रत्युवाच जिजीविषुः ॥ मारीचो ऽनुनयंस् त्रासाद् 'अभ्यमित्र्यो भवामि ते. ॥ ४६ ॥

तमित्यादि - तं रावणं एवमुक्तवन्तम् । निशात इति '३०७५। शाच्छो-रम्यतरस्याम् ।७।४।४१।' इतीत्वाभावपक्षे रूपम् । उद्यत उत्थापितः निशात-स्तीक्ष्णोऽसिर्येन तं भारीचम्चासात् प्रत्युवाच वचनमुक्तवान् । अभ्यमित्र्यो भवामि ते । अभिन्नसामिमुखमभ्यमिन्यमाभिमुख्येऽज्ययीभावः । अभ्यमिन्न-मुखंगामीस्यसिन्नर्थे '१८१८। अभ्यमित्राच्छ च ।५।२।१७।' इति चकाराद्यत्वौ चैति यत् । त्वद्मित्राभिमुखं गच्छामीत्यर्थः । अनुनयन् अनुकूळयन् । किमर्थं जिजीविषुः जीवितुमिच्छः ॥

## २३०-हरामि राम-सौमित्री मृगो भूत्वा मृग-द्युवौ, ॥ का उद्योगर्मभ्यमित्रीणो यथेष्टं त्वं च सं-तनु.' ॥ ४७ ॥

हरेस्यादि — अहं मृगो भूत्वा रामसौमित्री हरामि । देशान्तरं प्रापयामि । आखेटकाभिरतत्वात् । यदाह मृगञ्जवो मृगेर्दांव्यतः इति किए । '२५६१। च्छ्वोः सूडचुनासिके च । ६।४।१९।' इति चकारात् को च ऊट बणौदेशः । उवङ् । सृगञ्जताविति पाठान्तरम् । तत्र 'छु अभिगमने' मृगान् चौति अभिगच्छतीति किए । त्वं च यथेष्टं यथारुचि । तमुद्योगं संतनु विस्तारं कुर्वित्यर्थः । तनोते-र्छोटि '२३३४। उतश्च-।६।४।१०६।' इति हेर्छक् । अभ्यमित्रीणः अमित्राभिमुक्तुः समलंगामी । '१८१८। अभ्यमित्राच्छ च ।५।२।१७।'इति चकाराद्यत्वो चेति सः ॥

#### २३१-ततश् चित्रीयमाणो ऽसौ हेम-रत्न-मयो मृगः॥ यथामुखीनः सीतायाः पुष्ठुवे बहु लोभयन्.॥ ४८॥

तत इत्यादि — उक्तानन्तरमसौ मारीचो मायामृगीभूतः सन् हेमरलमयः रतं च हेम चैति विगृद्ध । '१५२३। मयड्वैतयोभीषायाम् – १४।३।१४३।' इति विकारे मयद । निर्मेल्दवात् । सीताया अम्रतो यथामुखीनः मितिविन्वाश्रय इत्र भूत्वा पुद्धवे अमित सा । इवशब्दलोपो द्रष्टन्यः । '१८०७। यथामुखसंमुखस्य दर्शनः खः ।५।२।६।' बहु लोभयन् सुष्ठु स्पृहां जनयन् । यतिविन्वाश्रयमाणः आश्रयं भवन् । हेमरलमयत्वात् । '२६७५। नमोवरिव – १३।१।१९।' इत्यादिना क्यन् । 'विन्न-इ आश्रयं'। ङकारस्यात्मनेपदार्थत्वात् शानच् । अवयवकृतं लिङ्गं समुदायस्य भवतीति ॥

#### २३२—तेना ऽदुद्यूषयद् रामं मृगेण मृग-लोचना ॥ मैथिली विपुलोरस्कं प्रावुवूर्ध्र मृगाृजिनम्, ॥ ४९॥

तेनेत्यादि — तेन मृगेण मैथिली सीवा राममदुबूषयत् कीडितुमिच्छन्तं प्रयु-क्तवती गृद्धवामयमिति । इवन्तस्य दिवेः '२६१८। सनीवन्त-१७११४९।' इत्या-दिना यदा नेट तदा '२५६१। च्छ्वोः शूट्र-१६१४१९।' द्विवेचनम् । तस्मात् सञ्चन्तण्यन्तात् लडि रूपम् । मृगलोचना मृगस्य लोचने इव लोचने यस्याः । मध्यमपदलोपी सः । विपुलोरस्कं विस्तीर्णवक्षस्थलम् । '८८६) उरःप्रमृतिभ्यः कप् १५१४१९५१।' । किमर्थयदुबूषयत् मृगाजिनं मृगचर्मे प्रावुवूर्षुः प्रावसीतु-मिच्छुः । प्राङ्ग्पूर्वस्य '२६२५। इट सनि वा १७१२४१।' इस्यनिट्पक्षे '२६१४। अज्ञानगर्मा सनि ।६।४।१६।' इति दीर्घः । '२२९४। उदोध्यपूर्वस्य ।७।१।१०२।' इत्युत्वम् । रपरत्वम् । '४३३। वॉस्पधाया दीर्घ इकः ।८।२।७६।' द्विचैचनम् । '२११। इण्कोः ।८।३।५०।' इति पत्वम् । रेफस्येण्यहणेन ग्रहणाइन्त्योध्योऽपि वकार ओध्यमहणेन गृह्यते ॥

२३३-योग-क्षेम-करं कृत्वा सीताया छक्ष्मणं ततः॥ मृगस्याऽनुपदी रामो जगाम गज-विक्रमः.॥ ५०॥

योगेत्यादि—ततो दुच्यानन्तरं रामो जगाम । योगक्षेमौ शरीरस्थितिया-छने करोतीति '२९३४। कुनो हेतु—१३।२।२०।' इत्यादिना हेतौ टः । प्रहणबता वदन्तविधेरभावास्, '२९६१। क्षेमप्रियमदेऽण् च ।३।२।४४।' इत्यण्खचौ न भवतः । सीतायाः स्थितिपालनहेतुभूतं लक्ष्मणं कृत्वा रामः सृगस्यानुपदी अन्वेष्टा '३८९०ं। अनुपद्यन्वेष्टा—।५।२।९०।' इति निपातनात् साधुः । गजविक्रमः । गज-गमनमिव गमनं यस्येत्यर्थः ॥

> २३४-स्थायं स्थायं क्वचिद् यान्तं क्रान्त्वा क्रान्त्वा स्थितं क्वचित् ॥ वीक्षमाणो मृगं रामश् चित्र-वृत्तिं विसिष्मिये ॥ ५१॥

स्थायमित्यादि — मृगं चित्रवृत्तिमञ्जुतशरीरचेष्टं वीक्षमाणी रामो विसि-िष्मये विस्मितः । ष्मिङो ङित्वादात्मनेपदम् । षोपदेशत्वाचाभ्यासेणः परस्य सस्य षः । चित्रवृत्तितां दर्शयबाह — स्थायं स्थात्वा स्थित्वा । कचित् प्रदेशे यान्तं कान्त्वा कान्त्वा । कचित्प्रदेशे उत्सुत्योत्सुत्य स्थितम् । आभीक्ष्ये णसुद्धि क्त्वाणसुद्धे द्विचेचनं च ॥

२३५-चिरं क्विशित्वा मर्मा-विद् रामो विल्वभित-प्रवम् ॥ शब्दायमानर्मव्यात्सीत् भय-दं क्षणदा-चरम्, ॥५२॥

चिरमित्यादि—रामः क्षणदाचरं मारीचमन्यात्सीत् विद्धवान् । न्यधेर्लुङि हलन्तलक्षणा वृद्धिः । मर्माविद्धामः मर्माणि विध्यतीति किए । '१०३०। नहिमृति—।६।३।१५६।' इत्यादिना पूर्वपदस्य दीर्घत्वम् । चिरं क्किशित्वा महान्तं कालमायस्य । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । '३०४९। क्किशः क्त्वानिष्ठयोः ।७।२।५०।'
इति विकल्पेनेद । तत्र '२६१०। रलो न्युपधात्—।१।२।२६।' इति कित्वविकल्पे
'३३२६। मृह—मृद—।१।२।७।' इत्यादिना कित्वम् । विलुभितप्रवं व्याकुलितममनम् । '३०४८। लुभो विमोहने ।०।२।५४।' इतीद् । विमोहनं व्याकुलितममनम् । शब्दायमानं शब्दं कुर्वाणम् । '२६७३। शब्द-वैर-।३।१।१७।' इति
क्यङ् । भयदं निशाचरम् । शब्दविशेषणं वा ॥

#### १०२ अहि-काव्ये — प्रथमे प्रकीर्ण-काण्डे लक्षण-रूपे पद्ममो वर्गः,

# २३६–श्रुत्वा विस्फूर्जेथु-प्ररूयं निनादं परिदेविनी ॥ • मत्वा कष्ट-श्रितं रामं सौमित्रिं गन्तुमैजिहत्. ॥५३॥

श्रुत्वेत्यादि — विस्फूर्जश्रुपस्यं चल्रिनियांषतुस्यम् । '२४३। टु-ओ स्फूर्जां चल्र-नियांषे'। '३२६०। द्वितोऽश्रुच् ।३।३।८९।' निनादं शब्दम् । '३२४९। नी गद्द-नद्-।३।३।६४।' इति विकल्पनात् पसे चल्र् । श्रुत्वा मैथिली कष्टश्रितं कृच्ल्र्प्राप्तं रामम् । '६८६। द्वितीया श्रित-।२।१।२४।' इत्यादिना सः । मत्वा बुद्धा । कृच्ल्रप्राप्तेन रामेण मृतमिति परिदेविनी परिदेवनशीला शङ्कमाना । '३१२। संपृचानुरुध-।३।२।१४२।' इत्यादिना चिनुण् । सोमित्रिं गन्तुमैजिहत् । ईहां कारितवती । ईहेण्यंन्तात् लुक्टि द्विवचनेऽचीति स्थानिवद्वावादजादेद्विती-यस्थेति हिशब्दस्य द्विवचनम् । अभ्यासकार्यं च ॥

२३७-'एष प्रावृषि-जाऽम्भो-द-नादी स्त्राता विरोति ते,॥ ज्ञातेयं कुरु सौमित्रे! भयात् त्रायस्व राघवम्.'॥ ५४॥

एष इत्यादि—एष ते आता रौति । '२४४३। उतो वृद्धिः-।७।३।८९।' इत्योकारः । प्रावृषि जातः प्रावृषिजः । '३००७। सप्तम्यां जनेर्डः ।३।२।९७।' '९७३। प्रावृट्-।६।३।१५।' इत्यादिना सप्तम्या अलुक् । स चाम्मोदश्चेति विशेष-णमिति सः । तद्वन्नदतीति '२९८९। कर्तर्युपमाने ।३।२।७९।' इति णिनिः । तस्मात् सौमित्रे ! ज्ञातेयं ज्ञातिभावं तत्कर्म वा कुरु । '१७९२। कपि-ज्ञात्योर्डक् ।५।१।१२७।' तेन भयान्नायस्व राघवम् ॥

#### २३८-'राम-संघुषितं नैतन्, मृगस्वैव विवश्चिषोः॥ राम-स्वनित-सङ्काशः स्वान', इत्येवदत् स ताम्. ५५

रामेत्यादि - रामसंघुषितं रामशब्दितमेतन्न भवति । '१८५९। घुषिराँवि-शब्दार्थः ।' तस्य निष्ठायां '३०६९। रूप्यमत्वर-।७।२।२८।' इत्यादिना विकलेनेद । मृगस्य विविश्विषोः छलयितुमिच्छोः । '१९८ । वञ्च गतौ ।' भौवादिकः । तस्यानेकार्थत्वात् । प्रलम्भन इति चौरादिकस्याण्यन्तस्य वा प्रयोगः । येषामनित्य-ण्यन्ताश्चरादय इति दर्शनं तेषां मतेनात्रापि सिध्यति । एष.स्वानो ध्वानः । '३२३९। स्तन-हसोर्वा ।३।३।६२।' इति पक्षे घन् । कीदशः । रामस्वनितसङ्काशः रामशब्दानुकारीति । तां सीतां एवमवदत् उक्तवान् । स लक्ष्मणः ॥ २३९-'आप्यान-स्कन्ध-कण्टांऽसं रुषितं सहितुं रणे ॥ प्रोर्णुवन्तं दिश्चो बाणैः काकुत्स्थं भीरु ! कः क्षमः ॥ ५६ ॥

आप्येत्यादि—'१०३३। प्ये-ङ् वृद्धो ।' अस्मादाङ्पूर्वात् '३०१७। संयोगादेरातो धातोर्थण्वतः ।८।२।४३।' इति निष्ठातो नः । ओ-प्यायी वृद्धावित्यस्य
वा रूपम् । '३०१९। ओदितश्च ।८।२।४५।' इति निष्ठानत्वम् । पीभावस्तु आङ्क्पूर्वस्य त्वन्धूधसोरिति वचनात् इह न भवति आप्यानस्कन्ध इति । आप्यानं
स्थूलं स्कन्धकण्ठांसं यस्य काकुत्स्थस्य । बाहुशिखरमंसः तस्य पश्चिमो भागः
स्कन्धः तं । रुषितं कुद्धम् । रणे संग्रामे सिहतुं हे भीरु कातरे ! कः क्षमः शक्तः ।
आपि तु न कोऽपीत्यर्थः । क्षमेः शक्नोत्यर्थत्वात् तदुपपदे '३१७७। शक-धप।३।४।६५।' इत्यादिना तुमुन् । '२३४०। तीष-सह-।७।२।४८।' इत्यादिना वेद ।
ककुत्स्थस्यापत्यं काकुत्स्थः । '१११५। शिवादिभ्योऽण् ।४।११११२।' कस्मान्न
क्षम इत्याह—प्रोणुवन्तं दिशो बाणेः । यतः सर्वाः दिशः बाणेः छादयन्तम् ।
कर्णोतेः शतरि उवङ् । क्षमत इति क्षमः । पचाचच् ॥

२४०-देहं विश्वधुरं-स्त्राऽग्नौ मृगः प्राणैर् दिदेविषन् ॥ ज्या-घुष्ट-कठिनाऽङ्गुष्ठं राममायान् मुमूर्षया. ॥५७॥

देहिमित्यादि एष मृगो राममायात् आगतवात् । यातेलेखि रूपम् । किमर्थं देहं शरीरं अस्ताशे अस्ते अग्नाविद । विश्वक्षुः अष्टुमिच्छुः । अस्तेः '२६१८। सनीवन्तर्ध-।७।२।४९।' इत्यत्रेडभावपक्षे '३८०। स्कोः संयोगास्योः-।८।२।२९।' इत्यनेन सलोपे षत्वकुत्वयोश्च रूपम् । प्राणिदिदेविषन् कीडितुमि-च्छन् । '५६२। दिवः कर्म च ।१।४।४३।' इति चकारात् करणसंज्ञा । '२६१८। सनीवन्त-।७।२।४९।' इतीदपक्षे रूपम् । ज्यया गुणेन घुष्टौ निष्टुष्टौ अत एव किटनौ अङ्गुष्टौ सन्यापसन्यकर्षणाद्यस्य । '३५६३। घुषिरविश्वन्दने ।७।२।२३।' इति निष्टायामनिद । मुमूर्षया मर्तुमिच्छया । मृङः सनि '२४९४। उदोष्टय-पूर्वस्य ।७।१।१०२।' इत्युत्वम् । '३२७९। अ प्रत्ययात् ।३।३।०२।'॥

२४१-शत्रून् भीषयमाणं तं रामं विस्मापयेत कः, ॥ मा सा भैषीस्, त्वया ऽद्यैव कृताऽर्थो द्रक्ष्यते पतिः.

श्रृतित्यादि — तं रामं शत्रून् मीषयमाणं भीतान् कुर्वाणम् । '२५९५। मियो हेतुभये पुक् ।७।३।४०।'। '२५९४। भी-स्म्योहेतुभये ।१।३।६८।' इति तङ् । विस्मापयेत्र कः श्रुभितचित्तं कः कुर्यात् । नैवेस्पर्थः । '२५९६। निसं सम्यतेः ।६।१।५७।' इति णावात्वम् । '२५७०। अर्तिही—।७।३।३६।' इत्यादिना पुक् । तिमञ्जणे नियोगे वा छिङ् । पूर्ववदात्मनेपदम् । तसान्मा सा भैषीः मा भूर्भी-

१०४ भट्टि-काच्ये —प्रथमे प्रकीर्ण-काण्डे स्रक्ष्ण-कर्षे पश्चमो वर्गः,

ता '२२२०। स्मोत्तरे लङ् च ।३।३।१७६।' इति चकारात् लुङ् । सिन्नि वृद्धिः । त्वया अधैव कृतार्थः पूर्णमनोरथः पतिर्द्रक्ष्यते । दशेः कर्मणि लुद्द ॥

२४२-'यायास् त्विमिति कामो मे, गन्तुर्मुत्सहसे न च,॥ इच्छुः कामियतुं त्वं माम्', इत्यंसौ जगदे तया. ५९

याया इत्यादि—तदन्वेषणाय यायास्विमिति कामोऽभिलाषः। '२८१०। कामप्रवेदनेऽकचिति ।३।३।१५३।' इत्यकचित्युपपदे लिङ्। न च गन्तुमुत्स- हसे। '३१७०। शक-धष-।३।४।७५।' इति तुमुन्। तस्मान्नूनं मां कामयितु- मिच्छुः एषणशीलः। '३१७६। समानकर्तृकेषु तुमुन् ।३।३।१५८।'। '३१४९। विन्दुरिच्छुः ।३।२।१६९।' इति निपातनात्साषुः। इत्येवमसी लक्ष्मणो जगदे गदितस्तया सीतया॥

२४३—मृषो॒द्यं प्रवदन्तीं तां सत्य-वद्यो रघॄ्त्तमः ॥ निरगात् 'शत्रु-हस्तं त्वं यास्यसी'ति शपन् वश्री ॥६०॥

मृषोद्यमित्यादि — मां कामयितुमिच्छुरिलेतन्मृषोद्यम् मृषावादम् । '१८-६५। राजस्य-।३।१११४।' इत्यादिना भावे क्यप्। यजादित्वात् सम्प्रसारणम् । प्रवदन्तीं तां सीताम् । रघूत्रमो छक्ष्मणः । अपन् शत्रुहस्तं त्वं यास्यसीति शार्षं प्रयच्छन् । भौवादिकोऽत्र शपिनं देवादिकः । निरगात् निर्गतः । तसादुटजादि-स्यर्थात् । कथं मृषोद्यमित्याह—वशी वशनं वशः इन्द्रियसंयमनम् । 'वशिर-ण्योरुपसंख्यानम्' इत्यप् । स यस्यास्ति स वशी जितेन्द्रियः । अत एव सत्यवद्यः अवितथवादी । शत्रुहस्तं यास्यसीति सत्यं वद्तीति '२८४१। कृत्य-ल्युटो बहु-छम् ।३।३।१९३।' इति कर्तरि यत् । '२८५४। वदः सुपि क्यप् च ।३।१।९०६।' इति चकाराद्यत् । भावे वा यतं विधायाच् अर्शआदित्वात् ॥

<sub>बैलाफम्</sub> (४)— २४४–गते तस्मिन् , जल-शुचिः शुद्ध-दन् रावणः शिखी ॥ जञ्जपूको ऽक्ष-माला-वा**न्** धारयो मृ<u>द</u>लाबुनः ॥ ६१॥

गत इत्यादि—तिसन् लक्ष्मणे गते सित रावणः सीतामुच इति वक्ष्यमा-णेन सम्बन्धः । कीद्दशः । जल्छुचिः स्नात इत्यर्थः । शुद्धदन् निर्मलदशनः शुद्धा दन्ता यस्य । '८८३। अग्रान्त-।५।४।१४५।' इत्यादिना दन्तस्य दुदादेशः । शिखा

१—(१४८) श्लोकोक्तं टीकर्न प्रेक्ष्यम्।

अस्यास्तीति शिखी परिवाजकः। बाह्वादित्वादिनिः। जंजपूकः पापाशयत्वात् गहिंतं जपतीति । '२६३५। लुप-सद-।३।१।२४।' इति यङ् । '२६३८। जप-जम नां ७।४।८६।' इत्यभ्यासस्य नुक् । '३१४६। यज-जप-द्शां यङः ।३।२।१६६।' इत्युकः । अक्षमाळावान् अक्षस्त्रयुक्तः । संसर्गे मतुष् । धारयतीति धारयः । '३९००। अनुपसर्गात्-।३।१।१३८।' इति शः । कस्य मृदलाबुनः । 'निज लम्बे-र्नकोपश्च' इत्यौणादिक उकारे प्रत्यये अलावृः । तस्य विकारः फलमिति '१५१९। ओरञ् ।४।३।१३९।' । तस्य फले लुक् । नपुंसकहस्वत्वम् । मृत्पूर्णमलाबु इति मध्यमपद्छोपी सः । क्रुत्प्रयोगे कर्मणि षष्ठी । '३२०। इकोऽचि विभक्तै ।७।१। ७३। इति नुम्॥

#### २४५-कमण्डल्ल-कपालेन शिरसा च मृजा-वता।।

संवस्र्य लाक्षिके वस्त्रे मात्राः संभाण्ड्य दण्डःवान् ६२

कमेत्यादि कमण्डलुना कपालेन च '९१०। जातिरप्राणिनाम् ।२।४।६।' इति हुन्हैकवद्भावः। मृजावता निर्मेलेन शिरसा च उपलक्षितः। इत्थम्भूते कुतीया । संवरूप परिश्वाय । 'वस्रात्समाच्छादने' इति '२६७७। मुण्डमिश्र--|३|१|२१|<sup>१</sup> इत्यादिना णिच्। लाक्षिके वस्त्रे। लाक्षया रक्ते। '१२०३। लाक्षा-रोचनात्-।४।२।२। इत्यादिना ठक् । मात्राः कमण्डल्वादिकं सम्भाण्ड्य समा-वित्य राशीकृत्येत्यर्थः । 'भाण्डात् समाचयने' इति '२६७६। पुच्छ-भाण्ड-।३। शर्**ा' इत्यादिना णिङ् । दण्डवान् गृहीतत्रिदण्डः** । संसर्गे मतुष् ॥

२४६-अधीयन्नातम-विद् विद्यां धारयन् मस्करि-त्रतम्॥

वदन् बह्वंङ्गुलि-स्फोटं श्रू-क्षेपं च विलोकयन् ॥ ६३ ॥

अधीत्यादि —मा कुरुत कर्माणि शान्तिर्वः श्रेयसीत्येवं घोषयन्ति ये ते मस्करिणः परित्राजकाः । तेषां त्रतमक्रुच्छ्मसौ धारयन् । '१०६८। मस्कर-म-स्करिणी-।६।१।१५४।' इति परिव्राजके सुद । आत्मविदां योगिनाम् । विद्यासु-पनिषद्मधीयन् जपन् '३११०। इङ्-धार्योः-।३।२।१३०।' इतीङो धारेश्च अक्न-च्छ्रवति कर्तीर बातुप्रत्ययः । अन्तरा बहु प्रभूतं वदन् । अङ्गुछिरफोटं पुनः पुनः स्फोटिकान्दरवा अक्षेपं च विलोकयन् भ्रुवाबुत्श्चिप्योत्श्चिप्य विलोकयम् । उभ-बन्नापि '३३७६। स्त्राङ्गेऽध्रुवे ।३।४।५४।' इति णमुख् ॥

२४७-संदिदर्शयिषुः साम निजुह्नूषुः क्षपाटन्ताम् ॥ चंक्रमा-वान् समागत्य सीतामूंचे-'सुखाभव.'॥ ६४॥

संदीत्यादि – इह भयं मा भूतिति साम सान्त्वं संदिदर्शयिषुः संदर्शय-तुमिच्छुः । वद्न् बह्वङ्कुिरफोटमिति योज्यम् । इशेर्ण्यन्तसन्नन्तवे रूपम् । क्षपाटतां राक्षसत्वं निजुद्धुपुनिद्धोतुमिच्छुः । धारयन्मस्करिवतमिति योज्यम् ॥ ह्वोतेः '२६१४। अज्झनगमां सनि ।६।४।१६।' इति दीर्घः । कुटिलं क्रमणं चंक्रमा ।

कमेः '२६३४। निसं कौटिल्ये गतौ ।३।१।२३।' इति यङ् । '१६४३। नुगतः —।७।४।८५।' इत्यभ्यासस्य नुक् ।'३२७९। अः प्रत्ययात् ।३।२।१०२।' इत्याकारः ।'२३०८। अतो लोपः ।६।४।४८।'। '२६३१। यस्य हलः ।६।४।४९।'टाप् । सा यस्यास्ति चंकमावान् । कुटिलगतिमानित्यर्थः । समागत्य दौकित्वा । सीतामूचे। किमित्याह—सुखाभवेति अनुकूला भवेत्यर्थः । यदृहं प्रार्थये तत्र प्रतिकूला न भवेति भावः । '२१३४। सुखप्रियादानुलोभ्ये ।५।४।६३।' इति कुभ्वस्तियोगे डाच् ॥

#### युग्मम्—

# २४८-सायं-तनीं तिथि-प्रण्यः पङ्कजानां दिवान्तनीम् ॥ कान्तिं कान्त्या सदा-तन्या हेपयन्ती शुचि-स्मिता.

सायमित्यादि का विभित्त वक्ष्यमाणेन संबन्धः। सायं दिनावसानं तत्र भवां कान्तिम्। यदा षोऽन्तकर्मणीत्येतसात् वज्रप्रस्रयान्तः तदा '१३९९। सायंचिरं-।४।३।२४।' इति ट्युट्युट्यो तुद्र च मकारान्तत्वं च निपास्रते। यदा सायंशब्दो मकारान्तः तदाप्यव्ययत्वादेव प्रस्रयागमी स्थाताम्। कस्येत्यपेक्षायां तिथिप्रण्यः चन्द्रमसः पञ्चद्श कट्याः तासां वृद्धिहासाभ्यां पञ्चद्श तिथीः प्रण्यति प्रवर्तयति। '२९७५। सत्स्-द्विष-।३।२।६१।' इति किप्। '२२८७। उप-सर्गोदसमासे-।८।४।१४।' इति णत्वम् । '२७२। एरनेकाचः-।६।४।८२।' इति यणादेशः। पञ्चतानां च कान्ति कीदशीम्। दिवातनीं दिवाभवाम्। कान्त्या त्वदी-यया सदाभवत्या सदाभवया हेपयन्ती छज्जयन्ती । दिवातन्याः सायन्तन्याश्च सदाभवत्वात्। जिहेतेः '२५७०। अर्ति-।७।२।३६।' इत्यादिना णो पुक् । शुचि-सिता शुश्रहासा॥

# २४९-का त्वमेंकाकिनी भीरु! निर्न्वय-जने वने, ॥ अध्यन्तो ऽप्यंघसन् व्यालास् त्वामं-पालां कथं न वा.

का त्विमित्यादि—का त्वं देवी मानुषी राक्षसी वेति। एकािकनी अस-हाया। '१९९८। एकादािकिनिचासहाये ।५।३।५२।' इति आिकिनिच्। भीरु इत्यामञ्जणं भयप्रकृतित्वात् स्त्रीणाम्। निरन्वया निरनुगमा जना यस्मिन्वने यत्र न कथंचिन्मनुष्याणां सम्भवः। श्रुध्यन्तोऽपि बुभुक्षमाणा अपि। दिवादि-त्वात् रयन्। व्याला हिंसा व्याघादयः कथं वा त्वां नाघसन् न भक्षितवन्तः। अदेः '२४२७। लुङ्सनोर्घस्त् ।२।४।३७।' लुदित्वात् च्लेरङ्। श्रुध्यन्तो नाघ-सन्निति पाठान्तरम्। तत्र कथं न वा अपरिचितानेवाघसन् इति योज्यम्। अपालां सतीं अविद्यमानः पालो यस्या इति। '१७२६। पाल रक्षणे' इति चौरा-दिकः। पालयतीति पालः। पचाद्यच्। यदा प्रयोजकविवक्षा तदा पातेर्लुगागमो गौ वक्तव्य इति लुक्। ततः पचाद्यच्॥

# २५०–हृदयं=गम-मूर्तिस् त्वं सुभगं=भावुकं वनम् ॥ कुर्वाणा भीममेप्येतद् वदा ऽभ्यैः केन हेतुना. ॥६७॥

हृद्यमित्यादि केन हेतुना इदं वनमभ्येः अभिगतासि वद कथय। अभिपूर्वादिणो छङ् । मध्यमपुरुषेकवचनम् । '२२५४। आडजादीनाम् ।६।४।७२।'
'२६९। आदश्च ।६।१।९०।' इति वृद्धिः । हृद्यं गच्छिति या मूर्तिः शरीरमत्यन्तसौन्दर्यात् । '२९६४। गमश्च ।३।२।४७।' इति खच् । सा एवंविधा मूर्तिर्थस्थाः सा त्वं भीममप्येतद्वनं सुभगम्भावुकं सर्वस्थैवाप्रियं प्रियं कुर्वाणा । असुभगं भूत्वा सुभगं भवतीति '२९७४। कर्तरि भुवः-।३।२।५७।' इति खुकज् ॥
२५१—सुकृतं प्रिय-कारी त्वं कं हरस्युपतिष्ठसे, ॥

# • पुण्य-कृच् चाटु-कारस् ते किङ्करः सुरतेषु कः.॥६८॥

सुकृतिमित्यादि सुकृतं पुण्यकारिणं शोभनं कृतवानिति '२९९९। सुकमे-पाप-।३।१।८८।' इत्यादिना किए । कं रहित विजने त्वसुपतिष्ठले उपिल्यिति । संगतकरणे तङ् । प्रियकारी अनुकृत्वतिनी सती । प्रियमनुकृतं करोतीति '२९६१। क्षेम-प्रिय-मद्रेऽण् च ।३।२।४४।' इति अण् '४७०। टिड्डाणन्-।४।
१।१५।' इत्यादिना डीप् । पुण्यकृत् कृतपुण्यः । तस्य पूर्ववत् किप् । चादुकारः
प्रियवाक्यकरः । '२९३७। न शब्दश्लोक-।३।२।२३।' इत्यादिना टे प्रतिषिद्धेऽणेव भवति । ईदशस्ते किङ्करः दासः । '२९३५। दिवा-विभा-।३।२।२१। इति
टः । किंयत्तद्वहुषु कृजोऽविधानमिति तत्त्वीविषये द्वष्टयम् । सुरतेषु शोभनरतेषु । '३०९०। नपुंसके भावे कः ।३।३।१९४।' । '२४२८। अनुदात्तो-।६।४।
३७।' इत्यादिनानुनासिकलोपः । अनेनोभयहचिराख्याता ॥

## २५२–परिःपर्युद्धे रूपर्मा-द्युःलोकाच् च दुर्-लभम्.॥ भावत्कं दृष्टवत्स्वेतदेस्मास्वेधि सु-जीवितम्.॥ ६९॥

परीत्यादि—एतद्दं भावत्कं भवत्या इदमिति '१३१९। भवतष्ठक्छसौ । '१२१११११४।' इति ठक्छसौ । 'ठक्छसोश्चोपसंख्यानम्' इति पुंवद्भावः । '१२-२१। इसुसुक्तान्तात्कः ।७।३।५१।' दुर्लभं परिपर्युद्धेः '५९६। अपपरी वर्जने । ।१।४।८८। इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां द्वितीयायां प्राप्तायां '५९८। पञ्चम्यपा- इपरिमिः ।२।२।१०।' इति पञ्चमी । '६६६। अप-परि-बहिरञ्जवः पञ्चम्या ।२।१-११२।' इति विभाषासमासश्च । असमासपक्षे '२१४१। परेवर्जने ।८।१।५।' इति द्विचनम् । उद्धि वर्जयित्वा चतुरुद्धिमेखलायां सुवि दुर्लभमाद्युलोकाच्या स्वर्गलोकान्तं च यावत् दुर्लभम् । अन्नापि पूर्ववत्यञ्जमी । ताद्दां दृष्टवत्स्वसासु अधि सुजीवितमसाद्विषये आधिक्येन सुजीवितम् । अहो वा सुजीवितमितिः अहोशब्दार्थे अधिशब्दो वर्तते ॥

# २५३-आपीत-मधुका भृङ्गेः सुदिवेवांऽरविन्दिनी ॥ सत्-परिमल-लक्ष्मीका नां ऽ-पुंस्काऽसीति मे मतिः.

आपीतेत्यादि—परि सर्वतो मार्जनमिति परिमलः । कलत्रपश्चैत्यिकृत्य मृजेष्टिलेपश्चेति कलप्रत्य औणादिकः । इह मुरतोपभोगविमदः परिमलोऽभि-प्रेतः । तत्व लक्ष्मीः तत्कृतत्वात् । सती विद्यमाना परिमल्कोभा यत्याः । '८८९। उरःप्रमृतिभ्यः कप् ।पाधा १५१।' सा त्वमपुंस्का अविद्यमानभर्तृका नासीति मैं मितः । पूर्ववत्कप् । किमिव मुद्विवारविन्दिनी पश्चिनी । शोभनं दिवा नीहाराखभावादिवा दिवसं यत्याः । '८६०। सुप्रात—।पाधा १२०।' इत्यादिना अच् । आपीतमधुका मुक्कैः आपीतं मधु यत्याः । '८९१। शेषाहिभौषा ।पाधा १५४। १५४। इति कप् । यथेयं सत्परिमल्लक्ष्मीका तथा त्वमपीति ॥

# २५४-मिथ्येव श्रीः श्रियं-मन्या, श्रीमन्-मन्यो मृषा हरिः,॥ साक्षात्-कृत्यांऽभिमन्येऽहं त्वां हरन्तीं श्रियं श्रियः ७१

मिथ्यैवेत्यादि—श्रियः श्रियं रूपसम्पदं हरन्तीमिभवन्तीं त्वां साक्षान्त्रुत्य प्रत्यक्षीकृत्य । विभाषा कृत्रीत्यनुवर्तमाने '७७५।-साक्षात्प्रमृतीिन च । ११- ११७४।' इति गतिसंज्ञा । गतिसमासे ल्यवादेशः । अहमिभमन्ये कि मिथ्या श्रीः श्रियंमन्या अहमेव श्रीनान्येति मन्यमाना श्रीमिंथ्या नैव श्रीः किन्तु त्वमेवेति । '२९९३। आत्ममाने खश्—।३।२।८३।' । '२५०५। दिवादिभ्यः इयन् ।३।१।६९।' । '२९९४। इच एकाचोऽम्प्रत्ययच्च ।६।३।६८।' इत्यम्भावः । तस्यामः प्रत्ययद्धान्न्मलोपाभावः । '१९०। न विभक्तौ तुस्माः ।१।३।४।' इति वचनात् । अचीतिय- ङादेशः । किवन्ता धातुत्वं न जहतीति किव्वचीत्यादिना श्रयतेरीणादिकः किप् । हिष्यानां श्रीमन्तं मन्यमानो मृषा न श्रीमानित्यहमिमन्ये ॥

# २५५-नीदकण्ठिष्यतां ऽत्यर्थं, त्वामैक्षिष्यत चेत् सारः,॥ खेलायन्नीनिशं नांपि सज्ःकृत्य रतिं वसेत्,॥७२॥

नोदेत्यादि सारभायां रितः सापि रूपेण निकृष्टिति दशैयति । चेत् यदि सारः वामिक्षिष्यत दृष्टवानमविष्यत् तदा अव्यर्थं नोदक्षिष्यत् रितं प्रति सुश-सुक्षिण्यते नामविष्यत् । '६५२। ईक्षॅं दर्शने' इति, '२७३। कि शोके' इति भीवादिकात् कियातिपत्ते छङ् । नापि रितं स्वभायां सज्ःकृत्य सहायीकृत्य वसेत्, अपि तु परित्यजेत् । अत्र कियातिपत्तिने विवक्षिता किन्तु हेतुहेतुमद्भावः । नापि रितं सज्ःकृत्य वसेत् यदि व्यामीक्षेतेति हेतुपद्मभृत्युद्ध हेतुमद्भावदर्शनात् । अर्थादिषु 'सज्ः सहार्थः' इति वचनात् गतिसंज्ञा । खेळायन् अमिशं कीडन् सर्वदा । खेळायन् अमिशं

२५६-चल्पूयन्तीं विलोक्य त्वां स्त्री न मन्तूयतीह का, ॥ कान्ति नोऽभिमनायेत को वा स्थाणु-समो ऽपि ते.॥ ७३॥

विश्वत्यादि वां बल्यूयन्तीं शोभमानां बिलोक्य न सन्त्यांत सीह का । इह अर्थात स्था न मन्त्योत् कुष्येत् । सर्वदा कुष्यत्येत ईष्योयुक्तत्वात् स्थीणाम् । असम्भावने लिङ् । वल्यु-मन्तुशब्दाभ्यां कण्ड्वादित्वासक् । को वा को नाम स्थाणुसमोऽपि काष्ट्रतुल्योऽपि गुणदोषानिभज्ञत्वाते तव कान्ति विलोक्य नामिमन्त्येत पूर्वमदृष्टत्वादनिभमनाः सन् अभिमनाः सचेता न भवेत् । पूर्वविद्धिक् । अभिमनसो सुशादित्वात्वयक् सलोपश्च । महादेवतुल्यो वा आस्तामन्यः सोऽपि ताबद्भिमनायेत् ॥

२५७–दुःखायते जनः सर्वः, स एवैकः सुखायते, ॥

यस्योत्सुकायमाना त्वं न प्रतीपायसेऽन्तिके. ॥ ७४॥
दुःखेत्यादि—स एवैको जनः सुखायते सुखं वेदयते। यस्यान्तिके समीपे
न त्वं प्रतीपायसे न प्रतिकृष्ट्यार्तिनी भवसि । उत्सुकायमाना सती । यस्य
पुनरन्तिके उत्सुकायमाना प्रतीपायसे स सर्वो जनः दुःखायते दुःखं वेदयते।
सुख-दुःखशब्दाभ्यां '२६७४। सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् ।३।१।४८।' इति
क्यङ् । उत्सुक-प्रतीपशब्दाभ्यां मृशादित्वात्॥

२५८-कः पण्डितायमानस् त्वा-मौदार्योऽऽमिष-सन्त्रिमाम् ॥ त्रस्यन् वैरायमाणेभ्यः शून्यमेन्त्रवसद् वनम्.'॥ ७५ ॥

क इत्यादि—पण्डितायमानः अपण्डितः कथसपि पण्डितो सवन् । शृक्षा-दित्वात् नयङ् । त्यामामिषसिक्षमां सर्वजनप्रार्थनीयत्वात् । आदात्र गृहीत्वा कः श्रून्यं वनमन्ववसत् । श्रून्ये वने अवसदित्यर्थः । '५४%। उपान्बध्याङ्वसः ११।४८८' इति कर्मेसंज्ञा । कीदशः । त्रस्यन् बिभ्यत् । वैरायमाणेभ्यः वैरं कुर्वाणेभ्यः । '२६७३। शब्दु-वैर-१३।११७७।' इत्यादिना स्यङ् । '५८८। सीत्रा-यानाम्-११।४।२५।' इत्यपादानसंज्ञा ॥

थीनाम्-। ११ शरपा दे स्वपादानसँजा ॥ २५९ - ओजायमाना तस्या ऽध्ये प्रणीय जनकाऽऽत्मजा ॥ स्वाच् दश-सूधीनं साऽऽद्या गद्भदं वचः ॥ ७६ ॥ ओजेस्यादि एवसुक्तवति रावणे जनकसुता दशमूर्धानसुवाच ॥ दश मूर्धीनः शिशांसि यस तस्यार्धे प्रणीय दत्त्वा सतिथिस्यमिति ॥ सम्पदानस्य भ०का० १० होषत्वेन विवक्षितत्वात् पष्टी । ओजायमाना ओज इकाचरन्ती '२६६५। कर्तुः क्यङ् सल्णेपश्च ।३।१।११।' 'ओजसोऽप्सरसो नित्यम्' इति वचनात् । मां माभिभूदित्यतितेजस्विनी भवन्तीत्यर्थः । किमुवाच वचो वक्ष्यमाणम् । सादरा सती । परिवाजक इति । गद्गदमनभिन्यक्तमसंस्कृतस्वात् ॥

#### कलापकम् ( ४ )—

# २६०—'महा-कुलीन ऐक्ष्वाके वंद्ये दाशरथिर् मम ॥

पितुः प्रियं-करो भर्ता क्षेमं-कारस् तपस्विनाम्. ॥७७॥

महेत्यादि —यदुक्तं तेन कं रहस्युपतिष्ठस इति अस्य प्रतिवचनं मम भतीं महाकुलीनः महाकुलस्यापत्यमिति । '११६४। महाकुलद्व्यु-खुन्नो ।४।१।१४९।' इति खन् । किमादित्यवंशसंभवः, किं सोमवंशसंभवो वा महाकुलस्यापत्य-मित्याह । ऐक्ष्वाके वंशे इक्ष्वाकृणामयमैक्ष्वाकः ।११४५। दाण्डिनायन-।६।४।-१७४।' इत्यादिना टिलोपनिपातनम् । अन्ये तत्र सन्तीत्याह । दाशरथिः दशरथ-स्यापत्यं यः स मम भर्ता । महाकुलीनः । कीद्दशः । पितुः प्रियंकरः अनुकूल-कारी । तपस्विनां च क्षेमंकारः । '२९६१। क्षेमित्रयमद्देऽण् च ।३।२।४४।' इति चकारात् खन् ॥

#### २६१–निहन्ता वैर-काराणां सतां बहु-करः सदा ॥ पारश्वधिक-रामस्य शक्तेर्रन्त-करो रणे ॥ ७८ ॥

निहन्तेत्यादि—वैरकाराणां शत्रूणाम् । वैरपूर्वात् कृतः '२९३७। न शब्दश्लोक-।३।२।२३।' इत्यादिना टे प्रतिषिद्धे अणेव भवति । निहन्तेति तृजन्तस्य
प्रयोगः । तत्र कर्मणि षष्ठी । सतां धर्मे स्थितानां बहुकरः बहुकार्यं करोतीति ।
'२९३५। दिवा-विभा-।३।२।२९।' इति ठः । स्त्रीविवक्षायां तु 'किं-यत्तद्वहुषु-'
इति करोतेरच् । आङ्परयोः 'स्तिशृभ्यां डिच्च' इत्यौणादिकः कुः परश्चश्चदः ।
तत्पर्याय एवाव्युत्पन्नः परश्चधशब्दः । स प्रहरणं यस्य '१६०८। परश्चधाटुच
।४।४।५८।' तस्य परश्चरामस्य सम्बन्धिन्याः शक्तेः सामर्थ्यस्यान्तकरो विनाशयिता । अन्तं करोतीति पूर्ववृदः । रणे संग्रामे तत्र भवः॥

# २६२-अध्वरेष्विष्टिनां पाता पूर्ती कर्मसु सर्वदा ॥

पितुर् नियोगाद् राज-त्वं हित्वा योऽभ्यागमद् वनम् ॥

अध्वरेष्वित्यादि — इष्टमेभिरिति इष्टिनो यज्वानः । '१८८८। इष्टाद्विश्यक्ष १५१२।८८।' इतीनः । किमिष्टवतः । अध्वरान् कर्माणि तत्र 'क्त्येन्विषयस्य-' इति कर्मणि सप्तमी । अध्वरेष्विष्टिनामिति कर्मणि पष्टी कृद्योगे । पाता रिक्षिन् ता । पूर्ती कर्मसु सर्वेदा । गृणोतेर्निष्टायां '२४९४। उदोष्ट्यपूर्वेस्य ।७१३। १०२।' इत्युत्वम् । '३०४०। न ध्या-स्या-।८।२।५७।' इत्यादिना निष्टानत्वप्र-तिषेधः । पूर्तमनेनेति पूर्वविद्विनः । किं पूर्वमिति सर्वेदा श्राद्धादिकर्मणि । पूर्ववत्ससमी । स राजत्वं राज्यम् । हित्वा स्वस्त्वा । वनमस्यागमत् । आभि- मुख्येन आगतवान् । छुङ् । च्छेरङि रूपम् । पितुर्नियोगात् । नायोग्यत्वात् । स मे भर्तेति योज्यम् ॥

२६३–पतत्रि-क्रोष्टु-जुष्टानि रक्षांसि भय-दे वने ॥ यस्य बाण-निकृत्तानि श्रेणी-भूतानि शेरते ॥ ८०॥

पत्रत्रीत्यादि — यस बाणैर्निकृत्तानि छिन्नानि रक्षांसि भयदे वने दीर्घनिद्रया होरते स मम भर्तेति योज्यम् । होरत इति '२४४२। शीको रुद् ।७।१।६।'
कीदशानि । अश्रेणयः श्रेणयो भूतानि । '७६२। ऊर्यादिन्विडाचश्च ।१।४।६१।'
इति च्व्यन्तानां '७६१। कुगतिप्रादयः ।२।२।१८।' इति सः । '२१२०। च्वौ च
।७।४।२६।' इति दीर्घः । च्व्यर्थानां तु '७३८। श्रेण्यादयः कृतादिभिः ।२।१)
५९।' इत्ययं विषयः । पतित्रिभिः कोष्टुभिश्च जुष्टानि परिवृतानि ॥

२६४-दीव्यमानं शितान् वाणानस्यमानं महा-गदाः ॥ निघ्नानं शात्रवान् रामं कथंत्वं नोऽवगच्छसि. ॥ ८१॥

दीव्येत्यादि—शितांसीक्ष्णान् बाणान् । दीव्यमानं क्षेषुं शक्तं तच्छीलं वा । अनेकार्थत्वाद्धातृनां दिवेः '३१०९। ताच्छील्य-वयोवचन-।३।२।१२९।' इत्या-दिना शानच् । '२०५। दिवादिभ्यः स्यन् ।३।१।६९।' महागदाः अस्यमानं क्षेषुं शक्तं तच्छीलं वा । पूर्ववच्छानच् । शात्रवान् शत्रुन् । प्रज्ञादित्वादण् । निव्नानं हन्तुं शक्तं तच्छीलं वा । पूर्ववत् प्रत्ययः । हन्ते '२६६३। गमहन-।६।४।९८।' इत्युपधालोपः । '३५८। हो हन्तेः—।७।३।५४।' इति कुत्वम् । एवं-विधं शमं कथं नावगच्छिस । तेन कर्मणा सर्वलोकविदितत्वादिति भावः ॥

२६५-श्रातरि न्यस्य यातो मां मृगाविन् मृगयार्मसौ, ॥ एषितुं प्रेषितो यातो मया तस्या ऽनु-जो वनम् ॥८२॥

भ्रातरीत्यादि — यद्येवं कासावित्याह । असौ रामो मां भ्रातिर न्यस्य अर्थ-यित्वा मृगयामाखेटकं यातः । मृगेः स्वार्थिको णिच् । अदन्तत्वाच गुणो न भवति । तदन्तात् '३२७७। कृजः श्र च ।३।३।१००।' इत्यधिकृत्य 'परिचर्या-परि-सर्या-मृगयाटाव्यानामुपसंख्यानम्' इति भावे श्वप्रत्ययः । यक् । अल्लोपामा-वश्च । टाप् । मृगान्विष्यतीति मृगावित् । कासौ, भ्रातेति चेदाह । तस्यानुजः किनिष्ठो मया प्रेषितः सन् यातो वनम् । अनु पश्चाज्ञायत इति । '३०११। अन्येष्विप दश्यते ।३।२।१०१।' इति डः । अनौ कर्मयुक्तमकर्मण्यपि भवति । किमर्थं । एषितुम् । तमेव ज्ञातुम् । '१२०२। इपँ गतौ' इत्यस्य रूपम् । ज्ञाना-र्थत्वात् । प्रेषित इति तस्यैव रूपम् ॥

> २६६'-अर्था ऽऽयस्यन् कषाया॒ऽक्षः स्यन्न-स्वेद-कणोुल्बणः ॥

# संदर्भिताऽऽन्तराकृतस् तामंत्रादीद् दशाननः, ॥ ८३ ॥

अथेत्यादि अथैवमुक्तो जानक्या दशाननस्तामकादीत् उक्तवान् । आय-सन् क्रोधाविष्ठकात् शरीरं खेद्कन् । '२२८७। वर्षु प्रमते' इति दैवादिकः पर-सोपदी । क्रोधादेव कषायाक्षः । '८५२। बहुवीही सक्थ्यक्ष्णोः—।५१६१९६३।' इति षच् । सन्दैः स्तैः खेदकणैरुखणः उद्धटः व्यास इसर्थः । सन्दैर्निष्ठायां रूपम् । संदर्शितमान्तरमन्तर्गतमाकृतमभिष्ठायो येन स एवंतिषः ॥

# २६७-'कृते कानिष्ठिनेयस्य ज्यैष्टिनेयं विवासितम्॥

# ्को नग्न-मुषित-प्रख्यं वहु मन्येत राघवम्. ॥ ८४ ॥

कृत इत्यादि किनिष्ठाया अपत्यं ज्येष्ठाया अपत्यामिति '११२३। स्वीभ्यो दक् १४१९१२०।' ६ '११३१। कल्याण्यादीनामिनक् १४१९१२६।' तयोः कल्यान् ग्यादिषु पिठतत्वात् । किनिष्ठासुतस्य भरतस्य कृते निमित्ते । ज्येष्ठायाः सुतः निरु-पयोगितया विवासितः विसर्जितः । विपूर्वस्य वसतेहेंतुमण्यन्तस्य निष्ठायां रूपम् । तं नम्रमुषितप्रकृयं यथा कश्चिन्मुषितो नम्नो भवति तद्वद् भूतम् । '७२६। पूर्वकाल-१२।९१४९।' इति सः । तयोः पूर्वप्रकालत्वात् । सजदन्तादि-त्वात्परनिपातः । हैदशं सववं को बहु मन्येत श्राधेत । नैवेत्यर्थः ॥

## २६८—राक्षसान् बदु-यज्ञेषु पिण्डी-सूरान् निरस्तवान् ॥ वर्धसौ कूप-माण्डूकि! तवैतावति कः सावः॥ ८५॥

राक्षसानित्यादि अध्वरेष्विष्टिनामित्यस्थोत्तरमाह । यद्यसौ राक्षसान् पिण्डीश्रुशन् पिण्ड्यामेव झूरान् भोजने एव झूरान् । '०२श्रा पानेसमिताद्-पश्च ।२।१।४८।' इति सः । बदुयजेषु कुबाहाणयजेषु । निरस्तवान् तिस्कृतवान् । है कृपमाण्ड्रिक कृपे माण्ड्रकीव । पूर्ववत् सः । '११२२। ढक् च मण्डू-कात् ।४।१।१९।' इति चकासदण् वाषत्ये । एतावति स्रल्ये वस्तुनि तव कः सायः । नैव युज्यते ॥

मत्पराकमे तु युक्तः तत्रापि मम न युक्तं वक्तमिलाह— २६९—मत्-पराक्रम-संक्षिप्त-राज्य-भोग-परिच्छद्ः ॥

युक्तं ममैव किं वक्तं दरिद्राति यथा हरि: ॥ ८६ ॥ मत्परेत्यादि — राज्यभोगादयः परिच्छदो हस्त्यश्वादः स मत्पराक्रमे संक्षिप्तो ऽपहतो यस हरेरिन्द्रस्य स यथा दरिद्वाति निरर्थको भवति तन्ममैव किं वक्तं युक्तमारमगुणवादस्य छजाकरत्वात्। दरिद्वातेशदादिकत्वाच्छपो छक् ॥

> २७०-निर्-लङ्को वि-मदः स्वामी ं ं धनानां हत-पुष्पकः॥

## अध्यासे डन्तर्-गिरं यसात् , कस् तन् ना ऽवैति कारणम् ॥ ८७ ॥

निर्लङ्क इत्यादि—यसात्कारणात् घनानां स्वामी धनदः । अन्तर्गिरम-ध्यासे अध्यासितवान् । गिरेः कैळासस्यान्तर्मध्ये । विभन्तयर्थेऽव्ययीभावः । '६८३। गिरेश्र सेनकस्य १५१४। इति टच् । '५४२। अधि-तीङ्-स्थाऽऽसा-स्-१३१४।४६।' इति कर्मसंज्ञा । वेन '६५८। तृतीयाससम्योबंहुलम् ।२१४।८४।' इत्यम्याची न भवति । '६५७। नाव्ययीमावात्-।२१४।८३।' इत्यमेव भवति । तत्कारणं मम पराक्रमं मां वा को नावेति न जानाति । कीद्दशः । निर्लङ्कः लङ्कान्तो निष्कान्तः । 'निरादयः क्रान्तायथें पञ्चम्या' इति सः । '६५५। एकविभक्ति च-११।२१४।' इत्युपसर्जनसंज्ञायां हस्तव्यम् । हतपुष्पकः हतं आच्छितं पुष्पकाल्यं विमानं यस्य । अत एव विमदोऽपेतदर्पः । लङ्का पुष्पकं च धनदस्यासीत् वद्यच्छत्वा अनेन गृहीतमिति ॥

२७१-भिन्न-नौक इव ध्यायन् मत्-तो विम्यद् यमः स्वयम् ॥ कृष्णि-मानं दधानेन मुखेनां ऽऽस्ते निरुद्यतिः.॥ ८८॥

मिन्नेत्यादि स्वयं साक्षानमत्तो विम्यत् त्रस्यन् यमो वैलक्षण्यात् मुखेन कृष्णिमानं कृष्णवर्णत्वम् । '१७८७। वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्च । ५१३। १२३। 'इति चका-शादिमनिन् । द्धानेन धारयता । इत्थम्भूते तृतीया । निरुवतिः निरुवमः आस्ते । उत्पूर्वाद्यमेः '३२७२। खियां किन् ।३।३।९४।' अनुनासिकलोपः । कीद्याः । द्यायन् चिन्तयन् । 'किं मामापतितं यद्दमनेन हृतसर्वस्यः' इति । भिन्ननीक इव विपन्नपोतवणिगिव । '८८९। उरःप्रमृतिम्यः नाः।।।।।।।।।

एवं स्वपीरुषं अदर्श स्वीकर्तुमाह —

२७२–समुद्रोपत्यका हैमी पर्वताऽधित्यका पुरी ॥ रत्न-पारायणं नाम्ना लङ्केति मम मैथिलि ! ॥ ८९ ॥

समुद्रेत्यादि—हे मैथिलि ! लङ्केति नाम्ना मम पुरी । कीदगी । समुद्र युवोपत्यका आसम्मा भूर्यस्थाः सा समुद्रोपत्यका । समुद्रस्य पर्वतोपत्यकात्मात् । समुद्रोपत्यकेति समासे साधुःवं न भवति । यतः संग्राधिकारात् पर्वतस्थासम् अधिक्दे उपाधिभ्यां त्यकन्त्रत्ययान्तयोरुपत्यकाधित्यकाशब्दयोः साधुःवसुक्तम् ॥ प्रतिषेवे त्यकन उपसंख्यानम् इति '१६३। प्रत्यास्थान्—।७१३४४) इतीकासे न मर्वात । हेसी हेमविकारो ॥ '१५३२। प्राणिरजतादिभ्योऽज् ॥४३३१५४। पर्व-ताधित्यका ॥ त्रिकृटपर्वतस्थोपरि स्थिता । रत्यपार्ययं यत्र स्तानां पारमवसा-नमयन्ते बुध्यन्ते तत्परीक्षकाः । सर्वस्तस्थानीस्थर्यः ॥ ....

हुर्गावस्थित्यानभिभवनीयतां रबोपचयात्ममृद्धतां कथयन् प्रहोभयति— २७३—आवासे सिक्त-संमृष्टे गन्धेस् त्वं लिप्त-वासिता ॥

अर्पितोरु-सुगन्धि-स्रक् तस्यां वस मया सह. ॥ ९०॥

ं आवास इत्यादि—तस्यां पुर्यां आवासे गृहे । आवसत्यसिन्निति अधिक-रणे घज् । मया सह त्वं वस । प्रार्थनायां लोट । सिक्तसंमृष्टे पूर्वं सिक्ते पश्चा-रसंमृष्टे । गन्धेर्लिसवासिता सती पूर्वं लिसा चन्दनादिभिर्गन्धेः पश्चाद्वासिता धृपिता । संमृष्टादिभिः '७२६। पूर्वकाल-१२।३।४९।' इत्यादिना सः । अर्पिता नयसा उर्वो महती सुगन्धिसक् सुरिममाला यस्यो सा त्वम् ॥

किमिति त्वया सह वसामीति चेदाह—
२७४-संगच्छ पौक्ति ! स्त्रैणं मां युवानं तरुणी शुभे !॥
राघवः प्रोष्य-पापीयान् , जहीहि तर्म-किं-चनम् ९१

संगच्छेत्यादि — हे पाँकि ! पुमांसमर्हति तद्धिता वा । अहाँथें हिताथें वा '१०७९। छी-पुंसाभ्यां नञ्-स्रजी-।५।१।८०।' छीप्रत्यये 'नञ्-स्रजीकक् ख्युंसरण-तलुनानामुपसंख्यानम्' इति । मां युवानं तरुणं संगच्छ अङ्गीकुरु । गमेः प्रार्थनायां छोद् । '२४००। इषु-गमि-।७।३।७७।' इत्यादिना छत्वम् । '२६९९। समो गम्यृच्छि-।१।३।२९।' इत्यादिना तङ् न भवति सकर्मकत्वात् । विशेषतः छैणं छिये हितमर्हन्तं वा । पूर्ववद्यत्ययः । तरुणी युवती सती छुमे कत्याणि शोभत इति इगुपघलक्षणः कः । ममापि तादशो भर्तास्तीति चेदाह-राघवः प्रोध्यपापीयानिति । पापशब्दात् '२०२०। विन्मतोर्लुक् ।५।३।६५।' इति ईयसुन् लुक मतुपः । प्रोध्यपापीयानिति '७५४। मयूरव्यंसकादयश्च ।२।१।७२।' इति सः । देशान्तरं यात्वा पापवत्तरः । तमिकञ्चनं दरिद्रम् । न विश्वते किंचन यस्येति । 'सर्वनामाच्ययसंज्ञाया उपसर्जनप्रतिषेधः' इति वचनान्वाव्ययसंज्ञा । तेन न विभक्तिछोपः । जहीहि त्यज । ईत्वस्य '२४९८। जहातेश्च ।६।४।१९६।' इति वा वचनाद्विकल्पः ॥

२७५-अश्रीत-पिबतीयन्ती प्रसिता स्मर-कर्मणि ॥ वशे-कृत्य दश-ग्रीवं मोदस्व वर-मन्दिरे.॥ ९२ ॥

् अश्वीतेत्यादि — अश्वीतिपवितेति '७५४। मयूरव्यंसक — १२१३१७२।' इत्याद्वि-स्वात् सः । तत्र हि 'आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्वे' इति प्रक्रते । सततमश्चीत पिबतेत्वेवं श्रुत्यजनानादेष्टुमिच्छतीति '२६५७। सुप आत्मनः क्यच् ।३१३१८।' अश्वीतिपवित्यानती । प्रसिता स्मरकर्मणि आधिक्येन प्रवृत्ता कामन्यापारे । '६४१। प्रसितोत्सुकाभ्यां नृतीया च ।२।३।४४।' इति चकारात् सप्तमी । वदो-कृत्यानुवर्तितं दशप्रीवं कृत्वा । '७७५। साक्षात्प्रश्वतीनि च १९१४।४६।' इति गतिसंज्ञा । मोदस्व हर्षं जनय । वरमन्दिरे श्रेष्ठगृहे स्थिता ॥

## २७६-मा स्म भूर् ग्राहिणी भीरु! गन्तुर्मुत्साहिनी भव,॥ उद्मासिनी च भूत्वा मे वक्षःसंमर्दिनी भव.'॥९३॥

मा स्मेत्यादि—हे भीर ! मा स भूर्याहिणी प्रतिकृता मा भूः । न यास्या-मीत्यमुमर्थं गृह्णामीति कृत्वा । '२२२०। स्मोत्तरे लङ् च ।३।३।१७६।' इति चकारात् लुङ् । गन्तुमुत्साहिनी उद्युक्ता भव । '३१७७। शक-एष-।३।४।६५।' इत्यादिना तुमुन् । उत्साहिनीति सहोपपदत्वात् । तत्रश्चालंकृतवारीरत्वादुद्धा-सिनी शोभमाना भूत्वा नो ऽस्माकं वक्षःसंमादिनी स्तनाभ्यामुरःस्थलस्य पीडिका भव । यहोत्साहोद्धाससंमदीनां यहादिषु पठितत्वात् कर्तरि णिनिः । '३०६। ऋत्रेभ्यो डीप् ।१।१।४।'॥

#### २७७—तां प्रांतिकूलिकीं मत्वा जिहीर्षुर् भीम-विग्रहः ॥ ं बाहूपपीडमाश्टिष्य जगाहे द्यां निशा-चरः, ॥ ९४॥

तामित्यादि — यदैवमिभधीयमाना न प्रतिपन्ना तदा तां प्रातिकृष्ठिकीं प्रतिकृष्ठवार्तिनीं मत्वा ज्ञात्वा । 'ओजःसहोम्भसा वर्तते' इत्यधिकृत्य प्रतिकृष्ठं वर्तत इत्यस्मिन्नथें '१५७८। तत्प्रत्यनुपूर्व—।४।४।२८।' इत्यादिना ठक् । जिहीर्षुः हर्नुमिच्छुः । भीमविप्रहः भीषणशरीरः । दृष्टराक्षसशरीररूपः । सुखेन हियत इति बाहूपपीडमाश्चिष्य बाहुमिरुपपीड्य । '२३७०। सप्तम्यां चोपपीड-।३।४।४९।' इति चकारात् तृतीयान्त उपपदे णमुल् । जगाहे रथेनोत्पत्य द्यामा-काशं निशाचरी गाहते सा । दिवशब्दसमानाथों द्योशबद् औणादिकः । 'गमेडोंः' इत्यन्न द्यतेशित वचनात् । '२८५। औतोऽम्शसोः ।६।१।९३।' इत्यात्वस् । कालापिनस्तु दिवशब्दादेव व्युत्पाद्यितुं सूत्रमधीयते वाम्येति । दिवः अमि विकल्पेनाकारादेश इति ॥

## २७८-त्रस्यन्तीं तां समादाय यतो रात्रिं-चराऽऽलयम् ॥ तूष्णीं-भूय भयाद्मसांचित्ररे मृगपक्षिणः. ॥ ९५ ॥

त्रस्यन्तीसित्यादि — त्रस्यन्तीं च तां तद्र्पदर्शनात् समादाय गृहीत्वा यतो गच्छतो सवणात् । यातेः शतिर पञ्चम्या रूपम् । किं यातो सित्रञ्चराळ्यं छङ्काम् । रात्रौ चरतीति '२९३०। चरेष्टः ।३।२।१६।' । '१००८। रात्रेः कृति विभाषा ।६।३।७२।' इति मुम् । तस्मादावणाद्यद्यं ततो भयात् त्र्ष्णीम्भूय । '३३८५। त्र्ष्णीमि भुवः ।३।४।६३।' इति '७८५। क्वा च ।२।२।२२।' इति समासे व्यवादेशः । आसांचिकरे आसिताः । '२३२४। द्यायासश्च ।३।१।-३७।' इत्याम् । मृगपक्षिणः मृगाश्च पक्षिणश्च । समानजातीयानामिति वचना-देकवद्मावोऽत्र न भवति ॥

२७९-उच्चे रारस्यमानां तां कृपणां राम-लक्ष्मणौ ॥ जटायुः प्राप पक्षीन्द्रः परुषं रावणं वदन्. ॥ ९६ ॥ ॥ इति प्रकीर्ण-काण्डः प्रथमः समाप्तः॥ उच्चेरित्यादि — तां सीतां जटायुः पक्षीन्द्रः । सवणं परुषं निष्टुरं बद्द् प्राप प्राप्तवान् । कीदशीम् । उच्चे रारत्यमानाम् । 'हा राम, हा लक्ष्मण' इति शब्दो हो उच्चेमेहता ध्वनिना पुनः पुना रसन्तीमिलर्थः । रसेः शब्दकर्मक-स्वात् क्रियासमभिहारे यङ्ग । क्रुपणां दीनाम् ॥

ों । इति प्रकीर्ण-काण्डम् ॥

## ॥ अतः परमधिकार-काण्डम् ॥

तत्र प्रथमं टाधिकारः—

इतः परमधिकारकाण्डमुच्यते । यत्र प्राधान्येनैकैकमधिकृत्यु लक्षणं प्रदृशितं तद्धिकारकाण्डम् । शेषलक्षणेषु प्रकीर्णकमेव द्वष्टव्यम् । एवं च कृत्वा अन्तरान्तरा तत्त्व्चनार्थं प्रकीर्णकक्ष्णोकाभिधानम् । अत्र च काण्डे निर्दिष्टसंज्ञका-अत्वारः परिच्छेदाः । तत्र प्रथमे आद्यं टप्रत्ययमधिकृत्योच्यते । सर्गार्थस्य विव-क्षितस्यापरित्रमास्रत्वात् तमेवाभिसन्धायाह्-

२८०-'द्विपन्! वने-चराऽज्ञ्याणां त्वमादाय-चरो वने ॥ अग्रे-सरो जघन्यानां मा भूः पूर्व-सरो सम.॥९७॥

द्विषिन्नस्यादि — एवंच कृत्वा मिश्रक उच्यते द्वयोरण्यत्र प्राधान्येन विवक्षितत्वात् । परुषं वदन् । क्षीदशम् । हे द्विषन् ! मा सूः प्वैंसरो ममेति ।
ममाप्रतो भूत्वा मा गा इत्यर्थः । पूर्वं सरतीति '२९३३। पूर्वे कर्तरे ।३।२।५९।'
इति टः । यतस्वमग्रेसरो जघन्यानाम् । अग्रेसरतीति '२९३२। पुरोऽप्रतः—
१३।२।५८।' इत्यादिना टः । जघन्य इति '२०५८। शाखादिस्यो यः ।५।३।३०३।'
इतीवार्थे यः । पापानां प्रथमस्वम् । कुतः आदायचरो वने । आदाय चरतीति
'२९३३। भिक्षान्सेना—।३।२।५७।' इत्यादिना । वने चरन्तीति वनेचराः । अधिकर्षो चरेष्टः । तोषामग्रमः प्रधाना अष्यः । वानादाय चर्रति सक्षयति ।
कर्मणि पद्यी ॥

## २८१-यशस्-कर-समाचारं रूयातं भुवि दया-करम् ॥ पितुर्वाक्य-करं रामं धिक् त्वां दुन्वन्तर्म-त्रपम्॥९८॥

यहास्करेत्यादि — रामं दुन्वन्तसुपतापयन्तमत्रपं निर्लेजं शिक् त्वाम् ॥
गहीं । '१३३६१। दुदुँ उपतापे' इत्यस्य मौवादिकस्य शतिर '१३८०। हु-श्रुवोःसार्वधातुके ।६।४।८०।' इति यणादेशे रूपम् । कीदशं रामम् । यशस्करसमाचारम् । समाचरणं समाचारः चरितं भावे घत् । यशस्करोतीति यशस्करः ॥
१९९४। कृतो हेतु-।३।२।२०।' इत्यादिना टः । '१३८। विसर्जनीयस्य सः
।८।३।३४।' यशस्करणहेतुभृतः समाचारो यस्य । रूपातं सुनि प्रसिद्धं द्याकरं
करणाकरणशीलम् । ताच्छील्ये टः । पितुर्वाच्यकरं पितुर्वचनानुष्टाने अनुकूलम् ।
आनुलोम्ये टः ॥

## २८२-अहमन्त-करो नूनं ध्वान्तस्थेव दिवा-करः॥

तव राक्षस ! रामस्य नेयः कर्म-करोपमः ॥ ९९ ॥

अहमित्यादि—हे सक्षसः! अहं तब मृत्यवस्थमन्तकरः विमासिता। कीट्याः। समस्य नेयो वद्यः। '६८५२। अचो यत् ।३।६।९७।' कर्मकरोपसः भृतकतुल्यः। '६९३६। कर्मण भृतौ ।३।२।२२।' इति टः। ध्वान्तस्येव दिवाः करः। यथान्यकारस्यान्तकरो दिवाकरः स्थः तथा। अन्तकरदिवाकरौ '२९३५ दिवाः विभा-।३।२।२१।' इति टप्रत्ययान्तौ । एवमुक्तवा सं प्यातेति सम्बन्धः॥ २८३—सतार्मरुष्-करं पक्षी वैर-कारं नराऽश्चिनम् ॥

हन्तुं फलह-कारोऽसी शब्द-कारः पपात खम्.॥१००॥

सत्। सिखादि एवमुक्ता असी जहातुः पक्षी खमाकाशं पपात पतितः। किमर्थं नराशिनं राक्षसं हन्तुं हिनिष्यामीति। कीदशं राक्षसम्। सतामङ्करं धर्मे खितानां पीडाकरम्। अरुःशब्दः पीडोपलक्षणपरः। '२९३५। दिवा-वि-सा—३।२।२१।' इति टः। वैरकारं वैरकरणशीलम्। कलहकारः पक्षी कलहिये-तुमनुकुलः। अनयोः '२९३७। न शब्द-स्रोक—।३।२।२३।' इति टे प्रतिपिद्धे- ऽणेव भवति। कर्मण्यणः प्राप्तिरस्तीति टाधिकार उदाहतः। कियत्वं पपात। यावति दूरे शब्दपातस्तावत्वमिति॥

्रा दाविकारः समाप्तः ॥

#### अतः परं प्रकीर्णकाः।

इतः प्रकीर्णकश्लोकानाह—

२८४-धुन्वन् सर्व-पथीनं खे वितानं पक्षयोरसो ॥

मांस-भोणित-संदर्भ तुण्ड-घातमयुध्यत. ॥ १०१ ॥

धुन्विज्ञित्यादि असी पक्षी अयुध्यत युध्यते स्म । युधेदेंवादिकस्य लिक् रूपम् । तुण्डवातिमिति कियाविशेषणम् । तुण्डेन चक्रवा घातो हननं यसिन् युद्ध इति । '३४५८। करणे हनः ।३।४।३७।" इति न णमुल् "३३६७। कपादिषु स्थाविध्यतुत्रयोगः ।३।४।४६।" इति वचनात् अहिंसार्थत्वाच तदारम्भस्य यथा पाद्मातं भूमि हन्तीति । '३३६८। हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम् ।३१४-४८।" इत्येननापि न भवति समानकर्मकतामावात् । अकर्मकत्वाद्युधेः । तैन सावे घल् । धुन्वन् कम्पयन् से आकाशे पक्षयोवितानम् । सर्वपथीनं सर्वः पन्था इति '७२७। पूर्वकाल-।२।१।४९।" इत्यादिना सः । '९४०। ऋक्-पूः-पाष्टाकशे' इति समासान्वोऽकारः । सर्वपथान् व्यामोतीति '१८०८। तस्वविदेः-भाराक्ष' इत्यादिना सः । मांसशोणितसन्दर्श कारक्ष्येन मांसं भोणितं च दृष्टा । '३३५०। कर्मणि दशि-विदोः साक्वये ।३।४।२९। इति णमुल् । '७८३। अमै-वाव्ययेन ।२।२।२०। इति सम्ना

## २८५-न विभाय, न जिह्नाय, न चक्काम, न विव्यथे ॥ आञ्चानो विध्यमानो वा रणान् निवंवृते न च.॥१०२॥

नेत्यादि — आञ्चानः पक्षी प्रहरन्। '२६९५। आङो यमहनः ।११३।२०।' इति तङ् । न बिभाय न भीतः । तसाम्र जिहाय न लजितः । सम्यङ् मया न हत इति न चक्काम न क्वान्तः । न विष्यथे । '२३५३। व्यथो लिटि ।७१४। ६८।' इति' सम्प्रसारणम् । जितश्रमत्वात् । विष्यमानो वा । वाशब्दश्रार्थे । परेण हन्यमानश्च न विष्यथे न पीडां भेजे । सस्वाधिकत्वात् । रणाच्च न निव-वृते न निवृत्तः । अभग्नोत्साहत्वात् ॥

## २८६-पिशाच-मुख-धौरेयं स-च्छत्र-कवचं रथन् ॥

युधि कद्-रथ-वद् भीमं बभञ्ज ध्वज-शालिनम्. १०३

पिशाचित्यादि — युधि संप्रामे पक्षी रथं बभक्ष भम्रवान्। तस्य पुष्पका-दन्यत्वात्। तथा हि कद्रथवत् कुत्सितरथिमव। '१०२८। स्थ-वद्योश्च १६।३। १०२।' इति कदादेशः। धुरं वहन्ति धौरेया अक्षाः। '१६२८। धरो यहुकौ १४।४।७६।'। पिशाचस्येव मुखं येषां ते धौरेया यत्र रथे तं पिशाचमुखधौरेयम्। सच्छोभनं छत्रं कवचं च यस्मिन्। तं भीमं भयानकं तथा धुर्यत्वात्। ध्वजन् शालिनं ध्वजवन्तम्। शालिन्शब्दः किन्प्रस्यान्तस्तद्वन्तमाह । अन्यस्वाह ध्वजेन शालितुं श्लाघयितुं शीलमस्यति णिनिः। अनेकार्थत्वाद्वात्नामिति॥ एते प्रकीर्णकाः॥

#### अतः परं आमधिकारः।

इतः प्रमुखाममधिकृत्याह— २८७–संत्रासयांचकारोऽरिं, सुरान् पिप्राय पश्यतः, ॥ स त्याजयांचकारोऽरिं सीतां विंशति-बाहुनाः ॥१०४॥

सन्त्रासयामित्यादि — अथैतस्मिन् युद्धप्रस्तावे स पक्षी सीतां विञ्चातिबाहुना रावणेन त्याजयांचकार त्याजितवान् । गत्यादिषु त्यजेरसंप्रहात् तृतीयैक
भवति । कस्मान्त्याजितवानित्याह । सन्नासयांचकारारिं यसादिरं रावणं
न्नासितवान् । अकर्मकत्वात् न्नासेण्यंन्तावस्थायामरेः कर्मत्वम् । आभ्यां
हेतुमण्यन्ताभ्याम् '२३०६। कास्प्रत्ययात्—३।११३५।' इत्यादिना आम् । आमोः
अमित्वमदन्तत्वात् । '२२३८। आमः ।२।४।८१।' इति लुक् । '२३११। अयामन्त-६।४।५५।' इत्यादिना अयादेशः । आमकारान्तस्य कृत्संज्ञायां प्रातिपदिकत्वे प्रथमेकवचनम् । तस्य '४५२। अन्ययात्—।२।४।८१।' इति लुक् । स्वरादिषु
'अम् आम्' इति पठितत्वाद्व्ययत्वम् । आमन्तस्यानभिव्यक्तपदार्थत्वात् '२२३९। कृञ्चानुप्रयुज्यते—।३।१।४०।' इत्यादिना लिहपरस्य कृञो उनुष्रयोगः । कर्त्र-

भित्रायाभावाभावेऽनुप्रयोगे तङ् न भवति । सुरांश्च पश्यतो युद्धं जटायुः पिप्राय श्रीणितवान् । शत्रुत्रासनं सीतात्याजनं च देवानां प्रीतेः कारणम् ॥

२८८–अ-सीतो रावणः कासांचके ग्रस्त्रेर् निराकुलः, ॥ भूयस् तं भेदिकांचके नख-तुण्डाऽऽयुधः खं-गः. १०५

असीत इत्यादि असीतः परित्यक्तसीतो रावणः आकाशस्थः कासांचके कुत्सितमिसिहतवान् । पृद्धोहीति विहगाधिपेति । '६६६। कासँ शब्दकुत्सायाम्' इत्यादुतात्तेत् । '२३८६। कास्-।३।११३५।' इत्यादिना आम् । शक्षः । इत्थ-म्भूते तृतीया । निराकुलः पूर्वं बाहुभिः सीताग्रहणे व्याकुल्प्वात् । भूयः पुन-रिषे । खगः पक्षा । डग्रकरणे '३०११। अन्येष्विप दश्यते ।३।२।१०१।' इति वचनान् गमेर्डः । तं निशाचरं वेभिदांचके अत्यर्थं भिन्नवान् । वेभिद्यतेर्यङ-न्तादाम् । नख-तुण्डान्येवायुधानि यस्य ॥

२८९-हन्तुं क्रोध-वशादीहांचकाते तौ परस्परम्,॥ न वा पलायांचके विर्देदयांचके न राक्षसः.॥ १०६॥

हन्तुसित्यादि—तौ पश्चि-रावणौ कोधवशात् कोधाधीनतया परस्परम-न्योन्यं हन्तुमीहांचकाते चेष्टां कृतवन्तौ । '२२३७। इजादेः—।३।१।३६।' इत्या-दिना आम् । विः पश्ची । जनि-घिसम्यामित्यधिकृत्य 'वेको डिच' इत्योणादिक इक् । न वा नेव । वाशब्द एवार्थे । पलायांचके पलायितः । '२३२६ । उपसर्ग-स्यायतौ ।८।२।१९।' इति लक्ष्म् । राक्षसश्च न द्यांचके न द्यतेसा । पश्चिणं खल्वहं कथं व्यापाद्यामीति । उभयन्नापि '२३२४। द्यायासश्च । ।३।१।३७।' इत्याम् ॥

२९०–उपासांचिकिरे द्रष्टुं देव-गन्धर्व-किन्नराः, ॥ छलेन पक्षौ लोॡयांचके कव्यात् पतत्रिणः ॥ १०७॥

उपेत्यादि —देवगन्धर्विकन्नरा द्रष्टुं युद्धं द्रक्ष्याम इति उपासांचिकिरे उपगताः । पूर्ववदाम् । कन्याद् रावणः । कन्यं मांसमत्तीति कन्यात् । '२९७७। अदोऽनन्ने ।३।२।६८।' इति विद्धः । पतित्रणः पक्षिणः पक्षौ लोल्ह्यांचके अस्पर्धं लूनवान् । यङ्प्रत्ययान्तत्वादाम् । छलेन माययाः प्रसद्ध जेतुं न शक्यतः इति । अह्येनेति पाठान्तरम् ॥

१—'१२२५। इस्रार्डक-विद्वेगाः खगाः ।' २—'५३३। फ्तन्नि-पन्नि-पतग-पतत्-पत्रस्थाङ-ण्डजाः । नगौको-वाजि-विकिर-वि-विष्किर-पतत्रयः ॥' ३—'६७। राक्षसः कोणपः ऋष्यात् ऋष्यादोऽस्तप आश्चरः ।' इति सर्वत्र ना० अ०।

## २९१-प्रैलुटितमेवनी विलोक्च कृती दश-वदनः ख-चरोत्तमं प्रहृष्यन् ॥ रथ-वरमंधिरुष्टा भीम-**पुर्व** स्व-पुरमंगात् परिगृह्य राम-कान्ताम् ॥१०८॥

पद्धारितमित्यादि - खनराः पद्धिणः । खे चरन्तीति अधिकरणे '२९३०। चरेष्टः ।३।२।३६।' तेषामुत्तमं जटायुं कृतं छित्रं द्धनपक्षत्वात् । अवनो भुवि प्रज्ञितं विलोक्य प्रहृष्यन् हर्षे प्राप्तुक्त् विष्टृत्तो विश्वकारीति दशानतो रश्चवरं स्मरणात् प्राप्तं पुष्पकाष्यमारुद्य सीमधुर्यं समकान्तां सीर्तां तथेव परिसृद्ध स्वपुरमगान् गतवात् ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽल्यया न्याल्यया समर्रकृते श्री-सद्धिकाट्ये-द्वितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे पञ्चमः परिच्छेदः (वर्गः)' तथा लक्ष्य-रूपे कथानके सीता-हरणः श्री-राम-जवास्ते नाम पञ्चमः सर्गः पर्यवस्तितः ॥ ५ ॥

Upto This.

## षष्टः सर्गः---

अत्राधिकारसापरिसमास्त्वासमेवाममधिक्वत्याह— २९२-ओषांचकार कामाऽग्निर दश्च-वक्रमहर्-निद्मस् ॥ विदांचकार वैदेहीं रामादन्य-निरुत्सुकाम् ॥ १ ॥

अोषांचकारेत्यादि —अथशब्दो वंश्यमाणतृतीयश्लोके यः सोऽत्र द्रष्टन्यः । अथ तिसन् सीतापरिग्रहे जाते कामाग्निः कामोऽग्निरिव दशवके दशानमारे-पांचकार ददाह । '७४६। उप दाहे' । '२३४१। उप-विद्-।३।१।१८।' इत्यास् । अहर्निशं अहश्च निशा च । 'सर्वो इन्हो विभाषकवद्भवति' इत्येकवद्भावात् । 'अर्था कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे । साक्षा दित्तीया । अह्वी नकारत्य '५७२। रो ऽसुपि ।८।२।६९।' इति रत्वम् । कस्माद्दाह इत्याह । सवणो वेदेहीमन्यनिरुत्युका रामादन्यसम् सर्वत्र निर्शमलापां विद्वांचकार अगुणत्वं विदेस्तयेति विदेरकारान्तनिपातनात् गुणाभावः ॥

१९३-प्रजागरांचकारीरेरीहास्वैनिशमीदरात्,॥ प्रविभयांचकारी ऽसौ काकुत्स्थादंभिशङ्कितः॥ २ ॥

प्रजागरांचकारेत्यादि—अरे रामस्य ईहासु चेष्टासु । "३२८०। गुरोश्च-।३।३१३०३।' इसकारः । आदरादादरेण प्रजागरांचकार जागरितवान् । शुत्रुचि-

१—(१८२) श्लोकस्यं टीकनं प्रेक्ष्यम् ।

कीर्षितज्ञानपरो बसूवेत्यर्थः । पूर्ववदास् । अनिशस् अविच्छेदेन । (अनिशमिति निशाकियाविच्छेदो नास्ति यसिन् प्रजागरण इति । निशेति कियाविच्छेदोपल-क्षणस् । प्रायेण हि निशायां कियाणामप्रवर्तनस्।) किमिति जागरितवानित्याह । काकुत्स्थादसौ प्रविभयांचकार प्रभीतवान् । '२४९१। भी ही-।३।१।३९।' इत्यादिनास् । श्रुवत्कार्ये धातोर्गुणायादेशौ । अभिशक्कितः किमयं करिष्यतीति ॥

२९४–न जिह्रयांचकारां ऽथ सीतार्मभ्यर्थ्य तर्जितः.॥ नांप्यूर्जी विभरामास वैदेह्यां प्रसितो भृशम्.॥३॥

न जिह्नयांच्यकारेत्यादि सीतामभ्यर्थ्य याचित्वा न जिह्यांचकार न लिजतः। तर्जितः मैर्त्सितोऽपि तयैवेत्यर्थात्। नाप्यूर्जां बलं विभरामास धारि-तवान्। '२२३९। कृञ्-।३।९।४०।' इति प्रत्याहारप्रहणादस्तेरप्यनुप्रयोगः। ह्वीधातोर्गुणायादेशौ। '९९६२। हुभृत्र् धारणपोषणयोः' उभयत्रापि पूर्ववदाम् श्रुवच्च। कथं न धारितवान् इत्याह। वैदेह्यां प्रसितः प्रसक्तः। भृशमत्यर्थम्॥

२९५-विदांकुर्वन्तु रामस्य वृत्तमित्यंवदत् स्वकान्, ॥ रक्षांसि रक्षितुं सीतामांशिषच् च प्रयत्नवान्.॥ ४॥

विदांकुर्वन्तिवत्यादि स्वकानात्मीयान् शुकसारणादीन् अवददुक्तवान् । किमित्याह सामस्य वृत्तमनुष्ठितं किं तस्येहागन्तुमुद्यमोऽस्ति न वेति विदांकुर्वन्तु । '२४६५। विदांकुर्वन्तिवत्यन्यतरस्याम् ।३।१।४१।' इति निपातितम् । सीतां रिक्षितुं रक्षांसि आशिषदादिष्टवान् । शासः '२३८२। सर्ति –।३।१।५६।' इत्यङ् । '२४८६। शास इदङ्हलोः ।६।४।३४।' इति शासेरूपधाया इत्वं '२४१०। शासि-वसि-।८।३।६०।' इति षत्वम् । प्रयत्नवान् प्रयत्नपरः । आमधिकारो गतः ॥

## अथ प्रकीर्णकाः-

अथ प्रकीर्णश्लोकानाह—

२९६-रामोऽपि हत-मारीचो निवर्त्स्यन् खर-नादिनः॥ क्रोष्टून् समग्रुणोत् कूरान् रसतो ऽग्रभ-शंसिनः॥।।॥

राम इत्यादि — हतमारीचो रामोऽपि निवर्त्यन् प्रत्यागमिष्यन् । वलादि-लक्षण इटि प्राप्ते '२३४८ । न वृज्यः — १७११५९।' इतीण्निषेधः । कोष्ट्न् श्रुगा-लान् । रसतः शब्दायमानान् । समग्रणोत् संश्रुतवान् । सकर्मकत्वात् । '२६-९९। समो गम्यृद्धि — १९१६ १ इत्यात्मनेपदं न भवति । लङ्कि रूपम् । कूरान् भीषणान् । यतः खरनादिनः खरवन्नदन्ति । '२९८९ । कर्तरि — १३।२।७९।' इति णितिः । अग्रुभशंसिनः अनिष्टसूचनश्रीलान् ॥

## २९७-आज्ञङ्कमानी वैदेहीं खादितां निहतां मृताम् ॥ स ज्ञत्र-च्रस्य सोदेर्यं दूरादीयान्तमैक्षत. ॥ ६॥

े आराङ्क्षमान ईत्यादि —तथाविषाग्रुभश्रवणादाशङ्कमानो वितर्कयन् वैदेहीं किं खादितों निशाचरोदिना । ततः निहतां त्यक्तप्राणाम् । आहो स्वयमेवायुःक्ष-यान्मृतां वा । स रामः शत्रुवस्य सोदर्यं आतरम् । '१६६०। सोदराद्यः ।४१४।-१०९।' आयान्तमागच्छन्तमारादैक्षत दृष्टवान् । ईक्षेर्लेङि रूपम् ॥

२९८-सीतां सौमित्रिणा त्यक्तां सधीचीं त्रस्नुमेकिकाम् ॥ विज्ञायां ऽमंस्त काकुत्स्थः-'क्षेये क्षेमं सु-दुर्हभम्,'७

सीतामित्यादि —सोमित्रिरेकािकनो दृष्टवािक्षयतमनेन त्यक्तित तां विज्ञाय ज्ञात्वा काकुरस्थो रामः । क्षये गृहे । क्षीयतेऽस्मिक्षिति अधिकरणेऽच् । क्षेमं कल्याणम् । सुदुर्लमं सुदुःखेन लम्यत इति । '३३०५। ईषद्-।३।३।१२६।' इत्यादिना खल् । अमंस ज्ञातवान् । कथं क्षये क्षेमं सुदुर्लभमिति आह—सश्रीचीं सहचािरणीं न कचिदेकािकनीं तिष्ठन्तीम् । सहाञ्चतीित '३७३। ऋत्विग्—।३। २।५९।' इत्यादिना किन् । '४२२। सहस्य सिशः ।६।३।९५।' इत्यञ्चतौ वप्रत्यये सहस्य सम्यादेशः । 'अञ्चतेश्रोपसंख्यानम्' इति कीप् । '४१६। अचः ।६।४।१३२।' इत्यकारलोपः । '४१७। चौ ।६।३।१३८।' इति दीर्घः । कुतः त्रसुं त्रसनशीलाम् । क्रियाशब्दत्वादृक् न भवति । एकिकां लक्ष्मणेन त्यक्तवात् । '१९९८। एकादािकिनिचासहाये ।५।३।५२।' इति चकारात्कन् । '४६३। प्रत्ययस्थान्-।७।३।४४।' इतित्वम् ॥ ॥ एते प्रकीणेकाः ॥

## अतः परं दुहादिः-

इतो द्विकर्माधिकारः---

२९९—सोऽपृच्छल् लक्ष्मणं सीतां याचमानः शिवं सुरान्,॥ रामं यथास्थितं सर्वे भ्राता ब्रूते स्म विह्वलः॥ ८॥

सोऽपृच्छिदित्यादि—'५३९। अकथितं च ।१।४।५३।' इत्यत्र दृहिया-चीत्यादिश्लोकस्थान् धातून् प्रयुद्धे कविः । तत्र रामोऽपृच्छत् सीतामिति प्रधानं कर्म । लक्ष्मणमित्यकथितं कर्म । याचमानः प्रार्थयमानः । शिवं कल्याणम् । अर्थात् सीतायाः शिवं प्रधानं कर्म सुरान् देवान् इत्यकथितं कर्म । आता लक्ष्मणः सर्वं यथावत् स्थितं वृते सा उक्तवान् । सर्वमिति प्रधानं कर्म राममित्यकथितम् ॥

१—'५९७ । समानोदर्य-सोदर्य-सगर्भ्य-सहजाः समाः ।'.इति ना० अ० ।

२- '१३५४ । निल्लयाऽपचयौ क्षयौ ।' इति ना० अ० ।

३—दुह्-याच्-पच्-दण्ड-रुधि-प्रच्छि-चि-क्र्-झासु-चि-मथ्-सुषाम् । कर्म-युक् स्याद -कथितं तथा स्यान् नी-ह-कृष्-वहाम् ॥ १ ॥

## ३००-संदृश्य शैरणं शून्यं भिक्षमाणो वनं प्रियाम् ॥ प्राणान् दुहन्निवां ऽऽत्मानं शोकं चित्तमेवारुधत्. ९

संहरुयेत्यादि-रामः शरणं गृहं शून्यं संदर्भ दृष्ट्या। शोकं चित्तमवार-धत् चित्तं शोकं प्रावेशयत् । कीदशः । प्रियां जानकीं वनं भिक्षमाणः । प्राणान् दुहन्निच त्यजन्निच। प्राणानिति प्रधानं कर्मे आत्मानमित्यकथितम्। आत्मनः प्राणान् त्यजन्निव ॥

इ०१-'गता स्यादंवचिन्वाना कुसुमान्याश्रम-द्रमान्. ॥ आ यूत्र तापसान् धर्मं सुतीक्ष्णः शास्ति, तत्र सा. १०

गतेत्यादि - यत्र यस्मिस्तपोवने सुतीक्ष्णो नाम ऋषिः धर्म शास्ति शिक्ष-यति । धर्मेमिति प्रधानं कर्म तापसानित्यकथितम् । तत्र तपोवने गता स्यात् । सम्भावने लिङ्क् । आकारो निपातः सारणे । किं कुर्वती । कुसुमान्यवचिन्वाना । कुसुमानीति प्रधानं कर्म आश्रमद्रुमानित्यकथितम् । अवचिन्वानेति चिनोतेः कर्त्रभिप्राये तङ् । दुद्यादिदण्डको गतः ॥

इति दुहादिद्विकर्मकः।

## अतः परं प्रकीर्णकाः-

प्रकीर्णकानाह—

इ०२–आः, कष्टं, बत, ही-चित्रं, हूं, मातर्, देवतानि धिक्, हा पितः !, क्वां ऽसि हे सु-भ्यु !,' बह्वेचं विललाप सः,

आः कष्टमित्यादि सोकेनाकान्तमना विलपन्नाह—आः पीडायाम् । पितृवियोगपीडितः आः इत्याह । असिद्वियोगेन पिता प्राणांस्त्यक्तवानित्यिभ-श्रायः । कप्टमित्याह । कष्टं कृच्छ्रम् । भर्तृमरणादसाद्वियोगाच मातुः कावस्थे-त्यभिप्रायेणाह बत इति । बतशब्दः खेदे । सौमित्रिरपि तया सीतया अन्या-इशः सम्भावित इति विस्मितो हीत्याह । हीशब्दो विसाये । यदि नाम स्त्रिया मूर्खतया तथामिहितं सौमित्रिणा विदुषा कथं तादशः शापो दत्त इत्यमित्रा-वेणाह चित्रमिति । चित्रमाश्चर्ये । तदेवंविधोऽपि स्खळतीति । सर्वेमेव दुर्जातं कैकेयीप्रभवमिति कुध्यन् हूं मातरित्याह । हूंशब्दः क्रोधे । अथवा सर्व-मेतत् दैवचेष्टितं न ममानुष्टितमित्यभिप्रायेणाह विग्दैवतानीति । विक् कुत्सा-याम् । प्राणांस्यक्तवन्तमपि पितरं पुनरहं द्रष्टासीत्यभिप्रायेणाह । हा पितः क दृष्टच्योऽसीति । हा शोके । हे सीते क गतासीति । अूशब्दात् 'अप्राणिजा-तेः' इत्यादिनोङ् । उवर्णान्तमात्रस्य विधानाद्वद्ववीहिः । उपसर्जनत्वं च । पुनः स्त्रियामूङ् । '७५। अन्तादिवच ।६।३।८५।' इति पूर्वं प्रस्पन्तवस्वात् प्रातिपदि-

१—'१२५९ । शर्णं गृह-रक्षित्रोः।' इति ना० अ० ।

१२४ भट्टि-काव्ये — द्वितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे प्रथमो वर्गः,

कत्वम् । अतः सम्बद्धौ इस्वत्वम् । विल्लापं स एवं कृत्वा बह्वनेकप्रकारं विलापं कृतवान् ॥

३०३-इहां ऽऽसिष्टां ऽश्चिष्टेह सा, स-खेलमितो ऽगमत्,॥ अग्लासीत् संस्मरन्नित्थं मैथिल्या भरताऽग्रजः.॥१२॥

इहेत्यादि — इह प्रदेशे आसिष्ट उपविष्टा । '१९५८। इदमो हः ।५१३। १९१'। '१९४९। इदम इस्र ।५१३।३।' इह । अशयिष्ट शयितवती । आसेः शिङ्श लुङ् । सखेलं सलीलम् । इतः प्रदेशादगमत् गतवती इत्थमेवं प्रकारम् । मैथिल्याः स्मरन् । '६१३। अधीगर्थ-२।३।५२।' इति कर्मणि पष्टी । भरता-प्रजो रामोऽग्लासीत् ग्लानिं गतः । ग्लायतेर्लुङ् । '२३७७। यम-रम-।७।२।- ७३।' इति सगिटौ ॥

३०४-'इदं नक्तं-तनं दाम पौष्पमेतद् दिवा-तनम्, ॥ · श्रुचेवोद्धध्य शाखायां प्रग्लायति तया विना, ॥ १३॥

इद्मित्यादि — नकंतनं निशाभवं इदं दाम पुष्पमाला पुनर्दिवातनं दिवस-भवम् । '१३९१। सायम् – १४।३।२३।' इत्यादिना ट्युट्युली तुद् च । पौष्पं पुष्पाणामिति तस्येदमित्यण् । श्चचेव शोकेनेव । सम्पदादित्वात्किप् । श्वास्त्रया-मुद्धध्य । आत्मानमित्यर्थात् । प्रग्लायति ग्लानिं गच्छति । ग्लायतेः शित्याया-देशः । शास्त्रायां प्रलम्बमानं ग्लानिं गच्छन्तं वीक्ष्येदमुखेक्षितम् । कुतः शोका-त्त्रया विना सीताविच्छेदेन ॥

३०५-ऐक्षिष्महि मुहुः सुप्तां यां मृता ऽऽशङ्कया वयम्,॥ अ-काले दुर्मरमहो, यज् जीवामस् तया विना,॥१४॥

ऐश्चिष्महीत्यादि—यां वयमैक्षिष्महि ईक्षितवन्तः । ईक्षेः सेटो लुङ् । मुहुः सुप्तां अविच्छिन्ननिद्दत्वात् । मृताशङ्कयेति अनिष्टशंसित्वात् प्रियजनहृदयस्य इदानीं तया विना अहो वयं यज्जीवामस्तदकाले दुर्मरणमिति विल्लाप । जीवि-तस्यापूर्णकाले दुःखेन मरणमिति भावे खल् ॥

३०६-अ-क्षेमः परिहासो ऽयं. परीक्षां मा कृथा मम, ॥

मत्तो मा ऽन्तर्धिथाः सीते ! मा रंस्था जीवितेन नः,॥

अक्षेम इत्यादि —परिहसनं परिहासः क्रीडा । अक्षेमो न कल्याणकरः । मम परीक्षां किं मामपश्यन् दुःखित आस्ते न वेति मा कृथाः मा कार्षीः अपि तु दर्शयात्मानम् मा निलीयस्व । '२३६८। उश्च ।१।२।१२।' इति कित्त्वादुणा-मावः । '२३६९। हस्वादङ्गात् ।८।२।२७।' इति सिचो लोपः । तस्माद्धेतोः सीते मान्तर्धिथाः । अन्तर्हिता मा मुः । '५९१। अन्तर्धौ –। १।१।२८।' इत्यपादानसं-ज्ञायां 'पञ्चम्यास्तसिः' । '१३७३। प्रत्ययोत्तरपद्योश्च ।७।२।९८।' इति मदा-देशः । छक्डि '२३८९। स्था-व्वोरिच ।१।२।१७।' इति सिचः कित्त्वमित्तं च ।

'२३६९। हस्वात्–।८।२७।' इति सिचो लोपः । नोऽस्माकं जीवितेन मा रंख्याः क्रीडां मा कार्षीः । रमेरात्मनेपदित्वात्तङ् ॥ एते प्रकीर्णकाः ॥

#### अतःपरं सिजधिकारः-

सिचं सापवादमधिकृत्याह-

३०७-अहं न्यवधिषं भीमं राक्षसं क्रूर-विक्रमम्,॥

मा घुक्षः पत्युरात्मानं, मा न श्ठिक्षः प्रियं प्रिये. १६

अहिमित्यादि — यतोऽहं राक्षसं मारीचं कूरविक्रमं भीमं भयानकं नयव-धिषं निहतवानिस् । हन्तेः '२४३४। लुक्ति च ।२।४।४३।' इति वधादेशः । अदन्तत्वाद्वृद्धभावः । तसान्मा घुक्षः न गोपय पत्युरात्मानम् । अन्तर्धावित्य-पादान्द्वम् । '२५५। ख्यत्यात्परस्य ।६।१।११२।' इत्युत्वम् । गुहेः '२३३६। शल इगुपधादनिटः क्सः ।३।१।४५।' । '३२४ । हो ढः ।८।२।३१।' भष्भाव-कत्व-पत्वानि । सिपश्च विसर्जनीयः । मा न श्विक्षः मा न परिरच्धाः अपितु श्विष्य प्रियं माम् । हे प्रिये । '२५१४। श्विष आलिङ्गने ।३।१।४६।' इति क्सः ॥

३०८—मा स्म द्राक्षीर् मृषा दोषं, भक्तं मां मातिचिक्किशः,॥ शैलं न्येशिश्रियद् वामा, नदीं नु प्रत्यदुद्रुवत् ॥१७॥

मा स्मेत्यादि — मृषा दोषं व्यलीकं दोषं मा द्राक्षीः । मयीलर्थात् '२२२०। स्मोत्तरे लक् च ।३।३।१७६।' इति चकाराहुक् । '२३३६। शल इगुपधात् –।३।१। ४५।' इति वसस्य '२४०७ न दशः ।३।२।४७।' इति निषेधः । '२२६९। इरितो वा ।३।१।५७।' इत्यक्त्भावे सिच् । '२४०५। स्वि –दशोः –।६।१।५८।' इत्यम् । हलन्तलक्षणा वृद्धिः । '२९४। वश्च –।८।२।३६।' इत्यादिना षत्वम् । यतोऽहं भक्तस्ततो मां भक्तं मातिचिक्किशः नातिक्केशय । क्किशेर्ण्यन्तात् सिपि । '२३१२। णि-श्रि –।३।१।४८।' इत्यादिना चक् । णिलोप-इत्स-द्विवचनानि । पुनर्विकलपय-ब्राह् । मयि दोषदर्शनाद्वामा मत्यतिक्लवर्तिनी सती शैलं चु पर्वतं कमप्यशि-श्रियदाश्रिता उत नदीं प्रत्यदुद्धवत् प्रतिगतेलर्थः । नुशब्दो वितर्के । पूर्ववचक् ॥

३०९-ऐ वाचं देहि. धेर्यं नस् तव हेतोरसुस्रुवत्.॥ त्वं नो मतिमिवां ऽधासीर् नष्टा, प्राणानिवांऽदधः.

ऐ वाचिमित्यादि एंशब्दो निपातोऽभिमुखीकरणे वर्तते । वाचं देहि । आर्थनायां लोद । '२४७१। घ्वसोरेखी –।६।४।११९।' इत्येत्वम् । किमिति चेदा- ह । धेर्यं नोऽस्माकं धीरता तव हेतोरमुस्नुवत् गलितम् । नष्टा अदर्शनं गता सती त्वं नोऽस्माकं मितं बुद्धिमधासीरिव पीतवतीव । बुद्धेरपगमात् । '२३७५। विभाषा धेद-रुव्योः ।३।९।४९।' इति यदा न चङ् तदा '२३७७। यम-रम ।७।२।७३।' इति सगिटौ । प्राणानद्धः पीत्वती । कायस्याचेष्टत्वात् । चिक्र रूपम् । '२३८२। आतो लोपः ।६।४।६४।'॥

३१०-हदतो ऽशिश्वयच् चक्षु-रांस्यं हेतोस् तर्वा ऽश्वयीत्,॥ स्रिये ऽहं, मां निरास्थश् चेन्, मा न वोचश् चिकीर्षितम्.॥ १९॥

रुद्त इत्यादि—तवार्थे त्वां पश्यामीति रुद्तो मम चक्षुरशिश्यियत् उच्छू-नम् । आस्यं मुखं चाश्ययीत् । '२३०५। विभाषा धेद-श्व्योः ।३।११९।' इति चक् सिचौ । चङीयङ् । '२२९९। हयन्त-।०।२।५।' इति न वृद्धिः । '२२६६। इट ईटि ।८।२।२८।' इति सिचो लोपः । गुणायादेशौ । मां निरास्थश्चेचादि मम दर्शनं निरस्तवती त्वं तदा भ्रियेऽहम् । '२५३८। श्रियतेर्लुङ्खिङोश्च ।३।३।६९।' इति चकाराच्छित्यात्मनेपदम् '२३६०। रिङ्श-यग्-।०।४।२८।' इति रिङ् । अतो यत्त्वया चिकीपितं कर्तुमिष्टं तन्मा नावोचः मा नाभाषिष्ठाः अपि तु ब्रूहि । '२४३८। अस्यति-वक्ति-।३।१।५२।' इत्यङ् । '२४५४। वच उम् ।०।४।२०।' ॥

> ३११-लक्ष्मणी ऽऽचक्ष्व, यद्योख्यत् सा किञ्चित् कोप-कारणम्,॥ दोषे प्रतिसंसाधान-मैज्ञाते क्रियतां कथम्,॥ २०॥

लक्ष्मणेत्यादि—हे लक्ष्मण ! यदि सा किञ्चिकोपकारणमाख्यदुक्तवती । इदं तेनाप्रियमाचरितम् । पूर्ववदङ् । तदाचक्ष्व कथय । अज्ञाते दोषे अनिर्धाः रिते प्रतिसमाधानं कथं कियतां अनुष्ठीयतां । नैवेति भावः । कमीण लोट्ट् । '२३६७। रिङ्–।७।४। २८।' इत्यादिना रिङ् ॥

३१२-इह सा व्यलिपद् गन्धेः, स्नान्तीहीऽभ्यपिचज् जलैः, इहा ऽहं द्रष्टुमीह्नं तां,' स्मरन्नेवं मुमोह सः ॥ २१॥

इहेत्यादि—इह भदेशे सा सीता गन्धेर्ब्यलिपत् समालिसवती। मामा-त्मानं चेत्यर्थात् । इह स्नान्ती कीडापूर्वकमभ्यषिचत् । हस्त्यब्रमुक्तसिलिलेन मामभिमुखं सिक्तवतीत्यर्थः । '२२७६। प्राक्तितात्–।८।३।६३।' इति पत्वम् । इह इष्टुं तामाह्नं आहृतवान् । '२४१८। लिपि-सिचि-ह्नश्च ।३।१।५३।' इति च्लेरङ् । एवं स्परन् सुमोह मोहं गतवान् ॥

३१३—तस्यां ऽलिपत शोकाऽग्निः स्वान्तं काष्टमित्र ज्वलन्, अलिप्तेवां ऽनिलः शीतो वने तं, न त्वंजिह्नदत्. २२

१—६५३। वक्रा ऽऽस्ये वदनं तुण्डकाननं लपनं मुखम्। इति ना० अ०।

२—'१५३। चित्तं तु चेतो हृद्यं स्वान्तं हृन् मानसं मनः।' इति ना॰ भ०।

तस्यत्यादि नतस्य रामस्य स्वान्तं मनः। '३०५८। ध्रुड्य-स्वान्त-।०१२।१८।' इत्यादिना निपातितम्। शोकाप्तिः शोकोऽप्तिरितः। अलिपतः दीपितवान्। परसोपदेषु '२४१८। लिपि-।३।१।५३।' इत्यादिना नित्ये प्राप्ते '२४१९। आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् ।३।१५४।' इति विकल्पेनाङ् । '२१५८। स्वरितजिन् तः-।१।३।७३।' इति कियाफलविवक्षायामात्मनेपदम्। काष्ट्रमिव स्वान्तं ज्वलन् अभिवर्धमानः। अनिलो वायुः शीतोऽपि सन् वने तं राममलिप्तेव दीपितवा-निव। अकभावपद्दे '२२८१। झलो झलि।८।२।२६।' इति सिचो लोपः। नतु नैवाजिह्नदत् ह्वादितवान् । शोकाप्तरहुद्धस्वात्। ह्वादेण्यंन्तात्। '२३१२। णिश्रि-।३।१।४८।' इति चङ्कः॥

३१४-स्नानम्यपिचतां प्रमो प्रसो रुदन् दयितया विना॥

· तथा ऽभ्यपिक वारीणि पितृभ्यः शोक-मूर्च्छितः २३

स्नानित्यादि — असौ रामो दियतया विना । शोकमूर्च्छितः शोकेन मोहं नीतः । स्नातुमारब्धः । मूर्च्छेहेंतुमण्ण्यन्तस्य रूपम् । '११२६। ण्णा शौचे' शतृ-प्रत्ययः । रदन् अश्च विमुञ्जन् । अम्मः सिछ्छं अम्यपिचत क्षिप्तवान् । शिरस्यक्ष-छिना । तथा स्नातः पितृम्यो वारीणि अम्यपिक दत्तवान् । सिचेः पूर्वविद्विमा-षाऽङ् । सिचिरचोरसर्गे वर्तते । ततश्चार्थान्तरवृत्तित्वाज्ञछस्य कर्मत्वम् । अम्यु-क्षणे तु करणत्वं यथा जलेन सिञ्जतीति ॥

३१५-तथा ऽऽतीं ऽपि क्रियां धर्म्या स काले नां ऽमुचत् कचित्,॥ महतां हि क्रिया नित्या छिद्रे नैवां ऽवसीदति.॥ २४॥

तथेत्यादि—स रामस्तेन प्रकारेणातोंऽपि कविद्पि धर्म्या क्रियां काले बामुचत् न त्यक्तवान् । यतो महतां सत्यपि छिद्रे व्यसने नित्या क्रिया नावसी-दित नापयाति । आङ्पूर्वादर्तेक्रणोतेर्वा निष्ठायां ऋति धातौ वृद्धिः । मुचेः त्यद्नुबन्धत्वादङ् । '३२७७। क्रजः श च ।३)३।१००।' रिडियङो ॥

३१६-आह्वास्त स मुहुः ग्रूरान्, मुहुरोह्नत राक्षसान्,॥ 'एत सीताद्वुहः 'संख्ये, प्रत्यर्थयत राघवम्,॥ २५॥

आह्नास्तित्यादि पुनः पुनरभिभवितुं शूरानाह्नास्त आहूतवान् तथा राक्षसा-नाह्नत । पूर्ववद्विकल्पः । '२७०४। 'स्पर्धायामाङः । १।३।३१।' इत्यात्मनेपदम् । कथमाहूतवानित्याह । हे सीतादुहः सीताहिंसकाः शूरा राक्षसा वा एत आग-च्छत । आङ्पूर्वादिणो लोटं । संख्ये संग्रामे । राघवं प्रत्यर्थयत प्रत्यर्थिनं कुरूत ।

१—'८६९ । युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणस् । मृधमास्कन्दनं संख्यं समीकं सांपरायिकम् ॥' इति ना॰ अ॰ ।

प्रत्यर्थिन्शब्दात्तत्करोतीत्वर्थे णिच् । तदन्ताहोटः परसैपदम् । २०५१ । अर्थे याच्जायाम्' इत्यस्य तु स्वार्थिकण्यन्तस्य सर्वदात्मनेपदित्वात् प्रत्यर्थेयध्वमिति स्वात् ॥

३१७—स्व-पोषमंपुषद् युष्मान् या पक्षि-मृग-शावकाः ! ॥ अद्युतच् चेन्दुना सार्धे, तां प्रबूत, गता यतः.'॥२६॥

स्वपोषमित्यादि —हे सृगपक्षिणां शावकाः पोताः! या सीता युष्मान् स्व-पोषमपुषत् पुष्टवती । '३३६१। स्वे पुषः ।३।४।४०।' इति णमुछ । '२८२७। यथाविध्यनुप्रयोगश्च ।३।४।४।'।'२३४३। पुषादि –३।१।५५।' इसङ् । तां प्रबृत कथयत । यतो यत्र । आद्यादित्वात्तिः । गता सस्यद्युतत् द्योद्वते सा । पूर्वव-दङ् । इन्दुना सार्थम् । चन्द्रमसा तुल्यकान्तित्वात् ॥

३१८-गिरिंमन्वसृपद् रामो लिप्सुर् जनक-संभवाम्, ॥ तस्मिन्नीयोधनं वृत्तं लक्ष्मणायाऽशिषन् महत्- २७

गिरिमित्यादि—गिरिमन्वस्पत् रुक्ष्यीकृत्य गतः । रुदित्वाद् । किमर्थं रुद्ध्यमिच्छुः '२६२३। सनि मी-मा-१०१४५४।' इत्यादिना इस् । '२६२०। अत्र लोपः-१०१४८।' इत्यम्यासलोपः । '१२१। खरि च १८१४५।' इति चर्लम् । जनकसम्भवाम् । सम्भवत्यसादिति सम्भवः । '३२३२। ऋदोरप् ।३१३१५०।'। जनकः सम्भवो यस्यास्ताद्वा संभवो यस्यास्तां सीताम् । तस्मिन् गिरौ आयोध्यां युद्धं महद्तिश्चयत्वात् । वृत्तं रुक्ष्मणायाशिष्किथितवान् । क्रियायोगे चतुर्थी । '२३८२। सर्ति-१३२१५६।' इत्यादिनाऽङ् । '२४८६। शास इदङ्-हलोः । १४। ३१।' इतीत्वम् । '२४१०। शासि-वसि-१८१३१००।' इति पत्वम् ॥

कथमकथयदित्याह—

३१९-'सीतां जिघांसू सौमित्रे ! राक्षसावरितां ध्रुवम्,॥ इदं शोणितमभ्यमं संप्रहारे ऽच्युतत् तयोः.॥२८॥

सीतामित्यादि — (इत्येवं लक्ष्मणायाशिषदिति श्लोकचतुष्टयं यावत् सम्बध्यते ) हे सौमित्रे ! सीतां हन्तुमिच्छन्तौ राक्षसावारतामागताविति ध्रुवं निश्चितम् । अर्तेराङ्पूर्वात्पूर्ववदङ् । '२४०६। ऋ-दशोऽङि—।७।४।१६।' इति गुणः । कीदशौ । सीतां जिघांस् हन्तुमिच्छ् । हन्तेः सनि '२७१४। अज्झनगमां सनि ।६।४।१६।' इति दीर्घः । '२४३०। अभ्यासाच ।७।३।५५।' इति कुत्वम् । तथाहि । तयोः सीताद्वेषानुनयाभ्यां संप्रहारे युद्धे इतं शोणितम् अच्युतत् गिलितम् । '४१। च्युतिर् क्षरणे'। अकर्मकोऽत्र । '२२६९। इरितो वा ।३।१।५७।' इत्यङ् । अभ्यग्रं प्रत्यम् ॥

१—(३१६) श्लोकन्यं टीकनं प्रेह्यम्। २—'८७०। अखियां समराऽनीकरणाः कळह-विग्रहो। संग्रहाराऽभिसंपात-कळि-संस्फोट-संयुगाः॥' इति ना० अ०।

इद्मित्यादि इदं कवचमच्योतीत् अष्टम् । अङमावे सिजेव भवति । अयं रथः साश्वश्रृणित आस्ते । यतश्रैवं तस्मादेहि आगच्छ द्वुतम् । किं पश्चाद्वि-लम्बसे । अमुं गिरिमवगाहावहे विलोडयावः । किमर्थं अन्वेष्टुम् । सीतामित्य-र्थात् । एतत्सर्वं पर्वतसमीपे कथ्यते ॥

1 (146)

३२१-मन्युर् मन्ये मर्मा ऽस्तम्भीद्, विषादो ऽस्तभर्दुचितिम्,॥ अजारीदिव च प्रज्ञा, बलं शोकात् तथीजरत्.॥ ३०॥

मन्युरित्यादि — मन्युः शोकः । मन्ये धमन्यौ । (कन्दतः उच्छूने ) । अस्तम्भीत् स्तब्धवान् । विषाद् उद्यतिमस्तभत् । अत्र पक्षे अनुनासिकछोपः । प्रज्ञा च तस्त्वविवेकिनी बुद्धिः अजारीत् विवेकवैकल्यात् जीर्णेव । तथाशब्दः समुचये । वछं शोकाद्जरत् जीर्णम् । स्वकार्याकरणात् ।'२४०६। इत्रशोऽङि—। ।।। १६०६। इति गुणः । '२२९१। ज्नु-स्तम्भु—।३।१।५८।' इत्यादिना सिजङौ ॥ ३२२—गृधस्येहा श्वतां पक्षौ कृत्तौ, वीक्षस्य छक्ष्मण !।।

जिधत्सोर् नूनमापादि ध्वंसो ऽयं तां निश्चा-चरात्.'॥

गृञ्जस्येत्यादि—हे लक्ष्मण। इह प्रदेशे गृञ्जस्य पक्षौ कृतौ छिन्नौ। अश्वतां भूनौ। पूर्ववदिक '२४२१। श्वयतेरः । शिशाप्तः' इति । वीक्षस्य नूनमवद्यं सीतां जिघत्सोरत्तुमिच्छोर्गृञ्जस्य। अदेः '२४२७। लुङ्-सनोर्वस्तः । राशाद्रशं निशाचराद्यं ध्वंसः पक्षच्छेद आपादि उत्पन्नः । कर्तरि लुङ् । '२५१३। विण् ते पदः । ३।१।६०।' इति च्लेश्चिणादेशः। तशब्दस्य '२३२९। विणो लुक् । ६।४।१०४।'॥

३२२-क्रुद्धो ऽदीपि रघु-व्याघो, रक्त-नेत्रो ऽजनि क्षणात्ः॥ अबोधि दुःस्थं त्रैलोक्यं, दीष्ठैरांपूरि भानु-वत्ः॥ ३२॥

कुद्ध इत्यादि — तदेवं रघुव्याघ्रो रामः कुद्धो अदीपि दीसवान् । क्षणाच रक्तनेत्रो ऽजिन जातः । '२५१२। जिन-वध्योश्च ।७।३।३५।' इति न वृद्धिः । त्रैलोक्यं निहन्मि यस्मिन् हन्यमाने सीताद्वहोऽपि नश्यन्ति इत्यभिप्रायेण दुःस्थ-मबोधि बुध्यते सा । किंवा रामस्य दारा हियन्ते तदान्येषु का कथा इति दुःस्थं त्रैलोक्यमबोधि । दीसैखेजोभिहेंतुभिरापूरि वर्धते सा । भानुवदादित्यवत् ।

१—'११०४ । स्युक्तरपदे व्याघ्र-पुङ्गव-र्षभ-जुञ्जराः ॥ सिंह-शार्दूल-नागाऽऽचाः पुंसि श्रेष्ठाऽर्थ-गोचराः।'

दीप्तैरिति भावे निष्ठा । सर्वत्र कर्तिर लुङ् । '२३२८। दीप-जन–।३।१।६९॥ इत्यादिना चिण्॥

३२४-अताय्येस्थीत्तमं सत्वर्मप्यायि कृत-कृत्य-वत्,॥

चपाचायिष्ट सामर्थ्यं तस्य संरम्भिणो महत्. ॥३३॥

अतायीत्यादि — अस्य रामस्य उत्तमं सत्वमभिष्रायः शोकव्यसनयोरिका-रित्वात् अतायि सन्ततं नान्तरा विच्छियते सा । अध्यायि बृंहितस् । कृतकु-त्यवत् समाप्तिक्रयवत् । हस्ततलस्यं शत्रुवधं मन्यमानस्य । उभयत्रापि पूर्वव-श्चिण् । तस्य रामस्य संरम्भिणः शत्रुविषये श्लुभितचित्तस्य सामध्यं बलं महदुपा-चायिष्ट स्वयमेवोपचीयते सा । चिनोतेः '२७६८। अचः कर्मकृतिर ।३।शह२।' इति वा चिण् । पक्षे चिण्वदिद ॥

३२५-अदोहींव विषादो ऽस्य, समरुद्धेव विक्रमैंः ॥

समभावि च कोपेन, न्यश्वसीच् चांऽऽयतं मुहुः.॥

अदोहीत्यादिं — अस्य रामस्य विषादः प्रागुत्पक्षो ऽदोहीव स्वयं क्षरित हव । अथवा अदोहीय प्रपूर्वते स्रोव । '२७६९। दुह्श्र ।३।११६३।' इति विण् । विक्रमः पुरुषकारः समरुदेव स्वयं संरुष्यते स्म इव । '२७६६ । कर्मवत्-।३।३।८७।' इत्यादिना कर्मवद्भावेन प्राप्तस्य विणः '२०७०। न रुधः ।३।११६४।' इति निषेधः । तेन सिजेव भवति । '२२८१। झलो झलि ।८।२।२६।' इति सिचो लोपः। '२२८०। झषस्तथोधों ऽधः ।८।२।४०।'। '५२। झलां जज्ञ झि ।८।४। ५३।' इति धत्व-जरुवे । कोपेन च समभावि सम्भूतम् । '२७५९। विण् भाव-कर्मणोः ।३।११६६।' इति भावे विण् । त्रेलोक्यदौःस्थ्यावबोधाजातखेदः सन् आयतं दीर्घं न्यश्वसीत् निःश्वसितवान् । '२२९९। हयन्त—।७।२।५।' इति वृद्धिनं भवति । सुदुरिति सर्वत्र योज्यम् ॥ ॥ इति सिजधिकारः ॥

## श्रम्-प्रकरणं कथ्यते—

इतः प्रभृति क्षम्-प्रकरणमधिकृत्याह-

३२६-अर्था ऽऽलम्ब्य धनू रामो जगर्ज गज-विक्रमः, ॥ 'रुणिध्म सवितुर् मार्ग, भिनद्मि कुलं-पर्वतान्, ॥३५॥

अश्वेत्यादि—अथानन्तरं रामो धनुराछम्ब्य गृहीत्वा जगर्ज विस्फूर्जित-वान् । धन् राम इति '१७४। ढ्लोपे–१६१३११' इति दीर्घः । '२३५। गर्ज गर्जने' । किं जगर्ज । सवितुः सूर्यस्य मार्गं पन्थानं रुणध्म आबृणोमि । शरे-रित्यर्थात् । '२५४३। रुघादिभ्यः श्रम् ।३।१।७७।' तथा भिनमि विदारयामि कुळपर्वतान् ॥

१—'८६८। विक्रमस् स्वतिशक्तिता।' इति ना० अ०। २—'महेन्द्रो मलयः सहाः श्रक्तिमान् ऋक्षपर्वतः। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च-सप्तेते कुलपर्वताः॥'

## ३२७-रिणच्मि जलघेस् तोयं, विविनच्मि दिवः सुरान्, ॥ श्रुणद्मि सर्पोन् पाताले, छिनद्मि क्षणदा-चरान्. ३६

रिणच्मीत्यादि जिल्लेखां रिणचिम रिक्तीकरोमि । '१५३५। रिचिर् विरेचने ।' दिवः स्वर्गात् सुरान् विविनच्मि पृथक्करोमि । '१५३६। विचिर् पृथ-मावे ।' श्रुणि चूर्णयामि सर्पान् पाताले । '१५३०। श्रुदिर् पेषणे' । १९०। अई-कु-प्वाइ-।८।४।२।' इति णवम् । छिनवि क्षणदाचरान् राक्षसान् द्विधा करोमि । '१५३४। छिदिर् द्वैधीकरणे'॥

## १२८-यमं युनिषम कालेन समिन्धानो ऽस्त्र-कौशलम्,॥

शुष्क-पेषं पिनष्मयुर्वीमेखिन्दानः स्व-तेजसा. ॥३७॥
यमित्यादि — यममि कालेन तद्धीनेन मृत्युना युनिम सम्बन्नामि ।
अस्रकौशलं समिन्धानः संवर्धयन् । '१५४२। त्रि-इन्धी दीसौ' । आत्मनेपदिनो लटः शानच् । '२५४४। श्राञ्चलोपः ।६।४।२३।'। '२४६९। श्रासोरलोपः
।६।४।१५१।' उर्वी शुष्कां कृत्वा चूर्णयामि । '१५४६। पिष्ट् संचूर्णने'। '१३५५६।
शुष्कचूर्णरूसेषु पिषः । ३।४।३५।' इति णमुल् । अखिन्दानः स्वतेजसा दैन्यमभजन् अपरिश्राम्यन् । '१५४३। खिद दैन्ये'। पूर्ववलोपः॥

## ३२९-भूतिं तृणद्मि यक्षाणां, हिनस्मीन्द्रस्य विक्रमम्,॥

भनिष्म सर्व-मर्यादास्, तनिष्म व्योमे विस्तृतम् ३८ भूतिमित्यादि — यक्षाणां भूति सम्पदं नृणी उत्साद्यामि । '१५४०। उन्तृदिर् हिंसाऽनाद्रयोः' । इन्द्रस्य विक्रमं हिनिस्स अपनयामि । '१५५०। हिलि हिंसायाम्' । '२२६२। इदितो नुम्-।७।१।५८।' तस्य श्वान्नलोपः । सर्व- मर्यादाश्च व्यवस्थाः सर्वेषां भनिष्म मर्दयामि । '१५४७। भक्षो आमर्देने ।' '२५४४। श्वान्नलोपः ।६।४।२३।' । तनिष्म व्योम विस्तृतं सङ्कोचयामि । '१३- ३१। स्तृत् आच्छादने' सौवादिकस्य रूपं न '१५६९। स्तृत्य आच्छादने' इति क्रैयादिकस्य । '१५५३। तर्ज्यू सङ्कोचे' । '१५४४। श्वान्नलोपः ।६।४।२३।' ॥

कसादेवं प्रवृत्तस्वमिति चेदाह—

३३०-न तृणेह्यीति लोकोऽयं मां विन्ते निष्-पराक्रमम्,'॥ एवं वदन दाग्नरथिरेपृणग् धनुषा शरम्.॥ ३९॥

न तृणेह्यीत्यादि—न तृणेह्यि न मारयामि इति कृत्वा। '१५४९। तृहँ हिसि हिंसायाम्'। अम्। '२५४५। तृणह इम् ।७।३।९२।' अयं लोको मां निष्परा-कमं निर्वीर्यं विन्ते विचारयति । '१५४४। विदं विचारणे' इत्यस्मादात्मनेप-

१—३०२ । 'सर्वेसहा वसुमती वसुधोर्वी वसुंधरा । गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी ध्याप्ता कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्माऽवितर् मेदिनी मही ॥' इति ना० अ० । २—८० । 'धो-दिवौ दे स्त्रियामम्रं व्योस पुष्त-रमम्बरम् । नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवर्त्मं सम्॥' इति ना० अ० ।

दिनः अम् । अल्लोपः । एवमुक्तेन प्रकारेण वदन् दाशरिथः धनुषा शरम् अष्ट-णक् पृणिक्तः सा । '१५५७। पृची संपर्के' । लिङ अम् । हल्ङ्यादिलोपः । कुत्वम् ॥ इति अम्विकरणनिदर्शनम् ॥

इतः प्रकीर्णकश्लोकानाह-

३३१-न्यवर्तयत् सुमित्रा-भूस् तं चिकीर्षु जगत्-क्षयम्,॥
ऐक्षेतामाश्रमादाराद् गिरिकल्पं पतत्रिणम्॥ ४०॥

न्यवर्तयदित्यादि — तं .रामं जगत्क्षयं चिकीर्षुं कर्तुमिच्छुम्। सुमित्राभू-र्लक्ष्मणो न्यवर्तयत् निवर्तितवान्। 'भ्रातः। भलं कोपेन, त्वया सार्धं कः संग्रामे युद्धं दातुं समर्थः? यदत्र युक्तं तत्प्रतिविधीयताम्' इति। भवनं भूः। सम्पदा-दित्वात् किए। सुमित्रायां भूर्यस्य। ऐझेतां रामलक्ष्मणौ दृष्टवन्तौ। लक्ति रूपम्। पक्षिणं गिरिकल्पं महाप्रमाणत्वात्। आश्रमादारात् समीपे। '६९१। दूरान्ति-कार्थः—।२।३।३४।' इति पञ्चमी॥

३३२-तं सीता-घातिनं मत्वा हन्तुं रामो ऽभ्यधावत, ॥ 'मा विधष्ठा जटायुं मां सीतां रामांऽहमैक्षिपि.'॥४१॥

तमित्यादि नं सीताघातिनं सीता हतानेनेति मत्वा रामो हिनिष्यामीत्य-भ्यधावत । '६४३। धावुँ गति-ग्रुच्चोः' । इत्यसाछिङ स्वरितेत्वादात्मनेपदम् । तं हन्तुमुचतं रामं जटायुराह मा विध्वधा इति । हे राम, मां जटायुं मा विधिष्ठा मा वधीः । 'वध बन्धने' इत्यस्यादनेकार्थत्वादात्मनेपदिनः सेटो छुङ्कि रूपं, न हन्तेः तस्य परसीपदित्वात् । सत्यप्याङि '२५९५। आङो यमहनः ।१।३।२८।' इत्यात्मनेपदं न भवति तत्राकर्मकादित्यनुवृत्तेः । स्वनामपरिकीर्तनं तव पिनुरहं सखेति स्यापनार्थम् । सीतामैक्षिषि दृष्टवानहम् । छुङ्कत्तमैकवचने रूपम् । अतो मां मा विधिष्ठाः ॥

३३२-उपास्थितैवर्मुक्ते तं सखायं राघवः पितुः,॥
पप्रच्छ जानकी-वार्तां संग्रामं च पतन्निणम्,॥
ततो रावणमांख्याय द्विषन्तं पर्ततां वरः॥ ४२॥

उपास्थितेत्यादि —पक्षिणैवमुक्ते सित राघवसं वणभङ्गाद्यनुष्ठानेन उपा-स्थित परिचरितवान् । सङ्गतकरणे आत्मनेपदम् । '२३८९। स्थाच्वोरिच ।१।२।-१७।' इतीत्वम् । '२३६९। हस्वादङ्गात् ।८।२।२७।' इति सिचो लोपः । पितुः सखायमिति सस्विशब्दस्य द्वितीयैकवचने रूपम् '२५३। सल्युरसम्बुद्धौ ।७।१।-९२।' इति णित्वाद्वद्विरायादेशः । पप्रच्छ पृष्टवान् । सं पक्षिणं जटायुम् । किं

१—'१४५१ । आराद् दूरसमीपयोः ।' ना० अ० ।

२—(२८९) श्लोकोक्तं टीकनं प्रेक्ष्यम्।

जानकीवार्तां संग्रामं च । तत उपस्थानानन्तरं रावणं द्विषन्तम् '३१११। द्विषो-ऽमित्रे ।३।२।१३१।' इति शतृप्रत्ययः । आख्याय सीता रावणेन हृतेति कथ-यित्वा । पततां पश्चिणां वरो जटायुर्ममारेति परेणान्वयः ॥

## ३३४-व्रण-वेदनया ग्लायन् ममार गिरि-कन्दरे, ॥ तस्योद्यम्बुँ-क्रियां कृत्वा प्रतस्थाते पुनर्वनम्. ॥४३॥

व्रणेत्यादि — व्रणकृता वेदना पीडा । मध्यमपदलोपी समासः । तथा ग्लायन् ग्लानि गच्छन् । शतर्यायादेशः । ममार मृतः । क्र गिरिकन्दरे यं गिरिमन्वस्पत् तस्य निम्नप्रदेशे । कन्दं रातीति (कं दारयतीति वा ) ब्युत्पत्तिमात्रम् । तस्य जटायोरस्यम्बुक्रियां दाहमुदकदानं च कृत्वा पुनर्भूयो वनमरण्यं प्रतस्थाते प्रस्थिते । '२६८९। समव-प्र-विभ्यः—। १।३।२२।' इत्यात्मनेपदम् ॥

## ३३५-सत्त्वानंजस्रं घोरेण बलाऽपकर्षमश्रता ॥ श्रुध्यता जगृहाते तौ रक्षसा दीर्घ-बाहुना.॥ ४४॥

सत्त्वानित्यादि—तौ रामलक्ष्मणौ रक्षसा राक्षसेन जगृहाते गृहीतौ। कर्मणि लिह । किंनाम्ना । दीर्घवाहुना । अन्वर्था चेयं संज्ञा । एक एकेन बाहुना द्वितीयो द्वितीयेनेति । क्षुध्यता बुभुक्षमाणेन घोरेण भीमेन । सत्त्वान् अजसं सदा । नज्पूर्वाज्ञसः '३१४७। नमिकिष्ण-।३।२।१६७।' इति रः । अभ्रता भुभानेन । किं कृत्वा । बलापकर्षं बलादाकृष्येव पाकादिकमनपेक्ष्य । '३३७३। अपादाने परीप्सायाम् ।३।४।४२।' इति णमुल् ॥

## ३३६—भुजौ चकृततुम् तस्य निस्त्रिशौभ्यां रघूत्तमौ,॥ स छिन्न-बाहुर्रपतद् विह्वलो ह्वलयन् भुवम्.॥४५॥

## इति प्रकीणकाः।

भुजावित्यादि — रघूत्तमौ रामलक्ष्मणौ तस्य योजनबाहोः बाहू यथास्थान-मागतौ चकृततुः च्छिन्नवन्तौ। '१५२९। कृतौ छेदने'। इत्यस्य रूपम्। काभ्यां। निस्निशाभ्यां खड्नाभ्याम् । निर्गतस्निश्चतोऽङ्गुलिभ्य इति वाक्ये 'डच्प्रकरणे संख्यायास्तपुरुषस्योपसंख्यानम्' इति त्रिशच्छब्दाडुज्विधः 'निराद्यः–' इति समासः। टिलोपः। स छिन्नबाहुः कृत्तसुजः सन् । अपतत् पतितः। पतेर्जुङि रूपम् । लृदिन्वादङ् । विह्वलो व्याकुलः सुवं भूमि ह्वलयन् । '८६२। ह्वल चलने'। घटादिन्वे हस्तवम् ॥ इति प्रकीर्णकाः॥

१—'२५८। अम्भोऽर्णस्तोय-पानीय-नीर-क्षीराऽग्तु-शम्बरम्।' इति ना० अ०। २—'८५४। खङ्गे तु निर्स्विश-चन्द्रहासा-Sसि-रिष्टयः।' इति ना० अ०। भ० का० १२

## अथ कृत्याऽधिकार:-

इत:परं कृत्याधिकारः—

३२७-प्रष्टव्यं पृच्छतस् तस्य कथनीयमैवीवचत् ॥ आत्मानं वन-वासं च जेयं चौ ऽरि रघूत्तमः. ॥४६॥

प्रश्चन्यसित्यादि — स योजनबाहुः निहतो रामं पश्रच्छ 'को भवान् , कस्य पुत्रः, कथं तव वनवासः, कसाचोद्विमः सन् अमित हित । प्रष्टव्यं प्रश्नाहै पृच्छतस्तस्य । '२७३४। तव्यत्-तव्यानीयरः ।३।१।९६।' इति तव्यत् ।'२९४। वश्र्य-।८।२।३६। इति पत्वम् । ष्टुत्वं च । रघूत्तमस्तदानीं कथनीयं कथनाई प्रश्नाचुरूपम् । तेनैवानीयर् । अवीवचद्वक्ति सा। '१९८५। वृवं भाषणे ।' चौरादिकः । स्वार्थिको णिच् लुङ् चङ् । णिलोपः हस्यः । द्विवंचन-सन्वद्भावेत्वदीर्ध-त्वानि । किं तदिस्याह — आत्मानं अहं रामो दाशरिथिति । वनवासं पितुरादिशात् वनवासः । जेयं चारि जेतव्यं यः कनकमृगच्छलेन रावणः सीतामप्रहतवानिति ॥

३३८-'लभ्या कथं नु वैदेही, शक्यो द्रष्टुं कथं रिपुः,॥ सहाः कथं वियोगश् च, गद्यमैतत् त्वया ममः'॥४७॥

लभ्येत्यादि —कथं केन प्रकारेण उपायेन वैदेही लभ्या प्राप्या । '२८४४। पोरदुपधात् ।३१९८।' इति यत् । शत्रुः केन प्रकारेण द्रष्टुं शक्यः । '३१७७। शक-ष्टप-।३।४।६५।' इत्यादिना तुमुन् । वियोगश्चायं सीतायाः कयं केन प्रकारेण सहाः सोढव्यः । '२८४०। शकि सहोश्च ।३।१।९९।' इति यत् । गद्यमैतत् कथनीयमेतत् । '२८४८। गद-मद-।३।१।१००।' इत्यादिना यत् । ममेति होषविवक्षायां पष्टी ॥

३३९-'अहं राम ! श्रियः पुत्रो मद्य-पीत इव स्त्रमन्,॥ पाप-चर्यो मुनेः श्लापाज् जात' इत्यंवदत् स तम्. ४८

अहसित्यादि — हे राम ! अहं श्रियः पुत्रः मद्यपित इव । '९००। वाहिता-इयादिषु ।२।२।३७।' इति निष्ठान्तस्य परनिपातः। कार्याकार्यविवेकाभावात्पाप-चर्यो राक्षसः । मुनेः स्थूलशिरसः शापाज्ञात उत्पन्नः । माद्यस्यवेनेति मद्यं चरितन्यं चर्यमेतौ पूर्ववद्यस्ययान्तौ । पापं चर्यं यस्येस्यवदत् स योजनबाहुस्तं रामस् । वाक्यार्थोऽत्र कर्मे ॥

३४०—'प्रयातस् तव यम्यत्वं शस्त्र-पूतो ब्रवीमि ते, ॥ रावणेन हता सीता लङ्कां नीता सुरारिणा. ॥ ४९ ॥ प्रयात इत्यादि—इदानीं वव यम्यत्वं वश्यत्वं प्रयातः। यमेः पूर्ववत् यत्।

अयात इत्यादि — इर्शना एवं वस्वत्व वस्यत्व अवातः । वसः पूर्वत्त वत् । शस्त्रपूतस्तव शस्त्रेण पावितः सन् व्रवीमि ते तुभ्यं कथयामि । युष्मदश्चतुर्थ्येः कवचनस्य '४०६। ते-मयावेकवचनस्य ।८।१।२२।' इति ते आदेशः । कियायोगे चतुर्थी । कथनीयमाह-रावणेन सुरारिणा हता सीता रुक्कां नीता ॥

वैदेही प्राप्या कथामिति यमुपायं पृष्टवान् तं कथयन्नाह-

३४१—ऋष्यमूके ऽनुवैद्यो ऽस्ति पण्य-स्त्रातु-वधः कपिः ॥ सुद्रीवो नाम, वर्यो ऽसौ भवता चारु-विक्रमः॥५०॥

अष्यमूक इत्यादि — अध्यमूकपर्वते सुप्रीवो नाम किंपः चाखिकमो महा-पराक्रमोऽस्ति । असौ भवता वर्यो वरणीयः प्रार्थनीयः '१९९५। वर्र ईप्सा-याम्' इति चौरादिकास्त्रार्थिकण्यन्तात् '२८४२। अचो यत् ।३।११९७।' यहा '२८४९। अवद्य-पण्य-।३।११०१।' इत्यत्र वृङो वर्येति खियामनिरोधे अप्रति-बन्धे निपातितत्वात् । सततप्रवर्तिनी अनिरोध्या वर्या प्रीतिग्रेस्थेत्यर्शआद्य । स च भवता सह वर्यः प्रीतिमान् समानव्यसनत्वात् । यतः पण्यभानृवधः सः पण्यो विकेतव्यो भ्रातुर्वालिनो वधो येन । यद्येवं तदा कथं मया पापीयान् वर्ष इत्यत आह—अनवद्यः अगर्हणीयः । दारापहारित्वेन आततायिनो भ्रातु-वर्षे इत्यत आह—अनवद्यः ॥

३४२-तेन वहोन हन्तासि त्वर्मर्यं पुरुषाऽशिनाम् ॥ सक्षसं क्रूर-कर्माणं शैकाऽरिं दूर-वासिनम्.॥ ५१॥

तेनेत्यादि —तेन सुग्रीवेण त्वं राक्षसं हन्तासि निहनिष्यसि । वद्येन वहत्यभिन्नेतमनेनेति '२८५०। वह्यं करणम् ।३।१।१०२।' इति यत् । कीदशमर्यं
स्वामिनम् । पुरुषाशिनां राक्षसानाम् । '२८५१। अर्थः स्वामि-वैश्ययोः ।३।१।१०३।' इति यन्निपात्यते । कृरकर्माणं पापाचारं शकारिं रावणम् । यद्येवमहमेव हन्तुं समर्थं इत्यभिग्रायेणाह—दूरवासिनं समुद्रान्तरितवासित्वात् एकाकिना हन्तुं न शक्यत इति भावः ॥

यद्यनवद्यसदा कथमस्य पण्यो आतृवध इत्याह—

३४३-अम्से स्मरन् स कान्ताया हताया वालिना कपिः॥ वृषो यथीपसर्याया गोष्ठे गोर् दण्ड-ताडितः॥ ५२॥

आस्ते इत्यादि—वालिना हतायाः कान्तायाः सारन्नास्ते । कोऽन्यः सम्भ-वैत् यस्तं हत्त्वा त्वया मां योक्ष्यते, '६१३। अधीग्-।२।३।५२।' इति कर्मणि षष्टी । कस्येव । वृषो यथा उपसर्याया आसन्नगर्भकालायाः गोः सारन् गोष्ठे

१—'११००। कुषूय-कुत्सिताऽवद्य-खेट-गर्झाऽणकाः समाः ।' २—'४७। इन्द्रो मरुत्वान् मववा विडोजाः पाकशासनः॥ वृद्धश्रवाः सुनासीरः पुरुद्दतः पुरंदरः। जिष्णुर् ठेखर्षभः शकः शतमन्युर् दिवस्पतिः॥' २—'९५६। काल्गोपसर्या प्रजने।' इति सर्वत्र ना० म०।

आस्ते । '२८५२। उपसर्या काल्या प्रजने ।३।१।१०४।' इति निपातितम् । दण्ड-ताडितः सन् दण्डस्थानीयोऽत्र वाली ॥

२४४—तेन सङ्गतमार्येण रामी ८जर्थ कुरु द्वुतम्.॥ 🎉

लङ्कां प्राप्य ततः पापं दश-ग्रीवं हनिष्यसि. ॥ ५३॥

तेनेत्यादि—हे राम! तेन वानरेण संगतं सख्यं अजर्थं अन्पायम्। न जीर्यत इत्यस्मिन् वाक्ये '२८५३। अजर्थं संगतम् ।३।१।१०५।' इति निपातितम् । आदौ विशेष्यत्वेनोपात्तं संगतं तिद्वशेषणमजर्थं कुरु द्वृतं यावत्तस्यानेन युष्म-द्विधेन संगतं न भवति । आर्थेण सदाचारेण । '२८७२। ऋ-हळोण्येत् ।३।१।-१२४।' ततः सङ्गतात् छङ्कां प्राप्य गत्वा पापं पापीयांसं स्विणं हनिष्यसि ॥

ननु यावत्कार्यं न सिध्यति तावत्संगतं गच्छति कृतकृत्यस्तु नेवेत्यत भाह—

३४५-अनृतोद्यं न तत्रास्ति, सत्य-वद्यं ब्रवीम्यहम्.॥ मित्र-भूयं गतस् तस्य रिपु-हत्यां करिष्यसि.॥ ५४॥

अनृतोद्यमित्यादि सत्यमुद्यत इति कर्मणि यत् । अहं सत्यं वचौं व्रवीमीत्यर्थः । अनृतोद्यं तत्र सुत्रीवे नास्ति । अनृतमसत्यं उद्यं वचनं अनृतोद्यम् । भावे क्यप् । यजादित्वात्संत्रसारणम् । उभयत्रापि '२८५४। वदः सुपि क्यप् च ।३।१।१०६।' इति चकाराद्यत् । यस्मादेवं तस्मान्मित्रभूयं मित्रभावं गतः । '२८५५। भुवो भावे ।३।१।१०७।' क्यप् । रिपुहत्यां करिष्यसि '२८५६। इनस्त च ।३।१।१०८।' इति क्यप् तकारश्चान्तादेशः ॥

३४६-आद्दत्यस् तेन वृत्येन स्तुत्यो जुष्येण संगतः॥ इत्यः शिष्येण गुरुवद् गृध्यमेथीमवाप्स्यसि.॥ ५५॥

आहत्य इत्यादि—तेन संगतः सन् गृध्यमभिलवणीयमवाप्यसि । '२८५९। ऋतुपधात्–।३।१११०।' इति क्यप्। कीदशः कीदशेनेत्याह् —आदत्यः आदर्रणीयः । वृत्येन वरणीयेन । स्तुत्यः स्तवार्हः । जुष्येण सेव्येन हन्मस्यभृतीनाम् । क इव । शिष्येण गुरुरिव । यथोपाध्यायः शिष्येण शासनीयेन इत्यः अनुगम्यस्य-द्वदित । '२८५७। एति-स्तु-शास्त्र-।३।१।१०९।' इत्यादिना क्यप् । इस्वस्य तुक् ॥

३४७-नंऽलेयः सागरो ऽप्येन्यस् तस्य सद्-भृत्य-ग्रालिनः, मन्युस् तस्य त्वया मार्ग्यो, मृज्यः ग्रोकश् च तेन ते.'

नाखेय इत्यादि —तस्य सुश्रीवस्य सद्भृत्यशालिनः हन् मदादिश्वत्ययुक्तस्य । '२८६१। शृजोऽसंज्ञायाम् ।३।१।११२।' इति क्यप् । अन्यो द्वितीयः सागरो-

१—'६५२। ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपि।' २—'१४५७। गर्हा-समुचयप्रश्न-राङ्का-सम्भावनास्वपि।' २—'१३६२। मन्युर दैन्ये कतौ कृषि।'इति सर्वत्र ना० अ०।

ऽपि नाखेयो न खननीयः अपि तु खननीय एव । अपिशब्दः सम्भावनायाम् । तस्य कारणं सङ्घ्यशालित्वम् । '२८६०। ई च खनः ।३।१।१११। इति क्यबी-कारौ । तस्य मन्युस्त्वया मार्ग्योऽपनेयः। ते तव तेन च शोको मृज्यः '।२८६२। मृजेर्विभाषा ।३।१।११३।' इति यद्विकल्पे ण्यत् ॥

३४८-स राजसूय-याजीव तेजसा सूर्य-सन्निभः॥

अ-मृषोद्यं वदन् रुच्यो जगाहे द्यां निशाःचरः ॥५७॥ स्र इत्यादि—स निशाचरो द्यामाकाशं जगाहे गतः । राजसूययाजीव ।

राज्ञा स्यते राजा वा अनेन स्त इति राजस्यः ऋतुः । तेनेष्टवान् स राजाः स्ययाजी । '२९९६। करणे यजः ।३।२।८५।' इति णिनिः । तद्वदित्यर्थः । रूच्यः प्रियो जातो रामस्य स्थात् । '२८६५। राजस्य-।३।११९४।' इत्यादिना क्यबन्ता राजस्यादयः ॥

३४९—अ-कृष्ट-पच्याः पश्यन्तौ ततो दाशरथी लताः॥ रत्नाऽन्न-पान-कुप्यानामोटतुर् नष्टसंस्मृती.॥ ५८॥

अक्रष्टपच्या इत्यादि ततो निशाचरगमनानन्तरं दाशरथी रामलक्ष्मणा-वाटतुर्गतवन्तौ । कीदशौ । नष्टा संस्मृतिः ययोः । केषां संस्मृतिः । रतान्नपान-कुष्यानाम् । रतान्नपानानि प्रसिद्धानि । कुष्यं स्वर्णरजताभ्यामन्यत् वस्तु तत् । संज्ञायां क्यप् । गुपेरादेः गकारस्य ककारः । कर्मणि षष्टी । लताः पश्यन्तौ । कृष्टे पच्यन्ते इति कृष्टपच्याः । पूर्ववत् क्यप् । पश्चान्नज्ञसमासः । स्वयमेव पच्यन्ते यास्ता इत्यर्थः ॥

३५०-समुत्तरन्तार्व-व्यथ्यो नदान् भिद्योद्ध्य-सन्निभान् ॥ सिध्य-तारामिव ख्यातां शवरीमापतुर् वने. ॥ ५९॥

समुत्तरन्तावित्यादि—तौ तस्मिन् वने शबरीमापतुः प्राप्तवन्तौ । अव्यथ्यौ न व्यथेते इति पूर्ववत् क्यप् । परिश्रमवर्जितावित्यर्थः । नदान् समुत्तरन्तौ । कीदशान् । मिद्योच्यसिक्षमान् । मिद्योच्यौ नद्विशेषौ । '२८६६। मिद्योच्यौ—१३।१११५।' इति पूर्ववत् निपातितम् । भिनत्ति कूलमिति भिद्यः । उज्झत्यु-द्रकमिति उच्यः । '१३८८। उज्झँ उत्सर्गे' । द्रकारात्परस्य धकारो निपास्यते । तत्सद्दशान् नदान् । सिध्यतारामिव स्थाताम् । सिध्यन्त्यसिक्षिति सिध्यः । '२८६७। पुष्य-सिध्यौ नक्षत्रे ।३।१।११६।' इति निपातनात् । पुष्याख्यां तारा-मिव ख्यातां शबरीम् ॥

३५१-वसानां वल्कले शुद्धे विपूर्येः कृत-मेखलाम् ॥

१—'९७७। स्थात् कोशश् च हिरण्यं च हेम-रूप्ये कृताकृते । तास्यां यदन्यत् तत् कुप्यम् ॥' इति ना॰ अ॰ ।

## क्षामार्मञ्जन-विण्डाऽऽभा दण्डिनीर्मेजिना ऽऽस्तराम् ॥ ६० ॥

वसानासित्यादि — वसानां परिद्धानां वहकले त्वचौ । विपूर्वेर्सुक्षैः कृतमेखलां कृतकटिस्त्राम् । यद्यपि विपूर्वेस्य पवतिर्विप्य इत्यादिना मुझे निपातितं,
तथापि मुझानामनुपहतत्वं ज्ञापयितुं विपूर्वेरिति विशेषणं, पवित्रेरित्यर्थः ।
मुझशब्दस्तदानीं सामान्यमाह । विपूर्वेरित्युक्ते मुझैरित्युपादानमनर्थकम् । एवं
कृत्वा पाठान्तरसुच्यते वसानां वल्कले क्युद्धे विपूर्वेरिति । क्षामां कृशाम् ।
'३०३१। क्षायो मः ।८।२।५३।' इति निष्ठामत्वम् । अञ्जनपिण्डस्येवामा यसा
असीति तां कृष्णाम् । दण्डिनीं गृहीतदण्डाम् । आसीर्वेष इति आस्तरः
'३२३२। ऋदोरप् ।३।३।५०।' अजिनमास्तर उत्तरासङ्गो यस्यास्तामजिनास्तराम्॥
३५२—प्रगृह्य-पद-वत् साध्वीं स्पष्ट-रूपामं-विकियाम् ॥

अ-गृह्यां वीत-काम-त्वाद् देव-गृह्याम-निन्दिताम् ६१

प्रगृह्यत्यादि — अविकियामजातिकारां अत एव स्पष्टरूपाम्। एवं च साध्वीं साधुचरिताम्। किमिव प्रगृह्यपदवत्। यस पदस प्रगृह्यसंज्ञा तत् पदं प्रगृह्यम्। '२८६९। प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः ।३।११९१८।' इत्यतुवृत्ती '२८७०। यदा-स्वेरि-।३।११९९।' इत्यादिना प्रपूर्वाद्वहेः पदेऽभिधेये क्यप्। यथा तत्पदमिकाररूपत्वात् स्पष्टं साधु च। '९०। छत्प्रगृह्या अचि-।६।१११२५।' इति मकु-तिभावेन स्वरसन्ध्यभावादित्यर्थः। कथमजातविकियेति चेदाह-अगृह्यां ग्रहेर-स्वरविषये क्यप्। गृह्या अस्वेरिणी अस्वतन्त्रा न भवतीत्यगृह्या। कस्मात्। वीत-कामत्वात्। वीतरामा हि स्वतन्ना भवन्ति। देवगृह्याममरपक्षाम्। पक्षविषये क्यप्। एवं चानिन्दितामगहिताम्॥

३५३-धर्म-कृत्य-रतां नित्यर्म-वृष्य-फल-भोजनाम् ॥

दृष्ट्वा तामं मुचद् रामो युग्या Sयात इव श्रमम्. ॥६२॥
धर्मकृत्यरतामित्यादि—पुण्यकमेरतां नित्यम् । अवृष्यफलमोजनाम् ।
अवृष्याणीन्द्रियाविकारनिमित्तानि फलानि भोजनं यसाः । '२८०१। विभाषा कृ वृषोः ।३।११२०।' इति क्यप् । दृष्ट्वा तां तथाविधाम् । श्रमममुचत् मुक्तवान् । तद्दर्शनाह्वादित्वात् । युग्यायात इव चाहनं प्राप्त इव क्यप् । '२८७३। युग्यं च पत्रे ।३।१।१२१।' इति निपातितम् ॥

३५४-स तार्मुचे ऽथ-'कचित् त्वर्ममावास्या-समन्वये॥

पितृणां कुरुषे कार्यमं-पाक्यैः स्वादुभिः फलैः।।।६२॥ स इत्यादि-अथानन्तरं त्यक्तश्रमः स रामः तौ शबरीमुचे उक्तवान्। कच्चित्वं किं त्वं पितृणां कुरुषे कार्यम् । क्यवभावपक्षे '२८७२। ऋ-हलोर्ण्यत् ।

१-- '७५४। अजिनं चर्म कृत्तिः स्त्री ।' इति ना० अ०।

३११।१२४।' कदा अमावास्त्रासमन्वये अमावास्त्रायाः संस्वाप्ती अमावास्त्राया-मिस्तर्थः । '२८७४। अमावस्त्रदन्यतस्याम् ।३११।१२२।' इति निपातनम् । तन्न हि अमाशब्दे उपपदे वसेर्घातोरमा सह वसतो यस्मिन्काले सूर्याचन्द्रमसौ इति कालेऽधिकरणे ण्यत् । तसिन्नन्यतस्यां वृद्धभावः । कैः । फलैः स्वादुभिः मिष्टैः । अपचनीयैः अनुपहतत्वात् '२८७२। ऋहलोण्यत् ।३।१११२४।' ॥

३५५-अवश्य-पाव्यं पवसे कच्चित् त्वं देव-भाग्यंविः, ॥ आसाव्यर्मध्वरे सोमं द्विजैः कच्चिन् नमस्यसि.॥६४॥

अवश्यपाद्मित्यादि — देवभाक् देवान् भजत इति '२९७६। भजो िवः ।३।२।६२।' तद्भविः कचित् किं पवसे पवित्रीकरोषि मन्नादिना । '११९। झयो होऽन्यत्तरस्याम् ।८।४।६२।' इति हकारस्य पूर्वसवर्णः । '१०३७। पूङ् पवने' इति भौवादिकः । कीदशम् । अवश्यपाव्यमवश्यम्भावेन पावियत्व्यमित्यर्थः । '२८८६। ओरावश्यके ।३।१।१२५। इति ण्यत् । '७५४। मयूर्व्यंसकाद्यः—१२।१।७२।' इति समासः । 'लुम्पेद्वश्यमः कृत्ये तुं काम-मनसोरिपे' इति मकारलोपः । सोममोषिविशेषम् । असाव्यमभिषवाईम् । आङ्पूर्वात्सुनोतेः '२८८७। आसुयु-वपि—।३।१।१२६।' इत्यादिना ण्यत् । अध्वरे यशे द्वितः सह कचित्वं नमस्यसि नमस्करोषि ॥

३५६-आचाम्यं संध्ययोः कैचित् सम्यक् ते न प्रहीयते,॥ कचिदंग्निमिर्वा ऽऽनाय्यं काले संमन्यसे ऽतिथिम्.॥

आचाम्य सित्यादि — प्रभातेऽपराक्के च सन्ध्ययोर्थदाचाम्यसुपरपर्शनम् । पूर्ववत् प्यत् । किंबल्सम्यक् यथावत्तव तत्र न प्रहीयते न तस्य हिर्तर्भवति । काले आतिथ्योचिते काले किंबत् अतिथि संमन्यसे पूजयित । अग्निसिवाना-स्यम् । दक्षिणाग्निं मन्यसे तद्वत् । '२८८८। आनाय्यो निले ।३।१।१२७।' इति नयतेराङ्पूर्वस्य प्यदायादेशौ निपालेते ।

३५७-न प्रणाय्यो जनः कच्चिन् निकाय्यं ते ऽधितिष्ठति ॥ देव-कार्य-विघाताय धर्मद्रोही महोदये ! ॥ ६६ ॥

१—'७१९। यद्यः सवोऽध्वरो यागः सम्भतन्तुर् मखः ऋतुः ।' इति ना० अ०। २—'१२६६ दन्त-विप्रा ऽण्डजा द्विजाः ।' इति ना० अ०। द्विज-शब्दार्थास्त्रयः सुन्दरीवृत्तेन—'द्विजें-राज-स्त्रिरो-मणेभिदां द्विजें-राज-ध्वज-शालिनश्च यः । कल्येन् मनसाऽपि, पालतेऽन्तक-भ्रत्यैः खल्ज तद्-द्विजें।ऽज्वलेः ॥' इति कोशावतंसः । द्विजे विप्रः । द्विजेऽण्डजः पश्ची । दिजो दन्तः । ३—'१४८९' । कच्चित् काम-प्रवेदने ।' ४—'६९७ यो गाईपत्यादानीय दक्षिणाग्निः प्रणीयते । तसिन्नानाय्यः ।' ५—'१२४। गृहाः पुंसि च भून्येव निकाय्य-निल्याऽऽल्याः' सर्वत्र ना० अ०।

न प्रणाय्य इत्यादि सहानुद्यः स्वर्गोपवर्गाणां यसाः सा तथा हे महोद्ये ! देवकार्यविघाताय देवकार्यं विहनिष्यामीति । '२१८०। भाववचनाच
१३१३११' इति भविष्यति घत्र् ।५८२। तुमर्थाच भाववचनात् ।२१३१९५।' इति
चतुर्थी । प्रणाय्योऽसंमतो जनः । '२८८९। प्रणाय्योऽसंमतौ ।३१९१२८।'
इति निप्रातितम् । कच्चित् निकाय्यं गृहं ते तव नाधितिष्ठति नाधिवसति ।
'२८९०। पाय्य-१३१११२९।' इत्यादिना निवासे चिनोतेर्निपूर्वात् ण्यदायादेशौ
आदेः कुत्वं च । '५४२। अधि-शीङ्-स्थाऽऽसां कर्मे ।११४१६१।' इति कर्मसंज्ञा ।
धर्मदोही धर्मदोहशीलः॥

३५८-कुंण्ड-पाय्य-वतां कच्चिद्यिचित्या-वतां तथा॥ कथाभी रमसे नित्यमुंपचाय्य-वतां शुभे रे॥ ६७॥

कुण्डपाय्यवतामित्यादि — कुण्डेन पीयतेऽत्र कतौ कुण्डपाय्यः कतुः । '२०९१। कतौ कुण्डपाय्य – संचाय्यौ ।३।११३०।' इति निपातितम् । कचित्क-थ्रामी रमसे । '१०४। दृलोपे – १६।३।१११।' इति दीर्घः । तथाप्तिचित्यावतां आहिताप्तिकानां कथामी रमसे । '२८९३। चित्याप्तिचित्यं च ।३।१११३२।' इति निपात्यते । अग्निचयनमग्निचित्या । भावे नयप् । तुक् । तद्वतां यथोपचाय्यवतां उपचीयते इत्युपचाय्योऽग्निः । '२८९२। अग्नौपरिचाय्य – १३।११२२।' इति निपातितः । उपपूर्वाचिनोतेर्ण्यदायादेशौ । तद्वतां कथामी रमसे शुभे कल्याणि ॥ इति क्रत्याधिकारः ॥

## अथ प्रकीर्णकाः-

अतः परं प्रकीर्णकाः---

३५९-वर्धते ते तपो भीरु ! व्यजेष्ठा विघ्न-नायकान्,॥ अजैपीः काम-संमोही, संप्राप्था विनयेन वा.॥६८॥

वर्धत इत्यादि—हे कातरिचत्ते, तव तपो वर्धते तस्य च ये विद्यास्तेषां ये नायकाः प्रणेतारस्तान् व्यजेष्ठाः जितवत्यसि । छिक '२६८५। विपराभ्यों जेः । ११३१९१।' इत्यात्मनेपदम् । कामसंमोहौ किचद्रजैधीः जितवत्यसि । '२२९७। सिचि वृद्धिः—।७।२।३।' विनयेन वा संप्राप्थाः संप्राप्तासि । कर्मणि छक् । '२२८९। झलो झलि ।८।२।२६।' इति सिचो लोपः । अत्रानुक्तमपि किचदिति पदमर्थाद्योज्यम् ॥

३६०-ना ऽऽयस्यसि तपस्यन्ती, गुरून् सम्यर्गतूतुषः ॥ यमान् नोदविजिष्ठास् त्वं, निजाय तपसे ऽतुषः'६९

ं नायस्यसीत्यादि—तपस्यन्ती तपश्चरन्ती कच्चिन्नायस्यसि न खिद्यसे । तपश्चरणशीलीभृतेलर्थः। '२६७१। कर्मणो रोमन्थ-।३।१।१५।' इति क्यङ्ा 'तपसः परसौपदं च ।' गुरून् आचार्यादीन् सम्यक् यथावदनुवृत्याऽत्तुषः तोषितवत्यसि । तुषेण्यंन्तस्य लुङि रूपम् । चङि णिलोपादि । यमान्मृत्योनों-दविजिष्ठाः नाभैषीः । पुण्यकृतां न मृत्युभयमित्यर्थः । ओविजेरात्मनेपदम् । लुकि सिच इद । १२५३६। विज इद । ११२।२। इति सिचो किस्वे न गुणः। निजायात्मीयाय तपसे। अतुषः तुष्टवत्यसि। '२३४३। पुषादि-।३।१।५५।' इत्यङ् ॥

३६१-अथोऽद्यं मधुपर्कोऽऽद्यमुपनीयो ऽऽदरादसी ॥ अर्चियित्वा फर्छेरेच्यों सर्वत्रा ऽऽख्यदेनामैयम्.॥७०॥

अश्रेत्यादि-अथानन्तरमसौ शबरी अर्घ्यमर्घार्थम् । '२०९३। पादार्घाभ्यां च । । । ३।२ । । इति यत् । मधुपर्काद्यम् । दिधमधुमिश्रमुद्दकं मधुपर्कः तदाद्यं आदौ भवमाद्यं तदुपनीयादरात् फलैरर्चियित्वा । अच्यौ अर्चनाहौं ण्यत् । राम-ळक्ष्मणी सर्वत्रोक्तेषु अनामयं कल्याणं आख्यत्कथितवती । '२४३८। अस्यति-(३) १५२।' इसङ् ॥ इति प्रकीर्णकाः।

# अतः परं कृदधिकारः—

अथ कृद्धिकारमाह कुलानां कृदन्तर्भावेऽपि भावकर्मणोः कुला इति विशेषप्रतिपादनार्थः पृथगिवकारः। शेषास्तु कृतः कर्तरि भवन्ति '७८ शतन्नोपपदं सप्तमीस्थम्।३।१।९२।'इत्येतद्धिकृतम्। यत्रैतन्नावतिष्ठते तान् कृतो द्र्शयन्नाह—

३६२-'सल्यस्य तव सुय्रीवः कारकः कपि-नन्दनः, ॥ द्धतं द्रष्टासि मैथिल्याः,' सैवर्मुक्त्वा तिरो ऽभवत्.॥

स्रख्यस्येत्यादि-सा शबरी तिरोऽभवदन्तर्भूता। एवसुक्ता। किं तिर्-त्याह—तव सख्यस्य सखित्वस्य । '१७९१। सख्युर्यः ।५।१।१२६।' कर्मणि षष्टी । कारकः सुग्रीवः । '२८९५। ण्वुल-तृचौ ।३।१।१३३।' इति ण्वुल । त्वया सह मैत्रीं करिष्यति । कपिनन्दनः कपीनां नन्द्यिता । '२८९६। नन्दि-प्रहि-।३।११३४।' इत्यादिना ल्युः । कृषोगे षष्ठी । ततो द्वृतं द्रष्टासि मैथिल्याः । पूर्ववत्कर्तरि तृचु कर्मणि षष्टी । असीति वर्तमाने लद् ॥

३६३--नन्दनानि मुनीन्द्राणां रमणानि वनौकसाम् ॥ वनानि भेजंतुर् वीरौ ततः पाम्पानि राघवौ.॥७२॥

<sup>...</sup> १-- '६१३। अनामयं स्यादारोग्यम् ।' इति ना० अ०।

नम्ब्नानीत्यादि—तत उक्ताद्नन्वरं वीरौ राघवी रामछक्षमणी वनानि भेजतः सेवितवन्तौ । एत्वाभ्यासछोपौ '२३०१ । च-फळ-महाभाष्ठ२रा' इत्या-दिना । पाम्यानीति पम्पाया अदूरम् । '१२४२। अदूरमवश्च ।शश्याकः। 'इत्य-ष् । मुनीन्द्राणां नन्द्नानि प्रमोदकारीणि । वनौकसां वनेचराणाम् । '१३०२। उचं समवाये ।' अस्मादौणादिकोऽसुम् । प्रषोदरादित्वाद्वणीविपर्ययः । वनमोको येषां तेषां रमणानि रतिजनकानि । '२८९६। मन्दि—।३।१।१३४।' इत्यादिना इयुः । कर्मणि षष्टी ॥

> ३६४-'भृङ्गाऽऽली-कोकिल-कुङ्भिर् वाद्यनैः पश्य लक्ष्मण ! ॥ रोचनैर् भूषितां पम्पा-मीसाकं हृदयाविधम्. ॥ ७३ ॥

भृङ्गालीत्यादि — हे लक्ष्मण ! पग्पां पश्य । असाकं हृदयाविधम् । चेतः-पीडयन्तीम् । हृदयं विध्वतीति किए । '२४१२। ग्रहि ज्या-।६१११६।' हृत्या-दिना संप्रसारणम् । '१०३७। नहि-वृति-।६।३।११६।' हृति पूर्वपदस्य दीर्घः । भृषिता । काभिः । सृङ्गालीभिः अमरपङ्किभिः । कोकिलैः । कुङ्भिः कौञ्चैः । वाशनैः कृजद्भिः । रोचनैः शोभनैः । कुङ् हृति '३७३। ऋत्विग्-।३।२।५९।' हृत्यादिना किन् । निपातनसामर्थ्यादनुनासिकलोपाभावः । '५४। संयोगान्तस्य लोपः ।८।२।२३।' । '३७७ । किन्प्रत्ययस्य ।८।३।६२।' हृति कुत्वम् ॥

३६५-परिभावीणि ताराणां पदय मन्थीनि चेतसाम् ॥ उद्मासीनि जले-जानि दुन्वन्त्यै=दयितं जनम् ॥७४॥

परिभावीणीत्यादि जलेजानि पद्मानि पस्य । '९७२। तत्पुरूषे कृति— ।६।३११४।' इत्यादिनाऽलुक् ससम्याः । उद्मासीनि मासमानानि । अत एव ताराणां परिसावीणि तिरस्कर्तृणि । तत्रश्चेतसा मन्थीनि पीडाकराणि । अतो जनमद्यितं प्रियारहितं दुन्वन्ति । '१३३६। दुद्वुँ उपवापे' सौवादिकः । मन्थो-द्वासपरिभूस्यो महादित्वाण्णिनिः ॥

३६६—सर्वत्र दयिताऽधीनं सु-व्यक्तं रामणीयकम्, ॥ येन जातं प्रियाऽपाये कद्-वदं हंस-कोकिलम्. ॥७५॥

सर्वत्रेत्यादि—हे लक्ष्मण! सर्वत्र यिकञ्जिद्धामणीयकं रमणीयस्य भावः। ११०९०। योपघात्-।५१११३२।' इति बुज् । तस्तर्वं द्यिताधीनं द्यितायतम् । '२०७९। अषडक्ष-।५१४।७।' इत्यादिनाध्युत्तरपद्गत्सः । शुन्यक्तं स्पष्टम् ।
कुतः । प्रियाया अभावे सति हंसकोकिलं हंसाश्च कोकिलाश्चेति शकुनित्वात्
द्वन्द्वैकत्वम् । कद्वदं कुत्सितप्रलपितं वदतीति प्रचाद्यच् । कुत्सितं वदतीति

'१०२८। रथ-वदयोश्च ।६।६।१०२।' इति कोः कदादेशः । दृश्चितायां सत्यां मञ्जूरप्रकापमासीदित्यर्थः ॥

## ३६७-पश्चिमिर् वितृदैर् यूना शाँखिभिः कुसुमोत्किरैः ॥ अ-ज्ञो यो, यस्य वा नौ ऽस्ति प्रियः, प्रग्लो भवेन् न सः. ॥ ७६ ॥

पशिमिरित्यादि—'१५४०। उत्तृदिर् हिंसाऽनादरयोः।' इत्यसादिगुपधलक्षणः कः। धूना वितृदैः हिंसकैः पक्षिभिः शाखिभिवृक्षिश्च । ब्रीह्यादित्वादिनिः। कुसुमोत्किरैः। उत्करिन्त उत्किपन्तीत्युत्किराः। पूर्ववत्कः। कुसुमानासुर्त्किराः। कृद्योगलक्षणां पष्टीं विधाय समासः। तैहेंतुभूतैः करणभूतेर्वा
स प्रग्लो न भवेत्। प्रकर्षेण ग्लायते प्रग्लः। '२८९८ आतश्चोपसर्गे ।३।१।१३६।' इति कः। योऽज्ञः गुणदोषानभिज्ञः। जानातीति ज्ञः। पूर्ववत्कः। यस्य
वा प्रियो जनो नास्ति तस्य प्रयोजनाभावः सर्वत्र विवेकित्वात्। प्रीणातीति
प्रियः। पूर्ववत् कः॥

## २६८—ध्वनीनार्मुद्धमैरेभिर् मधूनार्मुद्धयैर् भृशम् ॥ आजिष्ठैः पुष्प-गन्धानां पतगैर् ग्लपिता वयम्.॥७७॥

ध्वनीनामित्यादि — पतगैर्अमरैग्लंपिताः पीडिताः वयम् । 'ग्ला-स्ना-व-तु-वमां च' इति मित्त्वात् हस्तः । 'पतेरङ्गच् पक्षिणि' इत्यौणादिकः । कीदशैः । ध्वनीनामुद्धमैः ध्वनीन् कुर्वद्भिः । '२३६०। पा-घा-ध्मा-।७।३।७८।' इति धमा-देशः । मध्नामुद्धयैः मधूनि पुनः पुनः पिबद्भिः । '९६८। धेट् पाने' इत्यस्याया-देशः । आजिष्ठैः पुष्पगन्धानां पुष्पगन्धान् जिन्नद्भिः । पूर्वविज्ञन्नादेशः । सर्वत्र '२८९९। पा-धा-ध्मा-धेट-दशः शः ।३।१।१३०।' इति शः । क्षुद्योगलक्षणा षष्ठी ॥

## ₹६९-धारयैः कुसुमो॒र्मीणां पारयैर् बाधितुं जनान् ॥ शाखिभिर् हा हता भूयो हृदयानामुंदेजयैः. ॥ ७८॥

धारयैरित्यादि —हा कष्टं शालिभिर्द्धमैर्भूयोऽत्यर्थं वयं हताः । क्रीहशैः । हृदयानामुदेजयैः चेतसामुत्कम्पकैः । धारयैः कुसुमोर्मीणां कुसुमिनचयान् धार-यिद्धः । जनान् मिद्धधान् बाबितुं पीडियतुं पारयद्धिः समर्थैः । '९६६। पृत्र् धारणें', '११६०। पृ पालन-प्रणयोः', '२३३। पृत्रुं कम्पने च ।' एभ्यो णिजन्ते-भ्यः '२९००। अनुपसर्गाहिम्प-विन्द् –।३।१।१३८।' इत्यादिना श्वः ॥

१—'१५२ वृक्षो महीरुद्धः शास्त्री विटपी पादपस् तरुः। अनोकहः कुटः शालः प्रकाशी दुःदुमागमाः॥ इति ना० अ०।

# ३७०-ददेर दुःखस्य माहंग्भ्यो धायैरीमोदमुत्तमम् ॥ 👸 छिम्पैरिव तनोर् वातैश्च चेतयः स्याज् ज्वलो न कः.

द्दैरित्यादि—वातेर्देः दुःखस्य दुःखं ददिः । केम्यः । माद्यम्यः । असादशेम्यो विरहिम्यः । '४२९। त्यदादिषु दशोऽनालोचने कञ्च ।३।२।६०।' इति
किन् । '१०१७। दग्-दश्-वतुषु ।६।३।८९।' इत्याकारः । धायैरामोदमुत्तमं
आमोदं प्रियासङ्गमेन हर्षं यावद्विरहिम्यो दत्तस्य दुःखस्य धायैः पोषकेरित्यर्थः ।
उत्तममिति क्रियाविशेषणम् । उत्तममामोदं धायैः कुसुमानां परिमलं धारयद्विरिति व्याख्याने अनित्यत्वात् कृत्प्रयोगे कर्मषष्ट्यभावः । लिम्पेरिव तनोः शरीरं
लिम्पद्विरित । वातेहेंतुमिः । को नाम विरहामिना यश्चेतयमानः ज्वलन्नप्तिरिव
न स्यात् । किन्तु भवेदेवेति भावः । ददैर्घायैरिति '२९०३। इयाद्यधा-।३।३।३४३।' इति आकारान्तलक्षणे शे प्राप्ते '२९०३। ददाति-दघात्योः-।३।३।३३९।'
इति शाणौ भवतः । शे आतो लोपः । णे चातो युक् । लिम्पश्चेतय इति
'२९००। अनुपसर्गात्-।३।३।३३८।' इति शः । ज्वल इति '२९०२। ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः ।३।३।३१४०।' इति णस्य विकल्पनात्पचाद्यम् ॥

३७१-अवैदयाय-कणाऽऽस्रावाश् चारु-मुक्ता-फल-त्विषः॥ कुर्वन्ति चित्त-संस्रावं चलत्-पर्णाऽग्र-संभृताः॥८०॥

अवश्यायत्यादि —अवश्यायत इत्यवश्यायः । तस्य कणा बिन्दवः । आस-वन्तीत्यास्त्रावाः क्षरन्तः । '२९०३। श्याद्यधा-।३।११४१।' इति णः कर्तरि । तयोर्विशेषणसमासे राजदन्तादिस्वात्परनिपातः । ते कुर्वन्ति वित्तसंस्नावम् । संस्ववतीति संस्नावः । पूर्ववत् णः । वित्तं संस्नावं चळत्कुर्वन्ति इत्यर्थः । पूर्ववत् समास-परनिपातौ । कीदशाः, चळत्पणायसंभृताः संगळिताः । अत एव चारु-मुक्ताफळित्वषः दर्शनीयमुक्ताफळानुकारिणः । सीताहारस्थमुक्ताफळानि स्मार-यन्तीत्यर्थः ॥

३७२-अवसायो भविष्यामि दुःखस्या ऽस्य कदा न्वंहम्,॥ न जीवस्या ऽवहारो मां करोति सुखिनं यमः॥ ८१॥

अवसाय इत्यादि — कदा नुकाले अहं दुःखस्यानुभूयमानस्य अवसायो-ऽन्तकरो भविष्यामि येन जीवस्यावहारोऽवहर्ता यमो मां सुखिनं न करोति मारयतीत्यर्थः। अवस्यति इति अवसायः। '१२२२। षोऽन्तकर्मणि'। अवहर-तीत्यवहारः। '२९०३। झ्याद्यधा–।३।११४१।' इति सर्वत्र णः। युक्॥

३७३-दह्ये ऽहं मधुनो लेहेर् दावैर्ध्यैर् यथा गिरिः, ॥ नायःकोऽत्र स, येन स्यां बर्ता ऽहं विगत-ज्वरः ॥८२॥

१—'१०१ अवस्थायस् तु नीहार्सः तुषारसः तुहिनं हिम्मः । प्रावेषं मिहिका च ।' इति ना० अ०।

दह्य इत्यादि — मधुनो छेहैर्भृक्षैः अर्ह दृद्धे । '२९०३। स्याद्धधा-।३।१।-१४१।' इति णः । दावैर्वमाप्तिमिच्छैः प्रचण्डैर्यथा गिरिर्द्द्धते तद्वत् । अत्र को नायः नयतीति नायः उपायः ईप्सितप्रापकः । उभयत्र '२९०४। दु-न्योः-।३।-१।१४२।' इति णः । येन नायेन विगतज्वरः विगतपीडः स्यामिति । आशंसायां छिङ्क । बत खेदे ॥

३७४-समाविष्टं यहेणेव याहेणेवा ऽऽत्तर्मणेवे ॥

दृष्ट्वा गृहान् सारस्थेव वनाऽन्तान् मम मानसम्. ८३

समाविष्टमित्यादि — वनान्तान् वनपर्यन्तान् । सरस्य कामस्य गृहमिव । उन्माद्कत्वात् । '२९०६। गेहे कः ।३।११४४।' इति प्रहेः कः । अर्धवादि-पाठात् पुँछिङ्गता । दृष्ट्वा मम स्थितसेत्यर्थात् योज्यम् । अन्यथा कथं समानकर्तृकत्वम् । मानसं चेतः प्रहेणाङ्गाकारकादिना । समाविष्टमिव विगृहीतमिव । '२९०५। विभाषा प्रहः ।३।११४३।' इति णप्रत्ययः । अचोऽपवादः । तत्र व्यवस्थितविभाषाविज्ञानात् जलचरे प्राहः ज्योतिषि प्रह इति जलचरे वाच्ये-ऽचोपवादी णप्रत्ययः । ज्योतिषि वाच्येऽच् प्रत्ययः । प्राहेणेवात्तमणेवे । अर्णः पानीयं यत्रास्तीति । '१९१६। केशाद्वोऽन्यतरस्थाम् ।५।२।१०९।' इत्यत्र 'अर्ण-सो लोपश्च' इति भूम्नि नित्ययोगेऽतिशायने वा वः सलोपश्च । अर्णवे समुद्रे वर्तमानेन प्राहेण नकादिना आत्तं गृहीतम् । आङ्पूर्वस्य दाञः '३०७८। अच उपसर्गातः ।७।४।४७।'॥

३७५-वाताऽऽहति-चलच्-छाखा नर्तका इव' शाखिनः ॥ दुःसहा ही परिक्षिप्ताः कणद्भिरंलि-गाथकैः. ॥ ८४ ॥

चातेत्यादि—ही कष्टं एते शाखिनः नर्तका इव । '२९०७। शिल्पिनि •बुन् ।३।१११४५ ।' दुःसहा दुःखेन सद्यन्त इति '३३०५। ईषद्—।३।११२६।' इत्यादिना खल् । नर्तकैः साधर्म्यमाह । वाताहतिचलच्छाखा वाताहतिभिः चलन्त्यः शाखा बाहुलता इव येषां ते । अलयो अमराः कणन्तः । गाथका गा-यना इव । '२९०८। गस्थकन् ।३।१।१४६।' तैश्च परिक्षिसाः परिवेष्टिता इति ॥

३७६–एक-हार्यन-सारङ्ग-गती रघु-कुलो॒त्तमौ ॥ लवको शत्रु-शक्तीनार्मृष्यमूकर्मगच्छताम्, ॥ ८५ ॥

एकहायनेत्यादि रघुकुलोत्तमी रामलक्ष्मणी । ऋष्यमूकमगच्छतां गत-वन्ती । लिङ रूपम् । हायनः संवत्सरः स एको यस सारङ्गस्य मृतस्य तस्येव गतिर्थयोः शीघ्रगामित्वात् । '२९१०। हश्च बीहि-काल्योः ।३।१।१४८।' इति हा धातोष्युद । आतो युक् । तो शञ्चशक्तीनां लवको अपनेतारी । '२९११।

१—'भूम निन्दा प्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने ।' इति मत्वर्थाय इल्लर्थः । २—'१५२। संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽस्त्री शरत समाः ।' इति ना० अ० ।

१४६ भट्टि-काट्ये हितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे प्रथमो वर्गः,

३७७-तौ वालि-प्रणिधी मत्वा सुम्रीवो ऽचिन्तयत् कपिः,॥
'वन्धुना विगृहीतोऽहं भूयासं जीवकः कथम्.'॥८६॥

तावित्यादि — तौ रामछक्ष्मणौ वालिनः प्रणिषी चरौ मत्वा सुप्रीवः कपि-रचिन्तयत् चिन्तितवान् । प्रणिषीयते नियुज्यते कार्येषु प्रणिधिः। '३२७०। उपसर्गे घोः किः ।३।३।९२।' बन्धुना आत्रा विगृहीतो विरोधितः सन् कथं जीवको भूयासमिति । आशंसायां लिङ् । जीवेः '२९१२। आशिषि च ।३।९।-१५०।' इति बुन् ॥

इति निरुपपदकुद्धिकारः।

इतः प्रसृति '७८१। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् ।३।१।९२।' इति अस्योपस्थापनेन कृतो दर्शयन्नाह—

.३७८—स द्यत्रु-लावौ मन्वानो राघवौ मलयं गिरिम् ॥ जगाम स-परीवारो व्योम-मायमिवोत्थितम्. ॥ ८७॥

स इत्यादि—स सुग्रीवः सपरीवारः सपरिकरः। '१०४४। उपसर्गस्य चिनि।६।३।१२२। इति दीर्घः। कपीनाममनुष्यत्वात्। मळ्यं गिरिं जगाम। राघवौ
शञ्चलावौ शत्रून् लुनातीति '२९१३। कमेण्यण्।३।२।१।' शत्रूणामुन्मूलकाविति
मन्वानोऽवगच्छन्। '१५६६। मनु अवबोधने।' इत्यस्मादात्मनेपदिनः '२४६६।
तनादिकृत्र्म्य उः।३।१।७९।' व्योममायिनवोत्थितं व्योम आकाशं मिमीत
इति '२९१४। ह्वावामश्च ।३।२।२।' इत्यण्। नभः परिच्छेनुमिवोत्थितं
कियलमाणमस्येति॥

३७९-शर्म-दं मारुतिं दूतं विषम-स्थः कपि-द्विपम् ॥ शोका॒ऽपनुदर्म-व्ययं प्रायुङ्क कपि-कुञ्जरः.॥ ८८॥

शर्मद्मित्यादि किपिकुञ्जरः सुश्रीवः हन्मन्तं दूतं प्रायुक्क प्रस्थापित-वान् '७४१। वृन्दारक-नाग-कुञ्जरैः-।२।१।६२।' इत्यादिना कर्मधारयः सः । वृत्तान्तं ज्ञातुमित्यर्थात् प्रायुक्क इति '२७३५। प्रोपाभ्यां युजेः-।१।३।६४।' इत्यात्मनेपदम् । '२५४३। रुधादिभ्यः श्रम् ।३।१।७८।' कपिकुञ्जरः किम्मूतः। विषमे दुर्गपर्वते तिष्टतीति विषमस्यः । '२९१६। सुपि स्थः ।३।२।४।' इति कः । मारुतिं कीदशम् । शर्म कल्याणं ददातीति शर्मदः। '२९१४। आतोऽनुप-सर्गे कः ।३।२।३।' इति कः । श्रेष्ठत्वमाह । कपिद्विपं कपिश्रेष्ठम् । द्वाभ्यां पिब-तीति द्विपः । कपिरयं द्विप इव । '७३५। उपमितं व्याद्वादि-।२।१।५९६।' इत्या-

१—१२७७६ । यथाईवर्णः प्रणिधिरंपसर्पश्च चरः स्पश्चः । चारश्च च गृदपुरुषः । इति ना० अ० ।

दिना कर्मधारयः । पुनः कीदशस् । शोकापनुदं शोकमपनुदति। '२९१९। तुन्द-शोकयोः-।३।२।५।' इति कः । अव्ययं सुचित्तमित्यर्थः ॥

## ३८०-विश्वास-प्रद-वेषो ऽसौ पथि-प्रज्ञः समाहितः॥ चित्त-संख्यो जिगीषुणामुंत्पपात नभस्-तलम्,॥८९॥

विश्वासेत्यादि — असौ मारुतिनेभस्तलमुत्पपात । विश्वासं प्रद्दातीति विश्वासप्रदः । '२९२०। प्रे दाज्ञः ।३।२।६।' इति कः । विश्वासप्रदो वेषो यस्य भिश्चवेष इत्यर्थः । वेष्यते आत्मानेनेति '३१८८। अकर्तिरे च कारके—।३।३।१९।' इति घञ्च । '११७०। विष्टुँ व्यासौ' इत्यस्य रूपम् । पन्थानं प्रजानातीति पथि-प्रज्ञः समाहितः 'अन्नान्ति त्रिः 'इदमादिष्टं इदं च मया तत्र वक्तव्यम्' इति । जिगीपूणां जेतुमिच्छताम् । चित्तसंख्यः चित्तं संख्याति परिच्छिनत्तीति '२९२१। समि ख्यः ।३।२।७।' इति कः ॥

## ३८१-सुरा-पैरिव घूर्णिद्धिः शाखिभिः पवनाऽऽहतैः॥ 🦪 ऋष्यमूकर्मगाद् भृङ्गेः प्रगीतं साम-गैरिवः॥ ९०॥

सुरापैरित्यादि — मारुतिर्ऋष्यमूकमगात् । शाखिभिरुपलक्षितम् । घूर्णद्भिः कम्पमानैः पवनाहतत्वात् । अत एव सुरापैरिव मत्तिरिव । '२९२२। गापोष्टक् । ३।२।८।' इस्रत्र 'पिबतेः सुरा-शीध्वोः' इति ठक् । प्रगीतं प्रगीयतेऽत्रेति । अधिकरणे क्तः । कैर्म्धुक्नैः सामगैरिव सामवेदपाठकैरिव। साम गायन्तीति '२९२२। गापोष्टक् ।३।२।८।'॥

## ३८२-तं मनो-हरमीगत्य गिरिं वैर्म-हरौ कपिः ॥ वीरौ सुखा ऽऽहरो ऽवोचद् भिक्षुर् भिक्षार्ह-विग्रहेः ॥

तिमित्यादि — ऋष्यमूकं गिरिमागत्य किपवींरी रामलक्ष्मणी अवीचत् उक्त-वान् । कीदशम् । मनोहरं रम्यत्वात् । मनो हरतीति '२९२३। हरतेरनुद्यमनेऽच् ।३।२।९।' वर्महरी कवचं हर्नुं क्षमी। संभाव्यमानवयसावित्यर्थः। '२९२४। वयसि च ।३।२।९०।' इत्यच् । सुखाहरः सुखाहरणशीलः। '२९२५। आङि ताच्छील्ये ।३।२।९०।' इत्यच् । सिक्षुः परिवाद्वेषः न किपरूपः यतो विश्वासप्रद्वेष इत्युक्तम्। भिक्षाह्विग्रहः भिक्षायोग्यशरीरः कृशत्वादित्यर्थः। भिक्षामह्तीत्यच् ॥

## ३८३–'बलिनार्वमुर्म<u>द्</u>रीन्द्रं युवां स्त्तैम्बे-रमार्विव ॥ आचक्षाथां मिथः कस्माच्छेङ्करेणां ऽपि दुर्गमम् ॥९२॥

१—'८२९। तनुर्वं वर्भ दंशनम्।' २—'६३४। अथ कलेवरम्। गात्रं वपुः संहननं शरीरं वर्भ विग्रहः॥' ३—'७९९। दन्ती दन्तावलो हस्ती दिरदोऽनेकपो द्विपः॥ मतङ्गलो गलो नागः कुक्षरो वारणः करी। इसः स्तम्बेरमः प्रद्यी।' इति ना० अ०॥

बिलनावित्यादि—युवां अमुं अदीन्द्रम् । कस्मात् कारणान्मिथः प्राप्ता । '१९१८। इण् गतौ ।' इत्यस्मात् '२७८९ । वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा । इ।३।१३१।' इति यसि रूपम् । भूते छद् थस् । एतदाचक्षायां कथयतम् । छोटि रूपम् । बिलनो बलवन्तौ । यतः शङ्करेणापि महादेवेनापि दुर्गमं दुःखेन गम्यते । काविव । साम्बेरमाविव यथा मत्तद्विपौ प्राप्नुतसाद्वत् । '२९२७। साम्ब-कर्णयोः—।३।२।१३।' इत्यच् । कर्तरि हस्तिन्यभिधेये 'हस्तिसूचक्योः' इति वचनात् । शङ्कर इति '२९२८। शमि धातोः—।३।२।१४।' इत्यच् ॥

दुर्गमत्वदर्शनायाह—

३८४-व्याप्तं गुहा-शयैः ऋरैः ऋव्याद्धिः स-निशाचरैः॥ तुङ्ग-शैल-तरु-च्छन्नं मानुषाणामं-गोचरम्.॥ ९३॥

व्याप्तमित्यादि कीदशमदीन्द्रं कव्यमपक्रमांसं भक्षयद्भिः । कव्योपपदा-ददेः '२९७८। कव्ये च ।३।२।६९।' इति विद् । क्रूरैः हिंसकैः सिंहादिभिः सनिशाचरैः राक्षससहितैव्यासम् । गुहाशयैः गुहायां शेरते इति शीङः '२९२९। अधिकरणे शेतेः ।३।२।१५।' इत्यच् । तुङ्गाः उच्चाः शैलाः शिलायां भवा ये तरवस्तैश्वतं व्यासम् । अत एव मानुषाणामगोचरं अगम्यम् । '३२९८। गोचर-सञ्चर-।३।३।१९।' इत्यादिना निपातितः ॥

्रप्रागुक्तष्टाधिकारः । इत ऊर्ध्वं खशादिशत्ययानाह--

३८५-सत्त्वमेजय-सिंहाऽऽढ्यान् स्तनं-धय-सम-त्विषौ ॥ कथं नाडिंधमान् मार्गानांगतौ विषमोपलान्.॥९४॥

सत्त्वमित्यादि — युवामिमान् मार्गानागतौ । सत्त्वमेजयसिंहाङ्यान् । सत्त्व-मेजयन्ति ये सिंहाः । '२९४१। एजेः खद्य ।३।२।२८।' । '२९४२। अरुर्द्विषत् —।६।३।६७।' इति मुम् । तैराख्यान् व्याप्तान् । सिंहग्रहणं तद्वद्विस्त्रोपळक्षणार्थम् । हिनस्तिति सिंहः । प्रवोदरादित्वाद्वणीविपर्ययः । नाडिन्धमानिति । उच्चनीचाधि-रोहणात् मुहुर्मुद्विनिःश्वासेनीविं धमन्तीति '२९४५। नाडी-मुख्योश्च ।३।२।३०।' इति खद्य । '२९४३। खिल्यनन्ययस्य ।६।३।६६।' इति हस्तः । विषमोपळान् उन्नतपाषाणयुक्तान् । सानन्धयसमित्वषौ बाळवत्सुकुमारौ । सामर्थ्यं पुनर्युवयो-रचिन्त्यम् । स्तनं धयतः पिबतः । '२९४६। नासिका-स्तनयोः —)३।२।२९।' इति खद्य । '२९४२। अरुर्द्विषद् —।६।३।६७।' इति मुम् ॥

३८६—उत्तीर्णों वा कथं भीमाः सरितः कूलमुद्धहाः,॥ आसादितो कथं ब्रूतं न गजैः कूलमुद्धजैः ॥ ९५॥ उत्तीर्णावित्यादि—कथं वा केनोपायेन युवां सरितो नदीरुतीर्णो । भीमा-

१—'१११५। उच-प्रांशून्नतोद्योच्छितास् तुङ्गे॰' इति ना॰ अ॰ )

स्नासकरीः यतः कूलमुद्धहाः कूलमापूर्यं वहन्तः। '२९४६। उदि कूले-।३।२।३ १।' इति खश् । गजैः कूलमुद्धजैः कूलं भिन्दद्भिः कयं नासादितौ न व्यापादितौ इति व्रूतं कथयतम् ॥

३८७-रामो ऽवोचर्द्धनूमन्तम् 'आवार्मभ्वं-लिहं गिरिम् ॥ ऐव विद्वन् ! पितुः कामात् पान्तार्वरुपं-पचान् मुनीन्.॥ ९६॥

राम इत्यादि हनुर्वदनैकदेशः स निन्दितोऽस्यासीति निन्दायां मनुप्। '३५३९। अन्येषामिप दृश्यते ।६।३।१३७।' इति दीर्घः । 'हनुमान् हनुमानपि' इति विश्वदर्शनात् । तस्य किल जातमात्रस्य आदित्यस्थं गृह्णतो हनुद्वयं अमिनित श्रूयते । तं रामोऽवोचत् उक्तवान् । तत् किमित्याह—हे विद्वन्, यद्मुं गिरिमावामेव आगतो तत् पितः कामादिभिप्रायात् । आङ्पूर्वादिणो लिङ रूपम् । अश्रंलिहमुचैस्तरम् । अश्रं लेढीति '२९४७। वहाभ्रे लिहः ।३।२।३२।' इति खश् । किं कुर्वाणो । पान्तौ रक्षन्तौ । मुनीन् अल्पम्पचान् अल्पसन्तुष्टान् । अल्पं पचन्तीति '२९४९। मितनखे च ।३।२।३४।' इति मितेलर्थग्रहणात् खश् । चकारस्यानुक्तसमुचयार्थत्वाद्वा ॥

कः पुनः पिता यदादेशादागतावित्यत आह—

३८८-अ-मितं-पचमीशानं सर्व-भोगीणमुत्तमम् ॥ आवयोः पितरं विद्धि ख्यातं दशरथं भुवि. ॥९७॥

असितम्पचिसत्यादि — आवयोः पितरं दशरथनामानं भुवि विख्यातं विद्धि जानीहि । '२४२५। हु-झल्क्यो हेर्षिः ।६१४१०१।' अमितम्पचं महासन्त्रिणं पूर्ववत् खश् मुस् च । ततो नज्समासः । ईशानमीशनशीलं स्वामिनमिन्त्ययाः । '३१०९। ताच्छील्य—।३।२।१२९।' इत्यादिना चानश् । सर्वभोगीणं सर्वसत्त्वभोगाय हितस् । '१६७०। आत्मन् विश्वजन—।५।१।९।' इति खः । भोग-शब्दोऽत्र शरीरवाची । '१९७। अद-कुष्वाङ्—।८।४।२।' इत्यादिना णत्वस् ॥

्यदि पितुरादेशादागतौ किमत्र गमनेनान्वेषयथ इत्याह—

१८९-छलेन दियता ऽरण्याद् रक्षसा ऽरुं-तुदेन नः॥ अ-सूर्य-पश्यया मूर्ला हता, तां मृगयावहे.'॥ ९८॥

छलेनेत्यादि—नोऽसाकं दयिता अरण्यादाक्षसेन हता । कीद्दरोन । अरू-न्तुदेन मर्भस्पृशा । '२९५०। विध्वरुषोस्तुदः ।३।२।३५।' इति खश्च । सुम् । असूर्थम्परयया आदित्यगोप्यया मूर्यो शरीरेणोपलक्षिता । '२९४१। असूर्थ-लला-

१--- '१४४६। इच्छामनोभवा कामी। 'इति ना० अ०।

#### १५० अष्टि-काच्ये-दितीयेऽधिकार-काण्डे छक्षण-रूपे प्रथमो वर्गः,

टयोः-।३।२।३६।' इति खञ् । तां हतां सृगयावहे गवेषयावः । '२०४**६। सृग** अन्वेषणे'स्वार्थिकण्यन्तः । युवयोः पौरुषान्वितत्वात् कथं हतेत्याह-छठेन छन्नना ॥ त्वं पुनः कस्य वेत्यत आह—

३९०-प्रत्यूचे मारुती रामम्-'अस्ति वार्लीति वानरः॥ शमयेर्दंपि संग्रामे यो छलाटं-तपं रविम्.॥ ९९॥

प्रत्यूच इत्यादि —रामं मारुतिः प्रत्यूचे प्रत्युक्तवान् । अस्ति वालीति नाम्ना कपीश्वरः यः संग्रामे युद्धे ललाटन्तपं सर्वेषामुपरि वर्तमानं रिवं पूर्ववत् स्वम् । शमयेत् पराजयेदिति सम्भावने लिङ् । वालिशब्दो नान्तः इदन्तश्च । तथा च 'वाली वालिश्च कथ्यते' इति शब्दभेदः ॥

३९१-उग्रं-पश्येन सुग्रीवस् तेन भ्राता निराकृतः, ॥ . तस्य मित्रीयतो दूतः संप्राप्तो ऽस्मि वशं-वदः, १००

उग्रम्पर्येनेत्यादि—तेन आता उग्रम्परयता पापं विज्ञानता । '२९५२। उग्रम्परय-। १।२।३७।' इत्यादिना निपातितम् । यश्च सुग्रीवो निराकृतोऽमिम्-तस्तस्य हि दूतः प्राप्तोऽस्मि । वशंवदः । वशमनुकूछं वदतीति वशंवदः । '२९३५। प्रिय-वशे वदः खच् ।३।२।३८।' कीदशस्य । मित्रीयतो मित्रमिच्छतः । '२६५७। सुप आत्मनः क्यच् ।३।१।८।' ॥

किं तेन सख्येति चेदाह—

३९२-प्रियं-वदो ऽपि नैवां ऽहं ब्रुवे मिथ्यां परं-तप !, ॥ सख्या तेन दश-ग्रीवं निहन्तासि द्विषं-तपम्. ॥१०१॥

प्रियंवद् इत्यादि — प्रियंवद्तया लोको मिथ्या वदति । अहं प्रियंवदोऽपि नैव मिथ्या ब्रुवे वदामि । पूर्ववत् खच् । परन्तप शत्रूणामुपतापयितः ।२९५४। द्विषत्-परयोः-।३।२।३९।' इति खच् । तेन सुग्रीवेण सख्या मित्रेण दशग्रीवं निहन्तासि हनिष्यसि । हन्तेर्छुटि रूपम् । कीद्दशं द्विषन्तपम् । शत्रूणामुपतापयि-तारम् । पूर्ववत् खच् ॥

३९२-वाचं-यमोऽहमंनृते सत्यमेतद् ब्रवीमि ते, ॥ एहि, सर्व-सहं मित्रं सुग्रीवं कुरु वानरम्, ॥ १०२॥

वाचंयम इत्यादि—'२९५७। वाचंयम-पुरन्दरौ च ।६।६।६९।' इति मुमा-गमो निपास्यते । तस्मात् सत्यमेतत् पूर्वोक्तम् । व्रवीमि ते तुभ्यम् । तादुर्थ्ये

१—'१३८। सत्यं ब्र्यात् प्रियं ब्र्यात् न ब्र्यात् सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्र्यादेष धर्मः सनातनः ॥' मनुस्मृतिः अ०४। इति मर्म जानन्नाह—'नैवाऽहं ब्रुवे मिथ्या' इत्यादि । २—'७४९। तपस्वी तापसः पारिकाङ्की वार्च-यमो मुनिः ।' इति ना० अ०।

चतुर्था । यत एवं तसादेहि आगच्छ । सुग्रीवं वानरं मित्रं कुरु । कीदशम् । सर्वसहं सर्वं सहत इति '२९५८। प्ःसर्वयोः-।३।२।४१।' इति खचू ॥ ३९४—सर्वे-कष-यशुः-शाखं राम-कल्प-तरुं किपः ॥

आदायांऽ भ्रं-कषं प्रायान् मलयं फल-शालिनम्. १०३

सर्वेङ्कपेत्यादि—रामः कल्पतरुरिव यस्तमादाय गृहीत्वा कपिः प्राथात् गतः । कीदशं रामम् । सर्वेङ्कपयशःशाखं सर्वे कपन्ति न्यामुवन्ति यानि यशांसि । '२९५९। सर्व-कूल-।३।२।४२।' इत्यादिना खन् । तान्येव शाखा यस्य । फल-शालिनमभिमतफलसम्पादनात् । अभङ्कपमुचैस्तरं मलयम् । पूर्ववत् खन् ॥ ३९५—मेधं-कूरमिवायान्तमृतं रामं क्लमान्वितः ॥

दृष्ट्वा मेने न सुग्रीवो वालि-भानुं भयं-करम्. ॥१०४॥

मेघङ्करमित्यादि—राममायान्तं दृष्ट्वा । सुग्रीवो वालिनं भानुमिव भयंकरं भीतिजनकं न मेने न बुद्धवान् । '२९६०। मेघर्ति—।३।२।४३।' इत्यादिना खच्। क्रमान्वितो ग्लानो वालिभानुना पीडितत्वात् । कीदशं रामम् । मेघङ्करं ऋतुमिव प्रावृद्धालमिव । पूर्ववत् खच्॥

३९६-उपा-इर्यकुरुतां सख्यर्मन्योन्यस्य प्रियं-करौ, ॥ क्षेमं-कराणि कार्याणि पर्यालोचयतां ततः.॥ १०५॥

उपान्नीत्यादि —उपान्नि अभिसमीपे रामसुमीवौ सख्यमकुरुतां 'इतःप्रमु-त्यावयोः सख्यम्' इति । अन्योन्यस्य प्रियङ्करौ । '२९६१। क्षेम-प्रियमद्रेऽण्च ।३।२।४४।' इति चकारात् । ततः सख्यकरणानन्तरं क्षेमङ्कराणि हितजनकानि यथास्त्रं कार्याणि प्रस्रालोचयतां निरूपितवन्ताविसर्थः । पटपुटेस्यत्र चुरादिकाण्डे धातौ लोचु प्रस्राते तस्य लक्षि रूपम् ॥

३९७-आशितं-भवमुंत्कुष्टं विन्तितं शयितं स्थितम् ॥ बह्वमन्यतं काकुत्स्थः कपीनां स्वेच्छया कृतम्. १०६

आशितम्भवमित्यादि — आशितम्भवमशनम् । '२९६२। आशिते अवः करण-भावयोः ।३।२।४५। इति खच् । उत्कृष्टं किलकिलायितम् । विलातं धाव-नम् । तथा शयितं स्थितं च कपीनां स्वेच्छया इतं एतत्काकुत्स्थो बह्वमन्यत् स्थावितवान् । पुण्यभाज इमे यदेषां स्वेच्छाविहारिणां चेष्टितं, असाकं दुः शोकसन्तसानां न किंचिदस्तीति । सर्वत्र भावे निष्टा ॥

३९८–ततो बर्लि-दम-प्रख्यं कपि-विश्वं-भर<u>ा</u>ऽधिपम् ॥

सुग्रीवः प्राक्रवीद् रामं वालिनो युधि विक्रमम् ॥१०७॥

तत इत्यादि—ततः कार्यालोचनानन्तरं सुप्रीवोऽत्रवीत् । लिङ '२४५२। बुव ईट् ।७।३।९३।' किमुक्तवान् । वालिनो युधि विक्रमं शौर्यमिति प्रधानं कर्म राममिलकथितम् । कीदर्शं रामम् । बिलन्दमग्रख्यं विष्णुतुल्यम् । बिलं दमय-तीति '२९६३। संज्ञायां भृ-तृ-वृजि-।३।२।४६।' इत्यादिना खच् । अमन्तस्य मित्वहस्तत्वे । तथा विश्वं विभर्तीति विश्वम्भरा तस्या अधिपं अधिपातीत्यधिपः । '२८९८। आतश्चोपसर्गे-।३।१।१३६।' इति कः ॥

३९९-'वसुं-धरायां कृत्स्नायां नांऽस्ति वालि-समो वली,॥ इदयं-गममेतत् त्वां ब्रवीमि, न पराभवम्.॥ १०८॥

वसुन्धरायामित्यादि—वसुन्धरायाम् । पूर्ववत् खच् । वालिना समो-ऽन्यो बली बलयुक्तो नासीति हृदयङ्गमं मम । खानुभवं हि वस्तु हृदयङ्गममि-त्युच्यते । तेन संज्ञायामित्यधिकृत्य '२९६४। गमश्च ।३।२।४७।' हृति खच्। न पुनस्वां प्राभवमभिभवं बवीमि ॥

इति खजधिकारः।

एवंपराक्रमोऽसौ तत्र किं त्वं करिष्यसीत्याह—

४००-दूर-गैर्रन्तःगैर् बाणैर् भवानेत्यन्त-गः श्रियः॥ अपि संक्रेन्दनस्य स्यात् कुद्धः, किमुत वालिनः १०९

दूरगैरित्यादि — यतो भवान् कुद्धः सन् संकन्दनस्थापि शकस्यापि । '२८-९६। निन्दि-म्राहि ।३।१।१३४।' इत्यादिना ल्युः । बाणैः करणभूतैः । दूरगैः दूरं गच्छन्तीति । अन्तगैः कार्यसमापकैः । '२९६५। अन्तात्यन्त-।३।२।४८।' इत्या-दिना डः । श्रियो छक्ष्म्या अत्यन्तगः विनाशयिता स्यात् । अत्यन्तं पर्यवसानं गच्छतीति । किं पुनर्वाछिनो छक्ष्म्या अत्यन्तगो भवान्विनाशयितित ॥

४०१–वरेण तु मुनेर् वाली संजातो दैस्युहो रणे ॥ अ-वार्य-प्रसरः प्रातर्रुद्यन्निव तैमोऽपहः ॥ ११०॥

चरेणेत्यादि सुनेस्तु वरेण दस्युहः दस्यून् श्रन्नून् वध्यादिति । '२९६६। आशिषि हनः ।३।२।४९।' डः । अतो रणे अवार्यप्रसरोऽनिभ भवनीयगितः सञ्जातः । क इव । तमोऽपह इव तमोऽपहः आदित्यः । तमोऽपहन्तीति । '२९६७ । अपे क्रेशतमसोः ।३।२।५९।' इति डः । प्रातः प्रभाते उच्चन् उद्गच्छन् । उत्पूर्वादिणः शति हणो यण् । अवार्यप्रसरसद्भद्दसावि । सर्वं वाक्यं सावधारणं भवतीति प्रातरप्युचन्नवार्यप्रसर पृवेति तेन सर्वकाले अस्यावार्यप्रसरत्वं सिद्धं न तु प्रातरेनवोद्यन्नवार्यप्रसर इति ॥

१— '५०। संकन्दनो दृश्यवनस् तुराषाण् मेधवाहनः। भाखण्डलः सहस्राक्ष ऋभुक्षाः।'
२— '७७६। रिपो वैरि-सपल्लाऽरि, दिषद्-देषण-दुईदः। दिड्विपक्षाऽहिता—मित्र-दस्यु-शात्रव-शत्रवः॥' १— '१४४९। राहो ध्यान्ते ग्रणे तमः।' इति सर्वेत्र ना० अ०। तमःशब्दार्था-स्रयः— 'तैमः करि-हरिं सोमं प्रपीड्य कुरुते तैमः। चकोरात सन्तमस्कौन् यद् तद् युक्तं तमसोऽस्य वै॥' इति कोशावर्तसः। १—तमोऽन्यकारः। २—तमो राहुः। १—तमो गुणः। स-तमस्कान् शोकयुक्तानित्यर्थः।

#### ४०२—अतिप्रियत्वान् न हि मे कातरं प्रतिपद्यते ॥ चेतो वालि-वर्धं राम ! क्वेशापहर्मुपस्थितम् ॥ १११॥

अतीत्यादि—हे राम! मदीयं चेतो वालिवधं कर्मीभूतमुपस्थितं प्राप्तं न हि प्रतिपद्यते नैव प्रत्येति । यसात् कातरं व्याकुलम् । वालिनोऽतिबल्युक्त-त्वात् । कीदशं वधम् । क्वेशापहं दुःखस्योन्मूलकम् । पूर्ववडुः । अतिप्रिय-त्वाद्वालिवधस्य । यस्र हि यत्प्रियं तत्सिद्धमपि असौ न प्रत्येति ॥

इति डाधिकारः॥

ं उपस्थितोऽस्य वध इति वथं ज्ञायत इसाह— ४०३-शीर्ष-घातिनमायातमरीणां त्वां विलोकयन्॥

. पतिन्नी-लक्षणोपेतां मन्येंऽहं वालिनः श्रियम्. ११२

> ४०४-शत्रुघ्नान् युधि हस्तिघ्नो गिरीन् क्षिप्यन्नं-कृत्रिमान् ॥ श्चिल्पिभः पाणिष्ठैः कुद्धस् त्वया जय्यो ऽभ्युपाय-वान् ॥ ११३ ॥

शात्रुझानित्यादि —िकञ्च युधि संग्रामे वाली त्वया जय्यः जेतुं शक्यो यदि युष्मद्खाणां शक्तिर्देष्टा तां च द्रष्टुमिच्छामीति वक्ष्यमणाभिप्रायः । '६५। क्षय्यजय्यो शक्यार्थे ।६।१।८१।' इत्ययादेशनिपातनम् । कीदशः । अभ्युपायवान् युद्धोपाययुक्तः । किं कुर्वन् । कुद्धः क्षिण्यन् गिरीन् । दिवादित्वाच्छ्यन् । अक्षत्रि-मान् देवनिर्मितान् । शत्रुझान् शत्रुन् हन्तीति । '२९७०। अमनुष्य—।३।२।५३।' इति ठक् । हत्तिष्ठ इव हत्तिष्ठः हन्तुं शक्तः । '२९७१। शक्तौ हत्ति-कपाटयोः ३।२।५४।' इति सूत्रस्य मनुष्यकर्तृकार्थारम्भकत्वात् । वाली चामनुष्यः । शिल्पिमर्युद्धकुशलैः वानरैः सह क्षिण्यन् । सहार्थस्य गम्यमानत्वात् सहयोगे तृतीया । पाणिषेः पाणिवादकैः । ते हि हत्तियुद्धेऽन्यस्य वाद्यसासंभवात् हत्तिमुक्षमेव वाद्यित्वा गिरीन् प्रहरणान् क्षिण्यन्ति । '२९७२। पाणिघ-ताद्वमे शिल्पिन ।३।२।५५।' इति कर्तरि निपातनम् ॥

४०५–आर्द्य-करण-विकान्तो महिषस्य सुरद्विषः ॥ प्रियं-करणमिन्द्रस्य दुष्करं कृतवान् वधम्.॥ ११४॥ आद्ध्यमित्यादि अनाद्ध्यमाद्धं करोत्यनेनेति । '२९७३। आद्ध्य-सुभग1३।२।५६।' इत्यादिना करणे ख्युन् । आद्ध्यङ्करणं विकान्तं यस्य वालिनः । अनाद्धाः सन् विकान्तेनाद्ध्यो भूत इत्यर्थः । महिषस्य सुरद्विषो दुन्दुभेवैधं मरणं यः
कृतवान् दुष्करं कृष्ट्रसाध्यं प्रियङ्करणमिन्द्रस्य तृष्टिकरम् । अप्रियं प्रियं करोत्यनेनेति पूर्ववत् ख्युन् ॥

४०६-प्रियं-भावुकतां यातस् तं क्षिपन् योजनं मृतम् ॥ स्वर्गे प्रियं-भविष्णुश् च कृत्स्नं शक्तो ऽप्यंबाधयन्',॥

प्रियमित्यादि—तमेवं सुरिद्धं मृतं पादाक्षुष्टेन योजनमध्वानं क्षिपन् प्रेर-यन् । क्षिपेस्तौदादिकस्योभयपिदनो रूपम् । प्रियम्भावुकतां वातस्वथा स्वर्भे प्रियम्भविष्णुश्चासीत्। '२९७४। कर्तिरे भुवः-।३।२।५०।' इत्यनेनाट्यादिषूपपदेषु विष्णुच्खुकन्नौ । शक्तोऽपि समर्थोऽपि कृत्सं लोकमित्यर्थात् । अवाधयन् अपीड-यन् । '१६५१। वध संयमे' इति चौरादिकः तस्य शतिरे रूपम् । स ईदशस्त्वया शक्यो जेतुं यदि व्वद्खाणां सामर्थ्यं दृष्टमित्यभित्रायेणात्रवीत् सुग्रीवः॥

समोऽपि तदमिप्रायं विदन् यत् कृतवान् तदाह—

४०७-जिज्ञासोः शक्तिमंस्त्राणां रामो न्यून-धियः कपेः॥ अभिनत् प्रतिपत्त्यर्थं सप्त व्योम-स्पृशस् तरून्. ४१६

जिज्ञासोरित्यादि—अस्त्राणां श्वराणां शक्तिं जिज्ञासोः ज्ञातुमिच्छोः कपेः सुग्रीवस्य न्यूनिधयः स्वल्पबुद्धेः । यतः प्रमाणान्तरेणापरिज्ञानात् प्रत्यक्षेण ज्ञातु-मिच्छतीति प्रतिपत्त्यर्थं संप्रत्ययार्थं रामः सप्त तरून् ताळान् पङ्कया स्थितान् एकेन शरेणाभिनत् व्योमस्प्रज्ञः । '४३२। स्पृशोऽनुदके किन् ।३।२।५८।'॥

४०८—ततो वालि-पद्यौ वध्ये राम-र्त्विग्-जित-साध्वसः॥ अभ्यभून् निलयं स्नातुः सुग्रीवो निनदन् दधृक्.॥

तत इत्यादि—ततसरभेदादनन्तरं सुग्रीवो आतुर्निलयमभ्यभूत् अभिभूत-वान्।कीदशः। दृष्टक् षृष्टः। '३७३। ऋत्विग्-।३।२।५९।' इत्यादिना निपातितम्। षृषेः किन्। द्वित्रेचनम्। '३७७। किन्प्रत्ययस्य कुः।८।२।६२।' इति कुत्वं खकारः चर्त्वं ककारः। यसाद्वालिनि पशाविव वध्ये वधार्हे। रामेण ऋत्विजा याजकेन जितसाध्वसः अपनीतसाध्वसः तसाद्द्यक् । ऋतौ यजति ऋतुं वा यजति ऋतुप्रयुक्तो वा यजतीति ऋतुपूर्वाद्यजेः किन्। यजादित्वात् सम्प्रसारणम्। इदमृत्विक्शब्दनिर्वचनम् । रूदितस्तु याजयितृषु ब्राह्मणेषु किन्प्रत्ययस्य कुः। निनदन् किलकिलाशब्दं कुर्वन्॥

४०९—गुहाया निरगाद् वाली सिंहो मृग्नमिव द्युवन् ॥ स्त्रातरं युङ् भियः संख्ये घोषेणां ऽऽपृरंयन् दिद्यः॥ गुहाया इत्यादि—तस्य शब्दमाकर्ण्यं गुहाया निरगाद्वाली निर्गतः। '२४५८। इणो गा छुडि ।२।४।४५।'। '२२२३। गाति-स्था-।२।४।७७।' इति सिचो छुक् । आतरं घुवन् अभिगच्छन् । '१११३। घु अभिगमने' अस्यादादि-कस्य वर्तमानसामीप्ये छटः शतिर उवडादेशे रूपम् । संख्ये युद्धे । मियो युद्धः मीतेयोंका कर्मणि पष्टी । मीतिं युद्धान्नित्यर्थः । यजेः पूर्ववत् किन् । '३७६। यु-जेरसमासे ।७।१।७१।' इति नुम् । संयोगान्तलोपः । किन्प्रत्ययस्य कुः । ङकारः । कः कमिव । सिंहो सृगमिव घुवन् । घोषेण दिशः आपूरयन् । दिशन्ति इति दिशः पूर्ववत् किन् ॥

४१०-च्यायच्छमानयोर् मूढो भेदे सदद्ययोस् तयोः॥ बाणमुद्यतमायंसीदिक्ष्वाकु-कुल-नन्दनः.॥ ११९॥

द्यायच्छेत्यार्द् — तयोवंिलसुप्रीवयोव्यायच्छमानयोः कल्हायमानयोः सद्दश्योः समानयोः भेदे पृथक्त्वे मृहो आन्तः सन् इक्ष्वाकुकुल्नन्दनो रामो बाणमुद्यतं सज्जीकृतमायंसीत् उपसंहतवान् । '२७४२। समुदाङ्भ्यो यमो प्रन्थे । ।।३।७५।' इति तङ् न भवति । अक्ष्रीभप्रायत्वात् । तत्र 'क्ष्रीभप्राये' इति वर्तते । '२६९५। आङो यमहनः ।१।३।२८।' इत्यनेनापि न स्यात् सक्मीकृत्वात् तत्र 'अक्मीकृत्य' इति वर्तते । समानपूर्वस्य दशेः 'समानान्ययोश्च' इत्युपसं- स्यानात् '४२९। त्यदादिषु—।३।२।६०।' इत्यादिना कञ् । '१०१७। दग्-दश्-व-तुषु ।६।३।८९।' इति समानस्य सभावः ॥

४११–ऋष्यमूकमर्गात् क्वान्तः कपिर् मृग-सदृग् द्रुतम् ॥ किष्किन्धाऽद्रिसदाऽऽत्यर्थं निष्पिष्टः कोष्णमुंच्छ्नसन्.॥ १२०॥

ऋष्यमूकिसित्यादि किष्क मधादि स्वा वालिना किं किं दुधातीति किष्क मधादि स्वा गृहा। '२९१५। आतोऽनुपसर्गे कः ।३।२।३।' पारस्क रादि दुर्शनात् पूर्वस्य सुडागमो मलोपः पत्वं च निपास्यते। ततुपलक्षितोऽद्विः किष्क मधादिः। तत्र सीदतीति '२९७५। सत्सूद्विष ।३।२।६१।' इस्यादिना किष्। तेनास्य निष्पष्टः पीडितः। निष्पष्टत्वात् क्वान्तः सन् ऋष्यमूकं मृगसदक् द्वतमगात्। समानोपपदात् दशेः पूर्ववत् किन्। कोष्णमीषदुष्णसुष्क्वसन् । '१०३३। कवं चोष्णे।६।३।१०७।' इति चकारात् कोः कादेशः॥

४१२—कृत्वा वालि-द्वहं रामो मालया स-विशेषणम्- ॥

अङ्गद-स्वं पुनर् हन्तुं किपन्नाऽऽह्वाययद् रणे. १२१

कृत्वेत्यादि - वालिर्दुंहं सुग्रीवम् । वालिनं द्वृद्यतीति '२९७५। सत्सू-१३।२।६१।' इत्यादिना किप् । मालया सविशेषणं सचिद्वं कृत्वा भेदपरिज्ञानार्थं रामः अङ्गदस्यं वालिनम् । अङ्गदं सूत इति पूर्ववत् किन् । '२८१। ओ: सुपि ।६।४।८६।' इति यणादेशः । तं रणे हन्तुं कपिना सुग्रीवेणाह्माययत् अभिभवं कारितवान् । ह्वयतेहेंतुमण्णिच '२५४५। शा-च्छानाथा३।३७।' इत्यादिना युक् ॥ ४१३—तयोर् वानर-सेनान्योः संप्रहारे तनुच्छिदम् ॥

वालिनो दूर-भाग् रामो बाणं प्राणाऽदर्मत्यजत् १२२

तयोरित्यादि —वानरसेनान्योः वानरस्वामिनोः '२७२। एरनेकाचः-।६।४।८२।' इति यण् । संप्रहारे युद्धे प्रवृत्ते रामो बाणमत्यजत् । वालिनस्तनुन्छदं
तनुं शरीरं छिनतीति पूर्ववत् किप् '१४६। छे च ।६।१।७३।' इति तुक् ।प्राणादं प्राणापहारिणम् । प्राणानतीति प्राणादम् । '२९७७। अदोऽनक्षे ।३।२।६८।' इति विद् । दूरमाक् दूरमवस्थितो रामो दूरं भजत इति २९७६। भजो
ण्वः ।३।२।६२।'॥

४१४-वालिनं पतितं दृष्ट्वा वानरा रिपु-घातिनम् ॥

बान्धवाऽऽक्रोशिनो मेजुरनाथाः केंकुमो दश्. १२३ वालिनमित्यादि - रिपुचातिनं रिपून् इन्तुं शीलमस्येति '२९८८। सुण्य-जातौ णिनिः-।३।२।७८।' तं वालिनं पतितं दृष्ट्वा वानरा दश ककुमो दश दिशो मेजः । अनाथाः सन्तः स्वामिनो इतत्वात् । बान्धवाक्रोशिनो बान्धव इव आक्रोशन्तीति '२९८९। कर्तर्थुपमाने ।३।२।७९।' इति णिनिः ॥

४१५-धिग् दाशरथिमित्यूचुर् मुनयो वन-वर्तिनः.॥ उपेयुर् मधु-पायिन्यः

क्रोशन्त्यस् तं कपि-स्त्रियः, ॥ १२४॥

धिगित्यादि — येषां सत्यन्यस्थाने वृत्ती च वन एव वर्तितुं शास्त्रतो नियमः ते वनवर्तिनो सुनयः । '२९९०। वर्ते ।३।२।८०।' इति णिनिः । धिगिमं दाशर-थिमित्यूचुः उक्तवन्तः । येनानपराधेऽपि वालिनीदृशं कृतमिति । कृपिस्चियश्च वालिनसुपेयुः मधुपायिन्यः । आभीक्ष्ण्येन मधु प्रिवन्तः । '२९९१। बहुलमान्मिक्ष्ण्ये ।३।२।८१।' इति णिनिः । क्रोशन्तः । 'हा नाथ !' इति रुदन्तः ॥ ४१६ —राममुच्चरुपालब्ध सूर्र-मानी कृपि-प्रभुः ॥

व्रण-वेदनया ग्लायन् साधुं-मन्यमं-साधुवत्. ॥१२५॥

रामिन्यादि किपिश्रभुवाली राममुचैमेहता शब्देनोपालब्ध उपालब्ध-वान् । लिभरात्मनेपचनिद । तस्य लुक्ति '२२८१। झलो झलि ।८।२।२६।' इति सिचो लोपः । '२२८०। झषस्तथोधोऽधः ।८।२।४०।' । '५२। झलां जस्र झिश् ।८।४।५३।' । श्रुरमानी श्रुरमात्मानं मन्यमानः (२९९३। आसममाने स्वश्च ।३।

१-- '८२। दिशसं तु ककुभः काष्ट्रा आशाश् च हरितश् च ताः । इति ना० अ०।

२।८३।' इति चकाराण्णिनिः। व्रणवेदनया ग्लायन् ग्लानिसुपगच्छन् । साधु-म्मन्यं साधुमात्मानं मन्यमानं रामम्। तेनैव खश् । तस्मिन् सार्वधातुके परतो दिवादित्वात् श्यन् । पूर्वपदस्य सुम् । असाधुवदसाधुमिव । असाधुना तुर्खं वर्तते इति वतिः॥

४१७--'मृषा ऽसि त्वं हविर्-याजी राघव ! छिद्म-तापसः॥ अन्य-व्यासक्त-घातित्वाद् ब्रह्मद्वां पाप-संमितः १२६

मृषेत्यादि—हे राघव ! त्वं छद्मना तापसः स त्वं मृषैव मिथ्यैव हवियांची हविषा करणेनेष्टवानसि न लोकप्रासय इलसिप्रायः । '२९९६ । करणे यज्ञः ।३।२।८५।' इति अते णिनिः । इतः प्रभृति भृत इत्यधिकियते । यतो ब्रह्मां पापसंमितः ब्रह्म हतवन्ति इति '२९९८। ब्रह्म-।३।२।८०।' इत्यादिना किए । तेषां पापेन तुल्यः । कुतः । अन्यव्यासक्तघातित्वात् अन्यस्मिन् सुप्रीवे व्यासक्तं मां हतवान् । '२९९०। कर्मणि हनः ।३।२।८६।' इति णिनिः । तत्र 'कुत्सित्यहणं कर्तेव्यम्' इत्युक्तम् । 'यदि सुप्रीवेण मम विरोधः किं तवायातः मिति कुल्सितहननम् ॥

तदेव दर्शयन्नाह--

४१८-पाप-कृत् सुकृतां मध्ये राज्ञः पुण्यकृतः सुतः ॥ मार्मपापं दुराचार ! किं निहत्यां ऽभिधास्यसि. १२७

पापकृदित्यादि — हे दुराचार! मामपापं निहत्य पापकृत् कृतकिल्बिषः राज्ञो दशरथस्य पुण्यकृतः सुतः सुकृतां मध्ये किमभिधास्यसि वक्ष्यसि । किं क्षेपे। निकंचिदभिधातन्यमस्तीति भावः। सर्वत्र '२९९९। सुकर्म-पाप-।३।२।८९।' इत्यादिना किष् ॥

४१९-अग्नि-चित् सोम-सुद् राजा रथ-चक्र-चिदाऽऽदिषु ॥ अनलेष्विष्टवान् कस्मान् न त्वया ऽपेक्षितः पिता.॥

अग्निचिदित्यादि — कस्मात्त्वया पिता नापेक्षितः नानुवृत्तः। येनैवं कृत-वानसीति। कींद्रशः। अग्निचित् आहिताग्निः। अग्निं चितवानिति '३००१ । अग्नैं चेः। १११९११ वृति किय्। सोमसुत् सोमं सुतवान् सोमयाजी। '३०००। सोमे सुत्रः। ११२९०।' इति किय्। अनलेषु अग्निषु इष्ट्यान्। स्थचक्रचिदादिषु स्थचक्रवचीयत इति '३००२। कर्मण्यस्थाल्यायाम् । ११२९२।' इति किय्।

१—'१४८० । मृषा मिँथ्या च वितये।' इति ना० अ० । २—'९०। न कूटेर्रायुर्धेर् इन्याद् युध्यमानो रणे रिपून्। न कणिंभिर् नापि दग्वेर् नाग्नि ज्वलित तेजनैः।।' '१०४ समा-ययैव वेतेत न कथंचैन मायया।' मनुस्मृतिः अ० ७ । इत्यादिराजधर्मान् सारयन्नाइ—'छन्न-तापसः' इति । '२३० कपटोऽस्त्री व्याज-दम्मोपभयज्ञ् छन्न-कैतवे।' २—'७१७। चितवान् क्षि-मिर्मिचत्।' इति ना० अ० ।

आदिशब्दाच्छ्येनचिदादिग्रहणम् । अस्यर्थो हि तदाकार इष्टकाचय इत्युच्यते तद्वारेणानिरिष ॥

४२०-मांस-विक्रयिणः कर्म व्याधस्या ऽपि विगर्हितम् ॥ मां घ्रता भवता ऽकारि निःशङ्कं पाप-दृश्वना. १२९

मांसेत्यादि — मांसविक्रयिणः कुत्सितकर्मकारिणो व्याधस्यापि विगर्हितं निन्दितम्। '३००३। कर्मणीनिविक्रियः ।३।२।९३।' इति इनिः। तन्न 'कुत्सितप्रहणं कर्तव्यम्' इत्युक्तम्। निकृष्टकर्मकरणेनेति यद्भवता पापद्दश्वना पापं दृष्टवता। '३००४। दृशेः कनिप्।३।२।९४।'। '३५५। न संयोगाद्ममन्तात् ।६।४।१३७।' इति अल्लोपप्रतिषेधः। कर्म अकारि कृतम्। कर्मणि लुङ् । निःशङ्कं शङ्कां स्वक्तवा। किं कुर्वता। मां व्रता मारयता। इन्तेः शति ( '२३६३। गम-हन।६।४।९८।' इत्युपधालोपः। '३५८। हो हन्तेः ।।।३।५४।' इति कुत्वम् ॥

४२१-बुद्धिपूर्वं ध्रुवन् न त्वा राज-कृत्वा पिता खलम् ॥ सहयुध्वानर्मन्येन यो ऽहिनो मार्मनागैसम् ॥१३०॥

बुद्धिपूर्वेमित्यादि—त्वित्यता त्वां खलं असाध्रचिरतं ध्रुवन् गच्छन् '१४-९२। ध्रु गतिस्थैयंयोः' इति तुदादौ पट्यते। तस्य गतौ ज्ञानार्थे वर्तमानस्य शतिरि विकरणलोपे उवङादेशे रूपम्। यन्न राजकृत्वा। कस्य तदेखर्थात्। '३००५। राजिन युधि कृतः। ३।२।९५।' इति क्रनिप्। तत्तस्य बुद्धिपूर्वम् ध्रुवमवस्यं तस्येति व्याख्याने कृत्ययोगे कर्मणि षष्ट्या भवितव्यम्। यस्त्वं मामनागसमपा-पमन्येन सहयुध्वानं अन्येन सुप्रीवेण सह योद्धं प्रवृत्तम्। '३००६। सहे च ।३।२।९६।' इति क्रनिप्। अहिनः हिंसितवान्। हिंसेर्लक्षि मध्यमपुरुषेकवचने अमि आन्नलोपे हल्ड्यादिलोपे स्त्वे च रूपम्॥

मांसार्थं इत इति चेदाह—

४२२-पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ये प्रोक्ताः कृत-जैर् द्विजैः, ॥ कौशल्या-ज! शशाऽदीनां तेषां नैको ऽप्यहं किपः.

पश्च पश्चेत्यादि —हे कौशल्याज कौशल्याजात । '२००७ । सप्तम्यां जनेर्डः ।३।२।९७।' ये पञ्च पञ्चनखाः । 'शशकः शक्षकी गोधा खड़ी कूर्मश्च पञ्चमः' इति । कृतजैः कृतयुगजातैः । सप्तम्यां जनेर्डः । द्विजैद्विजीतैः । '२०११। अन्ये-ष्विप दश्यते ।३।२।१०१। इति डः । सप्तम्यामित्युपळक्षणम् । असप्तम्यामिष दश्यते । भक्ष्याः भक्षणीयाः प्रोक्ताः । तेषामहमेकोऽपि न भविता अहं किषः । तिकिमिति हतोऽहं त्वयेति ॥

१—'७९२ । आगोऽपराधो मन्तुश् च' इति सर्वत्र ना० अ० ।

# ४२३–केथं दुष्टुः स्वयं धर्मे प्रजास् त्वं पालयिष्यसि,॥ आत्माऽनुजस्य जिह्नेषि सौमित्रेस् त्वं कथं न वा. १३२

कथिमित्यादि — स्वयमात्मना धर्मे दुष्टुः दुःस्थः सन् । 'अपदुःसुषु स्थः' इत्योणादिकः कुप्रत्ययः । कथं प्रजाः पाल्यिष्यसि नैवेति भावः । '३००९। उप-सर्गे च संज्ञात्याम् ।३।२।९९।' इति जनेर्डः । कथं वा सौमित्रेश्रीतुरात्मानुजस्य कनीयसः । आत्मानमनुजात इति '२०१०। अणौ कर्मणि–।३।२।१००।' इति डः । न जिहेषि न लज्जसे ॥

४२४—मन्ये किं-जर्महं झन्तं त्वार्म-क्षत्रिय-जे रणे ॥ छक्ष्मणा<u>'</u> ऽधिज ! दुर्वृत्त ! प्रयुक्तमंनुजेन नः'. १३३

मन्यं इत्यादि — किंजं त्वामहं कुतोऽपि जातं न राजजातं मन्ये । '३००८। पञ्चम्यामजातौ ।३।२।९८।' इति डः । झन्तं मारयन्तम् । अक्षत्रियजे रणे क्षत्रि- यादजाते । हे रूक्ष्मणाधिज रूक्ष्मणायज्ञ ! दुर्वृत्तं ! नोऽस्माकमनुजेन आत्रा प्रयुक्तं प्रोरितम् । तत्र 'पञ्चम्यामजातौ' इत्युक्तं जातावपि दश्यते अक्षत्रियज इति । 'उपसर्गे च संज्ञायाम्' इत्युक्तं असंज्ञायामपि दश्यते । रूक्ष्मणाधिज इति 'अनौ कर्मणि' इत्युक्तं अकर्मण्यपि दश्यते । अनुज इति सर्वत्रान्येष्वपि दश्यत इति डः ॥ इत्युपपदाधिकारः ॥

४२५-प्रत्यूचे वालिनं रामो-'ने। ऽकृतं कृतवानंहम् ॥ यज्वभिः सुत्वभिः पूर्वेर् जैरिद्धिरा च कपीश्वर ! १३४

प्रत्यूच इत्यादि — रामोऽपि वालिनं प्रत्यूचे प्रत्युक्तवान् । किमित्याह । हे कपीश्वर ! पूर्वेर्जरद्भिर्वृद्धैः । '३०९२। जीर्यतेरतृन् ।३।२।१०४।' यडविभः याज्ञिकैः सुरविभः सोमयाजिभिः। '३०९१। सु-यजोर्ङ्वनिप्।३।१।१०३।'। नाकृतं कृतवानहं अपि तु कृतमेव कृतवानहम् । '८९९। निष्ठा ।२।२।३६।' इति भृते कक्तवत् ॥

४२६-ते हि जालैर् गले पाशैस् तिरश्चामुंपसेदुषाम् ॥

ऊषुषां पर-दारैश् च सार्धं निधनमैषिषुः ॥ १३५॥
त इत्यादि—यसाते पूर्ववृद्धाः जालैर्गले पाशैश्च तिरश्चां मृगपक्षिसरीसपाणां

१—'२। ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि। सर्वस्याऽस्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्ष-णम्। मनु० अ० ७ इति स्मृत्या राज्ञां प्रजारक्षणमेव मुख्यो धर्मः स च दुष्टाचरणेन न संप-चेतेति चोतयन्नाह—'कथं दुष्टुः स्वयं धर्मे-' इत्यादि। २—ततो रामः परदारसेवनादिदुष्कर्म-करणात् दण्ड्य एव त्वं तथाभूकस्य च दण्डाकरणं '२० यदि न प्रणयाद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वत-न्द्रितः। शूळे मत्स्यानिवाऽपक्ष्यन् दुर्वन्तान् बल्वत्तराः।' म० अ० ७। इति स्मृते राज्ञां दोषा-वैवेति युक्तमेवैतदित्याह—'नाऽकृतं कृतवान्' इत्यादि। ३—'६०५। प्रवयाः स्थविरो वृद्धो जीनो जीणों जरन्नपि'। ना० अ०।

तिरोऽञ्चतीति '३७३। ऋत्विग्-।३।२।५९।' इत्यादिना किन् । आर्मि '४१६। अचः ।६।४।१३८।' इत्यल्लोपः । तेषां निधनं निनाशमेषिषुः इष्टवन्तः । इषेर्लुकि रूपम् । कीटशाम् । उपसेदुषां समीपमुपगतवतां तेषां समीपवर्तिनामुपद्रवका-रित्वात् । '३०९७। भाषायाम्-।३।२।१०८।' इति कसुः । परदारेश्च सार्धमृषुषां उषितवताम् । पूर्ववत्कसुः वसेर्यजादिस्वात्संप्रसारणम् ॥

४२७-अहं तु शुश्रुवान्-भात्रा स्त्रियं भुक्तां कनीयसा ॥ उपेयिवानंनूचानैर् निन्दितस्-त्वं छता-मृग !॥१३६॥

अहमित्यादि—हे लतामृग हे शाखामृग ! अहं पुनः श्रुश्रुवान् श्रुतवान् । पूर्ववत् क्रसुः । यदुत आत्रा कनीयसा भुक्तां क्रियं त्वमुपेयिवान् सन् अनुवानैर्वे-दविद्गिर्निन्दितस्ततो मे नैव दोषः । '३०९८। उपेयिवाननौधानन्चानश्च ।३।२। १०९।' इति उपेयिवानित्यादिना निपातितौ ॥

४२८-अन्वनैषीत् ततो वाली त्रपा-वानिव राघवम्.॥ न्यक्षिपच् च|ऽङ्गदं यलात् काकुत्स्थे तनयं प्रियम्.॥

अन्वित्यादि—ततो रामवचनादनन्तरं वाली राघवमन्वनैधीत् अनुनीत-वान् । 'देव क्षम्यतां यदजानता मयोक्तम्' इति । नयतेर्लुङ्गिनेन भूतसामान्ये छुङ् । त्रपावानिव यथा लजावान् कश्चिद्नुनयति तद्वत् । अङ्गदं च प्रियं तनयं काकुत्स्थे रामे न्यक्षिपत् न्यस्तवान् । यबादादरात् । क्षिपेरनद्यतने लङ् । लकारप्रस्मयस्मातिङीति प्रतिषेधान्न कृत्संज्ञा ॥

४२९—म्रियमाणः स सुयीवं प्रोचे सद्-भावर्मागतः–॥ 'संभविष्याव एकस्यार्मभिजानासि मातरि.॥१३८॥

म्लियमाण इत्यादि — स वाली श्रियमाणः सन् सद्भावं शोभनभावमागतः सन् सुग्रीवं शोचे । किमित्याह । अभिजानासि सरिसे । एकस्यां मातिर संग-विष्यावः । समभवावः इत्यस्मिन्नर्थे '२७७३। अभिज्ञावचने ऌट्ट ।३।२।४५२।' इत्यनचतने ऌट्ट । अभिजानासीत्यभिज्ञावचनस्योपपदत्वात् ॥

४३०-अवसाव नगेन्द्रेषु, यत् पास्यावो मधूनि च,॥ अभिजानीहितत् सर्वे, बन्धूनां समयो ह्ययम्. १३९

अवसावेत्यादि — अभिजानीहि स्मर । यन्नगेन्द्रेषु अवसाव उषितवन्तौ । अत्राभिज्ञावचनस्य यच्छब्दसहितत्वात् '२७७४। न यदि ।३।२।११३।' इस-नेन रुटि प्रतिषिद्धे लङेव भवति । अत्र वासमात्रं सर्थते । मधूनि च यत्पा-स्यावः तत्र पीतवन्तौ तत्सर्वमभिजानीहि । अत्र '२०७५। विभाषा साकाहै

१—'१४४३। वृद्धश्रशस्ययोर् ज्यायान् कनीयांस् तु युवा ऽल्पयोः ।'

२-- '७१५। अनूचान: प्रवचने साडक्नेडधीती ।' इति सर्वत्र ना० अ०।

।३।२।११४।' इति पसे ऌद् । साकाङ्क्षता च प्रयोक्तुरुक्ष्यलक्षणयोः संबन्धे । तत्र वासो लक्षणं पानं च लक्ष्यमिति । यस्माद्धन्धृनामयमेष समयः कालः ॥

४३१-दैवं न विद्धे नूनं युगपत् सुखर्मावयोः, ॥ श्रश्वद् वभूव तद् दुःस्थं यतो न' इतिहा ऽकरोत्.॥

देवसित्यादि—न्नमवश्यं दैवमावयोः सुखं युगपदेककाळं न विद्धे न हि विहितवत्। परोक्षे छिट । जित्वात्तङ् । अतो छोपः । यतो यसात्तत् दैवं शश्वत् नित्यं दुःस्थमननुकूळं नोऽस्माकं बभूव तस्मादितिह, एवमकरोत् इत्येवं कृतवान् । यद्युगपदावयोः सुखविधानं तहुःस्थं शश्वद्वभूव । हाकरोदिति भूता-नद्यतनपरोक्षे छिटि पासे '२७७६। ह-शश्वतोर्छक् च ।३।२।११६।' इति छङ् । चकारात् छिट् । तत्र शश्वच्छब्दे उपपदे छिडेवोदाहतः न छङ् । हशब्दे छङेव न छिडपीति ॥

४३२-ददौ स दयितां भ्रात्रे मालां चाऽग्र्यां हिरण्मयीम् ,॥ राज्यं संदिश्य भोगांश् च ममार व्रण-पीडितः १४१

द्दावित्यादि—स वाली दयितां ताराख्यां आत्रे सुप्रीवाय ददौ मालां चाद्यां श्रेष्ठां हिरण्मयीं सुवर्णघटिताम् । राज्यं सामात्यादिद्वव्यप्रकृतिम् । संदिश्य दत्त्वा । भोगांश्च राज्याङ्गानि । ममार वणपीडितः । तत्रापि परोक्षे लिद् ॥

४३३-तस्य निर्वर्त्यं कर्तव्यं सुग्रीवो राघवाऽऽज्ञ्या ॥ किष्किन्धाऽद्रि-गुहां गन्तुं मनः प्रणिद्धे द्वतम् १४२

तस्येत्यादि —तस्य मृतस्य कर्तन्यं पिण्डोदकादिकरणीयं कृत्वा सुग्रीवो राघवाज्ञ्या 'गच्छ वर्षांसमयमतीत्य शरद्यागमिष्यसि' इति आज्ञ्या किष्किन्धा-द्रिगुहां गन्तुं मनः द्वतं प्रणिद्धे कृतवान् । अत्रापि परोक्षे लिट्स् ॥

४३४-नाम-ग्राहं कपिभिर्रश्नानैः स्तूयमानः समन्ता-देन्वग्-भावं रघु-वृषभयोर् वानरेन्द्रो विराजन् ॥ अभ्यर्णे ऽम्भः-पतन-समये पर्णलीभृत-सानुं किष्किन्धाद्विं न्यविशत मधु-क्षीव-गुञ्जद्-द्विरेफम्.

१—मन्दाक्रान्तावृत्तमिदम् । तछक्षणं तुर्-'९७ । मन्दाक्रान्ता जलविषडगेर् म्-मो नत्तौ ताहुरू चेत् ।' इति वृत्तरताक्षरे भट्टकेदारः ।

नामेत्यादि ॥ वानरेन्द्रः सुग्रीवः किष्किन्धादिं न्यविशत निविष्टवान् । १२६८३। नेविंशः ।१।३।१७।१ इति तक् । अशनैः सुष्ठु किपिभः स्त्यमानः । वर्तमाने छट् । तस्य कर्मणि विहितत्वात् । '३१०३। छक्षणहेत्वोः कियायाः-।३। २।१२६।' इति शानच् । नामग्राहं नाम गृहीत्वा । '३३८०। नाम्न्या दिशि-ग्रहोः १३।४८।' इति णमुछ् । समन्तात्सर्वतः । विराजन् शोभमानः । अत्र परस्पेप-दुसंज्ञकः शतृप्रत्ययः । किं कृत्वा । रघुवृषभयोरन्वग्मावं अनुकूछो भूत्वा । अन्व-कपूर्वाद्भवतेः '३३८६। अन्वच्यानुष्ठोम्ये ।३।४।६४।' इति णमुछ् । तदनुकूछव-र्तित्वाहिराजन् । कदा न्यविशत । अभ्यणे निकटे । अम्भःपतनसमये प्रावृषी-त्यर्थः । पणिलीभृतसानुं पणीनि सन्ति येषामिति सिध्मादिपाठाञ्चच् । तदन्ता-द्भूततद्भावे च्वः । पणिलीभृताः सानव एकदेशा यस्वाद्धेः । मधुश्लीबा मधुमत्ता गुञ्जन्तो द्विरेफा यत्र । श्लीब इति '३०३५। अनुपसर्गात् फुङ्कशीखन्ताः ।८।२।५५।' इति निपातितः । '४००। श्लीबृ मदे ।' क्र्यस्मात् क्त्रप्रययस्य छोप इडमावश्च निपात्यते । गुञ्जर्लद् । कचित् प्रथमासमानाधिक-रणेऽपि शतृप्रत्ययः ॥

#### इति सोपपदकृतः॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-भट्टिकाब्ये द्वितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे प्रथमः परिच्छेदः (वर्गः), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके सुग्रीवाऽभिषेको नामः षष्टः सर्गः पर्यवसितः।

#### सप्तमः सर्गः॥

् इतस्ताच्छीलिकं कृतमिषकुत्योच्यते । ताच्छीलिकमित्युपलक्षणम् । तद्धर्मत-रसाधुकारिष्वपि द्रष्टव्यम् । यतः '३११४। आकेस्तच्छील-तद्धर्म-तत्साधुकारिषु ।३।२।१५४।' इति तत्राधिकियते—

४३५-ततः कर्ता वनाऽऽकम्पं ववौ वर्षा-प्रेमञ्जनः, ॥१ नभः पूरयितारद्य च समुन्नेमुः पैयो-धराः. ॥ १ ॥

तत इत्यादि ॥ ततः प्रवेशानन्तरं वर्षाप्रभञ्जनः प्रावृङ्घातो ववौ वाति सा। '११२४। वा गति-गन्धनयोः' इति । कर्ता वनाकम्पं साधु कुर्वन् । ३११५। तृन् । ११२४। न लोक-।२।३।६९।' इति पष्टीप्रतिषेधः । प्रयोधरा मेघाश्च समुन्नेमुः समुन्नताः । कीदशाः । नृमः प्रवितारः । तृन् ॥

१—'१४१। स्त्रियां प्रावृह स्त्रियां भूम्नि वर्षाः'। २—'७० । नमस्वर् वात-पवन-पव-मान-प्रभक्षनाः'। ३—१३७२ । स्त्री-स्तनाब्दी पयो-धरीः । ना० अ० ।

## ४३६—तर्पणं प्रजनिष्णूनां शैस्यानार्म-मलं पयः ॥ रोचिष्णवैः स-विस्फूर्जा मुमुचुर् भिन्न-वद् घनाः ॥२॥

तर्पणिसित्यादि—घना अमलं पयो मुसुचुः । भिन्नवत् भिन्ना इव । कीद्दशं पयः । तर्पणं शस्यानां तर्पणं तर्पयतीति '२८४१। कृत्यल्युटो बहुलम् ।३।२।-११३।' इति कर्तरि ल्युद्धः । प्रजनिष्णृनां साधु प्रादुर्भवताम् । रोचिष्णवः साधु दीष्यमानाः । सविस्फूर्जाः सवज्रनिस्वनाः । '३११६। अलंकुज्—।३।२।१३६।' इत्यादिना इष्णुच् ॥

#### ४३७—निराँकरिष्णवो भानुं दिवं वर्तिर्धंणवो ऽभितः॥ अलंकरिष्णवो भान्तस् तर्डित्वन्तरा चँरिष्णवः॥३॥

निरेत्यादि — भानुं निराकिरण्यवो निराकरणशीला घनाः पयो मुमुचुरिति योज्यम् । दिवमभितो वर्तिष्णव आकाशमभितो वर्तनस्वभावाः । पूर्वपश्चिमयो-र्वर्तनहेतुत्वात् । पर्यभिभ्यां सर्वोभयार्थे तसिः । 'अभितःपरितः-' इति द्वितीया । तडित्वन्तः सविद्युतः । अत एव भान्तो दीप्यमानाः । एवं च कृत्वा अलंकिरिष्णवोऽलङ्करणशीले। इव । दिशश्चरिष्णवः इतस्ततो गमनशीलाः । पूर्वविदिष्णुच् ॥

## ४३८—तान् विलोक्यां ऽर्सहिष्णुः सन् विललापोन्मदिष्णुं-वत् ॥ वसन् माल्यवति गैलास्त्र रामो जिंध्णुरं-भृष्णु-वत्.॥ ४॥

तानित्यादि ॥ तान् घनान्विकोक्य असिहण्णुरसहनशीको रामः माल्यवित पर्वते वसन्विकलाप । उन्मदिष्णुवत् उन्मदनशीकः उन्मत्तसहत् । पूर्वविदिष्णुच् । ग्राक्षुः ग्लानशीकः । जिष्णुर्जयशीकः । अध्ण्णुवद्गगत्म इव । शोकाभिभूत-त्वात् । '३११९। ग्ला-जि-स्थश्च ग्झुः ।३।२।१३९।' । धृष्णुरिति '३१२०। त्रसि-गृधि-।३।२।१४०।' इत्यादिना क्षुः ॥

१—'३६३। वृक्षाऽऽदीनां फलं शस्यम्'। २—'६६५। विभ्राड् भ्राजिष्णु-रोचिष्णू' इति ना० अ० । ३—'१०७५। निराकिरिष्णुः क्षिष्ठः स्वात्'। ४।५—'१०७४। उत्पतिष्णुस् तूत्व-तिता, ऽलंकिरिष्णुस् तु मण्डितः । मृष्णुर् भविष्णुर् भविता वर्तिष्णुर् वर्तनः समो ।' ६—'९०। अभ्रं मेघो वारिवाइः स्तनिवलुर् वलाहकः । धाराधरो जलभरस् तिडित्वान् वारिदोऽम्बु भृत् ।' ७—'१४४९। चरिष्णुजङ्गम-चरम्'। ८—'१०७६ । सिहिष्णुः सहनः क्षन्ता'। ९—'१०६८। सोन्मादस् तून्मदिष्णुः स्वात्'। १०—'६२१। गलान-गलास्नू, आमयावी विकृतो व्याधितोऽपद्धः'। ११—'८४२। जेता जिष्णुद्भ च जित्वरः ।' इति सर्वत्र ना० अ०।

किं तद्विलपनिस्याह—

इत्यादिना सर्वे घिनुणन्ताः॥

४३९-'श्रमी कदम्ब-संभिन्नः पवनः श्रमिनामेपि॥ क्रमि-त्वं कुरुतेऽत्यर्थं मेघ-शीकर-शीतलः.॥ ५॥

अमीत्यादि —अमी अमणशीलः । कदम्बसंभिन्नः कदम्बगन्धसंश्चिष्टः शमिनामपि शमनशीलानामपि क्रमित्वं कुरुते अत्यर्थं ग्लानिं कुरुते । '३१२१। शमित्यष्टाभ्यो घिनुण् ।३।२।१४१।'। '२७६३। नोदात्तोपदेश-।७।३।३४।' इत्या-दिना उपधावृद्धिप्रतिषेधः॥

४४०-संज्वारिणेव मनसा ध्वान्तमीयासिना मया॥

द्रोहि खंद्योत-संपिक नयनाऽमोपि दुःस्रह्म्. ॥ ६ ॥ संज्वारिणेत्यादि—मयैतत् ध्वान्तं तमो दुःसहं दुःखेन सद्यत इति । सनसा करणभूतेन । कीदरोन । संज्वारिणेव रोगशीलेनेव । आयासिना आयास-शीलेन मयेति । द्रोहि अपकारशीलम् । ध्वान्तं खद्योतसंपर्कि ज्योतिरिङ्गणसं-सर्गशीलम् । नयनामोषि चक्कुमीषणशीलम् । '३१२२। संप्रचानुरुष-।३।२।१४२।'

४४१-कुर्वन्ति परिसारिण्यो विद्युतः परिदेविनम् ॥ अभ्याघातिभिर्गमिश्राश् चातकैः परिराटिभिः.॥७॥

कुर्चेन्तीत्यादि ॥ एता विद्युतः परिदेविनं परिदेवनशीलं कुर्वेन्ति । मामि-त्यर्थात् । कीद्दर्यः । परिसारिण्यः परिसरणशीलाः । चातकैः पक्षिविशेषैः परिरा-टिमिः परिरटनशीलैः । एवंचाभ्याघातिभिः भभिहननशीलैः । दुःखोत्पादनात् । आमिश्रा युक्ता विद्युतः । पूर्ववद्विजुण् ॥

४४२—संसर्गी परिदाहींव ज्ञीतो ऽप्यांभाति ज्ञीकरः,॥ सोदुर्माक्रीडिनो ऽज्ञक्याः ज्ञिखिनैः परिवादिनः.॥८॥

संसर्गोत्यादि संसर्गी संसर्जनशीलः । शीतोऽपि शीकरो बिन्दुः । परि-दाहीव परिदहनशील इवाभाति । शिखिनश्च मयूराः सोद्धमशक्याः । आक्री-डिनो नर्तनशीलाः । परिवादिनः परिवदनशीला इव । इवशब्दश्चात्र लुसो दृष्ट्यः । पूर्ववद् विनुण् ॥

४४३-एता देवानुरोधिन्यो द्वेषिण्य इव रागिणम् ॥ पीडयन्ति जनं धाराः पतन्त्यो ऽनुपकारिणम्, ॥९॥

१—'९९। भारासंपात आसारः शीकरोऽन्तुकणाः स्मृताः'। २—'५४८। समी पतक श्रूलभी, खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः। १—'५१६। अथ सारङ्गः स्तौककश् चातकः समाः।' ४—'५५९। मयूरो बर्हिणो बहीं तीलकण्ठो भुजङ्ग-भुक्। शिखावलः शिखी केकी मेघनादा-ऽनुलास्पपि।' इति सर्वत्र ना० अ०॥

एता इत्यादि — एताः धाराः पतन्त्यो द्वेषिण्य इव द्वेषणशीला इव जनं रामिणं रामशीलम् । अनपकारिणमनपराधशीलं पीडयन्ति । दैवानुरोधिन्यः भाग्यानुरोधात् प्रवर्तनशीलाः । पूर्ववत् विजुण् । धिनुणि च 'रञ्जेरुपसंख्यानम्' इत्यनुनासिकलोपः । कृताननुनासिकनिर्देशाद्वा लोपनिपातनम् ॥

४४४-कुर्याद् योगिनमप्येष स्फूर्जा-वान् परिमोहिनम् ॥ त्यागिनं सुख-दुःखस्य परिक्षेप्यम्भसामृतुः. ॥ १० ॥

कुर्यादित्यादि—एष ऋतुरम्भसां जलानां परिश्लेपी परित्यजनशीलः। कर्मणि षष्ठी । योगिनमपि योगशीलमपि । सुखदुःखस्य त्यागिनं त्यागशीलम् । कर्मणि षष्ठी । परिमोद्धिनुं परिमोहनशीलम् । कुर्योत् । कीदशः। स्फूर्जीवान् वज्र-निर्धोषयुक्तः। पूर्ववद् धिनुण्॥

४४५ं–विकत्थी याचते प्रत्तर्म-विश्रम्भी मुहुर् जलम् ॥ पर्जन्यं चातकः पक्षी निकृन्तन्निव मानसम् ॥ ११॥

विकत्थीत्यादि — चातको मानसं निक्ननतित्रव खण्डयन्निव। प्रतं प्रदत्तम् ।'३०७८। अच उपसर्गात् तः ।७।४।४७।' जलं याचत इति प्रधानं कर्म । पर्जन्यमित्यकथितम् । विकत्थी विकत्थनशील इव पर्जन्योऽपि मद्धं जलं ददाति । इवशब्दो लुसोऽत्र द्रष्टव्यः । अविश्रम्भी अविश्वासशीलः । मानसखण्डनात् '३९२३। वो कष-लस-।३।२।१४३।' इति घिनुण् ॥

४४६-प्रलापिनो भविष्यन्ति कदा न्वेते ऽपलाषिणः'॥
प्रमाथिनो वियुक्तानां हिंसकाः पाप-दर्दुराः॥ १२॥

प्रलापिन इत्यादि — एते पापदर्दुराः पापाश्च ते दर्दुराश्चेत्याकोशाभिधानम् । कदा नु अपलापिणो भविष्यन्ति । अपलपणशीलाः व्यपगतकामा इत्यर्थः । '९५३। लष कान्तौ ।' '३१२४। अपे च लषः ।३।२।१४४।' इति विनुण् । प्रलापिनः प्रलपनशीलाः प्रमाथिनः प्रमथनशीलाः । चेतसामित्यर्थात् । '३१२५। प्रे-लप-३।२।१४५।' इत्यादिना विनुण् । अत एव वियुक्तानां मादशां हिंसकाः हिंसन-शीलाः । इत्येवं विल्लाप । '३१२६। निन्द-हिंस-।३।२।१४६।' इत्यादिना वृज् ॥

४४७–निन्दको रजनिंमन्यं दिवसं क्वेशको निशाम् ॥ प्रावृष्यंनैपीत् काकुरस्थः कथंचित् परिदेवकः ॥१३॥

निन्द्क इत्यादि काकुत्स्थो दिवसं रजनिमन्यं रजनीमात्मानं मन्यमानं घनान्धकारित्वात् । '२९९३। आत्ममाने खश् च ।३।२।८३।' । '२९४३। खिल्यनन्ययस्य १६।३।३६१' इति इस्कत्वम् । निशां च प्रावृषि कथमप्यनेपीत् नीतवान् । निन्द्कः निन्द्नशीलः । नक्तंदिनस्थेल्यर्थात् । क्षेश्चकः क्षेशनशीलः । परिदेवकः परिदेवनशीलः । आत्मन इल्पर्थात् ॥

१६६ भट्टि-काव्ये — द्वितीयेऽधिकार-काव्डे लक्षण रूपे द्वितीयो वर्गः,

#### ४४८-अथोपश्चरदे ऽपरयत् क्रौञ्चानां चेष्टनैः कुलैः॥ उत्कण्ठा-वर्धनैः शुभ्रं रेवणैर्रम्बरं ततम्.॥ १४॥

अथेत्यादि अथानन्तरमुपशरदे शरत्समीपे इति । '६७०। अव्ययीभावे शरत्मभृतिभ्यः ।५।४।३०७। इति समासान्तष्टच् । '६५८। तृतीया-सप्तम्योर्बहु- लम् ।२।४।८४।' इत्यमभावः । कौज्ञानां कुलैस्ततं व्याप्तमम्बरं ग्रुश्नं ग्रुक्तमपश्यत् दृष्टवान् । चेष्टनैः व्यापारशीलैः । रवणैः शब्दनशीलैः । अनयोश्रलनशब्दार्थ-त्वात् '३,१२८। चलनशब्द-।३।२।४४८।' इत्यादिना युच् । उत्कण्ठावर्धनैः उत्कण्ठावर्धनैः उत्कण्ठावर्धनैः अनुदासेतश्च-।३।२।४४९।' इति युच् । कौज्ज इति किन्प्रत्ययान्तत्वात् प्रज्ञादित्वादण् ॥

४४९—विलोक्य द्योतनं चन्द्रं लक्ष्मणं शोचनो ऽवदत्— ॥ 'पश्य दन्द्रमणान् हंसानंरविन्द—समुत्सुकान्.॥१५॥

विलोक्येत्यादि चन्द्रं विलोक्य द्योतनं साधु द्योतमानम् । '३१२९। अनुदात्तेतश्च-।३।२।१४९।' इति युच् । शोचनः शोचनशीलः । '३१३० । जुचङ्कम्य-।३।२।१५०।' इत्यादिना युच्। रामो लक्ष्मणमवदत् । पश्य इंसान् दन्द्रमणान् शनैर्द्रमणशीलान् । द्रमेनिलं कौटिल्य एव भवति नतु कियासमभिहार इत्युक्तम् । तदन्ताद्युच्। अतो लोपः । यस्य हलः । अरविन्द्समुत्सुकान् '६४१। प्रसित-।२।३।४४।' इति सप्तमीं विधाय 'सप्तमी' इति योगविभागात् सः ॥

४५०-कपिश् चङ्कमणो ऽद्यापि ना ऽसौ भवति गैर्धनः,॥ कुर्वन्ति कोपनं तारा मण्डना गगनस्य माम् ॥१६॥

किपिरित्यादि —नासौ किपः सुप्रीवोऽद्यापि चङ्कमणः शनैर्गमनशीलो न भवति। यतो गर्धनो ऽभिलापशीलः स्त्रीष्वित्यर्थात्। पूर्ववशुच्। ताराश्च मां कोपनं कोपनशीलं तद्विषय एव कुर्वन्ति। कीद्दश्यः। गगनस्य मण्डना भूषणाः। '३१३१। कुध-मण्डार्थेभ्यश्च।३।२।१५१।' इति युच्॥

४५१–ना ऽवैत्यांप्यायितारं किं कमलानि रविं कपिः॥ दीपितारं दिनाऽऽरम्भे निरस्त-ध्वान्त-संचयम्.॥१७॥

नावैतीत्यादि किमसौ किपः रिवं नावैति नावगच्छित । कमलान्याप्या-यितारं साधु वर्धयन्तम्। '३१२९। अनुदात्तेतश्च –।३।२।१२९।'इति प्राप्ते। '३१३२। न यः।३।२।१५२।'इति प्रतिषिद्धे तृत्वेव भवति । ततश्च '६२७। न लोक –२।२।६९।' इति षष्टीप्रतिषेधः । दिनारम्भे दीपितारं साधु दीप्यमानम् । पूर्ववद्युचि प्राप्ते

१—'१०८३। स्वणः शब्दनो, नान्दीवादी नान्दीकरः समी।' २—'१०६७। गृष्टुस् तु गर्धनः । लुब्बो ऽभिलाषुकस् तृष्णक्, समी लोलुप-लोलुमी।' ना० अ०।

'३१३३। सृदःदीप-दीक्ष-।३।२।१५३।' इति प्रतिषेधः । निरस्तध्वान्तसंचयं अप-नीतान्धकारसंहतिकं किमसौ शरस्समयं नावैतीत्यर्थः ॥

#### ४५२–अतीते वर्षुके काले, प्रमत्तः स्थायुको गृहे ॥ गामुको ध्रुवर्मध्वानं सुग्रीवो वालिना गतम् ॥ १८॥

अतीतेत्यादि—वर्षुके वर्षणशीले काले अतीतेऽपि गृहे स्थायुकः स्थिति-शीलः शरिद नागतत्वात् प्रमत्तः सन् सुग्रीवो वालिना गतं अध्वानं प्राप्तमार्गे ध्रुवमवश्यं गामुकः साधु गन्ता । '३१३४। लघ-पत-।३।२।१५४।' इत्युक्त्रं । '६२७। न लोक-।२।३।६९।' इति षष्टीप्रतिषेधः ॥

् ४५३—जैल्पाकीभिः सहा ऽऽसीनः स्त्रीभिः प्रजविना त्वया ॥ गत्वा रुक्ष्मण ! वक्तव्यो जयिना निष्ठुरं वचः ॥ १९ ॥

जल्पाकी भिरित्यादि—हे लक्ष्मण ! त्वया प्रजविना प्रकृष्टगमनशीलेन । '३१३६। प्रजोरितिः।३।२।१५६। 'जयिना अभिभवनशीलेन । '३१३७। जिन्द-क्षि—।३।२।१५७।' इत्यादिना इतिः । सुग्रीवो निष्ठुरं वचोऽभिधातन्यः । जल्पाकीभिः जल्पनशीलाभिः स्त्रीभिः सहासीनः । '३१३५। जल्प-भिक्ष—।३।२।१५५।' इति पाकन् । षित्वात् ङीष् । तन्मध्ये हि परुषमभिधीयमानः परिभवं मन्यत इति भावः ॥

# ४५४-शैले विश्रयिणं क्षिप्रमेनादरिणमेभ्यमी ॥ न्याय्यं परिभवी ब्रूहि पापर्म-व्यथिनं कपिम्.॥२०॥

शैल इत्यादि किपं क्षियं गत्वा बृहि इत्यक्षितं कर्म । न्याय्यं वच इति प्रधानं कर्म । अस्य चातिस्पष्टार्थत्वादिदं तदिति संदिष्टम् । अनादिरणमनादर-शीलं किपं कालातिक्रमणात् । आङ्पूर्वो दङ् । अत एव पापं दुराचारम् । अन्य-थिनं निर्भयशीलम् । नञ्पूर्वो न्यथिः । शैले विश्रयिणं तत्र स्थितिशीलम् । विपूर्वः श्रयतिः । त्वं चाम्यमी अभिमुखगमनशीलः । अभिपूर्वोऽमगत्यादिषु । परिभवी साधु परिभवं जनयन् । परिपूर्वो भवतिः । अत्र 'सर्वत्र '३१३७। जिद्दक्ष-।३।२।१५७।' इत्यादिना इनिः ॥

१—'१८१ । स्याज् जल्पाकस् तु वाचालो वाचाटो बहुगर्छवाक् ।' इत्यनुशासनात् त्रिषु लिङ्गेष्वयं शब्दः ।

१६८ भट्टि-काच्ये — हितीयेऽधिकार-काण्डे स्रक्षण-रूपे हितीयो वर्गः,

# ४५५-स्पृहयालुं किं स्त्रीभ्यो निद्रालुर्म-दयालु-वत् ॥ श्रेद्धालुं भ्रामरं धारुं सद्वर्मद्री वद द्वुतम्.'॥ २१॥

स्पृह्यालुमित्यादि स्वीभ्यः स्पृह्यालुं किपं साधु स्पृह्यन्तम् । स्पृहिः स्वार्थिकण्यन्तो ऽदन्तश्च । '२३११। अयामन्त-।६।४।५५।' इत्यवादेशः ।५७४। स्पृहेरीिप्सतः ।१।४।३६।' इति सम्प्रदानसंज्ञा । द्वृतं वद् ब्रूहि । अद्यालुवत् अद्यनशील इव । निद्रालुँ निद्राशीलं असत्कार्थेष्वनवधानत्वात् शयनीय एव सर्वदा स्थितत्वात् स्वीभः सह । अद्धालुं साध्वभिल्यन्तम् । किम् । आगरं अमरेः कृतम् । '१४९९। शुद्रामर-।४।३।१९९।' इत्यादिना अन् । मध्वित्य-र्थात् । '६२७। न लोक-।२।३।६९।' इति षष्टीप्रतिषेधः । '३१३८ । स्पृहि-गृहि -।३।२।१५८।' इत्यादिना आलुच् । अद्यालुत्वादेव धारुं साधु पिबन्तं आमरन्येव । सदुं साधु सीदन्तम् । क । अद्रौ ।'३१३९। दा-धेट्-सि-शद-संदो रः ।३।२।४५९।'॥

#### ४५६—समरो भङ्गर-प्रज्ञो गृहीत्वा भासुरं घनुः॥ विदुरो जित्वरः प्राप लक्ष्मणो गत्वरान् कपीन्.॥२२॥

सृमर इत्यादि — लक्ष्मणः कषीन् प्राप । कीदशः । समरः साधु गन्ता । '३१४०। स्वस्वदः क्मरच् ।३।२।६०।' मङ्गरा ये स्वयमेव भज्यन्ते । '३१४९ । भक्ष-भास ।३।२।९६१।' इति घुरच् । तान् प्रजानातीति भङ्गरप्रज्ञः '२९२० । प्रे दाज्ञः ।३।२।६।' इति कः । विदुरः साधु वेदी । '३९४२ । विदि-भिदि-च्छिदेः कुरच् ।३।२।३६२।' । जित्वरः साधु जयशीलः । '३१४३। इण्-नग्न-जि -।३।२।१६१।' इत्यादिना करप् । गृहीत्वा धनुभांसुरं भासनशीलम् । गत्वरान् गमनशीलान् कपीन् । अस्थिरपकृतीनित्यर्थः । 'गत्वरश्च' इति निपातितम् । गमेः क्ररप्यनुना-सिकलोपः ॥

# ४५७–तं जागरूँकः कार्येषु दन्दशूकैं-रिपुं कियः॥ अ–केम्प्रं मारुतिर् दीप्रं नम्नः प्रावेशयद् गुहाम्॥२३॥

तिमित्यादि—तं लक्ष्मणं किपमीकितः गुहां प्रावेशयत् । विशेहेंतुमण्ण्य-न्तात् लिक रूपम्। कार्येषु कृत्येषु जागरूकः सावधानः । '३१४५। जागरूकः ।३।२।१६५।' इति जागर्तेरूकः । दन्दश्किरिपुं हिंस्नारिम्। '३१४६। यज-जप –।३।२।१६६।' इत्यादिना दंशेर्यक्रन्तादूकः । '२६३५। लुप–सद्न।३।१।२४।'

१—'१०७८। खप्तक् शयालुर् निद्रालु निद्राल शयिती समी'। २—'श्रद्धालुः श्रद्धया युक्ते'। २—'१०७७। जागरूको जागरिता'। ४—'दन्द्रशूक्स तु पुंलिको राक्षसे च सरीस्पे ।' इति कोशान्तरम्। ५—'११२०। चलनं कृत्यनं कृत्यमं, चलं लोलं चलाच-लम्।' इति सर्वत्र ना० अ०।

हत्यादिना यङ्। दीप्रं साधु दीप्यमानम् । अकम्प्रं अकम्पनशीलं अभीरुमित्यर्थः । तम्रः साधु प्रह्वीभूतः । सर्वत्र '३१४७। नमि-कम्पि-।३।२।१६७।' इत्यदिना रः॥

४५८-कैम्राभिरावृतः स्त्रीभिरीशंसुः क्षेममात्मनः ॥ इच्छुः प्रसादं प्रणयन् सुग्रीवः प्रावदन् नृपम् ॥२४॥

कच्चासिरित्यादि —सुप्रीवः प्रावदन् नृषं लक्ष्मणम् । स्रीभिरावृतः परि-वृतः सन् प्रणमन् । ताभिः सहेत्यर्थः । कन्नाभिः कमनशीलाभिः । पूर्ववदः । आत्मनः क्षेमं कल्याणमाशंसुः प्रार्थयमानः । '३१४८। सनाशंसिभक्ष उः ।३१२। १६८।' '६२७। न लोक-।२।३।६९।' इति षष्ठीप्रतिषेधः । इच्छुः प्रसादं प्रसादः यिषणशीलः । 'अपि मे स्वामी प्रसन्नः स्वात्' इति । '३१४९। विन्दुरिच्छुः । ३।२।१६९।' इति निपातनम् ॥

४५९—'अहं स्वमक् प्रसादेन तव वन्दारुभिः सह ॥ अ-भीरुर्रवसं स्त्रीभिर् भासुराभिरिहेश्वरः ॥ २५ ॥

अहमित्यादि — अहं तव प्रसादेन इह गुहायामवसं उपितवान् स्वमक् निदालुः चिन्ताभावात् । '३१५२। खपि-तृषोनंजिङ् ।३।२।१७२।' वन्दारुभिर्व-न्दनशीलाभिः सह । '३१५३। शू-वन्द्योरारुः।३।२।१७३।'अभीरुः अभयशीलः । '३१५४। भियः कु-क्कुकनो ।३।२।१७४।'। भासुराभिः भासनशीलाभिः । ईस्परः ईशनशीलः । '३१५५। स्थेश-भास-।३।२।१७५।' इति वरच् ॥

४६० –विद्यन्-नाशं रवेर् भामं विश्वाजं शश-लाञ्छनम् ॥ राम-प्रत्तेषु भोगेषु नाहमज्ञासिषं रतः.॥ २६॥

विद्युदित्यादि -- रामप्रतेषु रामदत्तेषु भोगेषु रतः सकः । नाहमज्ञासिषं नाहं ज्ञातवान् । छुङ '२३७७। यम-रम-।७।२।७३।' इत्यादिना सगिटौ । विद्यु-न्नाशं द्योतनशीला विद्युतः तासां नाशम् । रवेभीः भासनशीला दीप्तिः । ताम् विश्वाजं साधु दीप्यमानं शशलान्छनं चन्द्रम् । प्रावृडतिक्रान्ता शरदायातेति नाज्ञासिषमिल्यशंः । सर्वत्र '३१५७। आज-भास-।३।२।१७७।' इति क्रिप् ॥

१—'१०६९। कम्रः कामियताऽमीकः कमनः कामनोऽभिकः ।' २—'१०७२। आशंसुराशंतितरि'। ३—'(४५५) स्रोकस्यं टिप्पणं प्रेक्षणीयम्।' ४—'१०७३। वन्दारुरिमवादके' इति स० मा० अ०॥

१७० भट्टि-काव्ये हितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे दितीयो वर्गः,

# ४६१-एप श्रोक-च्छिदो वीरान् प्रभो ! सम्प्रति वानरान् ॥ धरा-शैल-समुद्राणार्मन्त-गान् प्रहिणोर्म्यहम्. ॥२०॥

👫 💢 इति ताच्छीलिकाः समाप्ताः ।

एष इत्यादि—हे प्रभो! एषोऽहं सम्प्रति वानरान् प्रहिणोमि प्रस्थाप-यामि । कीदशान् । शोकच्छिदः शोकापनोदनशीलान् । अन्येभ्योऽपि दश्यत इति किए । वीरान् श्रूरान् । धराशैलसमुद्राणां अन्तं गच्छन्ति ये तानन्तगान् । '२९६५। अन्तात्मन्त—।३।२।४८।' इति डः । धरा पृथ्वी । धरासमुद्रशैलाना-मिति पाठान्तरम् । अत्र 'बहुष्वनियमः' इति पूर्वनिपातः । यथा वीणाशङ्खदुन्दु-भयः ॥ इति ताच्छीलिककृतः ॥

#### अथ निरधिकारकृत्-

इतो निरोपाधिकाराभावात् निर्विशेषकृतो दर्शयन्नाह—

४६२–राघवस्य ततः कार्यं कारुर् वानर-पुङ्गवः ॥ <sup>। सर्व</sup>-वानर-सेनानामौश्वागमनमौदिशत्. ॥ २८ ॥

राघवस्यत्यादि—ततोऽभिधानानन्तरं वानरपुङ्गवः सुग्रीवः सर्ववानरसेना-नामाञ्ज शीव्रमागमनमादिशत् आदिष्टवान् । पुमांश्चासौ गौश्चेति । '७२९। गोर-तिद्धतल्लिके ।५।४।९२।' इति समासान्तष्टच् । न्युत्पत्तिमात्रमेतत् । पुङ्गवशब्दस्तु प्रधानमाचष्टे।कारुःकरोतीति '३१६९। उणादयो बहुलम् ।३।३।१। इत्यौणादिकः। 'कृ-वा-पा-जि–' इत्यादिना उण् । एवमाञ्ज । कस्य कर्तेत्याह । राववस्य कार्यम् ॥

४६३-'वयमंद्यैव गच्छामो रामं द्रष्टुं त्वराऽन्विताः॥ कारका मित्र-कार्याणि सीता-लाभाय', सो ऽन्नवीत्.॥

वयमित्यादि — आगमनमादिश्य सुग्रीवोऽत्रवीत् उक्तवान् । वयमधैव गच्छाम इति । रामं द्रष्टुं रामं द्रक्ष्याम इति । त्वरान्विताः त्वरिता इत्यर्थः । कीदशा वयम् । सीतालाभाय सीतां प्राप्त्याम इति । कारका मित्रकार्याणि राव-णवधादेः कार्यस्य कर्तारो भविष्याम इति । गच्छाम इति क्रिया । तत्यां क्रियायां क्रियार्थायामुपपदे तुमुन् ण्वुलो भविष्यति काले स्वाताम् । मित्रकार्या-णीति । '६२८। अकेनोभविष्यदाधमण्ययोः ।२।३।७०।' इति पष्ठीप्रतिषेधे द्विती-यैव स्वात् । सीतालाभायेति '३१८०। भाववचनाच ।३।३।१९।' इति क्रियायां क्रियार्थायामुपपदे भविष्यति घन् । '५८२। तुमर्थाच भाववचनात् ।२।३।१५।' इति चतुर्थी ॥

४६४-ततः कपीनां संघाता हर्षाद् राघव-भूतये।।
पूरयन्तः समाजग्मुर् भय-दाया दिशो दश. ॥ ३०॥

तत इत्यादि—तत आदेशादनन्तरं कपीनां संघाताः समाजग्मुः । हर्षात् हर्षेण । आदेशादानमेव हर्षहेतुः । राघवभूतये कापि नाम राघवस्य संपत्स्या-दिति समाजग्मुरित्यस्यां कियायां क्रियार्थायामुपपदे '३१८०। भाववचनाच ।३।३।११।' इति भविष्यति क्तिन् । चतुर्थी च पूर्ववत् । प्रयतो व्यामुवन्तः । दश दिशः । भयदायाः भयं दास्याम इत्यस्यां क्रियायामुपपदे '३१८१। अण् कर्मणि च ।३।३।१२।' इत्यण् । आतो युक् ॥

## ४६५-सुग्रीवाऽन्तिकमांसेदुः सादयिष्याम इत्येरिम् ॥ करिष्यन्त इवाऽकस्माद् भुवनं निर्-दशाननम्. ३१

सुत्री वेत्यादि → और शत्रुं साद्यिष्यामी व्यापाद्यिष्याम इति सुन्नीवा-नितकमासेदुः आगताः । '२१९३। छद् शेषे च ।३।३।१३।' इति चकारात् क्रिया-शायामुपपदे भविष्यति छद् । आसेदुरिति क्रिया क्रियार्था । अकस्माद्तिकितं भुवनन्नयं निर्देशाननं रावणरहितं करिष्यन्त इव तथाविधमहासंरम्भदर्शनादुष्ये-क्ष्यते । '२१९३। छद् शेषे च ।३।३।१३।' इति छद् । अत्र क्रियायाः क्रियार्थाया अन्यः शुद्धो भविष्यत्कालः शेषः ॥

# ४६६-कर्ता ऽस्मि कार्यमीयातैरेभिरित्यवगम्य सः ॥ काकुत्स्थ-पादप-च्छायां शीत-स्पर्शमुपागमत्.॥३२॥

कर्तासीत्यादि — एभिरायातैर्वानरेः कार्यं सीतान्वेषणादि कर्तासि करि-ध्यामीति अवगम्य । अनद्यतने भविष्यति छुट् । सुग्रीवः काकुस्ख्यपादपच्छाया-सुपागमत् । पद्यन्त इति पादाः । '३१८२। पद-रुज-।३।३।१६।' इति कर्तरि घञ् । तत्र भविष्यतीति निवृत्तम् । पादैः पिबतीति पादपो वृक्षः । '२९१५। आतो-ऽनुपसर्गे कः ।३।२।३।' । काकुत्स्थः पादप इवं समाश्रयणीयत्वात् । तस्य छायाँ श्रीतस्पर्शाम् अनुद्वेजनकरीम् । स्पृत्यत इति स्पर्शस्तनमात्र उच्यते । '३१८८। अकर्तरि च-।३।३।१९।' इति घञ् । नतु '३१८२। पद-रुज-।३।३।१६।' इत्यादिना । तत्र हि 'स्पृश्च उपताप इति वक्तन्यम्' इत्युक्तं, स्पृश्चतीति स्पर्श उपतापः ॥

# ४६७—कार्यं सार-निशं दृष्टा वानराणां समागमम् ॥ अवैन् नाद्यं दशाऽऽस्यस्य निर्वृत्तमिव राघवः.॥३३॥

#### इ्ति निरधिकारकृत्॥

कार्यमित्यादि - राघवो वानराणां समागमं दृष्ट्वा कार्यं सारनिभं सीताला-भतुल्यम् । सरति कालान्तरे तिष्ठतीति कर्तरि कारके '३१८३। सस्थिरे ।३।३।१७।' इति घत्र । दृशास्त्रस्य राषणस्य नाशं विनाशं निर्वृत्तमिव निष्पन्नमिव अवैत् ज्ञात-वान् । अवपूर्वादिणो लङ्कि रूपम् ॥ १७२ भट्टि-काव्ये —दितीयेऽभिकार-काण्डे छक्षण-रूपे दितीयो वर्गान,

अतः परं भावेऽकतेरि च कारक इत्यधिकृत्य कृदुच्यते ....

४६८-ततः कपि-समाहारमेऽकनिश्चायमागतम् ॥ जपौध्यायऽइवाऽऽयामं सुग्रीवोऽध्यापिपद् दिशाम्३४

तत इत्यादि—ततः कपिसमागमानन्तरं सुग्रीवः कपिसमाहारं कपिसमूहं दिशामायाममध्यापिपत् बोधितवान् । अमुका अमुका दिक् इंदशीति ।
'५४०। गतिबुद्धि—।१।४।५२।' इत्यादिना समाहारस्य कर्मसंज्ञा । आयामपरिज्ञानं चास्य वाळिभयादृरपरिभ्रमणात् । एकनिश्चयमागतं एकराशितां ग्रासं आयाममित्यर्थः । निश्चायमिति '३१९०। परिमाणाख्यायाम्—।३।३।२०।' इति चज् ।
पश्चादेवशब्देन '७२६। पूर्वकाळेक—।२।१।४९।' इति सः । क ईव । उपाध्याय
इवेति । उपेत्याधीयते असादिति '३१९१। इङ्ग्र ।३।३।२१।' इति चज् ॥

४६९-स-जलाऽम्भो-द-संरावं हतु-मन्तं सहाऽङ्गदम् ॥ जाम्बवं नील-सहितं चारु-सम्द्रावमेत्रवीत्-॥ ३५॥

सजलेत्यादि सुमीवो हनुमन्तमब्रवीत् । सजलाम्भोदसंशवं सजलमेघ-स्वेव संराघो यस्य हनुमतः । '३१९२। उपसमें हवः ।३।३।२२।' इति घर्ष् । सहाक्षदं अज्ञदसहितम् । तथा जाम्बवं ऋक्षाधिपति नीलसहितमब्रवीत् । जाम्बवशब्दोऽकारान्तो द्रष्टयः । चारुसन्द्रावं चारुगतिम् । '३१९४। समि युद्वदुवः ।३।३।२३।' इति घण् ॥

#### ् ् कुलकम् ३६-४०--

४७०-'यात यूर्य यम-श्रायं दिशं नायेन दक्षिणाम् ॥ विक्षावम् तोय-विश्रावं तर्जयन्तो महोद्येः॥ ३६॥

यातेत्यादि —यूयं यात गच्छत । यमश्रायं यमस्थानम् । श्रयत्येनमिति '३१९५। श्रि-णी-भुनीऽनुपसर्गे ।३।३।२४।' इति घन् कर्मणि । क्राम् । दक्षिणां दिशम् । सामान्याभिधानाद्विशेषाभिधानम् । नायैन नीत्या सामादिना । नीय-तेऽनेनित पूर्ववत्करणे घन् । महोदधेस्तोयविश्रावं त्रोयध्वनि तर्जयन्तो न्यकु-वाणाः। कैः । विक्षावैः स्वैः शब्दैः। उभयत्रापि '३१९६। वो श्रुश्चवः।३।३।२५।' इति कर्मणि घन् ॥

<sup>े</sup> १—'७१२। उपाध्यायोऽध्यापकः'। २—'१९५। जन्दे निनाद-निनद-ध्वनिध्वान-रवः स्वनाः। १९६। खान-निर्धोप-निर्काद-नाद-निस्वान-निःखनाः। अरवाऽऽराव-संराव-विरावाः।' १—'८७६। प्रद्रावोद्राव-संदावा विद्रवोद्रवः।' ४—'११७०। उन्नाय उन्नये, श्रायः श्रयणे, जयने जयः।' ५—'११९५। निगारोद्रारविक्षाबोद् याहास् तु गरणादिषु ।' इति स॰ ना० अ०॥

४७१- उन्नीयानेधिगच्छन्तेः प्रद्रावैर् वसुधा-मृताम् ॥ वनाऽभिलावानै कुर्वन्तः स्वेच्छया चारु-विक्रमाः ३७

उन्नायानित्यादि — वसुधासृतां पर्वतानां उन्नायानुचयानुचत्वान्यधिग-च्छन्तः जानन्तः। '३१९७। अवोदोनियः।३।३।२६।' इति भावे घज् । कैः। प्रद्रावैः प्रकृष्टगतिभिः। '३१९८। प्रे द्व-स्तु-स्तुवः।३।३।२७।' इति घज् । चनाभिलावान् वनविध्वंसान् । '३१९९। निरम्योः पू-त्वोः।३।३।२८।' इति भावे घज्। स्त्रेच्छया कुर्वन्तः। चारुविक्रमाः असाधारणपराक्रमाः। यात यूयमिति संबन्धः॥

४७२–सदोहाँर-सुगन्धीनां फलानामेलमोशिताः॥ े उत्कारेषु च धान्यानामेनभीष्ट-परिग्रहाः॥ ३८॥

सदेस्यादि—सदा सर्वदा उद्गारे भक्षणानन्तरं श्वसनपूर्वके शब्दोसारणे यानि सुगन्धीनि तेषामळं पर्याक्षमाशिताः। '१५९५। 'गृ शब्दे' इस्यसादुत्पूर्वात् '३२००। उच्योर्धः।३।३।२९।' इति धन् । आङ्पूर्वादओतेः। '३०५३। आदिकर्मणि कः कर्तरि च।३।४।७१।' इति कर्तरि कः। कृष्पयोगे कर्मणि षष्ठी न लोकेति निषद्धाऽतः शेषे षष्ठी। उत्कारेषु च राशिषु धान्यानाम्। '१५०३। विश्लेपे' इस्यसादुत्पूर्वात् '३०२१। कृ धान्ये ।३।३।३०।' इति कर्मणि धन् । अन्तीष्टपरिग्रहाः अन्तिलाषुका इस्यथेः॥

४७३—संस्ताविमव शुण्वन्तश् छन्दोगानां महा्ध्वरे ॥ शिर्ञ्जितं मधु-छेहानां पुष्प-प्रस्तार-शायिनाम्॥३९॥

संस्ताविमत्यादि मधुलेहानां भ्रमराणां पुष्पप्रस्तारशायिनाम् । '३२०३ प्रेस्तोऽयज्ञे ।३।३।३२।' इति घन् । शिक्षितं म्रण्वन्तः यूयं यात । छन्दोगानां महाध्वरे संस्ताविमव सम्भूय स्तवनिमव पाठध्वनिविशेषमिव वा । '३२०२। यज्ञे सिम स्तुवः ।३।३।३११ इति घन् ॥

४७४—आलोचयन्तो विस्तारमम्भसां दक्षिणोदधेः॥ स्वादयन्तः फल-रसं मुष्टि-संग्राह-पीडितम्.॥४०॥

१—(४७०) श्रोकस्थं टीकनमनलोक्यम् । २—(४६९) श्रोकस्थं टिप्पणमालोचनीः सम् । ३—'११८२ ल्वोडिमिलावो लवने निष्पावः पवने पवः' । ४—(४७०) श्रोकस्थं टीकनं प्रदेशम् । ५—'११९४। उत्कारस्य च निकारस्य च हो धान्योत्सेपः पार्थको' । ६—'१९७। अथ मर्नरः । स्वनिते वस्त्र-पर्णानां सूषणानां त शिक्षितम्' इति सर्वत्र ना० अ०॥

आलीचयन्त इत्यादि दक्षिणोदधरमसां विस्तारं विस्तीर्णताम् । विपूर्वात् स्तृणातेः '३२०४। प्रथने वावशब्दे ।३।३।३३।' इति घन् । आलोचयन्तो निरूपयन्तः । इयानस्य विस्तार इति । फलरसमास्वादयन्तः । मुष्टिसंग्राहपीडितम् । मुष्टेः संग्राहेण हस्तेन पीडितम् । यहेः '३२०८। सिम मुष्टो ।३।३।३६।' घन् । भावे मुष्टिविषये न्युत्पादितत्वात् । मुष्टिग्रहणमभिव्यक्तयर्थे ज्ञातन्यम् ॥

४७५-न्याय्यं यद् यत्र, तत् कार्यं पर्यायेणां ऽविरोधिभिः,॥ निशोपेशायः कर्तव्यः फलोचायश् च संहतैः॥४१॥

न्याय्य मित्यादि यदत्र न्यायादनपेतं तत्कार्यमितरोधिभिर्युष्माभिः । '३२०९। परिन्योनीणोः –।३।३।३०।' इति घन् । पदार्थानामनपुचारेणत्यर्थः । '३२०। ११ व्युपयोः शेतेः पर्याये ।३।३।३८।' इति घन् । पर्यायेण परिपाठ्या । '३२००। परावतुपात्यय इणः ।३।३।३९।' इति भावे घन् । अनुपात्ययः पर्यायः ।' निशो-पशायः कर्तव्यः । युष्माभिर्निशायामुपशायः पर्यायशयनं कर्तव्यम् । '३२१। व्युपयोः शेतेः पर्याये ।३।३।३८।' इति घन् । फलोचायश्च संहतैः युष्माभिः कर्तव्यः (३२१२। हस्तादाने –।३।३।४०।'इति घन् । इस्तादानं चादेयस्य प्रत्यासत्तिः ।

४७६–सीता रक्षो-निकायेषु स्तोक-कायैश् छलेन च ॥ मृग्या शत्रु-निकायानां व्यावहासीर्मनाश्रितैः ॥ ४२ ॥

सीतेत्यादि छलेन युष्माभिः सीता मृग्या । रक्षोनिकायेषु निवासेषु । निवासन्त्यसिन्निति अधिकरणे '३२१३। निवास-चिति ।३।३।४१।' इत्यादिना घन् । आदेश्च ककारः । स्तोककायेर्युष्माभिः । चिन्वन्त्यसाच्छुभमिति कायः । शरीरे घन् । शत्रुनिकायानां अरिसमूहानाम् । निचीयत इति निकायः । '३२१४। संघे चानौत्तराधर्ये ।३।३।४२।' इति कर्मणि घन् । आदेश्च ककारः । तेषां संबन्धिनीं व्यावहासीं परस्परहसनम् । अनाश्चितेः । व्यवपूर्वाद्धसः कर्मव्यतीहारे '३२१६। णचः खियाम् । ए।४।१४।' इति खीलिङ्गे मावे णचं विधाय णचः खियामन् । '३२१७। न कर्मव्यतिहारे ।७।३।२६।' इति चृद्धिपतिषेधः ॥

४७७-सांराविणं न कर्तव्यं, यावन् नांऽऽयाति दर्शनम्,॥ संदृष्टायां तु वैदेह्यां नियाहो वोंऽर्थवानंरेः.॥ ४३॥

सांराविणमित्यादि सांराविणमित्यास्या भाषणं न कर्तव्यं युष्माभिः यावन्नायाति दर्शनं सीतेलर्थात् । संपूर्वाद्वीतेः '३२१८। अभिविधी भाव इनुण् ।३।३।४४।' तदन्तादणिनुण इल्पण् । तस्मिन् '१२४५। इनण्यनपत्ये ।६।४।१६४।' इति प्रकृतिभावः । यस्मात्संदृष्टायां चैतस्यां वैदेद्यां अरेनियाहः आक्रोशोऽभिभ-वलक्षणः वो युष्माकमर्थवान् । '३२२०। आक्रोशेऽवन्योग्रहः ।३।३।४५।' इति भावे घन् ॥

१—'११९०। उपशायो विशायश्च च पर्याय-शयनार्थकौ' इति ना० अ०॥

# ४७८-प्रयाहैरिव पात्राणार्मन्वेष्या मैथिली कृतैः॥ जातव्या चेङ्गितैर्धम्येर्ध्यायन्ती राघवाऽऽगमम्.॥

प्रज्ञाहैरित्यादि —पात्राणां भिक्षाभाजनानां प्रग्राहैरिव कृतैरन्वेष्या मैथिली । भिक्षुकवेषैरिव युष्माभिरित्यर्थः। यहेः '३२२१। ये लिप्सायाम् ।३।३।४६।' इति भावे घत्र् । कर्मणि षष्टी । इङ्गितैर्धस्यैः चेष्टितैः कुलङ्गनोचितैः ज्ञातन्या सा ध्यायन्ती रामागमम्। कुलङ्गना हि प्रोषितभर्तृका सर्वदा भर्तुरागमनं ध्यायिति ॥ '

४७९--''वेदि-वत् स-परियाहा यज्ञियेः संस्कृता द्विजैः॥ इक्यामास-तमार्दह्नः प्रार्ग-निन्दित-वेश-भृत्॥४५॥

वेदिचिद्यादि—यथा यज्ञियेर्थज्ञकमीहेंद्विजैः ब्राह्मणैः । वेदिः यज्ञस्थली । सपरिग्राहा परिगृहीता यथा संस्कृता तथा साऽपि अतिपवित्रत्वात्। ग्रहेः '३२२२। परौ यज्ञे ।३।३।४७।' इति यज्ञविषये घन् । मासतमादह्वः प्राग्दरया दर्शनाहीं । मासस्य पूर्णं यदहः । '१८५७। निस्यं शतादिमास—१५१९७।' इस्यादिनां तम्डागमः । अस्यादेव निपातनात् मासस्यासंख्यावाचित्वे डद । मासतमेऽह्मीति हेतुं दर्शयन्नाह । तस्याः पूतत्वाचह्नद्विनिद्तवेशभृत् मैथिली मङ्गलमात्राभरणाः दर्शनाही । तां द्रष्टुं भवतां न चिरकालो भवतीति मासाविधना प्रेषिताः ॥

४८०-नीवार-फल-मूलाऽशार्नृषीर्नप्यंतिशेरते ॥ यस्या गुणा निरुद्वावास् तां द्वतं यात, पश्यतः ॥४६॥

नीवारेत्यादि यसा गुणा ब्रह्मचर्यादयः ऋषीनप्यतिशेरते न्यकुर्वते तां द्रुतं यात पश्यत । तत्र नीवारः अकृष्टपच्यधान्यम् । '३२२३। नौ वृ धान्ये ।३।३।४८।' इति घन् । '१०४३। उपसर्गस्य घन् ।६।३।१२२।' इति दीर्घत्वम् । फलं मोचादि । मूलं बाल्कादि । एतान्यश्नन्ति ये ऋषयः । कीदशा गुणाः । निरुद्वावाः स्थिराः । '३२३४। उदि श्रयति ।३।३।४९।' इति घन् ॥

४८१–उच्छाय-वान् घनाऽऽरावो वानरं जलदाऽरवम् ॥ व्याऽऽष्ठावं हनू-मन्तं रामः प्रोचे गजाऽऽष्ठवः॥४७॥

उच्छ्रायवानित्यादि—रामो हन्मन्तं प्रोचे । कीदशः । उच्छायवानुत्रति-युक्तः । पूर्ववद् घञ् । घनस्येवारावो यस्य । '३२२५। विभाषाऽङि रुष्ठवोः ।३।३।५०।' इति भावे घञ् । गजाष्ठवः गजगमनः । पक्षे पूर्ववदप् । कीदशम् । दूराष्ठावं दूरादाष्ठाव उद्गमनं यस्य । पूर्ववत् घञ् ॥

१—'७२३ । वेदिः परिष्कृता भूमिः, समे स्थण्डिल-चत्वरे।' २—'(३५५) स्रोक्स्यं टिप्पणं प्रेक्षणीयम्'। ३—'९१० । तुण-धान्यानि नीवासः।' इति ना० अ० । ४—'(४६९) स्रोकस्यं टीकनमवलोकनीयम्'।

१७५ अट्टि-काव्ये — द्वितीये अधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे द्वितीयो वर्गः,

४८२—'अवैद्याहे यथा वृष्टिं प्रार्थयन्ते कृषीवलाः, ॥ प्रार्थयध्वं तथा सीतां, यात सुग्रीव-शासनम् ॥ ४८॥

अवग्राह इत्यादि—अवग्राहो वर्षप्रतिबन्धः । '३२२६। अवे ग्रहः-।३।३।५९।' इति पक्षे अप् । यथा अवग्राहे कृषीवला वृष्टिं प्रार्थयन्ते तथा सीतां यूयं प्रार्थयध्वम् । तस्या दुर्लभत्वादस्यन्ताद्रश्णीयत्वाच । यात सुग्रीवन् श्रासनात् ॥

४८३-वणिक् प्रयोह-वान् यद्वत् काले चरति सिद्धये, ॥ देशा॒ऽपेक्षास् तथा यूयं यात्ता ऽऽदायाृंऽङ्कृलीयकम्.'

विणिगित्यादि — तुला प्रगृह्यते येन सूत्रेण स प्रमाहः । '३२३७। प्रे विणि-जाम् ।३।३।५२।' इति करणे वज् । स तुलासंबन्धी विद्यते यस विणिजः । संसर्गे मतुष् । यथा तुलाप्रमाहवान् तदुपलक्षितो विणक् काले उचिते क्रय-सिद्धये चरति, तथा यूयं अङ्गुलीयकं तुलासूत्रस्थानीयं विद्वमादाय देशापेक्षाः तत्तदेशस्थितास्तत्र हि चिद्वेन रामदूता इति लक्ष्यन्ते ॥

४८४-अभिज्ञानं गृहीत्वा ते समुत्येतुर् नभस्-तलम् ॥ वाजिनः स्यन्दने भानोर् विमुक्त-प्रग्रहा इव.॥ ५०॥

अभिज्ञानमित्यादि—ते वानरा नभस्तलमुत्पेतुः । वाजिन इव विमुक्तप्र-म्रहाः । विमुक्तः प्रमहो नियमरज्जुर्येषामिति । '३२२८। रहमौ च ।३।३।५३।१ इति विभाषाम्रहणमनुवर्तते । घजभावपक्षे '३२३२। म्रह-वृ-इ-निश्चि-गमश्च ।३।३।५८।' इत्यप् । स्यन्दने रथे भानोरादिसस्य । किं कृत्वा । अभिज्ञानं गृहीस्वा चिह्नमङ्कुलीयकमादाय ॥

४८५-उदक् शतविलं कोट्या, सुषेणं पश्चिमां तथा ॥ दिशं प्रास्थापयद् राजा वानराणां कृत-त्वरः ॥ ५१॥

उद्गित्यादि — वानराणां राजा सुग्रीवः शतवर्छि नाम वानरं वानराणां कोव्या सह उदगुदीचीं दिशं प्रास्थापयत् । तिष्ठतेण्यंन्तस्य छि रूपम् । उदी-चीशब्दात् प्रथमान्तादिशि वर्तमानादस्तातिः । तस्याञ्चतेर्छुक् । छुक् तिस्तिलुक् कीति स्वीप्रस्ययस्य छुक् । तस्मिश्चिष्ट्वते भसंज्ञाभावादीत्वमपि निवर्तते । तसि-छादिसाद्धित प्रधाचपर्यन्त इस्यव्ययत्वे द्वितीयालुक् । तथैव सुषेणं वानरं पश्चिमां दिशं प्रास्थापयत् । कृतत्वरः त्वरितः ॥

१- '९५। वृष्टिर् वर्षे तदिवाते ऽवझाहाऽवग्रही समी । र- '१४४५। तुका सूके ऽश्वादिरश्मी प्रम्राहः प्रमहोऽपि च । १ १- (४८१) श्लोकसंटीकनं प्रेश्यम् इति ना व अव ।

## ४८६-प्राची तावद्भिर-व्यग्रः कपिभिर् विनतो ययौ ॥ अ-प्रमाहेरिवांऽऽदित्यो वाजिभिर्-दूर-पातिभिः. ५२

प्राचीसित्यादि-कपिभिस्तावद्गिरित्येककोटिसंघातैः सह विनतः प्रणतः। सुग्रीत इत्यर्थात्। अव्ययः अनाकुलः। प्राचीं पूर्वा दिशं ययौ । यथा आदित्यो वाजिभिरप्रग्राहै: मुक्तवन्थतै: करणभूतै: । '३२२८। रहमी च ।३।३।५३।' इति घञ् । दुरपातिभिः दुरयायिभिः॥

४८७-**चयुर् विन्ध्यं द्यरन्-मेघैः प्रावारैः** प्रवरैरिव ॥ १८८ प्रच्छन्नं मारुति-प्रष्ठाः सीतां द्रष्टुं प्रवङ्गमाः ॥ ५३ ॥

ययुरित्यादि - मारुतिप्रष्टाः हनूमद्रयेसराः सीतां द्रष्टं विन्ध्यपर्वतं ययुः । शरमोदैः प्रावारेरिव प्रच्छन्नम् '३२२९। वृणोतेराच्छादने ।३।३।५४।' इति घन् । प्रवरै: श्रेष्टै: । अनाच्छादने महेत्यादिना अप ॥

४८८-परिभावं मृगेन्द्राणां कुर्वन्तो नगे-मूर्धसु ॥

विन्ध्ये तिग्मांशु-मार्गस्य चेरुः परिभवोपमे. ॥ ५४ ॥

परीत्यादि मृगेन्द्राणां सिंहानां परिभावमभिभवं कुर्वन्तः । विनध्ये चेरः भ्रान्ताः। '३२३०। परी भुवोऽवज्ञाने ।३।३।५५।' इति घन् । कीद्दर्शे [ तिग्मांग्रु-मार्गस्य ] परिभवोपमे । आदित्यमार्गस्य परिभवनम् । अत्युचत्वात् । घलभाव-पक्षे अप ॥

४८९-भ्रेमुः शिलोचयांस् तुङ्गानुत्तेरुरंतरान् नदान् ॥ आशंसवो छवं शत्रोः सीतायाश् च विनिश्चयम् ५५

भ्रेम्रित्यादि - उत्पूर्वाचिनोतेः '३२३१। इतच् ।३।३।५६।' इसच् । शिला-भिरुवयो येषां तान् शिलोचयान् । श्रेमुः श्रमणिकयाया व्याप्यत्वात् सकर्मः कता । नदान् अतरान् तरितुमशक्यान् उत्तेरः उत्तीर्णवन्तः । शत्रोर्छवसुच्छेद-नम् । सीतायाश्च विनिश्चयं विनिर्णयम् । आशंसवः आशंसनशीलाः । '३१४८। सनाशंसभिक्ष उः ।३।२।१६८।' तरखवी '३२३२। ऋदोरप् ।३।३।५७।' इति अपूत्रसयान्तो विनिश्चयमिति प्रहे त्यप् ॥

> ४९०-आदरेण गमं चकुर् विषमेष्वेष्यं-सङ्घसाः ॥ व्यामुबन्तो दिशो ऽन्यादान् कुर्वन्तः स-व्यधान् हरीन्. ॥ ५६ ॥

१—'६८१ । दी प्रावारोत्तरासङ्गी समी बृहतिका तथा।' २—'१३२४। शैळचूक्षी नगावगौ।' इति ना० अ०।

आदरेणेत्यादि —विषमेष्विप प्रदेशेषु गमं गमनं चकुः। आदरेणानवज्ञया। ग्रहे खप्। असङ्घसाः त्यक्ताहाराः। '३२३५। उपसर्गेऽदः ।३।३।५९।' इत्यपि '३२३६। घणपोश्च ।२।३।३८।' इति अदेर्घस्ळादेशः। हरीन् सिंहान्। सन्यधान् सप्रहारान्। '३२३७। न्यध—जपोः-।३।३।६१।' इत्यप्। सप्रहारत्वादन्यादान् परित्यक्ताहारान् कुर्वन्तः। '३२३७। नौ ण च ।३।३।६०।' इति निपूर्वाददोऽण् प्रत्ययः। तस्मिन्नदेने घस्ळादेशः। चकारादिप तत्र निघसः। दिशो ब्यामुवन्तः सर्वन्यापिनः॥

४९१–संचेरः स-हसाः केचिद्रं,-स्वनाः केचिद्रांटिषुः ॥ 💸 🖅 संयाम-वन्तो यति-वन्, निर्गदानंपरे ऽमुचन् ॥५७॥

संचेरित्यादि सहसाः सिसताः । अस्वनास्त्र्णीकाः । '३२३९। स्वन-हसोर्वा ।३।३।६२।' इत्यप् । यतिवत् संयामवन्तः नियमवन्तः '३२४०। यमः समुप-नि-विषु च ।३।३।६३।' इति वज् । आटिषुः अटितवन्तः । अटेर्लुङि रूपम् । अपरे निगदान्वचनान्यमुचन् । '३२४१। नौ गद—।३।३।६४।' इत्यादिना विकल्पेनापो विधानात् वज् ॥

४९२-अथ क्रमार्द-निःकाणा नराः क्षीण-पणाँ इव ॥ 🦠 अ-मदाः सेदुरेकस्मिन् निर्तम्बे निख्छा गिरेः ॥५८॥

अथित्यादि — अथ परिश्रमणादनन्तरं क्रमेन परिश्रमेण अमदाः गतहर्षाः । '३२४४। मदो ऽनुपसर्गे ।३।३।६७।' इत्यप् । अत एव निःकाणाः निरुश्चद्धाः '३२४२। कणो वीणायां च ।३।३।६५।' इत्यपो विकल्पेन घञ् । वीणादिविषयमेन तत् । कणोर्निप्वांदनुपसर्गाद्वीणादिविषयाच विकल्पेनाप्प्रत्यय इत्युक्तम् । एक-स्मिन् गिरेनितम्बे सेदुः निषण्णाः । निखिलाः समस्ता वानराः क्षीणपणा इव अर्थरहिता नरा इव । पण्यन्त इति पणाः । व्यवहाराय क्रते पणे व्यवस्थाप्यन्ते । '३२४३। निलं पणः परिमाणे ।३।३।६६।' इत्यंप् ॥

४९३-ततः स-संमदास् तत्र निरैक्षन्त पतत्रिणः॥ गुहा-द्वारेण निर्यातः संमजेन पशूनिव.॥ ५९॥

तत इत्यादि—ततो विश्रामानन्तरं ते तत्र तस्मिन् पर्वते पतत्रिणः पक्षिणो निरेक्षन्त ईक्षितवन्तः । ईक्षेर्ङ्क रूपम् । कीदशान् । गुहाद्वारेण निर्यातः निर्ग-

१—'११७०। निगादो निगदे, मादो मद, उद्देग उद्धमः।' १—'१९७। निकाणो निकणः काणः कणः कणनमित्राणे। १९८ नीणायाः कणिते प्रादेः प्रकाणः प्रकणादयः।' ३—'१९५३। पणो चूताऽऽदिषूत्सष्टे भृतौ मूल्ये धनेऽपि च।'। ४—'१४४। कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्रेः स्तुः प्रस्यः सानुरस्त्रियाम्।' ५—'५६२। पश्चनां समजोऽन्येषां समाजोऽथ सथार्मणाम्। इति सर्वत्र ना० अ०॥

च्छतः । निष्पूर्वाद्यातेः शत्रन्तस्य शसि रूपम् । सर्समदाः सहर्षाः । '३२४५/ प्रमद-संमदौ-।३।३।६८।<sup>१</sup> इति निपातितम् । समजेन वृन्देन पश्चनिव निर्यातः '३२४६। समुदोरजः पञ्जुषु ।३।३।६९।' इत्यप् ॥

# ४९४-वीनार्मुपर्सरं दृष्ट्वा ते ऽन्योन्यो॒पहवा गुहाम् ॥ प्राविशन्नोहेव-प्रज्ञा आहावैमुपिलप्सवः. ॥ ६० ॥

वीनामित्यादि —वीनां पश्चिणामुपसरं नैरन्तर्येण निर्गमनं दृष्ट्या । उपसर इव उपसरः नैरन्तर्यमात्रेगोपलक्षितत्वात् । उपसरो हि स्त्रीगवीषु पुङ्गवानाम-भिगमनमुच्यते स च नैरन्तर्येण भवति । '३२४८। प्रजने सर्तेः ।३।३।७१। इत्यप् । ते वानरा अन्योन्योपहवाः परस्परमाह्वानं येषां आगच्छतागच्छत प्रविश्वत इति । '२५६८। ह्वः संप्रसारणम् ।६।१।३२।' इत्यप् संप्रसारणं च । गुहां प्रावि-शन् प्रक्षिष्टवन्तः । आहवप्रज्ञाः युद्धप्रज्ञाः । आहूयते युद्धाय स्पर्धतेऽत्र । '३२<sup>2</sup> ५०। आङि युद्धे ।३।३।७३।' इत्यप् संप्रसारणं च । आहावसुपलिप्सवः उद्का-धारसुपलब्धुमिच्छवः। '३२५१। निपानमाहावः।३।३।७४।' इति घनि संप्रसारणं निपास्यते वृद्धिरस्त्येव । अप्प्रस्यये त्ववृद्धिः ॥

#### ४९५-कुर्वन्तो हवर्माप्तानां पिपासा-वध-काङ्क्षिणः ॥ द्वारं तमो-घर्नं-प्रख्यं गुहायाः प्राविश्चन् द्वतम्. ॥६१॥

कुर्वन्त इत्यादि - गुहां प्रविश्य तस्याः द्वारमपरं प्राविशन् । आक्षानां स्नि-उधानां हवमाह्वानं कुर्वन्तः । '३२५२। भावेऽनुपसर्गस्य ।३।३।७५।' इत्यप् संप्र-सारणं च। पिपासा पातुमिच्छा तस्या वधोऽपनयनम्। '३२५३। हनश्च वघः ।३।३।७६।' इत्यप् वधादेशश्च । तं काङ्कितुं शीलं येषामिति । '७१७। काश्चि-माक्षि काङ्कायाम्' इत्यसात् '२९८८। सुप्यजातौ णिनिः-।३।२।७८।'। '२२-६२। इदितो नुम्-।७।१।५८।' साधुकारिणि वा । कीदशं द्वारम् । तमोघनप्ररूपं तमसो घनः मूर्तिः काठिन्यं तेन सदशम् ३२५४। मूर्तौ घनः ।३।३।७७।' इति हन्तेरपृत्रत्ययो घनादेशश्च निपात्यते । मृतिमत्तम इव द्वारमित्यर्थः॥

### ४९६-तस्मिन्नन्तर्घणे ऽपरयन् प्रघाणे सौध-सद्मनः. ॥ लौहोद्घन-घन-स्कन्धा लिलताऽपधनां स्त्रियम्. ६२

तस्मिन्नित्यादि —द्वारमतिक्रम्य यः सावकाशप्रदेशः सो उन्तर्भण इत्युच्यते । तथाद्यन्तर्हन्यते कोडीभवत्यसिन्निति अनुगतार्थत्वम् । ।३२५५। अन्तर्घनो देशे

१-- '११८३। प्रजनः स्यादुपसरः ।' २-- '८७१। अभ्यामदै-समाघात-संग्रामाऽभ्यागमा-SSहवाः ।' ३—'२८० आहरवस् तु निपानं स्यादुपकूप-जलाशये ।' ४—'१३१८। घनो मेघे मृतिंगुणे त्रिषु मूर्ते निरन्तरे ।' ५—'३३३। प्रघाण-प्रघणाऽलिन्दा बहिर्दारप्रकोष्टके ।'। ६—'११९३। निथाय तक्ष्यते यत्र काष्ठे काष्ठं स उद्घनः।' ७—'६३४। अङ्गं प्रतीकी-Sवयवोऽपद्यनो,ऽथ कलैवरम्।' इति स० ना० अ०॥

।३।३।७८।' इत्यन्तः पूर्वाद्धन्तेरप् घनादेशः, घणादेशो वा ये णकारं पठन्ति। यसु संज्ञीभूतो वाहीकेषु देशविशेष इत्युक्तं तत् संज्ञाशब्दमाश्रित्य । तस्मिन्नन्तरे यत् सौधसद्य धवलगृहं तस्य प्रघणे एकदेशे । '३२५६। प्रघणः प्रघाणश्च ।३।३।७९।' इति निपातितम् । स्त्रियं ललितापघनां ललिताङ्गीमपश्यन् । '३२५९। अपघनो ऽङ्गम् ।३।३।८१।' इति निपातनम् । लौहोद्धनघनस्कन्धाः । यस्मिन् स्थापयित्वा काष्टादीनि संस्क्रियन्ते स उद्धनः तद्धदनः स्कन्धो येषामिति । '३२५७। उद्ध-नोऽत्याधानम् ।३।३।८०।' इति निपातनम् ॥

# ४९७-सा स्तम्बग्नै-पद-न्यासान् विघनेन्दु-सम-द्युतिः॥ परिघो॒रु-भुजानांह हसन्ती स्वागतं कपीन्.॥ ६३॥

सेत्यादि सा छी हसन्ती कपीन् स्वागतं वच आह । कीहशी। विघनेन्दु-सम्बुतिः । विहन्यते अभिभूयते अन्या द्युतियेन स विघनः । '३२५९। करणे अयोविद्वपु ।३।३।८२।' इत्यप् धनादेशश्च । स चेन्दुश्चेति सः । तस्तमा द्युति-र्थसाः । सम्बो हन्यते येन पादन्यासेन स स्तम्बनः । नृणकाद्यादिः । '३२६०। सम्बे क च ।३।३।८३।' इति करणे कः । '२३६३। गम-हन-६।४।९८।' इत्युप्धालोपः । तादशः पादन्यासो येषां कपीनामिति । परिहन्यते येन । '३२६१। परो घः ।३।३।८४।' इत्यप् घादेशश्च । परिघोऽर्गलः । तदनुकारिणो विप्रला बाह्वो येषामिति ॥

# ४९८-पिप्रायां ऽद्रि-गुहोप्रघाँनुद्घाँन् संघसमागतान् ॥ फलैर्नाना-रसैश् चित्रैः स्वादु-शीतैश्-च वारिभिः६४

पिप्रायेत्यादि — तान्विविधः फळेवारिभिश्च पिप्राय तर्पितवती । अद्भिगृहोन् प्रमान् । अद्भिगृहेव उपम्न आश्रयो देशः इ।८५। इत्यप् उपघालोपश्च निपालते । संघसमागतान् समृहेनागतान् । उद्धान् प्रसासान् । '३२६४। संघोद्घा गण-प्रशंसयोः ।३।३।८६।' इति समुदोरुपपदयोः हन्तेरपि टिलोपश्च निपालते ॥

# ४९९—निघाऽनिघ-तरु-च्छन्ने तस्मिस् ते लिब्धमैः फलैः॥ त्रुप्तास् तां स्त्राजथु-मतीं पप्रच्छुः-'कस्य पूरियम्.'६५

निघेत्यादि—तस्मिन्प्रघणे निघानिधैनिमितानिमितैस्तरुभिद्रछन्नैः । '३२६५। निघो निमितम् ।३।३।८७।' इति निपूर्वाद्धन्तेरपि टिछोपो निपास्यते । समारोहप-रिरोहाभ्यां निमितमित्युच्यते । ते कपयः । छिश्चमैर्छोभनिर्वृत्तैः । '३२६६। द्वितः

१—'११९३। स्तम्बद्यस् तु स्तम्बवनः स्तम्बो येन निहन्यते ।'। '२—'११७६ स्यादु-प्रज्ञो ऽन्तिकाश्रये ।' । १—'१४९। मतिङ्का मचिका प्रकाण्डसुद्धातङ्को । प्रशस्त-बाचकान्यमृति ।' इति सर्वत्र नाण्अण्।

क्रिः ।३।३।८८।' फलैस्तृसाः सन्तस्तां खियं आजशुमती शोभावतीम् । पत्रच्छुः पृष्टवन्तः कस्येयं पूरिति । '३२६७। द्वितो ऽश्चच ।३।३।८९।' तदन्तान्मतुप् ॥ ५००—'र्रेक्ष्णं करोषि कस्मात् त्वं, यत्नेनाऽऽख्यायतां शुभे ।।। स्वमे निधि-वदांभाति तव संदर्शनं हि नः ॥ ६६॥

रक्षणित्यादि—हे अभे ! कसाद्वा रक्ष्णं रक्षां करोषि । एतद्यक्षेनाहरेण नोऽसाकमाख्यायताम् । उभयत्रापि '३२६८। यज्ञ-याच-।३।३।९०।' इति नङ्। यसाख्यमे निधिवत् निधिरिव तव संदर्शनमाभाति । नोऽसाकमतिदुर्छभ-त्वात् । स्वम्न इति '३२६९। स्वपो नन् ।३।३।९१।' निधिरिति '३२७०। उप-सर्गे घोः किः ।३।३।९२।'॥

५०१-ततो जरूधि-गम्भीरान् वानरान् प्रत्युवाच सा-॥
'इयं दानव-राजस्य पूः सृष्टिर् विश्वकर्मणः॥ ६७॥

तत इत्यादि — ततससाइनन्तरं सा प्रत्युवाच । जलं धीयते असिबिति अधिकरणे चेति किः । जलधिः समुद्रः । तद्वद्गम्भीरानक्षोभ्यत्वात् । इयं पूः दानवराजस्य विश्वकर्मणः सृष्टिः । सृज्यत इति सृष्टिः । कर्मणि '३२७२। स्त्रियां किन् ।३।३।९४।'॥

इतः स्त्रीलिङ्गमधिकृत्योच्यते—

५०२-निहतरा च स्थितिं भिन्दन् दानवोऽसौ बल-द्विषा,॥ दुहिता मेरुसावर्णेर्रहं नाम्ना स्वयं-प्रभा.॥ ६८॥

निहत इत्यादि—असौ दानवराजः स्थिति मर्यादां मिन्दन् । '३२७३। स्थागा पा-पचो भावे ।३।३।९५।' इति क्तिन् । बलद्विषा इन्द्रेण निहतः । यस्य चाहं दुहिता । स पिता । नाक्ना मेरुसावर्णिः, अहं च नाक्ना स्वयंत्रभेति ॥

५०३ - जूर्तिर्मिच्छथ चेत् तूर्णं, कीर्ति वा पातुमात्मनः ॥ करोमि वो बहिर्-यूतीन्, पिधध्वं पाणिभिर्दशः ६९'

जूतिसित्यादि — यदि तूणै शीघं जूति गमनिष्ण्य । कीर्ति वा आत्मनः पातुं रक्षितुम् । वः युष्मान् बहिर्यूतीन् बहिर्मूतान् । '३२७४। ऊति-यूति—।३।३।९७।' इत्यादिना निपातितः । तत्र यौतेजैवतेश्च किन् दीर्घत्वं च निपालते । कीर्तिरिपि '१०७५। कृत संशब्दने' स्वार्थिको णिच् । '२५७१। उपधायाश्च।७।१।२०१।' इतीत्वं तस्मान् किन् । अतः पाणिभिः । इशो दृष्टीः पिषध्वं आच्छादयध्वम् । अपिपूर्वाद्धानो लोटि द्विवचने '२५०१। द्ध-स्तथोश्च ।८।२।३८।' इति अभ्यासस्य भष्भावे '२४८३। आभ्यस्तयौः—।६।४।११२। इत्याकारलोपे '५२। झलां जश्च झिश ।८।४।५३।' इति भ्यातीर्दकीरे 'वष्टि भागुरिः—' इत्युपसर्गाकारलोपे च रूपम् ॥

१—'११६६। रक्षणस् त्राणे, रणः कणे।'इति॥ २—'११९६। जवने जूतिः सातिः।' इति सर्वत्र ना० अ०॥

# ५०४-त्रज्या-यती निरुद्धाऽक्षान् विद्येवाऽनुष्ठित-क्रियान् ॥ निरचिक्रमदिच्छा-तो वानरांश् चङ्कमा-वतः॥ ७०॥

वजित्यादि —सा वज्यावती प्रशस्तगमनवती। '३२७५। वज-यजोभीवे क्यप् ।३।३।९८।' प्रशंसायां मतुप्। वानरान्निरुद्धाक्षान् निरचिक्रमत् निष्कासितवती। क्रमेण्यंन्तस्य लुङि '२३१६। सन्वञ्चपुनि—।०।४।९३।' इति सन्वद्धावात् '२३१०। सन्यतः ।७।४।७९।' इति वदीर्घतं संयोगपरस्य गुरुत्वात् । अनुष्ठितिक्रयानाचिरिततदुपिदृष्ट्यापारान् । '३२७७। कृष्णः श च ।३।३।१००।' इति शः। '२७५६। सार्वधातुके यक् ।३।३।६७'। रिङादेशश्च । चङ्कमावतः कुटिलगतिमतः। '३२७९। अः प्रस्त्यात् ।३।३।१०२।' इत्यकारः । इच्छात इति वानराणामिच्छायाः । '३२७८। इच्छा ।३।३।१०९।' इति निपातितम्। इषेः शप् प्रस्त्यः छभावश्च निपासते। विद्या। '३२७६। संज्ञा-याम्।३।३।९९।' इति क्यप्। यथा विद्या अनुष्ठितिक्रयान् कृतपुरश्चरणान् पुरुष्ठानिच्छातोऽभीष्टं सम्पादयित तद्वत्सेति॥

५०५-निष्क्रम्य शिक्षया तस्यास् त्रपा-वन्तो रसा-तलात् ॥ ज्ञात्वा मासमेतिकान्तं व्यथामेवललम्बिरेः ॥ ७१ ॥

निष्कम्येत्यादि—तस्याः शिक्षया उपदेशेन '३२८०। गुरोश्च हलः ।३।३।१०३।' इसकारः । तस्यादसातलान्निष्कम्य निर्गस्य त्रपावन्तः स्विया उपदेशेन निष्कान्ता वयमिति त्रपेति । '३२८१। पिन्निदादिभ्योऽङ् ।३।३।१०४।' मास-मतिकान्तं ज्ञात्वा बहिर्निर्गताः सन्तः व्यथां भयम् । भिदादित्वादङ् । अवलल-म्बिरे वयं मासाविधना प्रेषिताः स च मासो विनैव कार्येणातिकान्त इति स्वामिनो भयम् ॥

५०६-चिन्ता-वन्तः कथां चकुरुंपधाँ-भेद-भीरवः॥

'अ-कृत्वा नृ-पतेः कार्यं पूजां लप्सामहे कथम्. ७२
चिन्तेत्यादि — उपधानमुपधा परीक्षा । '३२८३। आतश्चोपसर्गे ।३।३—
१०६।' इस इ । तत्परिशुद्धो हि भृत्यः कार्येषु नियुच्यते । तद्करणादुपधाया
भेदोऽभावः तस्माद्भीरवः । चिन्तावन्त इति कर्तव्यतामृद्धाः कथां चकुः कृतवन्तः ।
कीदशीमित्याह । अकृत्वा नृपतेः कार्यं पूजां लप्सामहे कथमिति, नैवेत्यर्थः । धिन्तादयः । '३२८२। चिन्ति-पूजि—।३।३।१०५।' इसादिना अङ्न्ताः ॥
५०७—प्रायोपासनया शान्ति मन्वानो वालि-संभवः ॥

युक्त्वा योगं स्थितः शैले विवृण्वंश्चित्त-वेदनाम्. ॥७३॥

person of

प्राय इत्यादि—उपासनेति । '३२८४। ण्यासश्रन्थो युच् ।३।३।१०७।' प्रायेण अविच्छेदेन उपवासेनोपासनया अनशनेनासनमित्यर्थः । तया शान्ति

१—'७८७। मेदोपजापा**तुपधा धर्मा**ऽऽधैर्यत्परीक्षणम् ।' इति ना० अ०।

कत्याणं मन्वानोऽवगच्छन् उपायान्तराभावात् । चाष्टिसम्भवोऽङ्गदः । योग-श्चित्तवृत्तिनिरोधः । तं युक्त्वा संबध्य शैल्धे स्थितः । चित्तवेदनां चित्तपीडां विवृ-ण्वन् । 'घट्टि-विदि-वन्दिभ्यो युज् वक्तव्यः' इति युच् ॥

५०८-प्रस्कन्दिकामिव प्राप्तो

ध्यात्वा ब्रूते स्म जाम्बवान् ॥ 'धिक् शालभञ्जिका-प्रख्यान् विषयान् कल्पना-रुचीन् ,॥ ७४ ॥ ,

प्रस्किन्दिकामित्यादि—त्वया का क्रिया कर्तव्येखन्तैः पृष्टः सन् जाम्बवान् ध्यात्वा विचिन्त्यं बूते सा । प्रस्किन्दिकामिव रोगविशेषमिव प्राप्तो यातः उत्सा-हाभावात् । '३२७५। रोगाख्यायां ण्वुल बहुलम् ।३।३।१०८।' शालभिका-क्रीडाविशेषः । '३२८६। संज्ञायाम् ।३।३।१०९।' इति ण्वुलं । '७१९।' निलं क्रीडा—।२।२।७।' इत्यादिना सः । तत्प्रख्या विषया रूपाद्यः अतितुच्छत्वात् । अतसान् धिक् । किन्तु कल्पनारुचीन् कल्पनीयान् ॥

५०९-यां कारिं राज-पुत्रो, ऽयमनुतिष्ठति, तां क्रियाम्॥ अहर्मप्यनितिष्ठामि' सो ऽप्युक्त्वैवर्मपाविद्यतः॥ ७५॥

यामित्यादि — अयं राजपुत्रो ऽङ्गदो यां कारिं कियामनुतिष्ठति तां कियां अहमप्यनुतिष्ठामि । '३२८७। विभाषा ऽऽख्यान—परिप्रश्नयोरिज् च ।३।३।११०।' इति करोतेरिज् । पक्षे '३२७७। कृजः श च ।३।३।१००।' इति शः । सोऽप्ये वमुक्त्वा उपाविशत् अनशनेन स्थितः ॥

५१०-उवाच मारुतिर् वृद्धे संन्यासिन्यंत्र वानरान् ॥

'अहं पर्याय—संप्राप्तां कुर्वे प्रायोपवेशिकाम्. ॥ ७६ ॥ उवाचेत्यादि —मारुतिर्वानगानुवाच-वृद्धे जाम्बवति संन्यासिनि अनशन-वति अहमप्यत्र शैले पर्यायेण परिपाट्या संप्राप्तां प्रायोपवेशिकां अनशनं कुर्वे । '३२८८। पर्यायार्हण-।३।३।११९।' इत्यादिना ण्वुल ॥

५११-अ-भावे भवतां यो ऽस्मिन् जीवेत् , तस्यांऽस्त्वं-जीवनिः, ॥' इत्युंक्त्वा सर्वे एवां ऽस्थुर् बद्धा योगाऽऽसनानि ते.॥ ७७॥

अभाव इत्यादि अभावे विनाशे भवतां योऽस्मिन् लोके जीवेत् तस्या-स्वजीवनिः धिग्जीवितम् । '३२८९। आक्रोशे नव्यनिः ।३।३।११२।' एवमुक्ता सर्व एव अस्थुः स्थिताः । तिष्ठतेः '२२२३। गाति-स्था-।२।४।७७।' इति सिचो लुक् । बद्धा योगासनानि विरचय्य पद्मासनादीनि ॥ इतस्रीलिङ्गभावं निवस्यं ऋदुदाहियते—

५१२-अ-क्रेश्यमंसिना ऽस्युन्तं कबन्ध-वधमभ्यधुः, ॥

धिङ् नः प्रपतनं घोरं क्केद्राऽन्तत्वर्म-नाथ-वत् ७८

अक्रेड्य मित्यादि — कबन्धवधं योजनबाहोर्वधमभ्यशुः अभिहितवन्तः । अभिपूर्वो धानभिधाने वर्तते । कीदशम् । अक्रेड्यं प्रयासरहितम् । अक्रसात् असिना सुखमरणात् तं चाद्रयन्तं अन्ते तस्याधिरभूत् । अस्माकं धिक् प्रपतनं विनाशम् । दुःखेन घोरत्वात् । क्रेड्यन्तत्वं अन्ते पूतीभावं तद्यत्रास्ति । अर्शआ-दित्वाद् । अनाथानामिव । अक्रेड्यप्रपतनशब्दी भावसाधनौ । क्रुत्यल्युटो बहुलमिति ॥

५१३—ततो मन्द-गतः पक्षी तेषां प्रायोपवेशनम् ॥ अग्रनीयर्मिर्वाशंसुर् महानायार्द-शोभनः ॥ ७९ ॥

तत इत्यादि—ततो अभिहितानन्तरं महान् पक्षी सम्पातिनामा जटायु-अता । आयात् आगतः । मन्दगतो मन्दगमनः । '३०९०। नपुंसके भावे कः ।३।३।११४।' आहिताग्नित्वात् परनिपातः । तेषां यत्यायोपवेशनं तदशनीयमिव भोजनीयमिव । '२८४१। कृत्यल्युटो बहुलम् ।३।३।११३।' इति कृत्यः । आशंसुः आशंसनशीलः । अशोभनः शोभारहितः । दावाश्चिना सुष्टशरीरत्वात् । '३२९०। ल्युट् च ।३।३।११५।' इति भावे ल्युट् । '३२९१। कर्मणि च येन—।३।३।११६।' इत्येतत्परिहत्योदाहतत्वात् ॥

५१४—देह-ब्रश्चैन-तुण्डा॒ऽग्रं तं विलोक्या ऽशुभा॒ऽऽकरम् ॥ पापगोचरमात्मानमंशोचन् वानरा मुहुः ॥ ८० ॥

देहेत्यादि — वृक्ष्यते येन तुण्डाग्रेण । '३२९३। करणाधिकरणयोश्र ।३।३।3१७।' इति करणे लयुद । देहस्य मश्रनमिति कृद्योगे पष्टी । देहमश्रनं तुण्डाग्रं
यस्य तं विलोक्य । बानरा अग्रुभाकरं पापस्योत्पत्तिस्थानम् । आकर इवाकरः ।
'३२९६। पुंसि संज्ञायां घः-।३।३।११८।' तत्र हि करणाधिकरणयोरिति वर्तते ।
एवं उत्तरत्रापि चात्मानं पापगोचरं पापविषयं पापविषये पतिता वयमिति
मुहुरशोचन् शोचितवन्तः । '३२९८। गोचर-सञ्चर-।३।३।११९।' इत्यधिकरणे
निपातितः ॥

५१५-'जटायुः पुण्य-कृत् पक्षी दण्डकारण्य-सञ्चरः॥ कृत्वा राघव-कार्यं यः स्वराऽऽरूढो ऽग्नि-संस्कृतः ८१

जटायुरित्यादि — कृत्वा राघवकार्यम् । अग्निसंस्कृतः अग्निना कृतसंस्कारः । स्वः स्वर्गमारूढः । जटायुः पुण्यकृत् । संचरत्यसिन्नित् संचरः । पूर्ववत् निपा-तितः । दण्डकारण्यं संचरोऽवस्थानं यस्येति ॥

१—'१०२०। बश्चनः पत्रपरशुरीषिका त्लिका समे।' इति ना॰ अ०॥

## ५१६-नरकस्या ऽवतारो ऽयं प्रत्यक्षो ऽस्माकर्मागतः,॥ अ-चेष्टा यदिहा ऽन्यायादेनेना ऽत्स्यामहे वयम् ८२

नरकस्थेत्यादि — अवतीर्यते येन कर्मणिति । '३२९९। अवे तृक्षोर्धम् । ३।३।१२०।' स एवायं नरकस्थावतारः प्रत्यक्षोऽस्माकमागतः । यद्यसाद्वयम-चेष्टाः निश्चलाः अनेन पक्षिणा अन्यायाद्युक्त्या । नीयते अनेनेति निपूर्वादिणः '३३०१। अध्याय-न्याय—।३।३।१२२।' इति निपातनात् घन् । अत्स्यामहे भक्ष-यिष्यामहे । कर्मणि ऌइ ॥

५१७–हृदयो॒दङ्क-संस्थानं कृतान्ता॒ऽऽनायै-सन्निभम् ॥ शरीरा॒ॐऽखन-तुण्डा॒ऽग्रं प्राप्या-ऽमुं शर्म दुर्रुभम्. ८३

हृद्येत्यादि — अमुं पक्षिणं प्राप्य । कीदृशं हृदयोदङ्कसंस्थानम् उद्झ्यते आकृष्यते अनेनेति उत्पूर्वाद्ञ्चतेः । '३३०२। उद्झो उनुद्के ।३।३।१२३।' इति घञ् निपालते । हृदयस्थोद्क्कः संदंशः तत् संस्थानं तत्सदृशम् । कृतान्तानायसिक-मं यमजालतुत्यम् । तत्प्रविष्टस्य दुःखेन निर्गमत्वात् । '३३०३। जालमानायः ।३।३।१२४।' इति नयतेराङ्पूर्वात्करणे घञ् निपात्यते । आखन्यते येन तुण्डा-प्रेण । खनो घच् । शरीरस्याखनं तादृक् तुण्डामं यस्येति । प्राप्य शर्म सुखं दुर्लमं कृष्ण्लभ्यम् । '३३०५। ईषद्—।३।३।१२६।' इत्यादिना खल् । अत्र कर-णाधिकरणयोश्चेति निवृत्तम् । '२८३३। तयोरेव कृत्य-क्त-खल्थाः ।३।४।७०।' इति योज्यम् । '३३०६। उपसर्गात् खल् घञोः ।७।१।६७।' इति प्राप्तस्य नुमः '३३०७। न सुदुर्भ्याम्—।७।१।६८।' इति प्रतिषेधः ॥

५१८—ईषदा्ट्यङ्करो ऽप्येष न परत्रा ऽशुभ-क्रियः, ॥ अस्मार्नत्तुर्मितो ऽभ्येति परिग्लानो बुभुक्षयाः ॥८४॥

ईषिद्त्याद्—य एष अस्मान्तुमितः प्रदेशादभ्येति आगच्छति स परत्र परलोके ईषदाड्यङ्करो ऽपि अनाड्येरीषदाड्यो ऽपि न कृतः । अश्चभेन कर्मणेत्य-र्थात् । '३३०८। कर्तृ-कर्मणोश्च भू-कृजोः ।३।३।१२७।' इति च्व्यर्थे कर्मोपपदा-करोतेः खल । यतः परिग्लानो बुभुक्षया । यो हि कर्मणा श्चभेन ईषदाड्यङ्करो-ऽपि न कृतः स कथं न बुभुक्षया पीड्यते । परिग्लायतीति कर्तरि बहुलवचनात् स्युद्द । निष्ठान्तो वा । '३०१७। संयोगादेः—।८।२।४३।' इत्यादिना निष्ठानत्वम् । अश्चभित्रयः सत्त्वद्रोहाभिरतत्वात् ॥

५१९—संप्राप्य वानरान् पक्षी जगाद मधुरै वचः–॥ 'के यूर्य दुरुपस्थाने मनसा ऽप्यदि-मूर्घनिः ॥ ८५॥ इति इद्यकारः।

१—'२७०। आनाय: पुंसि जालं स्याच्छणसूत्रं पवित्रकम् ।' इति ना० अ० ।

१८६ भट्टि-कार्क्ये दितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे दितीयो वर्गः,

संप्राप्येत्यादि—वानरान् संप्राप्य पक्षी जगाद गदितवान् । के यूयं अदिमूर्धनि पर्वतिश्रसि दुरुपस्थाने दुःखेनोपस्थातुं शक्ये मनसापि किं पुनः शरीरेण । '३३०९। आतो युच्-।३।३।१२८।' तन्नापि ईषदाद्योऽनुवर्तन्ते । कर्तृकर्मगोरिति न सर्यते ॥

इति कृद्धिकारः॥

#### अथ प्रकीर्णकाः।

इतः प्रकीर्णकश्चोकानाह—

५२०-आत्मनः परिदेवध्वे कुर्वन्तो राम-संकथाम्,॥ समानीदर्यमस्माकं जटायुं च स्तुथा ऽऽदरात्.॥८६॥

आत्मन इत्यादि — आत्मनः परिदेवध्वे शोचथ । '५३४। देवृ देवने' इति भौवादिकः । शिस '३५५। न संयोगाद्वमन्तात् ।६।४।१३७।' इत्यक्षोपो न भव-ति । जटायुं च समानोद्धे आतरमस्माकम् । '१६५९। समानोद्दे शयितः-।४।४।१०८।' इति यत् । आदरात् प्रस्तुथ स्तुतिं कुरुथ । जटायुः पुण्यकृदि-त्यादिना । रामसत्कथां च कुर्वन्तः अतः के यूयमिति ॥

५२१-शङ्का-धेवित्र-वचनं प्रत्यूचुर् वानराः खगम्— ॥, 'वयं शत्रु-लैवित्रेषोर् दूता रामस्य भू-पतेः. ॥ ८७ ॥

शिङ्केत्यादि — धुनोत्यपनयत्यनेनेति धवित्रम् । '३१३५। अर्ति लु.धू-।३।२।-१८४।' इत्यादिना करणे इत्रः । किमयं करिष्यतीति शङ्काधवित्रं वचनं यस्य तं स्वगं वानराः प्रत्यूचुः । शत्रुलवित्रा इषवो बाणा यस्य रामस्य भूपतेस्रस्य वयं दूताः । पूर्ववदित्रं कृत्वा सः ॥

५२२–केना ऽपि दौष्कुलेयेन कुल्यां माहाकुलीं प्रियाम् ॥ हतां महाकुलीनस्य तस्य लिप्सामहे वयम्.॥ ८८॥

केनेत्यादि—तस्य रामस्य भियां केनापि दौष्कुलेयेन हताम् । दुष्कुलस्या-पत्यमिति '११६५। दुष्कुलाइटक् १४।१।१४२।' कुत्यां कुले साध्वीं '१६५० । तत्र साधुः १४।४।९८।' इति यत् । माहाकुलीं माहाकुलीनस्पेति महाकुलस्याप-त्यमिति '११६४। महाकुलादन्-खन्नौ १४।१।१४१।' इति अन्खन्नौ । लिप्सामहे वर्ष लब्धुमिच्छामः ॥

५२३-त्रिंशत्तममंहर् यातं मत्वा प्रत्यागमाऽवधिम् ॥ अ-कृताऽर्था विषीदन्तः परलोकमुपास्महे.॥ ८९॥

रे—'५९७। समानोदर्थ-सोदर्थ-सगर्भ्य-सहजाः समाः।'। र—'७९९। धवित्रं व्यजनं तद् यद् रचितं मृगचर्भणा।' रे—'८९८ दात्रं छवित्र-माबन्धो योत्रं योक्रमथो फलम्।' इति सर्वत्र ना० अ०।

न्निश्चादित्यादि — विश्वातः पूरणम् । १९८५६। विश्वतादिभ्यः — । ५१८५६। विश्वतादिभ्यः — । ५१८५६। विश्वतादिभ्यः — । ५१८५६। विश्वतादिभ्यः — । ५१८५६। विश्वतादिभ्यः चातं अती-तं मत्वा अकृतार्था अनिष्पादितप्रयोजना विषीदन्तो विषादं गच्छन्तो वयं पर-लोकमुपास्महे प्रायोपवेश्वनेन क्रियामहे ॥

५२४-म्ब्रियामहे, न गच्छामः कौशल्यायनि-वह्नभाम् ॥
जपलम्भ्याम-पश्यन्तः कौमारी पततां वर !॥९०॥

मियामह इत्यादि—हे पततां पक्षिणां वर ! मियामहे न गच्छामः किमिति कौमारीं अकृतपूर्वदारपति लब्धवतीम् । '१२१४। कौमारापूर्ववचने ।४।२।१३।' इति साधुः । कौशल्यायनिवछभाम् । कौशल्याया अपत्यं कौशल्यायनी रामः । '११७९। कौशल्य-कैमीर्याभ्यां च ।४।१।१५५।' इति फिज् । फस्यायनादेशः । तस्य बछभां इष्टां उपलम्भ्यां प्रशस्ताम् । '२८४४। पोरदुपधात् ।३।१।९८।' इति यत् । '२८४६। उपात्पशंसायाम् ।७।१।६६।' इति यत्प्रत्यये नुम् । अपस्य-न्तोऽनुपल्समानाः एते प्रकीर्णकाः ॥

इतः क्विदतिशेषमधिकृत्याह—

५२५-जगाद वानरान् पक्षी-'नांध्यगीढं ध्रुवं स्मृतिम् ॥ यूयं संकुटितुं यस्मात् काले ऽस्मिन्नध्यवस्यथः॥२१॥

जगादेत्यादि — ध्रुवं अवश्यं स्मृतिं स्मृतिशास्त्रं नाध्यगीद्वं नाधीतवन्त इति पक्षी वानरान् जगाद । '२४६०। विभाषा छङ्-छङोः ।२।४।५०।' इति वि-भाषा गाङादेशः । '२४६१। गाङ्कुटादिभ्यः-।१।२।१।' इति सिचो ङित्त्वम् । '२३६२। घुमा-स्था-।६।४।६६।' इतित्वम् '२२४९। घि च ।८।२।२५।' इति सि-चो छोपः । '२२४७। इणः षीध्वम् ।८।३।७८।' इति मूर्धन्यः । यसाय्यमसिन् काछे संकुटितुं अवसातुमध्यवस्यथ अभिप्रायं कुरुथ । कुटादित्वात् ङित्वम् ॥

अयमेवावसातुं काल इति चेदाह—

५२६-नाऽयमुंद्विजितुं कालः स्वामि-कार्याद् भवादशाम् ॥ हृत-भार्ये च्युते राज्याद् रामे पर्युत्सुके मृशम्. ॥९२॥

नायमित्यादि—भवादशां युष्मद्विधानां स्वामिकार्थादुद्विजितुं नायं कालः । १२५३६। विजः-।१।२।२।२ इति डिस्वम्। किमिति न भवतीति चेदाह-राज्या-द्युते अष्टे रामे निर्वासितत्वात्। तन्नापि हतभायें स्वशमत्यर्थं पर्युत्सुके सीतायाम्॥ ५२७—यतं प्रोणिवितुं तूर्णं दिशं कुरुत दक्षिणाम्,॥

प्रोणुवित्रीं दिवस् तत्र पुरीं द्रक्ष्यथ काञ्चनीम्. ॥९३॥ यत्तमित्यादि—दक्षिणां दिशं प्रोणिवितुं आच्छाद्यितुं छाद्यिष्याम इति तुमन् । तूर्णं शीघं यत्नं कुरुत । तस्यां दिशि पुरीं द्रक्ष्यथ । काञ्चनीम् । '१५३२। प्राणिरजतादिस्यो ऽज् ।४।३।१५४।' प्रोणुवित्रीं अभिव्यापिनीम् । तृचि रूपम् । दिव आकाशस्य। कर्मणि षष्टी। '२४४७। विभाषोणीं: ।१।२।३।' इति ज्ञित्वपक्षे उवर्ष । अज्ञित्वपक्षे च गुणः। कुरुतेति '२२३४। सार्वधातुकमपित् ।१।२।४।' इति ज्ञित्वे विकरणस्य गुणो न भवति । तस्य चार्धश्वातुकत्वात् अज्ञित्वे धातो-गुणः। '२४६७। अत उत् सार्वधातुके ।६।४।३१०।' इति उत्॥

कलापकम् ९४-९७-

५२८-रुङ्कां नाम्ना गिरेर् मूर्झि राक्षमेन्द्रेण पालिताम् ॥ निर्जित्य शक्रमानीता ददृशुर् यां सुर-स्त्रियः ॥९४॥

लङ्कामित्यादि —यां पुरीं नामा लङ्कां सुरिश्चयो दृहशुः दृष्टवत्यः। '२२४२। असंयोगाल्लिद् कित् ।१।२।५।' इति कित्वम् । तां यातेति वश्यमाणेन सम्बन्धः। गिरेः सुवेलस्य मुर्श्ने स्थितां राक्षसेन्द्रेण पालितामिति दुर्गमत्वमास्यातम् । शकं निर्जित्य सुरिश्चय आनीता इति च रावणस्य माहात्स्यम् ॥

५२९-बसूव या ऽधिशैलेन्द्रं मृदित्वेवेन्द्र-गोचरम्॥

कुषित्वा जगतां सारं सैका शङ्के कृता भुवि. ॥९५॥

वभूवेत्यादि अधिशैलेन्द्रं शैलेन्द्रस्य सुमेरोरुपरि । सप्तम्यर्थेऽव्ययीभावः । इन्द्रगोचरमिन्द्रनिल्यममरावत्याख्यं मृदित्वेव तिरस्कृत्वेव बभूव । '३३९३। इन्धि-भवतिभ्यां च ।१।२।६।' इति कित्त्वम् । जगतां सारं कुषित्वा निष्कृष्य । सैका मुन्नि कृता निर्मितेत्यहं शक्के । तां यात मृदित्वा कुषित्वेति '३३२२। न कत्वा सेदं ।१।२।१८।' इति कित्त्वप्रतिषेधे प्राप्ते '३२२३ । मृड-मृद्-।१।२।७' इत्यादिना कित्त्वम् ॥

५३०-अ-मृडित्वा सहस्राऽक्षं क्विशित्वा कौशलैर् निजैः॥ उदित्वा ऽलं चिरं यतात् सैका धात्रा विनिर्मिता. ९६

अमृडित्वेत्यादि —सहस्राक्षमिन्द्रममृडित्वा असुखिनं कृत्वा । निजैः आत्मीयैः कौशकैः चिरं क्विशित्वा प्रयत्नं कृत्वा । उद्दित्वा अभिधायाळं पर्यासमेवं करिष्यामीति । यत्नात् महता प्रयासेन सैका धात्रा विनिर्मिता । पूर्वविक्ष्वम् ॥ ५३१ – मुषित्वा धेन-दं पापो यां गृहीत्वा ऽवसद् द्विषन् ,॥

तां रुदित्वेव शक्रेण यात लङ्कामुपक्षिताम्. ॥ ९७ ॥
मुषित्वेत्यादि — मुषित्वा धनदं वैश्रवणं तसात्पुरं पुष्पकं च विमानमपहतम्। पापः पापाचरणात् यां गृहीत्वा अवसत् उषितः । द्विषन् शत्रः । शक्रेणं रुदित्वेवोपेक्षितामवधीरिताम् । '२६०९। रुद-विद-।१।२।८।' इति कित्वम् ।
तत्र चकारेण क्लेस्यन्वर्वते ॥

१—'७६ । कुनेरस्-व्यम्बक-संखी यक्षराङ् गुह्यकेश्वरः । मनुष्य-धर्मा धन-दो राजराजी धनाधिषः ॥' इति ना० अ०॥

#### ५३२-विदित्वा शक्तिमात्मीयां रावणं विजिघृक्षवः॥

उक्तं पिपृच्छिषूणां वो मा स्म भूत सुषुप्सवः. ॥९८॥

विदित्वेत्यादि - आत्मीयां शक्तिं सामर्थ्यं विदित्वा । पूर्वविकत्वम् । रावणं विजिन्नक्षवः विप्रहीतुमिन्छवः । सुषुप्तवः शयितुमिन्छवो मा सा भूत । न प्रमत्ता भवतेत्यर्थः । रावणस्य बलीयस्वादिदमुक्तं मया वो युष्माकं पिपृच्छिषूणां प्रष्टुमिन्छूनाम् । अत्र '२६०९। रुद्-विद्-।१।२।८।' इति सनः कित्त्वे सम्प्रसारणम् । प्रच्छेः '२६१३। किरश्च पञ्चभ्यः ।७।२।७५।' इतीडागमः ॥

५३३-ना ऽविविदिषुमंभ्येति सम्पद् रुरुदिषुं नरम्,॥ किं मुमुषिषु-वद् यात द्विषो ना ऽपचिकीर्षया.॥९९॥

नेत्यादि - वेदितुं ज्ञातुमिच्छुर्यों न भवति तं नरमविविदिषुं रुरुदिषुं रोदि-तुमेषणस्त्रमावं सम्पद्विभूतिनाभ्येति नागच्छतीति वो मयोक्तमिति योज्यम् । किं न यात न गच्छत । मुमुषिषुवत् चौरवदित्यर्थः । पूर्वविकत्त्वम् । द्विषः शत्रीरपचिकीर्षया अपकर्तुमिच्छया । '२६१२। इको झल ।१।२।९।' इति कित्वे गुणो न भवतीति '२६१४। अज्झनगमां सनि ।३।४।१६।' इति दीर्घः । '२३९०। ऋत इद्धातोः ।७।४।१००।'॥

५३४-बुभुत्सवो द्वतं सीतां भुत्सीध्वं, प्रत्रवीमि वः, ॥ ्मा च भुद्ध्वं मृषोक्तं नः, कृषीढ्वं स्वामिने हितं १००

बुभुत्सव इत्यादि—बुभुत्सवो ज्ञातुमिच्छवः यदि सीताम् । बुधेः सन्न-न्तात् '२६१३। हलन्ताच ।१।२।१०।' द्वति कित्त्वम् । '३२६। एकाचः ।८।२।-३७।' इति भष्भावः । तदा द्वृतं तां भुत्सीध्वं जानीतेति वो युष्मान् ब्रवीमि । '२३००। लिङ्-सिची-।१।२।११।' इति कित्वम् । मृषोक्तं मिथ्योक्तं नोऽस्माकं मा च मुद्ध्वं न जानीत, अपि तु सत्यम्। '२२८१। झलो झलि ।८।२।२६।' हृति सिचो लोपः। '५२। झलां जज्ञ् झिश ।८।४।५३।' कित्त्वं पूर्ववत्। अतो यूयं स्वामिने रामाय हितं कृषीढुं कुरुत । '२३६८। उश्च ।१।२।१२।' इति किरवम् । '२२४७। इणः षीध्वं-।८।३।७८।' इति मूर्धन्यः ॥

५३५–समगध्वं पुरः शत्रोर्, मोदयध्वं रघूत्तमम्,॥

नौपायध्वं भयं, सीतां नौपायंस्त दशाननः॥ १०१॥

समगध्वमित्यादि इदमहमाशंसे यदुत शत्रोः रावणस पुरः अग्रतः समगध्वं संगता भवत । '२७९०। आशंसायां भूतवच ।३।३।१३२।' इति छङ् । '२६९९। समो गम्यृच्छि–।१।२।३।' इति तङ् । '२७००। वा गमः ।१।३।२९।' 'इति सिचः कित्त्वे '२४२८। अनुदात्त–।६।४।३७।' इस्रनुनासिकलोपः । '२३।-

१—'७७६ । रिपौ वैरि-सपलारि-द्विषद्-द्वेषण-दुईदः । द्विद्ग्-विपक्षाऽहिताऽमित्र-द-स्यु-शात्रव-शत्रवः ।' इति ना० अ० ।

६९। हस्वादङ्गात् ।८।२।२७।' इति सिचो लोपः । मोदयध्वं स्यूत्तमं हर्षयतः । तत्कार्यकरणात् । मा च भयमुपायध्वं सूचयत । भयं मा काष्टेंलर्थः । '२६९७। आलो यमहनः ।११३।२८।' इति तल् । '२६९८। यमो गन्धने ।१।२।१५५।' इति तल् । यमो गन्धनं इति सिचः कित्वे अनुनासिकलोपः । गन्धनं सूचनम् । अन्यथा युष्मासु गन्धितनयेषु नियतमसौ दशाननः सीतामुपायंस्त स्वीकृतवान् स्वात् । तस्य दुर्भृत्तत्वात् । '२७९०। आशंसायां भूतवच ।३।३।१३२।' इति तल् । स्वकरणं ।१।३।५६।' इति तल् । स्वकरणं चत्र विवाहनमुक्तम् । '२७३०। विभाषोपयमने ।१।२।१६।' इति अकित्वपक्षे रूपम् ॥

५३६-ततः प्रास्थिषता ऽद्रीन्द्रं महेन्द्रं वानरा द्रुतम् ॥ सर्वे किलकिलायन्तो, धैर्यं चाऽऽधिषता ऽधिकम् ॥

तत इत्यादि—ततः सम्पातिवचनानन्तरं सर्वे वानरा महेन्द्रं पर्वतं प्रास्थिन् वतं प्रस्थितवन्तः । वैर्थं चाधिकमाधिषतं आहितवन्त आत्मानि । तिष्ठतेर्द्धानेश्च '२३८९। स्था-व्वोरिच ।१।२।१७।' इति कित्त्वमित्वं च । तिष्ठतेः '२६८९। समव-प्र-विभ्यः स्थः—।१।३।२२।' इति तङ् । किळकिळायन्तः किळकिळाध्वनि कुर्वाणाः । '८१। अव्यक्तानुकरण—।६।१।९८।' इत्यादिना डाच् तदन्तात् । '२६-६८। लोहितादिडाउभ्यः क्यष् ।३।१।१३।' । '२६६९। वा क्यषः ।१।३।९०।' इति परस्थेपदम्॥

कुलकम् १०३−१०७—

५३७-निर्कुञ्जे तस्य वर्तित्वा रम्ये प्रक्ष्वेदिताः परम् ॥ मणि-रत्नाऽधिशयितं प्रत्युदेक्षन्त तोय-धिम् ॥१०३॥

निकुञ्ज इत्यादि—तस्य पर्वतस्य निकुञ्जे लतादिपिहितस्थाने वर्तित्वा स्थित्वा। '३३२२। न क्त्वा सेट । १।२।१८।' इति कित्त्वप्रतिषेधः। परं प्रक्ष्वेदिताः उचैरव्यक्तराब्दं कुर्वाणाः। '३०५२। निष्ठा शीक्-।१।२।१९।' इति कित्त्वप्रतिषेधः। तोयधि प्रत्युदेक्षन्त दृष्टवन्तः। लिङ रूपम्। कीदृशं मणिरताधिशायितम्। '३०८०। कोऽधिकरणे च।३।४।७६।' इति कः पूर्वविकित्त्वप्रतिषेधः।
मणिर्यद्वामिति स्वीरतादाविष रत्नशब्दस्य दृष्टतात् एकपद्व्यभिचारे विशेषणविशेष्यभावः। तस्याधिशयितमवस्थानमित्यर्थः॥

५३८-अ-मर्षितमिव घ्नन्तं तटाऽद्रीन् सल्लिंगेमिंभिः॥ श्रिया समग्रं द्युतितं मदेनेव प्रलोठितम्॥ १०४॥

१—'३४८। निकुञ्ज-कुञ्जो वा इतीबे लतादिपिहितोदरे।'। २—'२५९। अङ्गस्-तरङ्ग अर्मिर् वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषु।' इति ना० अ०।

अमर्षित इत्यादि सिल्लोर्मिभः कल्लोलैः । तटाद्गीन् तटस्थान् पर्वतान् वन्तं प्रत्युदेश्चन्त । अमर्षितमिव '३०५५। मृषितिक्षियाम् ।१।२।२०।' इति कित्त्वप्रतिषेधः पश्चात् नज्समासः । श्रिया हेतुभूतया समग्रं संपूर्णम् । द्यति-तिमित कर्तरि निष्ठा । यदि वा श्रिया कर्तृभूतया द्यतितं शोभितम् । यत्रेत्य-ध्याहत्य तमेश्चन्तेति योज्यम् । एवं च कृत्वा '३०५६ । उदुपधात्—।१।२।२१।' इत्यादिना मावे निष्ठायां विकल्पेन कित्त्वप्रतिषेधात् कित्त्वमुदाहतम् । मदेनेव मत्तत्येव । श्रिया हेतुभूतया प्रलोठितं घूर्णितुमारब्धम् । '३०५३। आदिकर्म-णि—।३।४।७१।' निष्ठायामिकत्त्वमुदाहतम् ॥

५३९-पूर्त शीतैर् नैभस्बद्धिर् ग्रन्थित्वेव स्थितं रुचः ॥ गुम्फित्वेच निरस्यन्तं तरङ्गान् सर्वतो मुहुः ॥१०५॥

पूतिसित्यादि — नभस्वद्भिर्वायुभिः शीतैः पूतं पवित्रीकृतम् । '३०५०। पूङ्श्च । । ११५१।' इति विकल्पेनेद् । अत एव पक्षे पूजः क्तवानिष्ठयोः कित्व-प्रतिषेधोऽत्र न भवति । तत्र सेडित्यनुवर्तते । रुचो दीप्तीर्प्रनिथत्वेव संदभ्येव स्थितम् । '३३२४। नोपधात्थफान्ताद्वा । १।२।२३।' इति कित्त्वप्रतिषेधपक्षे रूप-म् । सर्वतस्तरङ्गान् गुम्फित्वेव निरस्यन्तं क्षिपन्तम् । नोपधादिति विकल्पेन कित्त्वप्रतिषेधः । यत्रेत्यध्याहत्य तमेक्षन्तेति योज्यम् ॥

५४०-विश्वत्वा ऽप्यम्बरं दूरं स्वसिंस् तिष्ठन्तमात्मिन ॥ तृषित्वेवा ऽनिश्चं स्वादु पिबन्तं सरितां पयः ॥१०६॥

विश्वत्वेत्यादि — स्थित्यनतिक्रमादम्बरं दूरं विश्वत्वातिकस्य । '३३२५। विश्व लिश्वि—१।२।२४।' इति किरवप्रतिषेधः । स्वस्मिन्नात्मनि स्वरूपे तिष्ठन्तम् । अत्र '१४०। नरछव्यप्रशान् ।८।३।७।' इति नकारस्य रूवम् । पूर्वस्य त्वनुनासि-कादेशः । तृषित्वेव तृषित इव भूत्वा । '३३२६। तृषि-मृषि—।१।२।२५।' इत्या-दिना [किरविवक्तः । ] प्रतिषेधः । तत्सिलिलस्य स्वादुःचात् । सरितां पयः स्वादु पिबन्तं अनिशमजस्वम् ॥

५४१-द्युतित्वा शशिना नैकं रिक्मिंभिः परिवर्धितम्॥ मेरोर् जेतुर्मिवा ऽऽभोगमुंचैर् दिद्योतिषुं मुहुः. १०७

द्युतित्वेत्यादि — शशिना नक्तम् रात्रौ द्युतित्वा दीसिमता भूत्वा । रिम-भिः परिवर्धितं वृद्धिं नीतं सन्तं तोयधिं मेरोराभोगं महत्त्वं जेतुमिव सुहुरूचै-दिंद्योतिषुं वर्धितुमिच्छुमित्यर्थः । अनेकार्थत्वाद्धात्नाम् । द्युतित्वा दिद्योतिषु-मिति '२६१७। रहो द्युपधात्—। १।२।२६।' इति कित्त्वाकित्वे । तत्र द्युकारो-

१—'७० । नभस्यद् वात-पवन-पवमान-प्रभक्षनाः ।' २—(५१८) छोकस्यं टिप्पणं विलोकनीयम् । ३—'१४७१। दिवाऽहीलय् दोषा च नक्तं च रजनावि ।' ४—'११८। किरणोसमयूबांऽद्युगभित्त-पृणि रहमयः ।' इति सर्वत्र नाण्यतः

१९२ महि-काच्ये — द्वितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

पधादिकारोपधाच रलन्ताद्वलादेर्धातोः परे क्वासनी वा न किती भवत इति सुत्रार्थः॥

५४२-विंछोक्य सिछिगेचयानंधि-समुद्रमेश्वंछिहान् श्वमन्-मकर-भीषणं समधिगम्य चा ऽधः पयः॥ गमाऽऽगम-सहं द्वृतं कपि-वृषाः परिप्रेषयन् गजेन्द्र-गुरु-विक्रमं तरु-मृगोत्तमं मारुतिम्- ॥१०८॥

विलोक्येत्यादि — कपिवृषाः कपिमुख्याः मारुति हनुमन्तं द्वृतं परिप्रेषयन् व्यसर्जयन् । परिप्रपूर्वात् '१२०२। इष गतौ' इत्यसात् द्वृतुमुण्ण्यन्तात् लक्ष्टिरूपम् । किं कृत्वेत्याह । विलोक्य सिललोच्यान् सिललोमीन् । अर्थ्वं चीयत इति '३२३१। एरच् ।३।३।५६।' अधिसमुद्रं समुद्रस्थोपि । अभ्रलिहान् दूरमुच्छितान् । अधश्च पयः समधिगम्य ज्ञात्वा । कीदशम् । भ्रमद्रिर्भकरैभीषणं भयानकम् । भीषयतीति नन्द्यादित्वाल्युः । गमागमसहं गमनागमनयोग्यं मारुतिम् । गजेन्द्रस्थेव गुरुविक्रमो यस्य । तरुमृगेषु वानरेषूत्तममिति । सप्तमीति योगविभागात् सः ॥

#### ॥ इति ङित्त्वाधिकारः ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽल्यया व्याख्यया समलंकते श्री-महिकाव्ये-द्वितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे द्वितीयः परिच्छेदः ( वर्गः ), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके सीताऽन्वेषणं नाम सप्तमः

सर्गः पर्यवसितः।

#### अष्टमः सर्गः।

3 1916

आत्मनेपदमधिकृत्याह—

५४३–अगाधत ततो व्योम हनूमार्नुरु-विब्रहः,॥ अत्यशेरत तद्-वेगं न खुपर्णाऽर्क-मारुताः॥ १॥

अगाधते ति — ततो विसर्जनान्तरं हन्मान् समुद्रछङ्घनाय व्योमाकाशम-गाधत शिखतवान्। 'श गाध प्रतिष्ठा-लिप्सयोः।' इस्समाल्रङ्। '२१५७। अनुदा-तिक्तः—। ११३। १२।' इत्यनुदात्तेत्वादात्मनेपदम्। उरुविग्रहः कामरूपित्वात् तदा-नीमुत्पादितविषुळकायः। तस्य चोत्पततो वेगं गरुडादित्यपवनाः नास्वशेरत नाति-

१—'पचेऽसिन् पृथ्वी वृत्तम् । तल्लक्षणं तु-'९४। जन्मौ ज्ञानसन्यन्ता वसु-प्रदयतिश् च पृथ्वी गुरुः ।' इति वृत्तरत्नाकरे भट्टकेशर आहु । २—'१४२९। शुक्रक्षे मूचके श्रेष्ठे सुक्रे वृषमे वृष्यः ।' रे--'१२। गरूमान् गरुडस् ताक्ष्यों वैनतेयः लगेश्वरः ॥ २४। नागान्तको विष्णु-रथः सुपर्णाः पन्नगाऽशनः ।' इति सर्वेत्र आ० अ० ॥

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'Sशोकविका-मङ्गो' नामाष्टमः सर्गः--१९३

शयितवन्तः । डिन्वानङ् । '२४४२। शीङो रुद् ।७।१।६।' । '२४४१। शीङः सर्विधातुके गुणः ।७।४।२१।'॥

५४४–अभायत यथाऽर्केण सुप्रातेन शरन्-मुखे,॥ गम्यमानं न तेनाऽऽसीदंगतं क्रामता पुरः.॥ २॥

अभायतेत्यादि—यथा अर्केण सुप्रातेन सुप्रभातेन नीहाराद्यभावात् । क्षोभनं प्रातरनेनेति । '८६०। सुप्रात-सुथ-।५।४।१२०।' इति समासान्तनिपात-नम् । शरन्मुखे शरदारम्भे । अभायत दीप्यते स्म । '२६७९। भाव-कर्मणोः ।१।३।१३।' इति भावे तक् । तद्वत्तेनाभायत । पुरोऽप्रतो यद्केण गम्यमानमव-ष्टम्यमानं वस्मृत्यर्थात् कर्मण्यात्मनेपद्म् । तेन हन्मता क्रामता गच्छता । शिति कम इति दीर्वत्वम् । नागतमासीत् अपि तु सर्वमेव गतमिति ॥

५४५-वियति व्यत्यतन्वातां मूर्ती हैरि-पयोनिधी,॥ व्यत्यैतां चौत्तमं मार्गर्मर्केन्द्रेन्दु-निषेवितम्.॥ ३॥

वियतीत्यादि हिरपयोनिधी हन्मत्समुद्री मूर्ती खदेही वियत्याकाही व्यत्यतन्वातां व्यतिविस्तारितवन्तो । तनोतेर्छङ् । '२६८०। कर्तरि कर्मव्यतिहारे । ।।३।१४।' इत्यात्मनेपदम् । उत्तमं च मार्गं अर्केन्द्रेन्दुनिषेवितं व्यत्येतां व्यतिग-तवन्तौ । इणः परस्य छङः कर्मेव्यतिहार इत्यात्मनेपदं प्राप्तं '२६८१। न गति-हिंसार्थेभ्यः ।१।३।१५।' इति गत्यर्थत्वात् प्रतिषिद्धं, तेन तसस्तामादेशः । तत्र हरेर्गच्छतः पुरतो यस्मिन्वयःप्रदेशे स्वमूर्ति विस्तारितुमवसरो भविता, तत्र पयोनिधिक्सिभाः स्वमूर्ति वितस्तार । पयोनिधेश्च वेछा तटं गच्छतो यत्र स्वमूर्तिविस्तारावसरो भावी तत्र हरिः स्वमूर्ति वितस्तार । यथा पयोनिधेर्यं मार्गं गन्तुमवसरो भविता, हरिरूपत्य तं मार्गं गन्तुमैच्छत् । यं च हरेर्मार्गं गन्तुमवसरो भविता तं मार्गं पयोनिधिरश्रंछिहेर्क्सिभरेच्छत् । यत्र यत्कियावसरे क्रियां करोति स तत्र तिक्कयाकारीत्युपचर्यते । यथा देवदत्तसाध्यां क्रियां यज्ञदत्तः क्रवेन् तत्कारीत्युच्यते । ततश्चतरेणेतरसंबन्धिन्याः क्रियायाः करणात् अन्यतर-संवन्धिन्याश्चेत् सम्भवति कर्मव्यतिहारः॥

५४६-व्यतिजिग्ये समुद्रोऽपि न धैर्यं तस्य गच्छतः॥ व्यत्यगच्छन् न च गतं प्रचण्डोऽपि प्रभञ्जनः॥४॥

ं व्यतीत्यादि — तस्य हरेर्गच्छतः स्वदेहस्याल्पतां कर्तुं योऽवसरो भावी तन्न समुद्रो नातिशयधेर्यं कृतवान् । तेन तस्य धेर्यं न ज़ितं, तदानीं तस्योद्धतकह्यो-रुत्वात् । अपिशब्दाच हन्मानपि समुद्रस्य शान्तत्वं कर्तुं योऽवसरो भावी तन्न नातिशयधेर्यं कृतवान् । तेन तस्य धेर्यं वा न जितं, तदानीं तस्य विपुलकायत्वात् ।

१—'११८३ । यमाऽनिलेन्द्र-चन्द्राऽर्क-विष्णु-सिंहांऽशु-वाजिषु । शुकाऽहि-कपि-मेकेषु **हरिर्** ना कपिले त्रिषु ।' इति नानार्थेऽमरः ।

#### १९४ अहि-काव्ये—दितीयेऽधिका काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

तदेवं हत्त्मतः समुद्रो हत्त्मानि समुद्रस्य धेर्यं न व्यतिजिग्ये ताभिवभूवं । एकवचनस्य प्रत्येकाभिसंबन्धात् । कर्मेव्यतीहारे पूर्ववदात्मनेपदम् । १२३५१ । सँछिटोर्जेः ।७।३।५७। इति कृत्वम् । तस्य हन्मतो गतं गमनं प्रचण्डोऽपि महान् प्रभक्षनो वायुर्ने व्यत्यगच्छत् प्राप्तवान् ॥

तस्यातिजवेन गच्छतः पथि राक्षसी संप्राप्ता तामसौ व्यापादितवानित्याह— ५४७—व्यतिघ्नन्तीं व्यतिघ्नन्तां राक्षसीं पवनाऽऽत्मजः ॥ जघानाऽऽविश्य वदनं निर्यात् भित्त्वीदरं द्वतम् ॥५॥

व्यतित्यादि — हिनिष्याम्येनिमिति राक्षस्या यो वधकरणावसरः तत्र व्यतिव्रन् व्यतिव्रन्तीं तस्येनां हिनिष्यामीति यो वधकरणावसरः तत्र ब्रन्सीं तदेविमितरे-तरिक्रयाकरणेन व्यतिव्रन्तीं राक्षसीम् । न गतीत्यादिना हिंसार्थत्वादात्मनेपद्य-तिषेधः । तां पवनात्मजो हन्मान् जघान । कथं, वदनमाविद्य उदरं भिन्ता द्वतं निर्यात् निर्गच्छन् । यातेः शतिर रूपम् ॥

> ५४८–अन्योन्यं सा व्यतियुतः शब्दान् शब्देस् तु भीषणान् ॥ उदन्वांश् चौनिलोद्भूतो स्वियमाणा च राक्षसी ॥ ६ ॥

अन्योन्यसित्यादि — अन्योन्यसिखन्योन्यखेखर्थः । 'कर्मव्यतिहारे सर्व-नान्नो हे भवतः स्त्रीनपुंसकयोरामभाव इति वक्तव्यम्' । अन्योन्यख्य संब-निधिभः शब्दैः उदन्वद्राक्षस्यौ शब्दान् भीषणानात्मीयान् व्यतियुतः स्त्र मिश्रि-तवन्तौ । '११०६। यु मिश्रणे' इत्यसात् '२७७८ । लट् स्त्रे ।३।२।११८।' इति भूते लट् । '२६८२। इतरेतर-।१।३।१६।' इत्यादिना कर्मव्यतिहार आत्मनेपद-प्रतिषेधः । तत्रोदन्वतः शब्दकरणाद्यो भीषणशब्दिमिश्रणावसरो भावी तत्र राक्षसी म्रियमाणा शब्दान् भीषणानुदन्वच्छव्दैर्युयाव । राक्षस्याः शब्दकरणाद्यो भीषणशब्दिमिश्रणावसरो भावी तत्रोदन्वाननिलोद्धृतः शब्दान् भीषणान् राक्ष-सीशब्दैर्युयाव ॥

५४९-न्यविक्षत महा-य्राह-संकुलं मकराऽऽलयम् ॥ सैका बहूनां कुर्वाणा नकाणां स्वाऽऽशितम्भवम् ॥७॥

न्यविक्षतेत्यादि महद्भिर्गाहैः संकुलं मकरालयं समुद्रं न्यविक्षत प्रवि-द्यवती । '२६८३ । नेविंशः ।१।३।१७।' इत्यात्मनेपदम् '२३३६। श्रल इगुपधा-दनिदः क्सः ।३।१।४५।' बहूनां नक्षाणामेकापि सती स्वाशितस्भवं सुष्टु तृप्तिं कुर्वाणा । '२८६२। आश्रिते सुवः-।३।२।४५।' इति भावे खन् ।।

१ '२७५ । ब्राह्मेऽवहारो, नक्षस्तु कुम्मीरः ।' इति मा० अ० ।

## ५५०-कृतेनोपकृतं वायोः परिक्रीणानमुंत्थितम्॥

पित्रा संरक्षितं शकात् स मैनाकाऽद्विमैक्षत. ॥ ८ ॥

कृतेनेत्यादि स हन्मान् समुद्रादुश्थितं मैनाकाद्विमेक्षतः । वायोरपकृत-मुपकारं कृतेन प्रत्युपकारेण परिकीणानं परिकयं विचिन्वन्तम् । '२६८४। परि-व्यवेभ्यः क्रियः ।३।३।१८।' इत्यकर्त्रीभप्रायविषयमात्मनेपदम् । पित्रा वायुना रक्षितं शकात् । तेन हि पक्षच्छेदकाले महता वेगेन समुद्रं नीत्वा रक्षित इति श्रूयते ॥

५५१-खं पराजयमानोऽसार्चुन्नत्या पवनाऽत्मजम् ॥ 🚁

जगन्दाऽद्रिर् 'विजेषीष्ठा मयि विश्रम्य वैरिणम्.॥९॥

स्विमित्यादि असावदिः उन्नता उन्नततया खं पराजयमानोऽभिभवन् पव-नात्मजं जगाद । मयि विश्रम्य स्थित्वा वैरिणं शत्रुं विजेषीष्ठाः श्वमभिभूयाः । आशिषि छिङ् । उभयन्नापि '२६८५। वि-पराभ्यां जेः ।१।३।१९।' इति तङ् ॥ ५५२ -फछान्यादरस्व चित्राणि, परिक्रीडस्व सानुषु, ॥

साध्वेनुक्रीडमानानि पश्य वृन्दानि पक्षिणाम्. ॥१०॥

फलानीत्यादि—चित्राणि नानाविधानि फलानि आदत्स्व गृहाण । '२६८६। आङोदोऽनास्यविहरणे ।१।३।२०।' इत्यात्मनेपदम् । सानुषु ममैकदेशेषु परिक्रीड-स्व विहर । पक्षिणां च वृन्दानि साधु शोभनं अनुक्रीडमानानि विहरन्ति सन्ति पदय । उभयत्र '२६८७। क्रीडोऽनु-सं-परिभ्यश्च ।१।३।२१।' इति तङ् ॥

५५३-क्षणं भद्राऽवतिष्ठस्व, ततः प्रस्थास्यसे पुनः ॥

न तत् संस्थास्यते कार्य देक्षेणोरीकृतं त्वयाः ॥ ११ ॥ स्थामित्यादि — हे भद्र कत्याण ! क्षणमवितष्ठस्व । ततः पश्चात्प्रस्थास्यसे यास्यसि । यच कार्यं करणीयं दक्षेणानलसेन त्वया उरीकृतमङ्गीकृतं न च संस्थास्यते अपि तु निष्पत्स्यत एवेल्यर्थः । सर्वत्र '२६८९। समव-प्र-विभ्यः स्थः । ११३।२२।' इति तङ् ॥

५५४-त्वयि नस् तिष्ठते प्रीतिस् तुम्यं तिष्ठामहे वयम्,॥ उत्तिष्ठमानं मित्राऽर्थे कस् त्वां न बहु मन्यते ॥१२॥

त्वयीत्यादि—त्वयि विषये असाकं भीतिरस्ति । तेन संशये असाभिरन्यो निर्णेता नान्वेषणीयः । किन्तु नोऽस्माकं भीतिरेव निर्णयं पश्यन्ती त्वयि तिष्ठ-ते । '२६९०। प्रकाशन-स्थेयाख्ययोश्च । १।३।२३।' इत्यात्मनेपदम् । विवादपद्-निर्णेता स्थेय उच्यते तुभ्यं तिष्ठामहे वयमिति त्वयि विषये असाकं चेतो

<sup>ृ</sup> १—'१०१६ । दंक्षे तु चतुरमेशल-पटवः सत्थान उष्णश्च च ।'। ृ२—'११६४। अरीकृत धररीकृतमङ्गीकृतमाश्चतं प्रतिज्ञातम् ।' इति सर्वत्र ना० अ० ॥ १००० ००० १००० १००

वर्तत इति स्वाभिप्रायम् । तुभ्यं तिष्ठामहे स्वाभिप्रायं निवेदयाम इत्यर्थः । अत्र प्रकाशनं च स्वाभिप्रायकथनम् । '५७२। श्लाघ-हुङ्-स्था-शपां ज्ञीपसमानः ।१। शाइशा' इति सम्प्रदानसंज्ञायां चतुर्थी। कस्मादेवं मां श्लावस इति चेदाह। मित्रार्थे उत्तिष्ठमानं यतमानम् । '२६९१। उदोऽनूर्ध्वकर्मणि ।१।३।२४।' इत्यात्म-नेपदम् । कस्त्वां न बहु मन्यते न श्लाघते ॥

५५५-ये सूर्यमुपतिष्ठन्ते मन्त्रेः संध्या-त्रयं द्विजाः, ॥ रक्षोभिस् तापितास् तेऽपि सिद्धिं ध्यायन्ति तेऽधनाः

य इत्यादि—ये द्विजा मन्नैः करणभूतैः सूर्यमुपतिष्ठन्ते प्रत्युपासते । २६-९२। उपान्मञ्जकरणे । १।३।२५।' इत्यारमनेपदम् । संध्यात्रयं त्रिसन्ध्यम् । अत्य-न्तसंयोगे द्वितीया । तेऽपि रक्षोभिस्तापिता उपद्वताः अधुना ते सिद्धिं ध्याय-न्ति । किं पुनरहं यत्ते पितुः सुहृत् ॥

तदेव दर्शयन्नाह—

तदव दशयबाह— ५५६—अ-व्ययमुंपतिष्ठस्व वीर ! वायोर्रहं सुहृत्. ॥

रविर् वितपतेऽत्यर्थमाश्वस्य मयि गम्यताम् ॥ १४॥

अव्यत्रसित्यादि—हे वीर! अव्यवसनाकुलं मय्युपतिष्ठस्व सिन्नहितो भव। <del>११६९३ । अकर्मकाच</del> ।१।३।२६।' इत्यात्मनेपदम् । यतो वायोस्तव पितुरहं सुहत् । रविरत्यर्थं वितपते दीप्यते । '२६९४। उद्-विभ्याम्-।१।३।२७।' इत्या-रमनेपदम् । तत्राकर्मकादिति वर्तते । तसादाश्वस्य मयि विश्रम्य गम्यताम् ॥ ५५७-तीत्रमुंत्तपमानो ऽयमं-शक्यः सोढुमांतपः, ॥

आन्नान इव संदीधैरेलांतैः सर्वतो मुहः, ॥ १५॥

तीव्रमित्यादि—तीवं सुष्ट् उत्तपमानो दीप्यमान आतपः सोहुमशक्यः। पूर्ववदात्मनेपदम् । अलातैः उद्मुकैः संदी्षेः सर्वत्र आञ्चान इव ताडयन्निव । '२६९५। आङो यमहनः । १।३।२८।' इत्यविवक्षितकर्मकत्वादारमनेपदम् '२३६३ गम-हन-।६।४।९८' इत्युपधालोपः '३५४। हो हन्ते:-।७।३।५४।' इति ऋत्वम्।। ५५८-संशुणुष्य कपे ! मत्कैः संगच्छस्य वनैः शुभैः, ॥

समारन्त ममा ऽभीष्टाः संकल्पास् त्वय्युपागते. १६ संश्रुणुष्वेत्यादि—हे कपे ! संशुणुष्व आकर्णय । '२६९९। समो गम्यू-च्छि-। १।३।२९। १ इत्यादिविवक्षितकर्मकत्वादात्मनेपदम् । अभैः बोभमानैः । इगुपघलक्षणः कः। वनैर्मत्कैः मत्स्वामिकैः। अहं स्वामी येषामिति '१८७७ ।

१—'१२०। रोनिः शोनिर्दे हीवे, प्रकाशो चोत आतपः।' रू-'९१५। अथ स्वी स्यादं झारो, इलात मुल्मुकम् । १ । ३- ११५५। धीर् धारणावती मेधा, संकल्पः कर्म मान-सम् ।' इति सर्वत्र ना० अ०।

स एषां ग्रामणीः । पाराष्ट्रा इति कः । '१३७३। प्रत्ययोत्तरपद्योश्च । ७१२।९८।' इति मदादेशः । संगच्छस्य संगतो भव । पूर्ववदात्मनेपदम् । समारन्त ममा-भीष्टा इति ममाभिष्रेता ये संकल्पा अभिप्रायाः 'कदा नु मे सुहत्तया वा कश्चि-देष्यति यस्याहसुपयोगी स्थाम्' इति ते समारन्त आगताः त्वय्युपागते स्रति । अतिर्कृष्टि पूर्ववदात्मनेपदम् । '२३८२। सर्ति-शास्यर्तिभ्यश्च ।३।१।५६। इत्यर्ष्टि '२४०६। ऋ-दशोऽङि गुणः । ७।४।१६।' । '२२५४। आडजादीनाम्।६।४।७२।' भाषाविषयस्य प्रयोगः ॥

न चैवं मिथ्या वायुमें सुहृदित्याह—

५५९–के न संविद्रते, वायोर् मैनाकाऽद्रिर् यथा सर्खां, ॥ यत्नार्दुपाह्वये प्रीतः, संह्वयस्व विवक्षितम्. ॥ १७ ॥'

क इत्यादि — वायोमें नाकाद्वियथा सखेति के न संविद्धते न जानन्ति । वेत्तेः पूर्ववदारमनेपदम् । '२७०१। वेत्तेर्विभाषा ।७।१।७।' इति रुट् । तस्मात् । प्रीतः सन् अहं यबादुपाह्वये भवन्तमाह्वयामि । ततः संह्वयस्व कथय विवक्षितमभि-भेतम् । '२७०३। नि-समुपविभ्यो ह्वः ।१।३।३०।' इत्यकर्त्रभिप्राये लट्लोटोरा-दमनेपदम् । ततोऽकर्मकादिति निवृत्तम् । सामान्येन विधानम् ॥

५६०-द्योमिवावयमानं तमवोचद् भूधरं किः॥

उपकुर्वन्तमेत्यर्थं प्रकुर्वाणोऽनुँजीवि-वत्. ॥ १८॥

द्यामित्यादि चामिवाकाशमिवाह्वयमानं महत्तया स्पर्धमानम् । २७०४ । स्पर्धायामाङः ।१।३।१।' इत्यात्मनेपदम् । अत्यर्थमुपकुर्वन्तं आतिथ्येन तमीदशं सूधरमवोचत् । कपिः प्रकुर्वाणः सेवमानो ऽनुजीविवत् भृत्यवत् । '२७०५। सन्धन-।१।३।३२।' इत्यादिना सेवने तङ् ॥

५६१-'कुल-भार्यां प्रकुर्वाणमंहं द्रष्टुं दशाननम्॥

यामि त्वरा-वान् शैलेन्द्र !, मा कस्यचिदुंपस्कृथाः १९ कुलभायामित्यादि—अहं दशाननं द्रष्टुं यामि कुलभार्या प्रकुर्वाणं कुल-नारीमभिगच्छन्तम् । तस्यां सहसा प्रवर्तमानमित्यर्थः । साहसिक्ये तङ्कः । त्व-रावान् त्वरायुक्तः । अतः हे शैलेन्द्र ! मा कस्यचिद्शनपानादिकस्य उपस्कृथाः अतिशयवन्तं मा कार्षीरित्यर्थः । माङि लुङ्गः । प्रतियत्ने तङ्कः । '२५४७। तनादि-भ्यस्त-थासोः ।रा४।७९।' इति सिचो लुक् । '२५५२। उपाद्यतियत्न-।६।१।-१३९।' इति सुदं । कस्यचिदिति '७१४ । कृजः प्रतियत्ने ।२।३।५३।' इति कर्मणि पष्टी ॥

१ '७७७ । वयसः स्निग्धः सवया, अथ मित्रं सखा सहत् ।' । २—'८० । द्यो-दिवो दे स्नियामभं व्योम पुष्करमम्बरम् । नभोऽन्तिरक्षं गगनमनन्तं सुरवर्त्मं खम् । वियद् विष्णुपदं वातु पुंस्याकाशः विहायसी ॥' २—'७७४। षण्डो वर्ष-वरस् तुस्यो' सेवकार्थ्यं नुजीविनः ।'इति सर्वेत्र ना० अ०॥

## ५६२-योऽपंचके वनात् सीतामधिचके न यं हैरिः,॥ ः विकुवीणः स्वरानेच वलं तस्य निहन्म्यहम्, ॥२०॥

य इत्यादि यः सीतामपचके अभिबभूव। अवक्षेपणे तङ्कः। वनादिति वनमुपगम्य । त्यब्लोपे कर्मणि पञ्चमी । हरिरिन्द्रो नाधिचके न प्रसेहे। '२७०६। अधेः प्रसहने ।१।३।३३।' इति तङ्कः। तस्य बलं दशाननस्य सामर्थ्यं कीदशम्। स्वरान् विकुर्वाणं विविधान् स्वरान् कुर्वाणम्। '२७०७। वेः शब्द-कर्मणः।१।२।३४।' इति तङ् । तस्य दशाननस्य बलं निहन्मि॥

५६३-विकुर्वे नगरे तस्य पापस्या ऽद्य रघु-द्विषः॥ विनेष्ये वा प्रियान् प्राणानुदानेष्येऽथवा यज्ञाः. २१

विकुर्व इत्यादि—तस्य रघुद्विषो रामशत्रोः पापस्य नगरे पुर्या श्रहमद्य विकुर्वे विविधं चेष्टे। '२७१८। अकर्मकाच ।१।३।४५।' इति तङ् । तत्र विकुर्वाणो यदि वा प्रियानिप प्राणान् स्वाम्यर्थे विनेष्ये अपनेष्यामि । '२७०९। संमानन् —।१।३।३६।' इत्यादिना व्यये तङ्ग । यतो धर्मादिषु विनियोगो व्ययः । यशो वा उदानेष्ये ऊर्ध्वं नेष्यामि तस्यापकारकरणात् । अत्रोत्सञ्जने तङ्ग । उत्सञ्जनमुरक्षेपणम् ॥

५६४-विनेष्ये क्रोधमथवा क्रममाणोऽरि-संसैदि॥'

इत्युक्त्वा खे पराक्रंस्त तूर्ण सूनुर् नभैस्वतः. ॥२२॥

विनेष्य इत्यादि —यदि वा क्रोधमात्मनो विनेष्ये अपनेष्यामि । '२७२०। कर्तृस्थे च-।१।३।३७।' इति तङ् । कर्तृस्थस्य क्रोधकर्मणोऽशरीरत्वात् अत्र व्ययो न संभवतीति । अरिसंसदि शत्रुसभायां क्रममाणः । अप्रतिबन्धेन प्रवर्तमानः । '२७११। वृत्ति-सर्ग-।१।३।३८।' इत्यादिना वृत्तौ तङ् । वृत्तिरप्रतिबन्धः । इत्येवमुक्त्वा नभस्ततः स्नुर्वायोस्तनयः से तूर्णं पराकंस्त शीघ्रमुत्सेहे ।'२७१२। उप-पराभ्याम् ।१।३।३९।' इत्यनेन सर्गे तङ् । सर्ग उत्साहः ॥

५६५–परीक्षितुर्मुपाकंस्त राक्षसी तस्य विक्रमम् ॥ दिवर्माक्रममाणेव केर्तुं-तारा भय-प्रदा. ॥ २३ ॥

परीत्यादि — तस्य हन्मतो विक्रमं शौर्यं परीक्षितुं राक्षसी उपाक्रंस उत्सेहे पूर्ववत्तक् । दिवमाक्रममाणेव । यथा केतुः स्वर्भातुः तारा नमस्युद्गच्छति भयं-करा । '२७१३। आङ उद्गमने ।१।३।४०।' इति तक् । तत्र हि ज्योतिरुद्गमन् इस्युक्तम् । केतुतारायाश्च ज्योतिःस्वभावात् ॥

१—( ५४५) स्रोकस्थं टिप्पणमालोचनीयम् । २—'७२० । समस्या परिषद् गोष्ठी सभा समिति संसदः ।'। ३—( ५३९ ) स्रोकस्यं टीकनं विलोक्यताम् । ४—' १२६७ । प्रद मेदे ध्वजे केतुः; पार्थिवे तनये द्युतः ।'इति सर्वत्र ना० अ० ।

## ५६६-जले विक्रममाणाया हनूमान् शत-योजनम्॥ 🐡

आस्यं प्रविश्य निरयादंणूभूया ऽप्रचेतितः. ॥ २४ ॥ जल इत्यादि—विक्रममाणायाः पद्मां विचरन्ताः । '२७१४। वेः पादविहरणे । १।३।४१।' इति तक् । जलप्रहणात् गतिविशेषं दर्शयति । आस्यं शतयोजनं
शतं योजनानि यस्य प्रमाणतः । तदणुभूय सूक्ष्मीभूय प्रविश्य निरगात् निर्गतः ।
उद्यं विदार्थेत्यर्थात् । अप्रचेतितः अविज्ञातः ॥

५६७-द्रष्टुं प्रक्रममाणो ऽसौ सीतामम्भोनिधेस् तटम् ,॥ उपाक्रंस्ता ऽऽकुलं घोरैः क्रममाणेर् निशाचरैः ॥२५॥

द्रष्टुमित्यादि असो हन्मान् सीतां द्रष्टुं प्रक्रममाणः आरममाणः आदिक-भीण यथा भोकुं प्रक्रमते इति । उद्धेस्तटमुपाकंस्त गन्तुं प्रारूधवानित्यर्थः । तत्तश्च प्रोपयोरादिकर्मणि समानार्थत्वात् '२७१५। प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् ।१।३।-४२।' इति तङ् । घोरैः रोद्दैः।निशाचारैराकुळं व्यासम् । तटं क्रममाणैः इतस्ततो गच्छदिः। '२७१६। अनुपसर्गाद्वा ।१।३।४३।' इति तङ् ॥

५६८-आत्मानमपजानानः शैश-मात्रो ऽनयद् दिनम्,॥ ज्ञास्ये रात्राविति प्राज्ञः प्रत्यज्ञास्त क्रिया-पेटुः, ॥२६॥

आतमानिसत्यादि—मा कश्चिददाक्षीदिति तथाविधमात्मानं शरीरमव-जानान अपहुवानः । \*२७१७। अपह्ववे ज्ञः ।१।२।४३। द्दित तङ् । यो हि शरा-मान्नो भूत्वा स्थितः तेन कथमात्मा छोके नापछपितः स्यात् । अनयदिनं अगम-यदिवसम् । ज्ञास्ये रात्राविति प्रत्यज्ञास्त प्रतिज्ञातवानित्यर्थः । '२७१९। सं-प्रति-स्यामनाध्याने ।१।३।४६। द्रात्मनेपदं लुङो भवति । आध्यानं चोत्कण्ठनम् । ज्ञास्ये इत्यकर्मकाचेत्यकर्मकित्रयावचनत्वादात्मनेपदम् । प्राज्ञः कियापदुरिति बुद्धिकोश्चलं कर्मकौशलं च दर्शयति ॥

५६९–संजानानान् परिहरन् रावणाऽनुचरान् बहुन्॥

लङ्कां समाविशद् रात्रो वदमानोऽरि-दुर्गमाम्. ॥२०॥

संजानानित्यादि - रावणस्यार्थेषु कार्येषु ये चरन्तीति '२९३०। चरेष्टः । इ।२।१६।' तान् बहून् संजानानान् चेतयतः परिहरन् । अनाध्याने तङ् । राज्ञे छङ्कां समाविशत् प्रविष्टवान् । अरिदुर्गमां राक्षसदुर्गमाम् । वदमानो आसमान् नः । '२७२०। भासनोपसंभाषा-।१।३।४७।' इत्यादिना आस्मनेपदम् ॥

५७०-कंचिन् नौपावदिष्टा ऽसौ, केनचिद् व्यवदिष्ट न, ॥

शृष्वन संप्रवदमानाद् रावणस्य गुणान् जनात्. २८

<sup>ं</sup> १—'५२९ । गन्धर्वः शरमो रामः समरो गत्रयः शक्तः ।' इति नाश्रुझणः ॥ २—(५५६) क्षोकस्यं टीकनं द्रष्टव्यम् ॥ । । । । । ०००००

#### २०० भट्टि-काट्ये—द्वितीयेऽधिकार काण्डे लक्षण रूपे तृतीयो वर्गः,

कंचिदित्यादि असा प्रविष्टः सन् न कंचिद्धपावदिष्ट उपसान्तिवतवान् । उपसम्भाषायां तङ् । केनचिद्यवदिष्ट न, न भाषितवान् । विमता तङ् । विमनितीनामितिः श्रेण्वन् आकर्णयन् । जनात् संप्रवदमानात् संभूय भाषमाणात् । रावणस्य संबन्धिनो गुणान् । '२७२९। व्यक्तवाचाम्-।१।३।४८।' इस्रात्मनेपद्-म् । जनानां व्यक्तवाक्तवात् ॥

### ५७१-जैल्पितोंत्कुष्ट-संगीत-प्रनृत्त-स्मित-वैल्गितैः॥ घोषस्यीन्ववदिष्टेव लङ्का पूत-क्रतोः पुरः.॥ २९॥

जिंदितत्यादि — पूतकतोरिन्द्रस्य या प्ः तस्या अमरावस्याः संबन्धिनो घोषस्यान्ववदिष्टेव लङ्का । अनुशब्दः सादृश्ये । सदृशं वादं कृतवती । तैर्जेल्पि-तादिभिः । उभयत्रापि जिल्पतादिघोषस्य तुस्यत्वात् । लङ्केति तत्स्थो जन उच्य-ते । तेन व्यक्तवान्विषयत्वात् '२७२२। अनोरकर्मकात्—।१।३।४९।' इति तङ्ग । तत्र व्यक्तवाचामित्यनुवर्तते न समुचारण इति ॥

### ५७२-ऐद् विप्रवदमानैस् तां संयुक्तां ब्रह्म-राक्षसैः ॥ तथाऽवगिरमाणैश् च पिशाचैर् मांस-शोणितम्. ३०

ऐदित्यादि—तां ब्रह्मराक्षसैः संयुक्तां हनूमानैत् जगाम । इणो छिङ रूप-म् । विप्रवदमानैः परस्परविरुद्धार्थाभिधायिभिः । विप्रछापात्मके व्यक्तवाचां समुचारणे '२७२३। विभाषा विप्रछापे ।१।३।५०।' इति तङ्ग । तथा पिशाचै-मांसशोणितमविगरमाणैः भक्षयद्भिः संयुक्ताम् । गिरतेरभ्यवहारार्थेत्वात् ।३७२४। अवाद् प्रः ।१।३।५९।' इति तङ्ग । मांसशोणितमिति '९१०। जातिरप्राणिनाम् ।२।४।६।' इत्येकवद्भावः ॥

#### ५७३-यथा-स्वं संगिरन्ते सा गोष्ठीर्डं स्वामिनो गुणान्,॥ पान-शौण्डीः पथः क्षीबा वृन्दैर्रुदचरन्त च. ॥३१॥

यथास्त्रमित्यादि — ब्रह्मराक्षसाः पिशाचाश्च यथास्त्रमात्मीयस्य स्वामिनो गुणान् गोष्ठीषु गोष्ठीमध्ये संगिरन्ते स्म अभ्युपगतवन्तः । '२७२५। समः प्रति-ज्ञाने ।१।३।५२।' इति तङ्ग । पानशौण्डाः पानसक्ताः क्षीबा मत्ताः सन्तः पथो मार्गानुद्चरन्त उक्तम्य गच्छन्ति स्म । '२७२६। उदश्चरः सकर्मकात् ।१।३।५३।' इति तङ्ग । वृन्दैरिति सम्भूयेत्यर्थः ॥

१—'११५३ । उक्तं भाषितमुदितं जल्पितमी स्थातमिभिहितं छिपितम्।' २—'२३६। क्रान्दितं रुदितं कुष्टं, जृम्भम् तु त्रिषु जृम्भणम् ।' ३—'८१४ । आस्कन्दितं थे।रितकं रेन्तितं चिलातं छुतम्।' ४—(५६४) स्रोकस्यं टिप्पणं विकोवयताम् । ५—'१०६८ । मत्ते शोण्डोत्कटक्षीबाः कामुके कमिताऽनुकः' इति सर्वेत्र ना० अ०॥

तथा छक्त्य-रूपे कथानके 'ऽशोक-वर्षिका-भक्तो' नामाष्टमः सर्गः--१०१

५७४-थानैः समचरन्ता ऽन्ये कुञ्जराऽश्व-रथाऽऽदिभिः,॥ संप्रायच्छन्त बन्दीभिर्रन्ये पुष्प-फर्छं ग्रुभम्.॥३२॥

यानेरित्यादि — अन्ये यानैः कुञ्जरादिभिः समचरन्त संचरन्ते स । '२७-२७। समस्तृतीयायुक्तात् । ११३।५४।' इति तक् । अन्ये बन्दीभिरानीताभिः । सम्प्रदाने तृतीया। अशिष्टव्यवहारे तृतीया चतुर्थ्येथे भवति इति वचनाइन्दी-भ्य इत्यर्थः । पुष्पफलं शोभनं संप्रायच्छन्त ददति सा। '२७२६। दाणश्च सा चेचतुर्थ्येथे । ११३।५५।' इति तक् । पुष्पफलंभिति जातेरेकवद्भावः ॥

५७५-कोपात् काश्चित् प्रियैः प्रत्तमुपायंसत नाऽऽसवम् ।। प्रेम जिज्ञासमानाभ्यस् ताभ्योऽऽश्रप्सत कामिनः ३३

कोपादित्यादि —काश्चित् स्वियः कोपात् अन्यस्वीगमनजनितात् । आसवं मद्यविशेषं नोपायंसत न स्वीकृतवत्यः ।२७३०। विभाषोपयमने ।१।२।१६। इतः कित्त्वपक्षे रूपम् । '२७२९। उपाद्यमः स्वकरणे ।१।३।५६। इति तङ् । पाणिप्रहण-पूर्वस्य स्वीकरणस्य तत्र स्थितत्वादौपचारिकमत्र स्वीकरणं दृष्टव्यम् । '२७४२ । समुदाङ्भ्यो यमो प्रन्थे ।१।३।७५। दित वा तङ् । उदाङ्पूर्वस्य यम आदाना-र्थत्वात् । अवसरप्राप्तं स्वृत्द्वयमुपाहतं स्वात् । प्रियैः प्रत्तं दृत्तम् । '३०७८। अच उपसर्गात्तः ।७।४।४७। प्रेम जिज्ञासमानाभ्यः किमस्यासु प्रेमास्ति वा न वेति कृतकोपप्रकाशेन ज्ञातुमिच्छन्तीभ्यः । '२०३१। ज्ञा-श्च-स्मृ-दशां सनः ।१।३।५७।' दृति तङ् । ताभ्यो योषिन्धः । कामिनः अशप्सत न मे त्वद्न्या प्रियास्तीति तदीयशरीरस्पर्शनेन शपथं चकुः । शप उपालम्भने दृत्यादमनेपदम् । वाचा उपालस्मनं शरीरस्पर्शनम् '५७२। श्लाघ-हुङ्ग—।१।४।३४।' दृत्यादिना सम्प्रदानसंज्ञ्या चतुर्थी । तासां ज्ञापयितुमिष्यमाणत्वात् ॥

५७६–प्रादिद्दक्षत नो नृत्यं, ना ऽशुश्रूषत गायनान् ॥ रामं सुस्मूर्षमाणोऽसौ कपिर् विरह-दुःखितम् ॥३४॥

शादिदक्षतेत्यादि — असी किपर्लङ्कायां नो नृत्यं प्रादिदक्षतः । गायनान् गायकान् । '२९०८। गस्थकन् ।३।१।१४६।' ण्युद च । नाग्रुश्रूपतः न श्रोतुमिष्ट- वान् किमिति रामं विरहदुःखितं सुस्मृर्पमाणः स्मृतंमिष्टन् । सज्ञन्तेभ्यः पूर्वभ बद्दारमनेषदम् । '२६१५। अञ्ज्ञनगमां सनि ।६।४।१६।' इति दीर्घत्वम् । '२६१५। अञ्ज्ञनगमां सनि ।६।४।१६।' इति दीर्घत्वम् । '२६९५। उदोष्ट्यपूर्वस्य ।७।१।१०२।' इत्युत्त्वम् ॥

<sup>-</sup> १—'८२३। सर्वे स्थाद् वाहनं यानं युग्यं पत्रं च घोरणम् ।' २—'८६३। स्युर् भागधास् तु मगधा बन्दिनस् स्तुतिपाठकाः ।'। ३—'१०३९। मैरेयमासवः सीधुर् मेदको जगलः समा ।' इति सर्वत्र ना० अ०॥

२०२ भट्टि-काव्ये—द्वितीयेऽधिक र काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

## ५७७-अनुजिज्ञासतेवाऽथ लङ्का-दर्शनमिन्दुना॥ तमोऽपहविमुक्तांऽशु पूर्वस्यां दिश्युंदैयतः॥ ३५॥

अन्वित्यादि अथैतस्मिन् प्रसावे इन्दुना चन्द्रेण उदैयत उदितम् । इणो भावे लिङ रूपम् । पूर्वस्यां दिशीति पूर्णेनेति दर्शयति । दश्यते तत् दर्शनं रूपम् । लङ्काया रूपमजुजिज्ञासतेव । पूर्वेण प्राप्तस्यात्मनेपदस्य '२७३२। नानोर्ज्ञः । ११३।५८।' इति प्रतिषेधः । तमोपहास्तमो ध्वंसमानाः ब्रिमुक्ताः प्रेरिता अंशवो यस्मिन् उदय इति ॥

## ५७८-आग्रुश्र्वन् स मैथिल्या वार्ता हैम्बेषु रक्षसाम् ॥ शीयमानाऽन्धकारेषु समचारीर्द-शङ्कितः. ॥ ३६॥

आशुश्रूषित्रत्यादि —स किपमेंथिल्याः सीताया वार्तामाञ्चश्रूषन् श्रोतुमि-च्छन् । '२७३३। प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः । ११३।५९।' इत्यात्मनेपद्मतिषेधः । रक्षसां हर्म्येषु गृहेषु । समचारीत् संक्षान्तवान् । '२३३० । अतो त्रान्तस्य ।७।२।२।' इति वृद्धिः । शीयमानान्धकारेषु अपगच्छत्तमःसु । '९१२। शहु शातने' । '२३६२। शदेः शितः ।१।३।६०।' इति तङ् । '२३६०। पा-म्रा-।७।३।७८।' इति शीयादेशः । अशङ्कितः शङ्कारहितः ॥

## ५७९-शत-साहस्रमारक्षं मध्यगं रक्षसां कपिः॥

ददर्श, यं कृतान्तोऽपि मियेताऽऽसाद्य भीषणम्,३७

रातेत्यादि — मध्यमं मध्यप्रकोष्ठगतं आरक्षं गोपकं शतसाहसं रक्षसां लक्ष-मात्रं ददशं विलोकितवान् । शतसहस्रं परिमाणमस्येति प्राग्वतेः संख्यापूर्वपदानां तदन्तप्रहणमलुकीति वचनात् । १६९२।' शतमानविंशतिक—।५।१।२७।' इत्या-दिना आणि । '१७५२। संख्यायाः संवत्सर—।७।३।१५।' हत्युत्तरपदवृद्धिः । भीषणं भयानकं आसाद्य प्राप्य । कृतान्तोऽपि यमोऽपि स्रियेत प्राणान् संखजेत् । '२५३८। स्रियतेर्लुङ्लिङोश्च ।१।३।६१।' इति तङ् । तत्र हि शित इत्यनुवर्तते ॥

५८०–अध्यासिसिषमाणे ऽथ वियन्-मध्यं निशा-करे ॥ कासांचके पुरी साधैरतीवीद्वासिभिः सितैः ॥ ३८॥

अधीत्यादि - अथ निशाकरे चन्द्रमसि वियन्मध्यं अध्यासितुमारोद्धमिच्छति सिति । '२७३४। पूर्ववत्सनः । १।३।६२।' इत्यात्मनेपदम् । अस्तेरनुदात्तेत्वमात्म-नेपदनिमित्तम् । तेनैव सन्नन्तादि भवति । अत्र सिन इटि कृते अजादेद्वितीयः

१—'१४४७। व्यूहो वृन्देऽप्यंहिर् वृत्रेऽप्यंत्रीन्दर्कास वमोपहाः ।' २—'३२९। हुम्योऽदि धनिनां । वासः, प्रासादोः देवसूभुजाम् । ३—'६६। कृतान्तोः यमुना-भ्राताः श्रमनोः यमराङ् यमः।' ४—'३२९। सौधोऽली राजसदनमुपकार्योपः कारिका।' इति सर्वत्र ना० अ०॥

तथा छक्ष्य-रूपे कथानके 'ऽशोक-वनिका-भङ्गो' नामाष्टमः सर्गः - २०३

स्येति द्विवैचनम् । पुरी लङ्का कासांचके शोभते सा । सौधैः सौधानां ज्योत्स्रया चोद्रास्यमानत्वात् । '२२४०। आम्प्रत्ययवत्–।१।३।६३।' इति तङ् ॥

५८१-इन्दुं चैषक-संक्रान्तमुपायुङ्क यथाऽमृतम् ॥

े प्रयुक्जानः प्रिया वाचः समाज<u>ा</u>ऽनुरतो जनः ॥३९॥

इन्दुमित्यादि—एवं शोभितायां लङ्कायां समाजानुरतः पानगोष्ठीरतो जनः चषकसंक्रान्तं मद्यभाजने प्रतिबिम्बेन संक्रान्तमिन्दुमुपायुङ्क उपभुक्तवान् । प्रतिबिम्बावच्छित्रस्य मद्यस्योपलक्ष्यमाणत्वादेवमुक्तम् । यथाऽस्रतं असृतमिव । प्रिया अनुकूला वाचः प्रयुञ्जानः अभिद्धानः । २७३५। प्रोपाभ्याम्-।६।३। ६४।' इति तङ्बा •

५८२-संक्ष्णुवान इवीत्कण्ठामुपाभुङ्क सुरामलम् ॥

ज्योत्स्त्रीयां विगलन्-मानस् तरुणो रक्षसां गणः ४०

संक्ष्णुवान इत्यादि—रक्षसां तरुणो गणः उत्कण्टां वियासु संसारणं संक्ष्णुवान इव समुत्तेजयन्निव ।'२७३६। समः क्ष्णुवः ।९।३।६५।' इति तङ् । ज्योत्स्नायां सुरां अलं पर्योप्तमुपाभुङ्क अभ्याहतवान् । '२७३७। भुजोऽनवने ।१।३।६६।' इति तङ् । विगलन्मानः ॥

५८३-मध्वेपाययत स्वच्छं सोत्पलं द्यिताऽन्तिके ॥

आत्मानं सुरताऽऽभोग-विश्रमभोत्पादनं सुहुः ॥४१॥

मध्वित्यादि कीदशम् । मधु खच्छत्वात् सोत्पलतया सुरभित्वात् शोभनं जातं यतः खयमात्मानं मुहुरपाययत पायितवत् । '२७३८। णेरणौ—।१।३। ६७।' इति तङ् । दयितान्तिके दयितस्य समीपे । सुरताभोगः सुरतिवसर्दः तत्र विश्रम्भः तस्योत्पादनं जनकम् । उत्पादयतीति '२८४१। कृत्यव्युटो बहुलम् ।३।३।११३।' इति कर्तरि व्युट ॥ '

५८४–अभीषयन्त ये शैकं राक्षसा रण-पण्डिताः ॥ अविस्मापयमानस् तान् कपिरोटीद् गृहाद् गृहम्, ४२

अभीषयन्तेत्यादि—एवं रक्षःसु यथायथं चेष्टमानेषु ये राक्षसा रणपण्डिताः संग्रामितज्ञाः शक्रमभीषयन्त भीषितवन्तः । '२५८४। भी-स्म्योहेंतुभये ।११३।-६८।' इति तङ् । '२५९५। भियो हेतुभये पुरु ।७।३।४०।' भयग्रहणसुपलक्षणं तेन स्मयतेरपि भवति । तानसौ कपिरविस्नापयमानः विस्मयमकारयन् ।

१—'१०४० । चषकोऽस्त्री पानपात्रं सरकोऽप्यनुतर्पणम् ।' २—'१०० । चित्रम्भानिश्वासी वित्रम्भानिश्वासी क्षेत्रो त्रथोस्त्रा प्रसादस् तु प्रसन्तता ।' ३—'७८९। समी विश्रम्भानिश्वासी क्षेत्रो त्रथोस्त्रितात्।' ४—'४७। इन्द्रो मरुत्वान् मधवा विद्योजाः पाकशासनः। वृद्धश्रवाः श्रुनासीरः पुरुद्दतः पुरन्दरः । जिष्णुर् ठेखर्षभः श्राकः ।' इति सर्वत्र ना० अ०॥

२०४ साहि-काव्ये - द्वितीयें दिवा काण्डे छक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

'२५९६) नित्यं सायतेः ।६।९।५७।' इत्यात्वम् । गृहाद्गृहमादीत् गतवान् ो छुङि रूपम् ॥

५८५-सीतां दिद्क्षुः प्रच्छन्नः सो ऽगर्धयत राक्षसान्,॥ अवञ्चयत मायाश्च च स्व-मायाभिर् नरद्विषाम्, ४३

सीतामित्यादि स कपिः सीतां दिदश्चः सीतां द्रष्टुमिच्छुः प्रच्छन्नः राक्ष-सानगर्धयत । न्यामोहयत् । स्वमायाभिश्च नरद्विषां मायाश्च अवज्ञयत अतिसंहि-तवान् । '२७३९। गृषि-वज्ञ्योः प्रलम्भने ।१।३।६९।' इति तक् ॥

५८६—अपलापयमानस्य शत्रृंस् तस्याऽभवन् मतिः॥ 'मिथ्या कारयते चारैर् घोषेणां राक्षसाऽघिपः'॥४४॥

अपेत्यादि—तस्य कपेः शत्रून् राक्षसान् अपलापयमानस्य न्यक्क्वेतः । '२५२९। विभाषा लीयतेः ।६।१।५।' इत्यात्वे '२५९२। लियः सम्मानन—।१।३-।७०।' इत्यादिना शालिनीकरणे न्यग्भावने आत्मनेपदम् । मतिरभवत् । कीट-शित्याह—मिथ्याकारयत इति । अयं राक्षसाधिपतिश्चारेदेण्डवाहकैः यां घोषणां युनः युनः कारयति जागृत जागृतेति तां मिथ्या कारयते येनाहमविज्ञात एव प्रविष्टः । '२७४०। मिथ्योपपदात् कृजोऽभ्यासे ।१।३।७१।' इति तक् । अभ्यानस्त्र युनः पुनः करणम् ॥

कुलकम् ४५-४९—

५८७-गूहमानः स्व-माहात्म्यमंदित्वा मैन्त्रि-संसदः ॥ नृभ्यो ऽपवदमानस्य रावणस्य गृहं ययौ, ॥ ४५ ॥

गृहमान इत्यादि —स्वमाहात्म्यं स्वपराक्रमं गृहमानः आवृण्वन् । '२३५४। स्वदुण्याया गोहः ।६१४।८९।' इत्यूत्वम् । '२१५८। स्विरतिनतः-।११३।७२।' इति तङ् । अटित्वा मिन्नसंसदः ग्रुकसारणादिगृहाणि गत्वा रावणस्य गृहं ययो । कीदशस्य । नृम्यो ऽपवदमानस्य कुप्यतः असूयतो वा । '२७४१। अपाद्दः ।२।३।७३।' इति तङ् । नृभ्य इति '५७५। कुध-द्वृह-।१।४।३७।' इति सम्प्रदानसंज्ञायां चतुर्थो ॥

कीदशं गृहमित्याह—

#### ५८८-दिशो द्योतयमानाभिर् दिव्य-नारीभिराकुलम् ॥ श्रियमायच्छमानाभिरुत्तमाभिरंनुत्तमाम् ॥ ४६ ॥

१—'७७९। चारज्ञ् च गृह-पुरुषश्, चाऽऽप्त-प्रस्थिती समी ।' २— '१८३। आन्नेडितं द्विस्-त्रिरुक्तमुचैर् घुष्टंतु घोषणा ।' ३—'७७०। मन्नी वीस-चिवोऽमालो, ऽन्ये कर्मसचिवास् ततः ।' इति सर्वत्र ना० अ०। ४—(५६४) श्लोकस्थं टीकनमवलोकयन्तु । इति ॥

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'ऽशोक-विका-भङ्गो' नामाष्टमः सर्गः—२०५

दिश इत्यादि - दिशः द्योतयमानाभिः भासयमानाभिः । '२५६४। णिचश्च १९१३।७४।' इति तङ् । दिव्यनारीभिः उत्तमाभिः प्रधाननायिकाभिराकुलं व्याप्तम् । श्रियमनुत्तमामतिशयवतीं आयच्छमानाभिः स्वीकुर्वाणाभिः । '२७४२। समुदाङ्भ्यः-।१।३।७५।' इति तङ् ॥

५८९-नित्यर्मुद्यच्छमानाभिः स्मरसंभोग-कर्मसु ॥ जानानाभिर्रुलं लीला-किलकिंचित-विश्वमान् ॥४७॥

नित्यसित्यादि—सरसंभोगकर्मसु कामोपभोगिकयासु । नित्यसुद्यच्छमा-नाभिः उत्साहमानाभिः । लीलाः स्त्रीणां श्रङ्कारचेष्टाविशेषाः । अलं जानानाभिः । '२७४३। अनुपूर्माणुज्जः ।१।३।७६।' इति तङ् । पूर्ववत्तङ् । तथा चोक्त-म्—'विलास-लीलाः किलकिंचितानि विन्वोक-मोद्दायित-विश्रमाणि । विच्छित्त-माकुद्दिमितेक्षितानि योज्यानि तज्ज्ञैः सुकुमारनृत्ते' इति । लक्षणं चैषां नाट्यशास्त्रे ॥

५९०–स्वं कर्म कारयन्नांस्ते निश्चिन्तो या झप-ध्वजः, ॥ स्वा॒ऽर्थं कारयमाणाभिर् यूनो मद-विमोहितान्॥४८॥

स्विमित्यादि स्वमात्मीयं मोहनादिकमे दिव्यनारीः कारयन् अनुष्ठापयन् एष झष्य्वजः कामदेवः निश्चिन्त आस्ते । ताभिराकुलमिति योज्यम् । '५४१। हु-कोरन्यतरस्याम् ।१।४।५३।' इति द्विकमैकता । यूनः स्वार्थं स्वप्रयोजनं मैथु-नाख्यं कारयमाणाभिः आकुलम् । ता हन्मानिति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । कीद-ज्ञान् । मदविमोहितान् मथुपानमदपरवज्ञान् । ताभिः ॥

कीदशीभिरित्याह—

५९१-कान्ति स्वां वहमानाभिर् यजन्तीभिः स्व-विग्रहान् ॥ नेत्रीरिव पिबन्तीभिः पश्यतां चित्त-संहतीः॥ ४९॥

कान्तिमित्यादि—स्वां कान्ति शोभां वहमानाभिः। यजन्तीभिः स्वविप्रहान् ददतीभिः कामिभ्यः। तत्र स्वं कर्मेति णिचश्चेत्यस्य विषयः। कान्ति स्वां
स्वविग्रहानिति स्वरितेत इत्यस्य विषयः। '२०४४। विभाषोपपदेन प्रतीयमाने
१९१३।७०।' इति विभाषा आत्मनेपदम् ॥ इत्यात्मनेपद्धिकारः ॥ शेषभूतत्वात् परस्मैपद्विधानमाह—नेत्रैरिति। पश्यतां चित्तसंहतीः। चितसंदोहान् पिबन्तीभिरिव गृह्णन्तीभिरिव। '२१५९। शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्
१९१३।७८।'॥

१—'६३४ । अथ कलेवरम् । गात्रं वपुः संहननं इरीरं वर्षमे विम्रहः । कायो देहः क्वीबपुंसोः, स्त्रियां मूर्तिस तनुस तनुः ।' इति ना० अ०॥ ।। व्यवस्थाः । कार्ये देहः भ० कार्य १८

२०६ महि काव्ये —द्वितीयेऽधिकार काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

## ५९२-ता हनूमान् पराकुर्वन्नगमत् पुष्पकं प्रति ॥ विमानं मन्दरस्यद्विरेनुकुर्विदेव श्रियम्. ॥ ५०॥

ता इत्यादि—ता दिन्यनारीः पराकुर्वन्नपक्षिपन् । अगमत् । पुष्पकं प्रति पुष्पकविमानं प्रति । येन पुष्पकविमानेन जगाम । कीदृशं । मन्दरस्याद्देः श्रियम-जुकुर्वदिव । '२७४५। अनु-पराभ्यां कृजः ।१।३।७९।' कर्त्रभिप्राये चात्मनेपदस्य प्राप्तत्वात् ॥

#### युग्मम् ५१, ५२—

## ५९३–तस्मिन् कैलास-संकाद्यं शिर्रः-श्रङ्गं भज-द्रुमम्॥ अभिक्षिपन्तमैक्षिष्ट रावणं पर्वत-श्रियम् ॥ ५१॥

तिस्मिन्नित्यादि — तस्मिन् विमाने रावणमैक्षिष्ट । कैलाससंकाशं कैलासतु-स्यम् । शिरःशुक्नं शिरांसि शुक्नाणीव यस्य । अजदुमं अजा दुमा इव यस्य । तं पर्वतस्य श्रियमभिक्षिपन्तं अभिभवन्तम् । '२७४६। अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ।१।३।८०।' इति परस्पेपदम् । तस्य स्वरितेत्वात् कर्त्रभिप्राय आत्मनेपदं प्राप्तम् ॥

## ५९४-प्रवहन्तं सद्वामोदं सुप्तं परिजनाऽन्वितम् ॥ मैघोने परिमृष्यन्तमार्रभन्तं परं सारे ॥ ५२ ॥

प्रवहन्तिमित्यादि सदामोदं कस्त्रिकादिपरिमलं प्रवहन्तम् । '२७४७। प्राहृहः । ११३।८१।' इति परस्पेपदं स्वरितेत्वात्। सुप्तं शयने संविष्टम्। परिज्ञनान्वितं पारिपार्श्विकाधिष्ठितम् । मघोने इन्द्राय परिमृष्यन्तं अस्यन्तम् । '२७४८। परेर्म्युषः । ११३।८२।' इति परस्पेपदं । मृषेः स्वरितेत्वात् । '५७५। क्रुध-द्वृह्—। ११४। ३७।' इति सम्प्रदानसंज्ञायां चतुर्थी । स्तरे कामे परमत्यर्थं आरमन्तं सक्ति कुर्वाणम्। '२७४९। व्याङ्परिभयो रमः। ११३।८३।' इति परस्पेपदम् । रमेरनुदात्तेत्वात् ।

५९५-व्यरमत् प्रधनाँद् यस्मात् परित्रस्तः सहस्र-दक्, ॥ क्षणं पर्यरमत् तस्य दर्शनान् मारुताऽऽत्मजः ॥५३॥

१—'७८। अस्यो(कुवेरस्य)चानं चैत्ररथं, पुत्रस् तु नलक्षरः, । कैलासः स्थानः मलका पूर्, विमानं तु पुष्पकस् ।' इति ना० अ० । २—'अर्गर् वेषरचना शोसा आरती सरलन्त्रमे । लक्ष्म्यां त्रिन्वर्गसंपची वेषोपकरणे मतौ ।' इति विश्वमेदिन्यौ । ३—'१०३५ । तिम-संकाशः-तिकाशः-प्रतीकाशोपमादयः ।' इति ना० अ० ॥ ४— असिन् 'शिरःश्कं' पदे इवादेरपमावाचकस्य साधारणधर्मस्य च लोपात् समासंगा ल्रप्तो-पमा—'वादेर् लोपे समासे सा कर्माधार व्यच्चि वयि । कर्म-कत्रोंणमुल्येतद् द्विलोपे किय-समासगा॥' इति तल्लक्षणं काव्यप्रकाशे दशम उल्लासे दृश्यदे । ५—'१६४। विमर्देश्यि परिमलो गन्धे जन-मनोहरे । आमोदः सोऽतिनिर्दारी, वाच्य-लिङ्गल्वमौ-गुणात् ।' ६—(५८४) श्लोकस्यं टिष्पणं पश्यन्तु । ७—'८६९। युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणम् ।'इति ना० अ०॥

व्यरमिद्यादि —यसादावणात् सहस्रदिगन्दः परित्रसः "५८८। भीत्रार्थान्तम् । ११४१२५। इत्यपादाने पञ्चमी । प्रधनात् युद्धात् । व्यरमत् उपरतव्या-पारोऽभूत्। '२७४९। व्याङ्-परिभ्यो रमः।११३।८३।'इति परस्पेपदम्। जुगुप्सा-विराम-प्रमादार्थानामपादाने पञ्चमी । तस्य दर्शनान्मारुतात्मजः हन्मान् क्षणं पर्यरमत् तुष्टिमानभवदित्यर्थः। 'साधु रावण' इति । पूर्ववञ्चनः परस्पेपदम्॥ ५९६ —उपारंसीच् च संपश्यन् वानरस् तं चिकीर्षितात्॥

रम्यं मेरुमिवाऽऽधूत-काननं श्वसनोर्मिभिः॥ ५४॥

उपेत्यादि — तं रावणं पश्यन् वानरः चिकीषिताःकर्तुमिष्टात् सीतान्वेषणा-दुपारंसीत् निवृत्तः । उपाचेत्यधिकृत्य '२७५१। विभाषाऽकर्मेकात् ।११३/८५।' इति छङः परसीपदैम् । तस्य मेरोरिव रम्यत्वात् तदाह मेरुमिव । श्वसनोर्मिभिः वातसमूहैः । आध्तकाननं प्रचित्तवनं मेरुम् । तथा श्वसनोर्मिभिः श्वसित-कर्छोष्टैः आध्तानि शिरांस्याननानि च यस्येति ॥

५९७-इष्ट्रा दयितया साकं रहीसूतं दशाननम्॥

ि ना ऽत्र सीतेंत्युंपारंस्त दुर्मना वायु-संभवः. ॥ ५५ ॥

द्रष्ट्वेत्यादि—रहीभूतं विजनस्थं दशाननम् । '२१२१। अरुर्मनश्रक्षः-।५।४१-५१।' इत्यादिना च्वौ सलोपः । दयितया साकं द्रष्ट्वा नात्र सीतेति कृत्वा उपारंस्त विमना निवर्तते सा । '२७५१। विभाषाऽकर्मकात् ।१।३।८५।' इति तङ् । वायुसंभवो हनुमान् ॥

५९८-ततः प्राँकारमारोहत् क्षपाटानेविबोधयन्, ॥

नाऽयोधयत् समर्थोऽपि सीता-दर्शन-लालमः. ॥५६॥

तत इत्यादि—तत उत्तरकालं प्राकारमारोहत् आरूढवान् । क्षपाटान् राक्ष-सान् अविवोधयन् अचेतयन् । '२५६४। णिचश्च ।१।३।७४।' इत्यात्मनेपदे प्राप्ते '२७५२। बुध युध—।१।३।८६।' इत्यादिना वा लटः प्रस्मैपद्म् । बुधेरणौ सकर्मकस्य चित्तवत्कर्तृत्वात् हन्मतश्चित्तवत्त्वात् । तत्र झकर्मका ये तेषामचित्तवत्कर्तृ-कत्वार्थभ्रपादानमित्युक्तम् । तान्नायोधयत् समर्थोऽपि न संग्रामितवान् । यतः सीतादर्शनलालसः लम्पटः । '२७५४। अणावकर्मकात्—।१।३।८८।' इत्यनेव उभयत्रापि लङः परस्पैपदम् । युधेरेकस्याचित्तवत्कर्तृकत्वात् ॥

५९९-अध्यासीर्, 'राघवस्या ऽहं नाशयेयं कथं शुचम्, ॥

वैदेह्या जनयेयं वा कथमानन्दमुंत्तमम्. ॥ ५७॥ अध्यासीदित्यादि—राघवस्याहं कथं केन प्रकारेण ग्रुचं शोकं नाशयेयम्। कथं वा वैदेह्याः सीताया आनन्दं जनयेयमिति हनुमानध्यासीत् चिन्तितवान्।

१—'१२०५ । कं शिरोम्बनोः ।' २—'१०५३ । दुर्भना विमना अन्तर्मनाः स्यार्द्धका उन्मनाः ।' २—'१२२ । प्राकारो वरणः सालः ।' इति सर्वत्र ना॰ अ०॥

'९७४। ध्ये चिन्तायाम्' इत्यस्य छङ्कि रूपम् । नश्जिन्योरकर्मकत्वात् '३७५४। अणो–।१।३।८८।' इत्यनेन छिङः परस्मैपदम् । न बुधेत्यादिना जनीजॄषित्यादिना । जनेर्मित्संज्ञायां हस्यत्वम् ॥

६००-हृष्ट्वा राघव-कान्तां तां द्रावियण्यामि राक्षसान्,॥ तस्या हिदर्शनात् पूर्वं विक्रमः कार्य-नाश-कृत्.॥५८॥

द्धेत्यादि इयमसाविति राघवस्य कान्तां दृष्ट्वा द्वावयिष्यामि राक्षसान् पलाययिष्यामि । अत्र अणावित्यनेन न बुधेत्यादिना तस्याकर्मकस्य चित्तवत्कर्तृ-कत्वात् । हि यस्मात् तस्याः सीताया दर्शनात्पूर्वं विक्रमः कार्यस्य सीतादर्शन-रूपस्य नाशकृत् ॥

६०१-चिन्तयन्नित्थमुत्तुंङ्गैः प्रावयन्तीं दिवं वनैः॥ अश्चोक-वनिकामाराद्यपत्यत् स्तवकाुँऽऽचिताम्. ५९

चिन्तयन्नित्यादि — इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण चिन्तयन्नारात्समीपे अशोकवर्नि-कामपद्म्यत् । उत्तुङ्गेरुचैर्वनेदिवमाकाशं प्रावयन्तीं न्यामुवानाम् । '२७५२। बुध-युध-।१।३।८६।' इत्यादिना तिप् । प्रवतेरकर्मकस्याचित्तवत्कर्तृकत्वात् । अशोक-वनिकायाश्चाचित्तवतीत्वात् । स्तबकाचितां अशोकपुष्पस्तबकैः छन्नाम् ॥

कुलकम् ६०-६४-

६०२–तां प्राविशत् कपि-व्याघ्रस् तर्रूनं-चळयन् शनैः॥ अ-त्रासयन् वन-शयान् सुप्तान् शास्त्रोसु पक्षिणः. ६०

तामित्यादि—तामशोकवनिकां किष्ण्याद्यः किष्ण्याद्य इव शनैर्मन्दं प्रा-विशत् । तरूनचलयन् अकम्पयन् । चलेरकर्मकत्वाचित्तवत्कर्तृकाद्णावित्यनेन च लटः परस्मेपदं न निगरणेत्यादिना । तद्धि तत्र सकर्मकार्थं अचित्तवत्कर्तृकार्थं चेत्युक्तम् । वनशयान् पक्षिणः शाखासु सुप्तान् अत्रासयन् । '२७५४। अणी— ।११३।८८।' इत्यनेन परस्मेपदम् । वने शेरत इति '२९२९। अधिकरणे शेतेः ।३।२।१५।' इत्यच् । '९७६। शय-वास-वासिषु—।६।३।१८।' इत्यादिना सप्तम्या विभाषा अलुक् ॥

६०(३—अवाद् वायुः शनैर् यस्यां छतां नर्तयमान-वत्॥ नाऽऽयासयन्त संत्रस्ता ऋतवोऽन्योन्य-संपदः ॥६१॥

१—'१११५। उच-प्रांश्चित्रादेशोि व्छितास् तुङ्गे ।' २—'१४५१ । आराद् दूर-समीपयोः ।' १—'१६४। स्याद् गुच्छकस् तु स्तबकः, कुड्मणो मुकुलोऽस्नि-याम् ।' ४—'१५१ । वृक्षो महीरुहः शासी विटपी पादपस् तहः'। ५—'३५९ । समे शासा-चते, स्कन्धशासा-शाले, शिफा जटे ।' इति सर्वत्र ना० अ० ।

अवादित्यादि यसामशोकविकायां वायुर्वातः शनैर्मन्दमवात् वाति सा। तामाटेति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । लतां नर्तयमानवत् नृत्यमिव कारयन् । नृतिश्रलने वर्तते । ततश्च । '२७५३। निगरण-। ११३।८७।' इत्यादिना परसी-पदं प्राप्ते । '२७५५। न पादमि-। ११३।८९।' इत्यादिना प्रतिषिद्धम् । ऋतवोऽन्यो-न्यसंपदः परस्परस्य विभृतीः नायासयन्त नोपपीडयन्ति सा। संत्रस्ता रावणान्त् । आङ्पूर्वायसेः वित्तवत्कर्तृकत्वात् अणावित्यादिना परसीपदं प्राप्तं 'न पाद- । मिं इत्यादिना प्रतिषिद्धम् ॥

६०४—ज्योत्स्ना ८मृतं शशी यस्यां वाषीर् विकसिताेृत्पलाः ॥ अपाय्यत संपूर्णः सदा दश-मुखाऽऽज्ञया. ॥ ६२॥ ज्योत्स्रेत्यादि—यस्यां सवणज्ञया शशी सदा संपूर्णः सन् ज्योत्स्रामृतं

ज्योत्स्रत्यादि यसां रावणाज्ञ्या शशी सदा संपूर्णः सन् ज्योत्स्रामृतं वापीरपाययत पायितवान् । निगरणार्थत्वात्तिपि प्राप्ते न पादमीत्यादिना प्रति-विद्धे णिचश्चेति तङ् ॥

६०५-प्रादमयन्त पुष्पेषुं यस्यां बेन्द्यः समाहृताः.॥
परिमोहयमाणाभी राक्षसीभिः समावृताः.॥ ६३॥३

प्राद्मयन्तेत्यादि—यस्यां बन्द्यः समाहताः समानीताः पुष्पेषुं कामं प्राद्मयन्त रामितवत्यः । तन्मतस्याचरणात् । कीदृश्यः । परिमोहयमाणाभिः व्यामोह्यन्तीभिः राक्षसीभिः समावृताः परिवृताः । दमि-परिमुह्योः अणावित्यादिना प्राप्तेषे णिचश्रेत्यात्मनेपदम् ॥

६०६-यस्यां वासयते सीतां केवलं स्म रिपुः सारौत्॥ न त्वरोचयता ऽऽत्मानं चतुरो वृद्धि-मार्नपि॥ ६४॥

यस्यामित्यादि—रिपुर्दशाननः सरात् कामाद्धेतोः केवछं निष्फछं यस्यां सीतां वासयते सा वासितवान् । न त्वरोचयत आत्मानं नैवात्मानमुपरोचितवा-न् । चतुरोऽपि योषिदाराधनकुश्चछोऽपि । वृद्धिमानपि संपद्यकोऽपि । रोचि-वास्योरणावित्यादिना प्राप्तस्यापि च परसौपदस्य न पादमीति प्रतिषेधे णिच-श्रेति तङ् ॥

६०७-मन्दायमान-गमनो हरितायत्-तरुं कपिः,॥
द्वमैः शकशकायद्भिर् मारुतेना ऽऽट सर्वतः.॥६५॥

मन्देत्यादि —कपिः सर्वतः सर्वत्र तामाट विजहार । यत्तदोर्नित्यसंबन्धा-त्तामिति गम्यते । मन्दायमानगमनः मन्दीभवद्गमनः । कीदशीम् । हरिताय-त्तरं शाद्वळीभवद्वक्षाम् । अप्राणिजातेश्वेत्यूङ् । द्वमैरुपळक्षिताम् । कीदशैः ।

१—'२८२। वापी, तु दीर्घिका ।' २—बन्दिशालास्थिताः स्त्रिय इत्यथेः । '८८४। प्रमहोपमहो बन्द्यां, कारा स्याद् बन्धनालये ।' ३—'२७। मदनो मन्मधो मारः कामः पञ्चश्चरः स्मरः ।' इति सर्वत्र ना० अ०।

शकशकायद्भिः शकस्वभावैः शकीभवद्भिः । केन । मास्तेन । अन्नामन्दं मन्दं मवित अहरिता हरिता भवन्तिति लोहितादित्वात् वयष् । अशकाः शका भवन्तिति वाक्ये । '२१२८। अध्यक्तानुकरणात्-।५।४।५७।' इति डाच् । तस्मिन्वि-षयभूते 'डाचि बहुलं हे भवतः ।' 'नित्यमाम्रेडिते डाचि' इति पररूपत्वम् । डाजन्तात् शकशकाशब्दात् क्यष् । '२६६९। वा क्यषः ।१।३।९०।' इति परस्पदं आत्मनेपदं च ॥

६०८-अस्यन्दन्निन्दु-मणयो, व्यरुचन् कुमुदा्ऽऽकराः, ॥ अलोठिषत वातेन प्रकीर्णाः स्तवकोृच्चयाः. ॥ ६६ ॥

अस्यन्दश्चित्यादि—चन्द्रोदयादिन्दुमणयः अस्यन्दन् स्वहदन्ते स्म । तामाः टेति योज्यम् । व्यरुचन् कुमुदाकराः विराजितवन्तः । स्तवकोचयाः गुच्छराशः यः । वातेन प्रकीर्णा इतस्ततो विक्षिप्ताः सन्तः अलोठिषत लुठन्ते स्म । सर्वत्र '२३४५। बुच्चो लुङि ।१।३।९१।' इति विभाषा परसौपदम् । धुताद्यश्च कृपूपर्यन्ताः ॥

६०९-सीताऽन्तिके विवृत्सन्तं वर्त्स्यत्-सिद्धिं प्रवङ्गमम् ॥ पतित्रिणः शुभा मन्द्रमनिवानास् त्वेजिह्रदन्. ॥६७॥

सीतेत्यादि सीतासमीपे विवृत्सन्तं वर्तितुमिन्छन्तं प्रवङ्गमं वर्त्स्थिति हिंद् वर्त्स्थन्ती मविष्यन्ती सिद्धिः सीतादर्शनलक्षणा यस्य । '२३४७। वृद्धाः स्य-सनोः ।१।३।९२।' इति विभाषा तिप् । तं पश्चिणः ग्रुभाः प्रशस्ता अजिह्न-दन् सुखयन्ति सा । णिचि लुङि चिङ रूपम् । कीदशाः । मन्द्रं गम्भीरं मण्डस्न मानुवानाः वाश्यमानाः । 'आङि नु-प्रच्छ्योरुपसंख्यानं' इति तङ् । '११०८। णु-स्तुतौ' इत्यादादिकस्य परसौपदित्वात् ॥

६१०-वर्तिष्यमाणमात्मानं सीता पत्युरिवा ऽन्तिके ॥

उद्परयत् तदा तथ्येर् निमित्तौरिष्ट-दर्शनैः. ॥ ६८ ॥ वर्तिष्यमाणमित्यादि—सीतापि तदा तस्मिन् काले पत्य् रामस्यान्तिके आत्मानं वर्तिष्यमाणमिव उद्पर्यत् उत्पेक्षते स्म । '२३४७। वृद्यः स्य-सनो-।१।३।९२।' इति विभाषावचनात्तकः । निमित्तेश्रक्षःस्पन्दनादिभिः । तथ्यैरविसं-वादिभिः इष्टदर्शनैः इष्टार्थप्रकाशकैः । दर्शनमिति । '२८४१। कृत्यल्युरो बहुलम् ।३।३।११३३।' इति कर्तरि ल्युर् ॥

१—'१९१२। समीपे निकटाऽऽसन्न सिन्नकृष्ट सनीडवत् । सदेशाभ्याशः सिविधः समर्थादः सदै— श्वत् ॥ १११३। उपकण्ठान्तिकाऽभ्यणीऽभ्यमा अप्यीभितो ऽन्ययम् ।' २—'५५२। शकुन्ति-पक्षि-शकुनि-शकुन्त-शकुन-द्विजाः । ५५३। पत्तिन्ति-पति-पतत्-पत्ररथी-ण्डजाः ।' रे— '१९५। सत्यं तथ्यर्यृतं सम्यगमूनि त्रिषु तद्वति ।'। ४—'१२८३। निमित्तं हेतु-छक्ष्मणोः ।' इति सर्वत्र ना० अ०॥

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'उद्योक-विनका-भक्नो' नामाष्ट्रमः सर्गः-- २११

६११-'निरवर्त्स्यन् न चेद् वार्ता सीताया, वितथैव नः ॥ अकल्प्यदुंद्यतिः सर्वा', हनूमानित्यंचिन्तयत्. ॥६९॥

## इत्यात्मनेपदाधिकारः ।

निरवर्त्यिक्षित्यादि—चेदिति यद्यथे । यदि सीताया वार्ता न निरवर्त्यत् निर्वृति नायास्यत्, तदा वृथैव निष्कलैव नोऽसाकमुद्यतिः सर्वा अयमुद्यमः समुद्रलङ्कनादिकः । अकल्प्सत् अभविष्यत् । इत्येवं हन्मानचिन्तयत् । क्रियानिष्मौ छङ् । तत्र निरवर्त्स्यदिति '२३४७। वृद्यः स्य-सनोः ।११३।९२।' इति विभाषापरसोपदम् । अकल्प्सदिति '२३५१। छटि च क्रुपः ।११३।९३।' इति चकारात् स्य-सनौरिष भवति विभाषापरसोपदम् । उद्यतिरिति यमेः '३२७२। स्थियां किन् ।३१३।९४।' । '२४२८। अनुदात्त—।६।४।३७।' इत्यादिना अनुनासिकलोपः ॥ इत्यादमनेपदाधिकारः ॥

इतःप्रभृति कारकमधिकुत्याह—

विशेषकम् ७०-७२-

६१२-वृक्षाद् वृक्षं परिक्रामन् रावणाद् विभ्यतीं भृशम् ॥ शत्रोस् त्राणर्म-पश्यन्तीर्म-दृश्यो जनकाऽऽत्मजाम् ७०

चुक्षादित्यादि—तां जनकात्मजां सीतां स किपकुक्षरोऽपश्यदिति वक्ष्य-माणेन संबन्धः। वृक्षात् वृक्षं परिकामन् गच्छन् । '५८६। ध्रुवमपाये ऽपादा-नम् ।१।४।२४।' इत्यपादानसंज्ञायां पञ्चमी । रावणात् विभ्यतीं भृशं त्रस्यन्तीं अत्यर्थं शत्रो रावणादक्षामपश्यन्तीं यतो भयं ततः कृतो रह्मेति '५८८ । सीत्रा-र्थानाम्—।१।४।२५।' इत्यपादानसंज्ञा । अदृश्यः प्रच्छन्नो भृत्वा । '२८५९। ऋदुपध-।३।१।१९०।' इत्यादिना क्यप् ॥

६१३—तां पराजयमानां स प्रीते रक्ष्यां दशाऽऽननात् ॥ अन्तर्दधानां रक्षोभ्यो मिलनां म्लान-मूर्धजाम् ॥७१॥

तासित्यादि—प्रीतेः रावणसंबन्धिन्या पराजयमानां विमुखीभवन्तीम् । '५८९। पराजेरसोढः ।१।४।२६।' इत्यपादानत्वम् । असोढोऽर्थः प्रीतिः । रक्ष्यां दृशाननात् रावणविषये स्वयं निवार्यप्रसराम् । '५९०। वारणार्थानामीप्सितः ।१।४।२७।' इत्यपादानत्वम् । प्रवृत्तिविघातळक्षणया रक्षणिक्रयया आत्मसंबन्धिन्या दृशाननस्य व्याप्तुमभिप्नेतत्वात् । अन्तर्दधानां रक्षोभ्यः मा मां रक्षांसि द्राष्ट्रिरिति । तत्वश्च '५९१। अन्तर्धौं येनादर्शनम्—।१।४।२८।' इत्यपादानसंज्ञा । अन्तर्धिनिमित्तं हि रक्षोभिरात्मनो दर्शनस्यानीप्सितत्वात् । मळिनां शरीरेण रळानमुर्धेजां मळिनकेशां बद्धवेणीत्वात् ॥

<sup>्</sup> १—'१७८। वार्ता प्रवृत्तिर् वृत्तान्त उदन्तः स्थात् ।' इति ना० अ०॥

## ६१४-रामार्दधीत-संदेशो वायोर् जातश्च च्युत-स्मिताम् ॥ प्रभवन्तीर्मिवादित्यार्दप्रयत् कपि-कुञ्जरः. ॥ ७२ ॥

रामादित्यादि —सःकृत्य अधीतसंदेशो गृहीतसंदेशः किप्कुञ्जरः । '५९२। आख्यातोपयोगे ।१।४।२९।' इत्यपादानसंज्ञा । रामस्याख्यानृत्वात् । सावधानतया संदेशप्रहणात् नियमपूर्वकविद्यावत् संदेशप्रहणम् । वायोजात इति '५९३। जिनकर्तुः—।१।४।३०।' इत्यपादानसंज्ञा । जन्यर्थस्य जन्मनः कर्ता हनुमान् तस्य वायुः प्रकृतिः कारणम् । च्युतस्मितां शोकाकान्तत्वात् । प्रभवन्तीमिवादित्यात् ।'५९४। सुवः प्रभवः ।१।४।३१।' इत्यनेन भवत्यर्थस्य सीतायाः कर्तृभूतायाः प्रथमत उपलभ्यमानस्वात् । अतः प्रभव आदित्यः तस्यास्तेजस्वत्वात् ॥

६१५−रोचमानः कु-दृष्टिभ्यो रक्षोभ्यः प्रत्तवान् श्रियम् ॥ श्टाघमानः पर-स्त्रीभ्यस् तत्राऽऽगाद् राक्षसाऽधिपः.॥

रोचमान इत्यादि—तत्र तस्यामशोकविनिकायां राक्षसाधिपो रावणः आगात् आगतः। रोचमानः कुदृष्टिभ्यः त्यक्तत्रयीधमैत्वात्। ये कुदृष्टयः कुबुद्धयः तान् स्वविषये स्पृहावतः कारयित्वत्यर्थः। '५७१। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ।११४।-३३।' इति सम्प्रदानसंज्ञायां चतुर्थी। रुचेरिमलाषस्य तत्रावस्थानात्। कुदृष्टयः प्रीयमाणाः। रक्षोभ्यः श्रियं विभूतिं प्रत्तवान्। '५६९। कर्मणा यमभिप्रैति—।११४१३२।' इति सम्प्रदानम् । द्दातिकियया राक्षसानामभिप्रीयमाणत्वात्। श्राधमानः परस्वीभ्यः युष्मिदृषये ऽस्माकं श्राधेति परकलत्राणि ज्ञापयितुमेष-यन्। '५७२। श्राध-हुङ्-।११४१३४।' इत्यादिना सम्प्रदानत्वम् । श्राधया बहु-मानेन ज्ञापयितुमिष्यमाणत्वात्तासाम्॥

# ६१६-अश्रप्त निह्नुवानो ऽसौ सीतायै सार-मोहितः, ॥ अस्य धारयन्त्रिव चैतस्यै वसूनि प्रत्यपद्यतः ॥ ७४॥

अश्राप्तत्यादि — सीतायै निह्नवानः क्रीर्यादिकं न मेऽस्तीति सीतां ज्ञापयि-तुमेषयिक्रत्यर्थः । तस्यै सीतायै अशपत् । शपथं सीतां ज्ञापयितुमैषदित्यर्थः । किमिलेवमाह । स्परमोहितः । अत्र शपथापह्नतिक्रियया सीतामाज्ञापयितुमि-ण्यमाणत्वात् । पूर्ववत् सम्प्रदानसंज्ञा । किंचास्यै सीतायै स्वामिनीभूतायै वस्नुनि द्रव्याणि प्रत्यपद्यत अङ्गीकृतवान् । धारयिक्वव गृहीतिवित्त इव । अत्र '५७३। धारेरुत्तमणः ।१।४।३५।' इति सीतायाः कदाचिदुत्तमणया तुल्यत्वात् ॥

६१७-तस्यै स्पृहयमाणो ऽसौ बहु प्रियमभाषत,॥

सानुनीतिश् च सीतायै ना ८कुध्यन् , नाप्यंसूयत. ७५ तस्यामित्यादि असौ राक्षसाधिषः स्पृह्यमाणः सीताम्रामुमिच्छन् बहु-प्रियमभाषत वक्ष्यमाणम् । '५७४। स्पृहेरीप्सितः ।१।४।३६।' इति स्पृह्यतेः स्वार्थिकण्यन्तस्य प्रयोगे सीताया ईप्समानत्वात् । सानुनीतिश्च सानुनयः सीता- ये नाकुध्यत् तां प्रति कोपं न कृतवान् । नाप्यस्यतः दोषाविष्करणलक्षणामस्यां न कृतवान् । कुध्यतिस्यत्योर्दिवादिकयोरुदात्तेन् ङितोर्छ छि प्रयोगे '५७५। कुध-द्रह-।१।४।३७।' इत्यादिना सम्प्रदानम् ॥

६१८-'संकुध्यसि मृषा किं त्वं दिद्दक्षुं मां मृगेक्षणे !, ॥ ईक्षितव्यं पर-स्त्रीभ्यः स्व-धर्मो रक्षसामयम् ॥ ७६॥

संकुध्यसीत्यादि — किं त्वं ग्रुभाग्रुभे दिद्दश्चं द्रष्टुमिच्छुं मां हे मृगेक्षणे ! संकुध्यसि । '५०६। कुध-दुहोरूपसृष्टयो:—।१।४।३८।' इति कर्मसंज्ञा । कुधेरूप-सर्गण युक्तत्वात् । कुतस्ते परिज्ञानं यत्परस्त्रीषु ग्रुभाग्रुमं निरूपयसि अन्यत्र दुष्टाशयत्वात् । अथ कथं मृषा संकुध्यामीति चेदाह — ईक्षितव्यं परस्त्रीभ्यः का ग्रुभा न ग्रुभेति यदीक्षितव्यमीक्षणीयं तद्यं स्वधमों रक्षसाम् । '५००। राधी-क्योर्यस्य विप्रश्नः ।१।४।३९।' इति सम्प्रदानसंज्ञा । यतः स्त्रीविषये विविधस्य प्रश्नस्य कियमाणत्वात् ॥

६१९-ग्रुण्वद्भः प्रतिश्रुण्वन्ति मध्यमा भीरुँ ! नौत्तमाः, ॥ गृणद्भो ऽनुगृणन्त्यन्ये ऽकृताऽर्था, नैव मद्-विधाः. ॥

शृण्वद्भ्य इत्यादि अनेनात्मनः प्रभावं दर्भयति । श्रण्वच्यः प्रार्थयमान्तेम्यः स्वामिन्निदं क्रियतामिति मध्यमाः प्रभवः प्रतिश्रण्वन्ति ओमित्युपगच्छन्ति । हे भीरु! नोत्तमा माद्दशाः । ते हि स्वातच्यात्स्वयमेव हितं प्रतिपद्यन्त इति भावः । '५७८। प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता । श्राश्र्रश्र्णे इति सम्प्रदान्तमंज्ञा । पूर्वस्याः प्रार्थनिक्रयायाः प्रार्थयितुः कर्तृत्वात् । अन्ये प्रभवोऽकृतार्थाः अलब्धलाभाः गृणच्यः अनुप्राह्यस्य भृत्यस्य कस्यचित्र स्तुतिं कुर्वच्यो मित्रभ्यः अनुगृणन्ति तान् प्रोत्साहयन्ति । अनुगृणीत अनुगृणीतेति ममानुगतो भवन्तिति नैव मिद्रधा अनुगृणन्ति कृतार्थः वात् । '१५९५। गृ शब्दे' इत्यस्य प्रयोगे '५७९। अनु प्रतिगृणश्च । १।४।४१। इति सम्प्रदानसंज्ञा । गृणातेः स्तुतिक्रियाप्रेक्षया कर्तृत्वात् ॥

६२०-इच्छ स्नेहेन दीव्यन्ती विषयान् भुवनेश्वरम्,॥ संभोगाय परिक्रीतः कर्तास्मि तव ना ऽप्रियम्.॥७८॥

इच्छेत्यादि — ईद्दशं पूजितं अवनेश्वरं त्रिलोकविजयिनमिच्छ अङ्गीकुरु । आत्मानमुद्दिश्य स्नेहेन प्रेम्णा । '५६०। साधकतमं करणम्—।१।४।४२।' इति करणसंज्ञा । दीव्यन्ती क्रीडन्ती विषयान् शब्दादिभिरित्यर्थः । '५६२। दिवः कर्म च—।१।४।४३।' इति करणसंज्ञापवादात् कर्मसंज्ञा । संभोगाय परिक्रीतः त्वद्वि- प्रयभोगेन परिक्रीत इत्यर्थः । '५८०। परिक्रयणे सम्प्रदानम्—।१।४।४४।' इति सम्प्रदानत्वम् । त्व नाप्रियं कर्तास्मि न करिष्यामि ॥

१—'५६६। विशेषास त्वङ्गता भीरः कामिनी वामलोचना।' इति ना० अ०। 'भीरु(तिं त्रिलिङः स्याद् बर्योषिति।' इति मेदिनी च।

#### ६२१-आस्स्व साकं मया सौधे, माऽधिष्ठा निर्-जनं वनम्॥ मा ऽधिवात्सीर् भुवं, शय्यामंधिशेष्व स्मरोत्सुका.७९

आस्स्रेत्यादि मया सार्क सार्ध सोधे घवलगृहे आस्स्र तिष्ठ । आसेलोटि रूपम् । '६७२। आधारोऽधिकरणम् ।१।४।४५।' इत्यधिकरणसंज्ञायां
सप्तमी । मा ऽधिष्ठा निर्जनं वनम् । '५४२। अधि-शीङ्-स्थासां कर्म ।१।४।४६।'
इत्यधिकरणे कर्मसंज्ञा । छुङि रूपम् । माऽधिवात्सीः भुवं भूमो मा शिष्ठिष्ठाः ।
माङि छुङि रूपम् । '५४४। उपान्वध्याङ्वसः ।१।४।४८।' इति अधिकरणे
कर्मसंज्ञा । किंतु । शय्यामधिशेष्व । शीङो लोटि रूपम् । '५४२। अधिशीङ्।१।४।४६।' इति कर्मसंज्ञा । सरोत्सुका कामार्थिनी ॥

६२२-अभिन्यविक्षथास् त्वं मे यथैवाऽव्याह्ता मनः, ॥ तवाऽप्यध्यावसन्तं मां मा रौत्सीर हृदयं तथा. ॥८०॥

अभीत्यादि — यथैव त्वमन्याहता अनिवारिता सती मे मम मनः अभिन्य-विक्षयाः अभिनिविद्यासि । लुङि रूपम् । '३६८३। नेविंशः ।१।३।१७।' इति तङ् । '५४३। अभि-नि-विशश्च ।१।४।४७।' इत्यधिकरणे मनसः कर्मसंज्ञा । तथा त्वमपि त्वद्भृद्यमध्यावसन्तं मां मां रौत्सीः मा निवारय । रुधेर्लुङि रूपम् । '५४४। उपान्वध्याङ्-।१।४।४८।' इति हृदयस्य कर्मसंज्ञा ॥

६२३-मां ऽवमंस्था नमस्यन्तमं-कार्य-ज्ञे ! जगत्-पतिम्,॥ संदृष्टे मिय काकुत्स्थमं-धन्यं कामयेत का ?.॥८१॥

मेत्यादि—हे अकार्यज्ञे अविशेषज्ञे! मां जगत्पतिं नमस्यन्तं माऽवमंस्थाः। छिङ रूपम्। '४३५। कर्तुरीप्सिततमम्–।११४१९। ४६। इति कर्मसंज्ञा। अवमान-कियया कर्तृसंबिन्धन्या जगत्पतेराप्तुमिष्टत्वात्। संदृष्टे मित्र काकुत्स्थमधन्यं मन्दभाग्यं का कामयेत का इच्छेत्। नैवेत्यर्थः। '५३८। तथायुक्तं चानीप्सितम्। १११४।५०।' इति कर्मसंज्ञा। येनैव प्रकारेण कर्तुरीप्सिततमं क्रियया युक्तं तेनैवे-पिसतादन्यस्य रामस्य प्रयुज्यमानत्वात्॥

६२४-यः पयो दोग्धि पाषाणं, स रामाद् भूतिमामुयात्,॥ रावणं गमय श्रीतिं बोधयन्तं हिताऽहितम्.॥ ८२॥

य इत्यादि—यथा पाषाणात् पयो न संभवति तथा रामाद्पि विभृतिरिति नैरार्थं दुर्शयति । पयसः पूर्वेणैव कर्मसंज्ञा । पाषाणस्य '५३९ । अकथितं च १९१४ ५१।' इस्रनेन । रावणं गमय प्रीतिं भवत्या सह प्रीतिं गच्छन्तं गमय श्रीतिम् । स्वयमेव हिताहितं भवतीं बुध्यमानां बोधयृन्तम् । '५४७। गति-बुद्धि-१९१४ ५२।' इत्यादिना कर्मसंज्ञा । गति-बुद्धारण्यन्तावस्थायां तयोः कर्तृत्वात् ॥

१- ४१। विभूतिर भूतिरैश्वर्यमणिमादिकमष्ट्या । इति ना० अ०।

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'ऽशोक-विनुका-भङ्गो' नामाष्टमः सर्गः — २१५

६२५-प्रीतो ऽहं भोजयिष्यामि भवती भुवन-त्रयम्,॥

किं विलापयसेऽत्यर्थे, पार्श्वे शायय रावणम्. ॥८३॥ प्रीत इत्यादि—अहं प्रीतः सन् भुवनत्रयं तत्समुखं भोज्यं भोकुं योग्यं

भवतीं भोजयिष्यामि । प्रत्यवसानार्थत्वात्कर्मसंज्ञा । प्रत्यवसानमभ्यवहारः । अकर्त्रभिप्राये '२५६४। णिचश्च ।१।३।७४।' इत्यात्मनेपदं न भवति । विलयन्तं विविधं भाषमाणं किं विलापयसेऽत्यर्थं नाहं त्वामिच्छामीति द्युवाणा । अत्र शब्दकर्मत्वात् कर्मसंज्ञा । कर्त्रभिप्राये णिचश्चेत्यात्मनेपदम् । तस्मादिदं प्रार्थ- ये—पार्थे रावणं शायय । अत्राकर्मकत्वात्कर्मसंज्ञा ॥

६२६–आज्ञुं कारय रक्षोभिर् , मा प्रियाण्युंपहारय,॥ कः शक्रेण कृतं नेच्छेदंधिमूर्धानमंञ्जलिम्.॥ ८४॥ इति कारकाधिकारः॥

आज्ञासित्यादि—रक्षांसि व्वदाज्ञां कुर्वन्त्येव । कारय प्रियाणि च त्वत्संबन्धीनि सासुपहरन्तसुपहारय उत्पाद्य । '५४१। ह-क्रोरन्यतरस्याम् ।११४।५३।' इति कर्मसंज्ञा । शक्रेण कृतं विरचितं अञ्जलिमधिमूर्धानं अधिगतः प्राप्तो मूर्धा येनेति । को नेच्छेत् '५५९। स्वतन्नः—।११४५४।' इति कर्तृसंज्ञा । शक्रेण प्रणतोन् ऽहमित्यर्थः । प्रयोज्यकर्त्रा नोदाहतोण्यन्तावस्थायासुदाहतत्वात् ॥ इति कारका-धिकारः ॥

इतः प्रसृति कर्मप्रवचनीयमधिकृत्याह— ६२७–वचनं रक्षसां पत्युर॑नु कुद्धा पति-प्रिया ॥

पापाऽनुवासितं सीता रावणं प्राब्रवीद् वचः ॥८५॥ वचनसित्यादि रक्षसां पत्यू रावणस्य वचनसनु छक्ष्यीकृत्य । "५४७। अनुर्लक्षणे । ११४।८४।' इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां द्वितीया । कुद्धा सती सीता । पतिप्रिया पतिः प्रियो यस्या इति । रावणं प्राव्यवीद्वचो वक्ष्यमाणम् । पापानुवानितं पापेन संयुक्तम् । '५४९। तृतीयार्थे । ११४।८५।' इत्यनेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां द्वितीया । पापमन्ववसित इति । द्वितीयेति योगविभागात् सः सुप्सुपेति वा ॥ ६२८ – 'न भवानेनु रामं चेर्दुप शूरेषु वा, ततः ॥

अपवाह्य च्छलाद् वीरौ किमर्थं मार्मिहा ऽहरः,॥८६॥

नेत्यादि —यदि भवान्नानुरामं रामान्न हीन इत्यर्थः । '५५०। हीने ।१।४।-८६।' इत्यनेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञा । अनुशब्दश्च स्वहीनार्थयोतकः । हीनश्चोत्कृष्टा-पेक्षः । उपग्रुरेषु वा ग्रूरेभ्यो वा यद्यधिको भवान् । '५५१। उपोऽधिके च ।१।४।-८७।'इति चकाराद्गीने उपशब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा । यसादधिकमित्यनेन सप्त-

१—'८७४। प्रसमं तु बलात्कारो हठो, ऽथ स्वलितं **छलम् ।' इ**ति ना**ः स० । 'छलं** छन्न-स्वलितयोः' इति हेमश्च ।

मी । उपशब्दस्याधिकद्योतनात् । किमर्थं कनकसृगच्छलेन । वीरौ रामलक्ष्मणा अपवाद्य अन्यतो नीत्वा । मामिहाहरः लङ्कामानीतवान् ॥

६२९-'उप-शूरं न ते वृत्तं कथं रात्रिंचराऽधम ! ॥

यत् संप्रत्यप्लोकेभ्यो लङ्कायां वसतिर् भयात् ॥८७॥
उपेत्यादि हे रात्रिंचराधम! कथं ते वृत्तं चरितं नोपशूरं श्रूरेभ्यो न हीनम् । '५५१। उपोऽधिके च ।१।४।८७।' इति चकाराद्धीने उपशब्दस्य कर्म-प्रवचनीयसंज्ञा । यद्यसात् संप्रत्यधुना भयाङ्कश्चयां जलपर्वतदुर्गायां वसतिः । वसरितः 'वहि-वस्यर्तिभ्यश्चित्' इत्यौणादिकः । अपलोकेभ्यो लोकान् वर्जयित्वा । '५९६। अप-परी वर्जने ।१।४।८८।' इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां '५९८। पञ्चम्य-पाङ्-परिभिः ।२।३।१०।' इति पञ्चमी ॥

६३०-आ राम-दर्शनात् पाप ! विद्योतस्व स्त्रियः प्रति ॥

सद्-वृत्तानंनु दुर्-वृत्तः परस्तीं जात-मन्मथः ॥ ८८॥ आ रामेत्यादि—हे पाप! आ रामदर्शनात् रामदर्शनं यावत् । '५९७। आङ् मर्यादावचने ।११७।८९।' इति पूर्ववत्पञ्चमी । स्त्रियः प्रति योषितो लक्ष्यी-कृत्य । विद्योतस्य स्थिरो भव । स्त्रियः इति '३०२। वाऽम्-शसमोः ।६१४।८०।' इति इयङ् । '५५२। लक्षणेत्यंभूत-।११५।९०।' इत्यादिना कर्मप्रवचनीयत्वम् । सहृत्तानतु दुर्वृत्तः सदाचारिणामुपरि दुर्वृत्तः इत्यंशः । इत्यंभूतास्यानेऽनोः कर्मप्रवचनीयत्वम् । परस्तीं जातमन्मथः । अत्र वीप्सायां कर्मप्रवचनीयत्वम् ॥ ६३१-अभि द्योतिष्यते रामो भवन्तमं-चिरादिह,॥

उद्गूर्ण-बाणः सं**ग्रामे यो नारायणतः प्रति. ॥ ८९** ॥

अभीत्यादि — भवन्तमभि भवन्तं लक्ष्यीकृत्य । '५५५। अभिरभागे ।१।४।९१।' इति कर्मप्रवचनीयत्वम् । अचिरादिह लङ्कायां रामो द्योतिष्यते असद्धतेजाः भविष्यति । य उद्गूर्णबाणः संग्रामे नारायणतः प्रति तेन तुल्यः । '५९९।
प्रतिः प्रतिनिधि—प्रतिदानयोः ।१।४।९२।' इति प्रतिनिधौ कर्मप्रवचनीयत्वम् ।
'६००। प्रतिनिधि-प्रतिदाने च यसात् ।२।३।११।' इति पञ्चमी । प्रतियोगे
पञ्चम्यास्तसिः । मुख्यसदृशः प्रतिनिधिः ॥

६३२-कुतो ऽधियास्यसि ऋूर! निहतस् तेन पैत्रिभिः॥

न सूक्तं भवता ऽत्युद्यमंतिरामं मदोद्भतः ।। ९०॥ कुत इत्यादि ह कृर ! तेन रामेण उद्गूर्णवाणेन पत्रिभः झरैः निहतः सन् कृतोऽधियास्यसि केन प्रकारेण निःसरिष्यसि । '५५४। अधि-परी अनर्थकौ' ।।।।४।९३।' इति अधेः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा । धात्वर्धव्यतिरेकार्थस्यानभिधाना-दनर्थकत्वम् । संज्ञा च गत्युपसर्गसंज्ञावाधनार्था । तेन '३९७८। तिक्टि चोदात्त-

१—'१३१३ । मानाणी शैल-पाषाणी पत्रिणी शर-पक्षिणी ।' इति ना० अ०।

वित ।८।१।७१।' इति निघाताभावो द्रष्टव्यः । पञ्चमी च 'प्रश्नाख्यानयोः' इत्यु-प्रसंख्यानाद्भवति । किमिति हनिष्यतीति चेत्—यतो भवता न सूकं प्रश्नास्तु-कम् । '५५५। सुः पूजायाम् ।१।४।९४।' इति कर्मप्रवचनीयत्वम् । '३७८३। गतिरनन्तरः ।६।२।४९।' इति स्वराभावः । अत्युप्रमतिरौद्गम् । अतिरामं राम-मधिक्षिप्य । काकुत्स्थमधन्यमिति । '५५६। अतिरतिक्रमणे च ।१।४।९५।' इति कर्मप्रवचनीयत्वम् । चकारात्पूजायां च तत्र चाप्युक्तमिति प्रयोगः । हे महोद्वत !॥

६३३-परिशेषं न नामा ऽपि स्थापयिष्यति ते विभुः, ॥ अपि स्थाणं जयेद रामो, भवतो ग्रहणं कियत् ९१

परीत्यादि—रोमो विभुः प्रभुः ते परिशेषं नामापि संज्ञामपि न स्थापियच्यति, किमु देहम्। '५५७। अपिः पदार्थ-।१।४।९६।' इत्यादिना पदार्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा । पदस्य देहस्याप्रयुज्यमानस्यार्थे अपिशब्दो वर्तते । अपि स्थाणुं
जयेद्रामो यमाराध्याधिपत्यं प्राप्तवानित तमपि स्थाणुं महादेवं जेतुं संभाव्यते
भवतो प्रहणं कियत् । यस्त्वेव न भवति । अत्र संभावनायां कर्मप्रवचनीयत्वम् ।
संभावने लिङ्। उपसर्गवाधनत्वात्संज्ञायाः '२२७०। उपसर्गात्सुनोति-।८।३।६५।'
इत्यादिना पत्यं न भवति ॥

६३४-अपि स्तुह्यंपिसेघा ऽस्मांस् तथ्यंमुक्तं नराऽशन !,॥ अपि सिञ्चेः कृशानौ त्वं दर्पं,मर्य्यपियो ऽभिकः ९२

अपीत्यादि—हे नराशन! मया तथ्यमुक्तं यन्नामापि न स्थापियव्यतीति। अस्मानिप स्तुहि साधूक्तमिति प्रशंस । '२२०१। सेर्ह्यपिच ।३।४।८०।' इति अपिति क्लिवाद्धणाभावः। अपिसेध निगृहाण यथेच्छं तथा क्रियताम्। मया तु सस्यमेवोक्तमिति भावः। अत्रान्ववसर्गे कामचारानुज्ञाने कर्मप्रवचनीयसंज्ञा। किंच कृशानावग्नौ दर्प अपि सिञ्चेः क्षरेस्त्वम्। अत्र गर्हायां छिक्ति रूपम्। यो-ऽयं मय्यपि मद्विषयेऽपि अभिकः कामियता। '१८७४। अनुकाभिका—।५।२।-७४।' इत्यादिना निपातितः। उपसर्गसंज्ञाबाधनार्थत्वात् स्तौति-सेधि-सिचां पत्वं न भवति॥

६३५-अधिरामे पराक्रान्तमधिकर्ता स ते क्षयम्, ॥' इत्युक्तवा मैथिली तृष्णीमीसांचके दशाननम्. ॥९३॥

अधीत्यादि—पराक्रान्तस्य शौर्यस्य राम ईशितेत्यसिन्नर्थे अधिरामे परा-क्रान्तम् । '३०९०। नपुंसके भावे -क्तः ।३।३।११४।' । '६४४। अधिरीश्वरे ।१।४।९७।' इति स्वस्वामिसंबन्धे अधेः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा । '६४५। यसाद-

१—'१९। व्योबनेशो भवो भीमः स्थाणू रुद्र उमा-पतिः ।' इति ना० अ०। स्थाणुः कीले हरे पुमान्' इति कोशान्तरं च । २—'५९। अग्निर्-' इत्यादित आरभ्य '६१। आश्रयाशो बृहद्-भानुः कृशानुः पावकोऽनलः ।' इति ना० अ०॥ भ० का० १९

धिकम्-।२।३।९।' इत्यादिना सप्तमी । यश्चैवं स रामसे क्षयमधिकर्ता करिष्यति । अत्र कर्मण्येव द्वितीया । न '५४८। कर्मप्रवचनीययुक्ते-।२।६।८।' इति '७७४। विभाषा कृषि ।१।४।१२।' इति या संज्ञा तत्या गत्युपसर्गसंज्ञाबाध-नार्थत्वात् । संज्ञापक्षे '३९७८। तिङि चोदात्तवति-।८।१।७१।' इति निवाता-भावो द्रष्टव्य इति । एवसुक्त्वा दशाननं मैथिली त्ष्णीमासांचके त्ष्णीं स्थित्वती ॥

इति कर्मप्रवचनीयाधिकारः॥

ृ इतः प्रसृति 'अनभिहिते' इत्यधिकृत्य विभक्तिविधानमाह—

६३६–ततः खद्गं समुद्यम्य रावणः ऋूर-विग्रहः॥ 🦠

वैदेहीमन्तरा कुद्धः क्षणमूचे विनिश्वसन्. ॥ ९४॥

तत इत्यादि — ततः सीतावचनादुत्तरकालं रावणः खङ्गं समुद्यम्य उत्क्षिप्य । कर्मणि द्वितीया । कूरविग्रहः दुष्पेक्ष्यत्वात् । वैदेहीमन्तरा कुद्धः वैदेह्या वधे कुपितः । '५४५। अन्तराऽन्तरेण युक्ते ।२।३।४।' इति षष्ट्यपवादाद्वितीया । अन्तराज्ञब्दो मध्यमाधेयप्रधानमाचष्टे, आधेयश्चात्र वधः, क्षणमूचे उक्तवान् । उक्तिक्रियया क्षणस्य कालस्य साकल्येन संबन्धात् '५५८। कालाध्वनोः–।२।३।५।' इति द्वितीया । विनिश्वसन् कोधात् ॥

६३७-'चिरेणा ऽनुगुणं प्रोक्ता प्रतिपत्ति-पराङ्मुखी ॥

न मासे प्रतिपत्तासे मां चेन्, मर्तासि मैथिलि ! ९५'

चिरेणेत्यादि — हे मैथिल ! चिरेणापि कालेनानुगुणमनुकूलं मया योक्तापि सती प्रतिपत्तिपराङ्मुखी । उक्तस्यार्थस्यानुष्टानं प्रतिपत्तिः तस्यां पराद्मुखी इदानीं यदि त्वं मासे त्रिंशदिवसलक्षणे मां न प्रतिपत्तासे नाङ्गीकरिद्मित तदा मर्तासि मरिष्यसि । उभयमपि छुटि रूपम् । तत्र चिरेण प्रोक्ता
इति । '५६३। अपवर्गे तृतीया ।२।३।६।' विवक्षितार्थप्रकाश्वनं फलं तस्य प्राप्ती
विक्रियापरिसमासिरपवर्ग इति । मां मासे न प्रतिपत्तास इति '६४३। सप्तमीपञ्चन्यो कारकमध्ये '।२।३।७।' इति सप्तमी । कर्मकर्त्रीः कारकयोर्मध्यत्वात्
मासस्य ॥

६३८-प्रायुङ्क राक्षसीर् भीमा मन्दिराय प्रतिव्रजन् ॥
'भयानि दत्त सीतायै सर्वा यूर्य कृते मम. ॥ ९६ ॥'

प्रायुद्धेत्यादि—रावणो राक्षसीर्भामा भयानकाः प्रायुद्ध समादिष्टवान् । रहि रूपम् । मन्दिराय प्रतिव्रजन् गृहाय प्रतिव्रजन् । '५८५। गत्यर्थकर्मणि—।२।३।१२।' इत्यादिना तु चतुर्थी । कर्मप्रवचनीयादिस्त्रचतुष्टयेनोदाहतं कर्मप्रवचनीयाधिकार एव दर्शितत्वात् । किमादिशदित्याह—सर्वा युर्व सीताय भयानि दत्त । लोटि रूपम् । चतुर्थी संप्रदाने । संपूज्याहत्य प्रकर्षण दीयत इति संप्रदानम् । मम कृते मदनुप्रहनिमित्तम् ॥

तथा छक्ष्य-रूपे कथानके 'ऽशोक-चिन्का-भङ्गो' नामाष्टमः सर्गः-- ३१९

## ६३९-गते तस्मिन् समाजग्मुर् भयाय प्रति मैथिलीम् ॥ राक्षस्यो, रावण-प्रीत्यै क्रूरं चौचुरंलं मुहः. ॥ ९७ ॥

गत इत्यादि—तिसन् रावणे गते सित राक्षसः समाजग्मुः संभूय गताः।
'२६९९। समो गम्यृच्छि—।१।३।२९।' इत्यादिना आत्मनेपदं न भवति । आङा
व्यवहितत्वात् । मैथिछीं प्रति छक्ष्यीकृत्य भयाय सीताये भयं दातुम् । '५८९।
कियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ।२।३।१४।' इति चतुर्थी । ददातेः क्रियार्थोधपदस्य स्थानिनः प्रयुज्यमानस्य भयं कर्म । क्रिया चात्र समागमः । तत्रोपपदं
कियार्थमिति कृरं च भयानकम् । मुहुः प्रतिक्षणं अछं पर्याप्तमुद्धः उक्तवत्यः ।
रावणप्रीत्ये राक्णस्थेवं प्रीतिः स्यादिति । '५८२। तुमर्थाच भाववचनात् ।२।३।१५।' इति चतुर्थी । क्रियायां क्रियार्थायामिति तुमुना समानार्थत्वात् । भाववचनाश्चेर्यनेन विहितस्य क्तिनः क्रियार्थं उपपदं कूराभिधानम् ॥

## ६४०—'रीवणाय नमस्कुर्याः, स्यात् सीते ! स्वस्ति ते ध्रुवम् ॥ अन्यथा प्रातराज्ञाय कुर्याम त्वामेलं वयम्. ॥ ९८ ॥

रावणायेत्यादि—हे सीते! रावणाय नमस्तुर्याः रावणं नमस्तुरु । एवं च सिते ते तुभ्यं स्वस्ति कल्याणं ध्रुवं स्वात् । युष्मच्छव्दस्य चतुर्ध्येकवचनान्तस्य तेआदेशः । नमस्कृत्वेति पाटान्तरम् । तत्र नमस्कृत्वा स्थिताये तुभ्यमिलध्या-हत्य योज्यम् । अन्यथा द्यसमानकर्तृकत्वात् क्ताप्रत्ययो न घटते । नमस्कृत्येति पाटान्तरम् । साक्षात्यमृतिषु नमःशब्दस्य विकल्पेन गतिसंज्ञा । गत्यभावपसे नित्यं गतिसमासाभावे ल्यबादेशः । '१५४। नमस्पुरसोर्गत्योः ।८।३।४०।' इति विसर्जनीयस्य सकारादेशश्च न संभवतीति । अन्यथेति यदि न नमस्कृत्याः तदा अलं प्रातस्त्राय प्रातभीजनाय त्वां कुर्याम वयमित्यूचुः । '२२००। नित्यं कितः ।३।४।५९।' इति सलोपः । रावणायेत्यादिषु '५८३। नमःस्वस्ति–।२।३।१६।' इत्यादिना चतुर्था ॥

# ६४१-तृणाय मत्वा ताः सर्वा वदन्तीस् त्रिजटा ऽवदत् ॥ 'आत्मानं इत दुर्वृत्ताः ! स्व-मांसैः कुरुता ऽञ्चनम्. ९९

१—अत्र 'उपपदिवस्तेः कारकविभक्तिर् वलीयसी' इति वार्तिकवलात् कर्मणि द्वितीयैव प्राप्ता, परं च तस्याप्यपवादभूतेन '५८१। क्रियाथोंपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ।२।३।१४।१ इति सुत्रेण चतुर्थ्येव भवति । तेन 'नमस्कुमों नृसिंहाय, स्वयंभुवे नमस्कृत्ये इत्यादिवत् 'रावणाय-' इत्यस्य रावणं प्रभादियतुमित्यथों युक्त इति ह्रेयम् । एवं सित 'नमःस्वस्ति- इत्यादिना चतुर्थी' इति टीकाकृदुक्तं प्रमादगभितम् । केवलं 'नमःस्वस्ति' इत्याकारकशब्दयोग एव तस्या विधानादिति भाति । किंतु 'प्रातराशाय त्वां अलं कुर्याम' इत्यन तु अलंशब्दयोगात् 'नमःस्वस्ति' इत्यनेनैवेति । अत्र युक्तायुक्तविवेचनं तु विद्वदिनमित्यलम् ।

तृणायेत्यादि अथानन्तरं राक्षसीर्वदन्तीः त्रिजटा रावणस्वसा अवदृत् उक्तवती। तृणाय मत्वा तृणमिव संगणस्य। '५८४। मन्यकर्मण्यनादरे-।२।३।१७।' इति चतुर्थी। तत्र 'कुत्सितग्रहणं कर्तन्यम्' इत्युक्तम्। इह मा भूत् तृणं मत्वे-ति। किमवदत्, आत्मानं हत मारयत। दुर्वृत्ताः दुराचाराः। स्वमांसैः कुरुता- शनमिति करणे तृतीया॥

किमर्थमेवमाहेत्याह-

६४२-अद्य सीता मया दृष्टा सूर्यं चन्द्रमसा सह ॥

स्वप्ने स्पृशन्ती मध्येन तनुः श्यामा सुलोचना, १००?

अद्येत्यादि—स्त्रमे मया अद्य सीता दृष्टा । कर्तरि तृतीया । सूर्यं स्पृशन्ती चन्द्रमसा सह । सहयोगे तृतीया । सूर्याचन्द्रमसावित रामर्ल्यमणाविति भावः । मध्येन तनुः तन्त्री । '५६६। इत्यंभूतलक्षणे ।२।३।२१।' तृतीया '५०२। वोतो गुणवचनात् ।४।१।४४।' इति ङीवभावपक्षे रूपम् । स्यामा वर्णेन । सुलोचना शोभननेत्रा ॥

६४३-तास् तया तर्जिताः सर्वा मुखैर् भीमा यथाऽऽगतम्॥ ययुः सुषुप्सवस् तल्पं भीमैर् वचन-कर्मभिः॥१०१॥

ता इत्यादि—ता राक्षस्यस्तया त्रिजटया तर्जिता भित्सिताः। सुषुप्सवः स्वप्तु-मिच्छवस्तस्यं शयनीयं ययुर्गताः। यथागतं यतो यतस्तस्पादुत्थाय गताः। '६६१। यथाऽसादृश्ये ।२।१।७।' इति वीप्सायामन्ययीभावः। सुस्तैर्भीमा रोद्राः सुखानां विकृतत्वात्। '५६५। येनाङ्गविकारः।२।३।२०।' इति तृतीया। भीमै-वैचनकर्मभिः उपलक्षिताः। इत्थंभूते तृतीया॥

६४४-गतासु तासु मैथिल्या संजानानो ऽनिलाऽऽत्मजः॥ आयातेन दशाऽऽस्यस्य संस्थितो ऽन्तर्हितश् चिरम्॥

गतास्वित्यादि—तासु राक्षसीषु गतासु। अनिलात्मजो हन्मान् 'रामसं-कथां प्रास्तावीत्' इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः। मैथिल्या संजानानः इयं सेत्यव-गन्छन्। '५६७। संज्ञो उन्यतरस्याम्–।२।३।२२।' इति कर्मणि तृतीया। '२७९९। सं-प्रतिभ्याम्–।१।३।४६।' इति तङ्। दशास्यस्यायातेनागमनेन हेतुना चिरम-न्तर्हितो निल्ठीनः स्थितः। '५६८। हेतौ।२।३।२३।' इति तृतीया॥

६४५-ऋणाद् बद्ध इवीन्मुक्तो वियोगेन ऋतु-द्विषः ॥

हेतोर् बोधस्य मैथिल्याः प्रास्तावीद् राम-संकथाम्. ॥ ऋणादित्यादि — ऋणाद्धेतोर्बद्ध इवोन्मुक्तो यथा स्थानान्तरं गतवान् ॥ '६०१। अकर्तर्यृणे-।२।३।२४।' इति पञ्चमी। ऋणस्याकर्तृहेद्धत्वात् । ऋणेन बन्धित इवेति नोक्तम्। अप्रयोजककर्तृत्वादणस्य। उन्मुक्तः ऋतुद्विषो रावणस्य वियोगेन विश्लेषेण । '६०२। विभाषा गुणे ऽस्त्रियाम्-।२।३।२५।' इति पक्षे तृती- योदाहता न पञ्चमी । वियोगस्य गुणपदार्थत्वात् । किमिति संकथां प्रास्तावीदि-त्याह—हेतोबीधस्य मैथिल्याः । एष रामदूत इति मैथिल्या बोधो ऽवगमः स्या-त् । '६०७। षष्ठी हेतुप्रयोगे ।२।३।२६।' इति बोधशब्दस्य षष्ठी । प्रास्ता-वीदिति '२३८५। स्तु-सु-भूक्भ्यः परसीपदेषु ।७।२।७२।' इतीद् । '२२६८। नेटि ।७।२।४।' इति हल्न्तलक्षणाया वृद्धेः प्रतिषेधः नेगन्तलक्षणायाः ॥

६४६–तं दृष्ट्वा ऽचिन्तयत् सीता-'हेतोः कस्यैष रावणः ॥ अवरुह्य तरोरांरांदैति वानर-विग्रहः ॥ १०४ ॥

तिमित्यादि—तं हन् मन्तं रामं स्तुवन्तं दृष्ट्वा सीता अचिन्तयत् । कस्य हेतोः रावणो वानरिष्ट्रग्रहः सन् ऐति आयाति । आङ्ग्पूर्वस्थेणो रूपम् । '६०८। सर्वना- झस्तृतीया च ।२।३।२७।' इति पष्टी । किंशब्दस्य सर्वनामत्वात् । आरात् अन्तिके । तरोरिति '५९५। अन्यारात्–।२।३।२९।' इत्याराच्छब्दयोगे पञ्चमी । अवस्द्यावतीर्येति । अवरोहणापेक्षया द्यापादाने पञ्चमी । अपेक्षाया यौगपद्याभा- वात् । 'उपपद्विभक्तेः कारकविभक्तिर्वस्रीयसी' आराद्योगे न वर्तते ॥

६४७-पूर्वसादन्य-वद् भाति भावाद् दाशरथिं स्तुवन्,॥

ऋते क्रीयात् समायातो मां विश्वासयितुं नु किम् ? ॥
पूर्वसादित्यादि — पूर्वसादावणादन्यवदाति ज्ञायते । अन्येन तुल्यं वर्तते
इति कृत्वा अन्यशब्दयोगे पञ्चमी । यतो भावात् सेहाहाशरियं स्तुवन् । किं नु
क्रीयांदते क्रीयं वर्जयित्वा । ऋतेशब्दयोगे पञ्चमी । मां विश्वासयितुं संभावयितुं
किमागत इत्यचिन्तयत् ॥

६४८-इतरो रावणादेष राघवाऽनुचरो यदि,॥

स-फलानि निमित्तानि प्राक् प्रभातात् ततो मम. १०६

इतर इत्यादि—यदि रावणादितरः प्रतियोगी राघवानुचरः राघवार्थकारी । इतरयोगे पञ्चमी । ततो मम सफलानि स्वमलक्षणानि दर्शनादीनि निमित्तानि । प्राक् प्रभावात् आदिलोदयात्पूर्वसिन् काले । अन्यस्य हि प्रभातादुत्तरकालं सफलानि । अञ्चत्तरपदयोगे पञ्चमी ॥

६४९–उत्तराहि वसन् रामः समुद्राद् रक्षसां पुरम् ॥

अवैल् खवण-तोयस्य स्थितां दक्षिणतः कथम्. १०७

उत्तराहीत्यादि—रामदूतो ऽयमिति न संभाव्यते । यतः समुद्रादुत्तरा या दिक् तत्यामुत्तराहि वसन् रामः । आहि च दूरे उत्तराचेति । तन्नाहिमत्ययान्तेन उत्तराहिशब्देन योगे समुद्रादिति पञ्चमी । लवणतोयस्य लवणसमुद्रस्य दक्षि-णतो दक्षिणस्यां दिशि स्थितां रक्षसां पुरीं लङ्कां कथमवैत् ज्ञातवान् । दक्षिणत इति '१९७८। दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच् ।५।३।२८।' तदन्तेन योगे '६०९। षष्ट्य-तसर्थमत्ययेन ।२।३।३०।' इति षष्टी ॥

६५०-दण्डकान् दक्षिणेना ऽहं सरितो ऽद्रीन् वनानि च ॥ अतिऋग्या ऽम्बुधिं चैव पुंसामंगममहिता.॥१०८॥

दण्डकानित्यादि —दण्डकानामदूरे या दक्षिणा दिक् तस्यामिति । '१९-८। एनबन्यतस्याम् —।५।३।३५।' इति सप्तम्यन्तादेनप् प्रस्रयः । तदन्तेन योगे '६१०। एनपा द्वितीया ।२।३।३१।' इति द्वितीया । दक्षिणेन दण्डकानां दक्षि-णस्यां दिशि । सिरतो ऽद्गीन् वनानि च अम्बुधिं चातिक्रम्य पुंसामगममगम्यम् । '३२३४। प्रह-वृ-द-निश्चि गमश्च ।३।३।५८।' इत्यप् । अहमाहृता आनीता । तत्कथमवैदित्यचिन्तयत् ॥

६५१-एथङ् नभस्वतश् चण्डाद् वैनतेयेन वा विना ॥

गन्तुर्मुत्सहते नेह कश्चित् किमुत वानरः. ॥ १०९ ॥' पृथगित्यादि—नभस्रतो वातात् चण्डात् पृथक् वायुं स्वक्ता । वैनेतेयेन वा विना गरुडं वा वर्जयित्वा। '६०३॥ पृथग्विना–।२।३।३२।' इस्रादिना तृती-यापञ्चम्यो । इह लङ्कायां कश्चित् गन्तुं नोत्सहते किमुत वानरः॥

६५२-इति चिन्ता-वतीं कृच्छात् समासाद्य कपि-द्विपः॥

मुक्तां स्तोकेन रक्षोभिः प्रोचे-'ऽहं राम-किङ्करः ११०

इतीत्यादि — एवमुक्तेन प्रकारेण चिन्तावतीं किपिद्विपो हनूमान् । क्रच्छ्रा-त्समासाद्य कथमप्युपगम्य । अहं रामिकेङ्करः रामप्रेषणकर इति प्रोचे । मुक्तां स्तोकेनाल्पेन रक्षोभिः कर्तृभिः । '६०४। करणे च स्तोकाल्प-।२।३।३३।' इस्रा-दिना तृतीयापञ्चम्यौ । क्रच्छ्-स्तोकयोरसत्त्वचनयोः करणत्वात् ॥

यदि त्वं रामिकङ्करः कासावित्याह—

६५३-विप्रकृष्टं महेन्द्रस्य न दूरं विन्ध्य-पर्वतात्॥

ना ऽनभ्याशे समुद्रस्य तव माल्यवित प्रियः.॥१११॥ विप्रेत्यादि — माल्यवित पर्वते तव प्रियो रामः महेन्द्रस्य पर्वतस्य विप्रकृष्टं दूरं । विन्ध्यपर्वताच्च न दूरम् । '६११। दूरान्तिकार्थेः षष्ट्यन्यतरस्याम् ।२।६।-६४।' इति पष्टी-पञ्चम्यो । महेन्द्रपर्वत-विन्ध्ययोर्दूरविप्रकृष्टयोस्तु '६०५। दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ।२।३।३५।' इति द्वितीया । नानभ्याशे न दूरे समु-द्वस्य । '६११। दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ।२।३।३४।' इति पष्टी । माल्यवित '६३३। सस-म्यविकरणे—।२।३।३६।' इति सप्तमी । चकारादूरान्तिकार्थेभ्यश्च । तेनानभ्याश इति सप्तमी ॥

६५४—अ-संप्राप्ते दश-प्रीवे प्रविष्टो ऽहर्मिदं वनम् ॥

तस्मिन् प्रतिगते द्रष्टुं त्वामुपाकंस्यचितितः ॥ ११२ ॥ असमित्यादि—दश्यीवे दशवदने असंप्राप्ते अप्रविष्टे अहमचेतितः सम् इदं वनमशोकवनिकाल्यं प्रविष्ट इति । तस्मिन् प्रतिगते खां द्रष्टुमुपाकं- तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'ऽशोंक-वनिका-मङ्गो' नामाष्ट्रमः संगीः--१३३

सि समुत्सहें सा । '६३४। यस्य च भावेन-1२।३।३७।' इति ससमी । कपेः प्रवेशोपक्रमयोः रावणसंप्राप्तिप्रतिगमनिकयाभ्यां छक्ष्यमाणत्वात् । उपाक्रंसीति । '२७१२। उपपराभ्याम्-११।३।३९।' इत्यनेन वृत्त्यादिषु सर्ग उत्साहे क्रमेखङ् । उत्तमपुरुषेकवचनम् । '२३२३। खु-क्रमोरनात्मनेपद्निमित्ते । ।।२।३६।' इति सिच इद न भवति ॥

यद्यादावेव प्रविष्टो ऽसि तर्हि किमिति स्वकर्म न दर्शितवानसीत्याह—

६५५—तस्मिन् वदति रुष्टो ऽपि ना ऽकार्षे देवि ! विक्रमम्॥ अ-विनाद्याय कार्यस्य विचिन्वानः परापरम्॥११३॥

तिसान्नित्वादि है देवि ! तिसन् वदति रुष्टोऽपि विक्रमं नाकार्ष, तं तथा वदन्तमनादृत्य विक्रमं नाकार्षमित्यर्थः । '६३५। पष्टी चानादरे ।२।३।३८।' इति चंकारात्ससमी । किमर्थं कार्यस्य संदेशकथादेरविनाशाय । विचिन्वानः परापरं पौर्वापर्यं निरूपयन् । कर्त्रभिप्राये तङ् ॥

कथं वानरस्त्वं तस्य किङ्कर इत्याह—

६५६-वानरेषु कपिः स्वामी नरेष्वंधिपतेः सखा ॥

जातो रामस्य सुग्रीवस् ततो दूतो ऽहमांगतः॥११४॥

वानरेष्वित्यादि—वानरेषु स्त्रामी यः कपिः सुग्रीवः स नरेष्वधिपतेः रामस्य सखा जातः । '६३६। स्त्रामीश्वर-।२।३।३९।' इत्यादिना पष्टी-सप्तम्यो-विधानात् सप्तम्युदाहृता । ततो ऽहं दूत आगतः ॥

आगत्य च लङ्कां प्रविश्य इहायात इत्याह—

युग्मम्-११५-११६

६५७–ईश्वरस्य निशाटानां विलोक्य निखिलां पुरीम् ॥ कुशलो ऽन्वेषणस्याऽहर्मायुक्तो दूत-कर्मणि ॥११५॥

ईश्वरस्येत्यादि — निशाटानां राक्षसानामीश्वरस्य दशाननस्य । अत्र षष्ट्यु-दाहता । पुरीं निस्तिलां निःशेषां विलोक्य किं तत्र वर्तत इति । प्राप्त इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । कुशलो उन्वेषणस्याहं सीताया अन्वेषणस्य निषुणः। आयुक्तो दूतकर्मणि दूतकियायां व्यापृतः । '६३७। आयुक्त-कुशलाभ्याम्-। स.३।४०।' इति षष्टी-सप्तम्यौ ॥

६५८-दर्शनीय-तमाः पश्यन् स्त्रीषु दिव्यास्त्रीपि स्त्रियः ॥ ं प्राप्तो व्याल-तमान् व्यस्यन् भुजङ्गेभ्यो ऽपि राक्षसान् ॥ ११६॥ द्रश्नीयेत्यादि —तत्र दिव्यास्विष स्त्रीषु मध्ये दर्शनीयतमाः स्त्रियः पश्य-न् । '६३८। यतश्च निर्धारणम् ।२।३।४१।' इति सप्तमी । दर्शनीयतमत्वेन गुणेन पृथक्करणात् । भुजङ्गेभ्यो ऽपि व्यालतमान् हिंसान् राक्षसान् व्यस्यन् अपिक्ष-पन् । '६३९। पञ्चमी विभक्ते ।२।३।४२।' इति पञ्चमी । भुजङ्गेभ्यो राक्षसानां विभागात् प्राप्तो देव्याः पादमुलमित्यर्थात् ॥

किमवस्थो राम इत्याह-

६५९–भवत्यामुत्सुको रामः प्रसितः संगमेन ते ॥ मघासु कृत-निर्वापः पितृभ्यो मां व्यसर्जयत् ॥११७॥

भवत्यामित्यादि भवत्यां त्विय उत्सुकः उन्मनाः समः । तव संगमेन प्रसितः प्रसक्तः । '६४१। प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च ।२।३।४४।' इति चका-रात्ससमी । मघाभिर्युक्तः कालः तत्समीपे चन्द्रमसो वर्तमानत्वात् । '१२०४। नक्षत्रेण युक्तः कालः ।४।२।३।' इत्यण् । तस्य '१२०५। लुबविशेषे ।४।२।४।' इति लुप् । तस्मिन् काले पितृभ्यः कृतनिर्वापः दक्तदानः मां व्यसर्जयत् । '६४२। नक्षत्रे च लुपि ।२।३।४५।' इति सप्तमी । तत्रापि '१२९४। लुपि युक्त-वद्यक्तिवचने ।१।२।५१।' इति स्त्रीलिङ्ग-बहुवचने भवतः । व्यसर्जयदिति विश-व्यक्तिवचने ।१।२।५१।' इत्ति स्त्रीलिङ्ग-बहुवचने भवतः । व्यसर्जयदिति विश-व्यक्तिवचने ।१।२।५१। इति स्त्रीलिङ्ग-बहुवचने भवतः । व्यसर्जयदिति विश-व्यक्तिवचने ।१।२।५१। इति स्त्रीलिङ्ग-बहुवचने भवतः ।

संदेहनिवृत्त्यर्थं चाभिज्ञानं दश्यकाह—

६६०-अयं मैथिल्यंभिज्ञानं काकुत्स्थस्या ऽङ्गुलीयकः ॥ भवत्याः स्मरता ऽत्यर्थमंर्पितः सादरं मम. ॥११८॥

अयिमत्यादि—काकुत्स्थसायमङ्कुलीयकोऽभिज्ञानं चिह्नमयमभिज्ञानमिति लिङ्गाधिके प्रातिपदिकमात्रे प्रथमा । मैथिलीति संबोधनादिके '५३३। संबोधने च ।२।३।४७।' इति । सामन्त्रितं संबुद्धिश्चात्रैव द्रष्टव्यम् । काकुत्स्थस्येति '६०६। षष्टी शेषे ।२।३।५०।' इति षष्टी। भवत्या अत्यर्थं स्मरता सादरमर्पितम् । '६१३। अधीगर्थ-।२।३।५२। इत्यादिना स्मरणार्थे कर्मणः शेपत्वविवक्षायां षष्टी ॥

६६१-रामस्य दयमानो ऽसार्वध्येति तव लक्ष्मणः,॥ उपास्कृषातां राजेन्द्रार्वागमस्येह, मा त्रसीः, ॥११९॥

रामस्येत्यादि — असौ लक्ष्मणो रामस्य दयमानो रामं रक्षन् शुचं मा कार्षीरित । दयतेः कर्मणि षष्टी । तवाध्येति त्वां स्मरति । '६१३। अधीगर्थ—। २।३।५२।' इति षष्टी । आश्वासनार्थमाह—मा त्रसीः उद्धेगं मा कार्षीः । त्रसे-रीदित्वान्निष्ठायामिद्मतिषेधात् सिच इद भवति । यतो राजेन्द्रौ रामलक्ष्मणौ । इहागमस्यागमनस्य । भावे अप् । उपास्कृषातां प्रतियंतं कृतवन्तौ । आगमनस्य निश्चितत्वात् तस्येव सुग्रीवसस्येन गुणाधानात् तेन '६१४। कृजः प्रतियत्ने ।२।३-५३।' इति कर्मणि षष्टी । प्रतियत्ने छक् तक् सुद्र ॥

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'ऽशोक-वनिका भङ्गो' नामाष्टमः सर्गः---२२५

### ६६२—रावणस्थेह रोक्ष्यन्ति कपयो भीम-विक्रमाः,॥ भृत्या नाथस्व वैदेहि !, मन्योर्रुजासयाऽऽत्मनः १२०

रावणस्येत्यादि — इह लङ्कायां कपयो भीमविक्रमाः असद्यपराक्रमाः राव-णस्य रोक्ष्यन्ति सरोगं रावणं करिष्यन्ति । भीमविक्रमा इति गुणप्रधानो निर्दे-शः । ततश्च विक्रमे रुजः भावकर्तृकत्वात् '६१५। रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः ।२।३।५४।' इति षष्ठी । अतो हे वैदेहि ! धत्या नाथस्व आशंसस्व । धितं लभस्वेत्यर्थः । '६१६। आशिषि नाथः ।२।३।५५।' इति कर्मणि षष्ठी । आशिषि नाथ इत्युपसंख्यानात्तङ् । मन्योरुजासयात्मनो मन्युं नाशय । '१८५१। जसु हिंसायां ताडने ।' ज्ञौरादिकस्य हिंसार्थत्वात्तेन '६१७। जासि-निप्रहण-।२।३।५६।' इति कर्मणि षष्ठी ॥

### ६६३ं-राक्षसानां मयि गते रामः प्रणिहनिष्यति ॥ प्राणानार्मपणिष्टाऽयं रावणस् त्वामिहानयन् ॥१२१॥

राक्षसानामित्यादि — मिय गते रामो राक्षसानां प्रणिहनिष्यति राक्षसान् मारियष्यति । पूर्ववत् कर्मणि षष्ठी । निप्रहण इति संघातिवगृहीतिवपर्यस्तप्रहण्मारियुक्तम् । '२२८५। नेर्गद्—।८।४।१७।' इत्यादिना णत्वम् । किंच प्राणाना-मपणिष्टायमिति अयं रावणस्त्वामिहानयन् प्राणानपणिष्ट विकीतवान् । '६१८। व्यवह-पणोः समर्थयोः ।२।३।५७।' इति षष्ठी । 'प्राणानामपणायिष्ट' इति पाठान्तरम् । तद्युक्तं, स्तुत्यर्थस्य पणेस्तत्र प्रहणात् '२३०३ । गुपू-धूप-।३।१।२८।' इत्यादिना आयप्रत्ययो न भवति ॥

### ६६४—अदेवीद् बन्धु-भोगानां, प्रादेवीद्यत्म-संपदम्, ॥ श्रत-कृत्वस् तवैकस्याः सारत्येह्नो रघूत्तमः ॥१२२॥

अदेवीदित्यादि — न केवलं प्राणानपणिष्ट बन्धुभोगानामदेवीत् बन्धुभो-गान् विकीतवान् । '६१९। दिवस्तदर्थस्य ।२।३।५८।' इति पष्टी । दिवो व्यव-हारार्थत्वात् । प्रादेवीदात्मसंपदं विकीतवान् । '६२०। विभाषोपसर्गे ।२।३।५९।' इति पक्षे द्वितीया । प्रशब्देन युक्तत्वात् । रामानुरागं पुनर्दर्शयन्नाह । शतकृत्व इति बहुत्वोपलक्षणार्थम् । '२०८५। क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् ।५।४।१९।' तवैकस्याह्वो रघूत्तमः स्मरति । '६१३। अधीगर्थ-।२।३।५२।' इति पष्टी । अह इति एकस्मिन्नप्यह्वि । '६२२। कृत्वोऽर्थप्रयोगे काले ऽधिकरणे ।२।३।६४।' इति पष्टी ॥

एवं तामाश्वास्य संदेशं, दापयितुमाह—

६६५-तवोपशायिका यावद् राक्षस्यश् चेतयन्ति न, ॥ प्रतिसंदिश्यतां तावद् भर्तुः शार्क्षस्य मैथिलि ! १२३ २२६ भट्टि-काञ्ये—द्वितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

तवेत्यादि हे मैथिलि ! तवोपशायिका परिपाट्या शयनं याभी सक्षसी-भिः सहेत्यर्थात् । '३२८८। पर्यायार्हणोत्पत्तिषु ण्वुच् ।३।३।१९६।' यावन्न चैतयन्ति न प्रतिबुध्यन्ते तावत् प्रतिसंदिश्यतां प्रतिसंदेशो दीयताम् । शार्ङ्गस्य मतुः शाङ्गं धनुर्धारयतो रामस्य । तव शाङ्गस्येति यथाक्रमं '६२३। कर्तृ-कर्मणोः कृति ।२।३।६५।' इति षष्टी ॥

६६६-पुरः प्रवेशमाश्चर्यं बुद्धा शाखा-मृगेण सा ॥ चूडा-मणिर्मभिज्ञानं ददौ रामस्य संमतम् ॥ १२४॥

पुर इत्यादि—शाखासृगेण मर्कटेन पुरो लङ्कायाः दुष्प्रवेशायाः प्रवेशः तमाश्चर्यमञ्जूतं बुद्धा सा सीता चूढामणिमभिज्ञानं ददी सर्वसुक्तमस्य संभाव्यत् इति । '६२४। उभयप्रासी कर्मणि ।२।३।६६।' इति षष्टी । प्रवेश इत्युभयप्रासी कृति लङ्का-हन्मतोः कर्मकर्तृत्वात् । रामस्य संमतं प्रियम् । '३०८९। मृतिबुद्धि —।३।२।४८८।' इत्यादिना वर्तमाने निष्ठा । '६२७। न लोक—।२।३।६९।' इति षष्टी ॥

६६७-रामस्य श्रयितं भुक्तं जल्पितं हसितं स्थितम् ॥ प्रकान्तं च मुहुः पृष्ट्वा हनूमन्तं व्यसर्जयत्. ॥१२५॥

रामस्येत्यादि—रामस्य अभिज्ञानं दत्ता शियतादिकं मुहुः पृष्ट्वा हन्सन्तं व्यस्जयत् प्रेषितवती । तस्य शियतुं शयनस्थानं किं भूमो शेते अन्यन्नेति वा । भुक्तं मोजनस्थानं किं गृहे भुक्के मुनिजनगृहे वेति । जिल्पतं मञ्जस्थानं किं रहिस मञ्जयते प्रकाशे वेति । हिसतं हसनस्थानं किं शृङ्कारवस्त् नि हसति वीर-वस्त् नि वेति । स्थितं निवासस्थानं किं गुहायां तिष्ठत्युत तरुतले वेति । प्रकान्तं प्रचङ्कमणस्थानम् । '२६६६। अनुनासिकस्य-।६।४।४५।' इत्यादिना दीर्घः । किं अङ्गने क्रम्यते अन्यन्न वेति । एषां धौन्यगतिप्रत्यवसानार्थत्वात् । '३०८७। को-ऽधिकरणे च-।३।४।७६।' इति कः । तस्य प्रयोगे '६२६। अधिकरणवाचिनश्च ।२।३।६८।' इति षष्टी ॥

६६८-असौ दघदंभिज्ञानं चिकीर्षुः कर्म दारुणम् ॥ गामुको ऽर्प्यन्तिकं भर्तुर् मनसा ऽचिन्तयत् क्षणम्. ॥ १२६ ॥

असावित्यादि —असौ हन्मान् द्धत् धारयन्नभिज्ञानं चिह्नम् । '६२३। कर्तृ-कर्मणोः कृति ।२।३।६५।' इति षष्ट्यां प्राप्तायां '६२७। न लोक-।२।३।६९।' इति लप्रयोगे प्रतिषेधः । ल इति शाननादयो गृहीताः । दारुणमशोक-विका-भङ्गादिकं कर्म चिकीर्षुः कर्तुमिच्छुः । उकारप्रश्चेषात् षष्ट्याः प्रतिषेधः । भर्तुः तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'ऽशोक-वनिका-भङ्गो' नामाष्टमः सर्गः २२७

स्वामिनः अन्तिकं समीपं गामुको ऽपि गमनशीलो ऽपि । उकप्रयोगे प्रतिषेधः । मनसा क्षणं चिन्तितवान् बक्ष्यमाणं कर्म ॥

६६९-'कृत्वा कर्म यथाऽऽदिष्टं पूर्व-कार्याऽविरोधि यः॥ करोत्येभ्यधिकं कृत्यं, तर्माहुर् दूत्रमुत्तमम्.॥१२७॥

कुत्वेत्यादि—यो दूतो यथोहिष्टं कर्म कार्यं कृत्वा। अत्र कृत्वेत्यव्ययप्रयोगेः प्रतिषेधः। तत उत्तरकालं पूर्वकर्माविरोधि पूर्वकृतस्य कार्यस्य यद्विरोधि तद्-धिकं करोति तमुत्तमं दूतमाहुर्विदुः। नीतिविद् इति शेषः। मया च यथोहिष्टं सीतान्वेषणं कृतमिति भावः॥

तदेव च दर्शयन्नाह—

६७०–वैदेहीं र्ष्टिवान् कर्म कृत्वा ऽन्यैरेपि दुष्करम् ॥ ः यशो यास्याम्युपादाता वार्तामोख्यायकः प्रभोः. १२८

वैदेही मित्यादि — अहमच ताबद्वैदेहीं दृष्टवान् । निष्ठाप्रयोगे प्रतिषेधः । अन्यदृषि कार्यमतिदुष्करं कृत्वा । खळप्रयोगे प्रतिषेधः । ततो यद्य उपादाता । आत्मसास्कर्ता । इदमतिदुष्करं तेन कृतमिति । तृन्नन्तस्य प्रयोगे प्रतिषेधः । वार्तामास्यायकः प्रभोवार्तामास्यातास्मीति भविष्यद्धिकारात् '३१७५। तुसुन्ण्वुलौ क्रियायाम्-।३।३।०।' इति ण्वुल् । '६२८। अकेनोभैविष्यद्धिमण्ययोः ।र।३।०।' इति प्रतिषेधः ॥

६७१-राक्षमेन्द्रस्य संरक्ष्यं मया लव्यमिदं वनम्,॥' इति संचिन्त्य सदृशं नन्दनस्याऽभनकु कपिः. १२९

राष्ट्रसेत्यादि — इदं वनमशोकविनकाख्यं राक्षसेन्द्रस्य संरक्ष्यं रक्षार्हम् । '२८२२ । अहें कृत्य-।३।३१६९।' '२८७२। ऋ-हलोण्येत् ।३।११२४।' तन्मया लब्यं लवनीयम् । '६२९। कृत्यानां कर्तरि वा ।२।३।७१।' इति पष्टीतृतीये कर्तरि भवतः । इत्येवं संचिन्त्य किपर्नन्दनस्य वनस्य सदशं तुल्यं । '६३० । तुल्यार्थैः ।२।३।७२।' इति पक्षे पष्टी । अभनक् भग्नवान् । भक्षेर्लेङ '२५४४। श्रान्नलोपः ।६।४।२३।' इति नलोपे हल्ल्ङ्यादिलोपे जङ्गवे चर्त्वे च रूपम् ॥

६७२-राघवाभ्यां शिवं, दूतस् तयोरहिमिति ब्रुवन् ॥ हितो भनज्मि रामस्य, कः किंब्रूते ऽत्र राक्षसः, १३०

राघवाभ्यामित्यादि—राघवाभ्यां रामलक्ष्मणाभ्यां शिवं भद्रमस्तु । तयो-ईनुमान् दूतो हितो रामस्य भनज्मीदं वनम् । एवं च कियमाणे को भवतां मध्ये राक्षसः किं वृते इत्येवं बुवन् । बभञ्ज पवनात्मजो रिपुवनमिति वक्ष्यमा-णेन संबन्धः । राघवाभ्यां शिवं हितो रामस्येति '६३१। चतुर्थी चाशिष्य-।२।-३।७३।' इत्यादिना षष्ठी-चतुर्थ्यों ॥

इति विभक्तयधिकारः ॥

२२८ भट्टि-काव्ये—द्वितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

६७३-विलुंलित-पुष्प-रेणु-किपशं प्रशान्त-कलिका-पलाश-कुसुमं कुसुम-निपात-विचित्र-वसुधं स-शब्द-निपतद् द्रुमोत्क-शकुनम् ॥ शकुन-निनाद-नादि-ककुब् विलोल-विपलायमान-हरिणं हरिण-विलोचनाऽधिवसर्तिं बभञ्ज पवनाऽऽत्मजो रिपु-वनम्. ॥१३१॥

विञ्जिलितेत्यादि कीदशं बमक्ष । विञ्जिलितानां पुष्पाणां रेणुभिः. किषशं पिक्रम् । प्रशान्ता अवसन्नाः किलकाः पलाशानि पत्राणि कुसुमानि च यत्र । कुसुमानां निपातेन विचित्रा वसुधा यत्र । सशब्दैर्निपतिक्षिष्टुंभैरूका उन्मनसः शकुना यत्र । शकुनानां पलायमानानां निनादेन नादिताः संजातनादाः ककुभो दिशो यत्र । विञ्जोला व्याकुला विपलायमाना हरिणा यत्र । हरिणस्थेव लोचने यसाः सीतायाः तस्या अधिवसति निवासम् ॥

इत्यनभिहिताधिकारः॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-भट्टिकांच्ये-द्वितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयः परिच्छेदः (वर्गः), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'ऽशोकवनिकाभङ्गो' नामाष्टमः

सर्गः पर्यवसितः ।

नवमः सर्गः।

अथ प्रकीर्णकाः---

अत्रान्तरे प्रकीर्णकश्लोकानाह-

६७४–द्रु-भङ्ग-ध्वनि-संविग्नाः कुवद्-पक्षि-कुलाः ।। अकार्षुः क्षणदा-चर्यो रावणस्य निवेदनम्. ॥ १ ॥

हुभक्केत्यादि सणदाचर्यों निशाचर्यः । '२९३०। चरेष्टः ।३।२।१६।' राव-णस्य निवेदनमकार्षुः कृतवस्यः वश्यमाणप्रकारेण । द्व-भक्क-ध्वनि-संविद्याः शास्ता-भक्कशब्देन संत्रस्ताः । '१३७३। ओविजी भय-चलनयोः ।' '३०१९। ओदितश्च ।८।२।३५।' इति निष्ठानत्वम् । कुवत्पक्षिकुलाकुलाः क्रुजद्विः पक्षिकुलैः व्यस्तमा-नसाः । '१११५। कु शब्दे ।' आदादिकसस्य उवकादेशः ॥

१—पथेऽस्मिन् अश्वलितं वृत्तम् । तल्लक्षणं तु—'यदिह न-जौ- भजौ भ-ज-भगास् तदश्वलितं हरार्क-यतिमत्।' इति वृत्तरत्नाकरे भट्टकेदार आह ।

## ६७५-'यर्दताप्सीच् छनैर्भानुर्, यत्राऽवासीन् मितं मरुत्॥ यदांप्यानं हिमोुस्रेण, भनक्तर्युपवनं कपिः ॥ २॥³

यदित्यादि —यद्वनं भानुः शनैर्मन्दमताप्सीत् तपित सा । हलन्तलक्षणा बृद्धिः । मरुत् मितं स्तोकमवासीत् वाति सा । हिमोस्रेण शिशिररिश्मना आप्यानं बृद्धिं नीतम् । प्यायतेः '८७३। लोपो व्योवेलि ।६।१।६६।' इति यलोपः । औद्धिस्वाबत्वम् । तदुपवनं किपभेनक्ति चूर्णयतीति निवेदनमकार्षुः ॥

### ६७६–ततो ऽशीति-सहस्राणि किङ्कराणां समादिशत् ॥ इन्द्रजित्-सूर् विनाशाय मारुतेः क्रोध-मूर्च्छितः॥३॥

तत इत्यादि - निवेदनानन्तरमिन्द्रजित्सः रावणः । इन्द्रजितं सूत इति १२६०५। सत्सृद्धिष-।६१२१६१।' इत्यादिनानुपसर्गे किए । मास्तेईन्मतो विना-शाय । अशीतिसहस्राणि समादिशत् समादिष्टवान् । किङ्कराणां किं कुर्वन्तीति १२९३५। दिवा विभा-।३।२।२१।' इत्यादिना टच् । क्रोधमृर्व्छितः क्रोधोद्धतः । मूर्व्छेः समुच्छ्राये वर्तमानस्वात् ॥

# ६७७-शक्तयृष्टि-परिघ-प्रास-गदा-मुद्गर-पाणयः ॥

च्यश्रुवाना दिशः प्रापुर् वनं दृष्टि-विषोपमाः. ॥ ४॥

्राक्तीत्यादि—ते किञ्करा वनं प्रापुः प्राप्तवन्तः । शक्त्यादयः प्रहरण-विशेषाः पाणौ येषामिति प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ भवतः । व्यक्षवानाः दिशो व्याप्तवन्तः । '१३४५। अश्च व्याप्तौ' सौवादिकः । दृष्टिविषोपमाः, भुजङ्ग-वतु दृष्ट्येव विनाशयन्त इत्यर्थः ॥

### ६७८–दध्वान मेघ-वद् भीममोदाय परिघं कपिः ॥ नेदुर् दीप्तायुधास् तेऽपि तडित्वन्त इवाऽम्बुदाः॥५॥

द्ध्वानेत्यादि —कपिर्भीमं परिघं भयानकमर्गलमादाय मेघवद्द्धान ध्वनति। तेऽपि किङ्क्साः तडित्वन्त इवाम्बदाः। नेवः नदन्ति स्म । किङ्क्सणां

स्। तेऽपि किङ्कराः तिहत्वन्त इवाम्बुदाः । नेतुः नदन्ति स्। किङ्कराणां कृष्णत्वात् मेघैः सादृश्यं आयुधानां च तिहतेति ॥

### ६७९–कपिना ऽम्भोधि-धीरेण समगंसत राक्षसाः॥ वर्षासूद्धत-तोयौ्घाः समुद्रेणेव सिन्धवः ॥ ६॥

किपनित्यादि —कपिना अस्मोधिधीरेणाक्षोभ्यत्वात् । राक्षसाः समगंसत संगताः । '२६९९। समो गम्यृच्छि–।१।३।२९।' इत्यादिना तङ् छङ् । यथा सिन्धवो नद्यः उद्धततोयोघाः उदिक्तजलपूराः समुद्रेण सङ्गच्छन्ते ॥

६८०-लाङ्ग्लर्मुद्धतं धुन्वन्नुद्धहन् परिघं गुरुम् ॥ तस्थो तोरणमारुद्य, पूर्व न प्रजहार सः. ॥ ७ ॥ भ॰ का॰ २० ठाङ्ग्रुक्तिस्यादि—स हन्मान् लाङ्ग्लं पुच्छमुद्धतं उत्क्षितं पुन्वन् । '१२३५। भूज कम्पने' इति स्वादौ पठितः । परिघं गुरुं उद्वहन् तौरणमारुद्ध तस्थो । न तु पूर्वं प्रजहार प्रहतवान् सूराणां पश्चात् प्रहारित्वात् ॥ एते प्रकीर्णकाः ॥

इतःपरं सिचि वृद्धिमधिकृत्याह—

६८१-अक्षारिषुः शराम्भांसि तस्मिन् रक्षः-पयोधराः, ॥ न चा ऽह्वालीन्, न चाऽव्राजीत् त्रासं कपि-महीधरः. &

अक्षारिषुरित्यादि—तस्मिन् वने रक्षःपयोधराः रक्षांसि पयोधरा इव । 
शराम्मांसि शरान् अम्मांसीव । अक्षारिषुः क्षरितवन्तः । क्षरितरकर्मकः क्षरेत्क्षतज्ञवृत्तिरित्यादि प्रयोगेषु दश्यते । इह तु सकर्मको विवक्षितः । किपमेहीधर
इव । न चाह्नास्त्रीत् म चस्तितवान् । द्वयोरिष '२२८४। अतौ हस्त्रादेश्रीः । ।।२।धा इति विकस्पे प्राप्ते '२३६० । अतौ स्रान्तस्य ।॥२।२।' इति सिन्नि वृद्धिः ।
मान्नाजीत् त्रासं भयं च न जगाम । महीधरतस्य त्वात् । '२२६८। नेटि ।॥२।४।' इति प्रतिषेषस्य '२२८४। अतौ हस्त्रादेश्रीः ।॥२।७।' इति विकस्पितै
'२२६॥ वद-वज-।॥२।३।' इत्यादिना वृद्धिः ॥

६८२-अवादीत् तिष्ठतेत्युचैः, प्रादेवीत् परिघं कपिः ॥
तथा, यथा रणे प्राणान् बहुनार्भग्रहीद् द्विषाम्. ॥९॥

अवादीदित्यादि —तत उत्तरकालं कपिस्तिष्ठत मा पलायध्वमिति उचेस्ता-नवादीत् । पूर्ववद्वद्धिः । तथा तेन प्रकारेण परिघं परिघेण प्रादेवीत् विजिगीवते सा । '५६२। दिवः कर्म च ।११४।४३।' इति परिघस्य कर्मसंज्ञा । दिवेः '१२६८। नेटि ।७।२।४।' इति वृद्धिप्रतिषेधः । यथा बहुनां द्विषां सत्रूणां प्राणानप्रहीत् गृहीतवान् । '२२८४। अतो हलादेः –।७।२।७।' इति विकल्पे प्राप्ते '२२९९। इयन्त-क्षण-श्वस्–।७।२।५।' इति प्रतिषेधः ॥

६८३-व्रणैरेवमिषु रक्तं, देहैः प्रौर्णाविषुर् भुवम् , ॥ दिशः प्रौर्णाविषुश् चाऽन्ये यातुधाना भवद्-भियः १०

त्रणेरित्यादि — यातुधाना राक्षसा वणैः धहारमागैः रक्तं शोणितमविमयुः चमन्ति सा । '२२९९। हयन्त-।७।२।५।' इति वृद्धिप्रतिषेधः । देहैर्भुवं शौर्णाविषुः छादितवन्तः । अन्ये यातुधानाः भवद्भियः भवन्ती भीर्येषामिति भयात्पः लायमानाः । दिशः प्रौणीविषुः छादितवन्तः । '१४४९। कर्णोतिर्विभाषा ।७।२।६।' इति विकल्पः । कर्णोतेः '२४४७। विभाषोणीः ।१।२।३।' इत्यक्त्विपक्षे द्रष्टन्यः । क्रित्वे गुणवृद्धिप्रतिषेधात् ॥

६८४-अरासिषुरा च्युसोत्साहा भिन्न-देहाः प्रियाऽसवः ॥ कपेरैत्रासिषुर् नादान् मृगाः सिंह-ध्वनेरिव ॥ ११ ॥ इति सिचि वृद्ध्यधिकारः ॥ अरासिषुरित्यादि—च्युतोत्साहाः निरुत्साहाः अरासिषुः सृताः सं इति ब्राब्दितवन्तः। यतः प्रियासवः प्रियप्राणाः । कपेः संबन्धिनो नावादत्रासिषुः ब्रस्ताः । उभयत्रापि '११६८। नेदि ।७।२।४।' इति प्रातिषिद्धोऽतो हजादेरिति विकल्पः॥

इति सिचि वृद्यविकारः॥

इत इद्प्रतिषेधमधिकत्याह—

६८५-मायानामीश्वरास् ते ऽपि ग्रस्त-हस्ता रथैः कपिस् ॥ प्रत्याववृतिरे हन्तुं हन्तव्या मारुतेः पुनः ॥ १२॥

मायानामित्सीदि अथानन्तरं राक्षसा ये दिशो गताः ते कपि इन्तुं पुतः प्रतावृत्तिदे प्रतिनिवृत्ताः । मायानामिश्वराः मभवः । '३ १५५। स्थेश-।३।२।१९५।' इति वरच् । '१९८१। नेष्ट्विश कृति ।७।२।८।' इति नेद् । आर्धधातुकेत्यादिना प्रास्तावा । रथेस्त्र शताः सन्तः । शस्त्रहस्ताः शस्त्राणि हस्तेषु येषामिति । हनि-कुशे-त्यादिना रमेरौणादिकः नथन् । रथाः । अमि-चमीत्यादिना शसेरौणादिकस्त्र । हाति-स्वादिना शसेरौणादिकस्त्र । हस्ति-स्वादिना इदमितिषेषः । हन्तव्या मास्तेरिति हन्मतो वधार्दाः । '६२९। कृत्यानां कर्तरि वा ।२।३।७१।' इति षष्ठी । '१२९। प्रकाचः-।७।२।१०।' इत्यादिना इदमितिषेषः । हन्तेर्नमान्तेष्वित्रह्वात् ॥

६८६-तांद्रा चेतव्यान् क्षितौ श्रित्वा बानरस् तोरणं युतान् ॥ जघानाऽऽधूय परिधं विजिघृक्षून् समागतान्.॥ १३॥

तानित्यादि समुदिता एकसामेव वेलायां मया इन्तव्या इति वानरस्तोर-णमाश्रितवान्। स तोरणं श्रित्वा तान् राक्षसान् विजिष्टश्चन् विप्रहीतुमिच्छून्। युतान् समुदितान्। समागतान् दौकितान्। क्षितौ पृथिव्यां चेतव्यान् पुञ्जीकर्तव्यान् जवान हतवान्। परिधमाध्य परिश्राम्य। तत्र चेतव्यानिति '२२४६। प्काचः – ७१२ – ११०।' इतीदप्रतिषेधः। क्षिताविति '३३१३। क्तिच्नते च संज्ञायाम्।३।३।१०४।' इति किच्। '३१६३। तिन्तु-अत-।७।२।९।' इत्यादिना इद्द्रप्रतिषेधः। श्रित्वा युता-निति '३३८१। श्रुकः किति ।७।२।११। इति इद्रप्रतिषेधः। विजिष्टश्चनिति '२६-१०। सनि ग्रह-गुहोश्च ।७।२।१२। इति । तत्र '२६०९। हद-विद्-।१।२।८।' इति सनः कित्वं '२४१२। ग्रहि-ज्या-।६।१।१६।' इति संप्रसारणं दत्य-कत्व-पत्वानि ।।

६८७—संजुघुक्षव आयूंपि ततः प्रतिरुख्यवः ॥ रावणा्ऽन्तिकमांजग्मुर् हत-ग्रेषा निग्ना-चराः॥१४॥ संजुघुक्षव इत्यादि तत उत्तरकालं ये हतशेषा निशाचराः ते संजुघुक्षव आयुंषि जीवितानि गोहितुमिच्छवः। गृहेः पूर्ववत्प्रतिषेधः। रावणान्तिकमाज-ग्मुः आगताः। प्रतिरुद्धषवः वक्ष्यमाणमर्थं कथयितुमिच्छवः। अत्रापि पूर्ववत्प्र-तिषेधः। तत्र चकारेणोगन्तानां सनि समुच्चितत्वात्॥

६८८-'एकेन बहवः शूराः साऽऽविष्काराः प्रमत्त-वत् ॥ वैमुख्यं चकुमें'त्युंचैरूचुर् दश-मुखा॒ऽन्तिके. ॥१५॥

एकेनेत्यादि—वयं बहवः ग्रूराः साविष्काराः साहंकारा अपि सन्तः एकेन्नापि कपिना हेतुभूतेन वैमुख्यं चक्रम पराङ्मुख्य्वमनुष्टितवन्तः प्रमत्तवत् मद्य-पानमत्ता इव । एवं च चित्तव्याक्षेपादुत्तमपुरुषे लिटि कृते '२२९३। क्र-स्-।७।-२।५३।' इत्यादिना इदप्रतिषेधः नियमित इति । एवं दशमुखान्तिके उचैरुत्तुः ॥ ६८९—मांसोपभोग-संशूनानुद्विम्नांस् तानेवेत्यं सः ॥

उद्घत्त-नयनो मित्रान् मित्राणः स्वान् व्यसर्जयत्॥१६॥
मांसेत्यादि स दशमुखस्तानुद्विमान् भीतानवेत्य ज्ञात्वा स्वानात्मीयान्
मित्रणो व्यसर्जयत् प्राहिणोत् । कीदशांस्तान् । मांसोपभोगसंश्चनान् मांसोपभोगे गेन स्थूलवर्ष्मणः । उभयत्रापि । '३०३९। श्वीदितो निष्ठायाम् ।७।२।१४।' इति दमतिषेधः । तत्र श्वयतेर्यजादित्वात् संप्रसारणं '२५५९। हलः ।६।४।२।' इति संप्रसारणस्य दीर्घः । द्वयोरप्योदित्वान्निष्ठानत्वम् । उद्वृत्तनयनो रोषात् निष्का-नतारकः । '३०२५। यस्य विभाषा ।७।२।१५।' इतीद्यतिषेधः वृतेरुदित्वात् । मित्रान् स्निम्धान् मित्रणः । '२०३६। ओदितश्च ।७।२।१६।' इतीद्प्रतिषेधः । '३०१। रदाभ्याम् ।८।२।४२।' इति निष्ठानत्वम् ॥

६९०-प्रमेदिताः स-पुत्रास् ते सु-स्वान्ता बाढ-विक्रमाः ॥ अ-म्लिष्ट-नादा निरगुः फाण्टचित्राऽस्त्र-पाणयः. ॥ १७ ॥

प्रमेदिता इत्यादि — ते मिश्रणः सपुत्राः पुत्रैः सह निरगुः निर्गताः । '२४- ५८। इणो गा लुङि ।२।४।४५।' प्रमेदिताः स्त्रिग्धीमवितुमारब्धाः । आदिकमीणे निष्ठा । ततो '३०५४। विभाषा भावादिकमीणोः' इति प्रतिषेधः । इट्पक्षे '३०- ५२। निष्ठा शीङ्-।१।२।३९।' इत्यादिना किस्वप्रतिषेधात् गुणः । सुस्वान्ताः स्वामिनि कल्याणमनसः । बाढविक्रमाः भृशपराक्रमाः अम्लिष्टनादाः विस्पष्टवाचः मित्रिणां वाग्मित्वात् । फाण्टचित्रास्त्रपाणयः यद्शुतमपिष्टं कषायमुद्कसंपर्कमान्त्राद्विभक्तरसं ईषदुष्णं तद्रवप्रयाससाध्यत्वात् अनायौससाध्यं फाण्टमित्युच्यते तेन चित्राणि रिज्ञतानि अस्त्राणि पाणौ येषामिति स्वान्ताद्यः '३०५८। क्षुब्धनस्वान्त-।७।२।१८।' इत्यादिना निपातिताः ॥

ें युग्मम् १८−१९−

६९१–तान् दृष्टा ऽतिदृढान् घृष्टान् प्राप्तान् परिवृढाऽऽज्ञया ॥ कष्टं विनर्दतः क्रूरान् शस्त्र-घृष्ट-करान् कपिः ॥ १८ ॥

तानित्यादि—तान् दृष्ट्वा किषः आर्दिद्दिति वश्यमाणेन संबन्धः । किंभू-तान् धृष्टान् । धृष्णोतीति धृष्टः । '३०५९। धृषि—शसी वैयात्ये ।७।२।१९।' इती-दृप्पतिषेधः । अतिदृढान् बलवतः । '३०६०। दृढः स्थूल-बलयोः ।७।२।२०।' इति निपातनम् । परिवृढाज्ञ्या परिवृढस्य प्रभोराज्ञ्या प्राप्तान् । '३०६१। प्रभौ परिवृद्धः ।७।२।२१।' इति निपातनम् । कष्टं विनर्दतः कृच्छुं ध्वनतः । गम्भीरस्वं वा । '३०६२। कृच्छु-गहनयोः कषः ।७।२।२२।' इतीद्प्रतिषेधः । कूरान् हिंसान् । शस्त्रपुष्टकरान् । '३०६३। पुषिरविशब्दने ।७।२।२३।' इतीद्प्रतिषेधः ॥

६९२–अ-व्यर्णो गिरि-क्टाभानेभ्यार्णानीर्दिदर् द्वतम् ॥ वृत्त-शस्त्रान् महा॒ऽरम्भाने-दान्तांस् त्रिदशैरंपि ॥१९॥

अव्यर्ण इत्यादि — अव्यर्णोऽपीडितः । '३०६४ अर्देः सं-नि-विभ्यः । ७१२१-२४।' इतीद्मितिषेषः । गिरिकूटाभान् महागिरिसदशममाणान् । अभ्यर्णानविदू-रान् । '३०६५। अभेश्वाविदूर्ये । ७१२।२५।' इतीदमितिषेषः । द्वुतमार्दिदत् हिंसि-तवान् । अर्देः स्वार्थिकण्यन्तस्य लुङि रूपम्। वृत्तशस्त्रोऽधीतशस्त्रविद्यः । '३०६६। गृरध्ययने वृत्तम् । ७१२१६।' इति इडभावो णिलुक् च निपास्यते । महार-मान् अनल्पव्यापारान् । त्रिदशैरप्यदान्तान् अशमितान् । ३०६८। वा दान्त-—।७।२।२७।' इत्यादिना इडभावो णिलुक् च निपास्यते ॥

६९३-दमिताऽरिः प्रशान्तीजा नादाऽऽपूरित-दिङ्मुखः॥ जघान रुषितो रुष्टांस् त्वरितस् तूर्णमांगतान् ॥२०॥

द्मितारिरित्यादि—ये तु प्रशान्तौजसः शमितबलाः सन्तो रुष्टाः तूर्णमा-गताः तान् कपिर्जधान व्यापादितवान् । प्रतापादाम्यन्तोऽरयो दमिता येन दमितारिः । प्रशान्तं शत्रूणामोजो येन स प्रशान्तौजाः । नादाप्रितदिङ्मुखः तस्य हष्टत्वात् । रुषितः कुद्धः । त्वरितः ससंश्रमः । अत्र दमितप्रशमितप्रिताः गयन्ताः '३०६८। वा दान्त-।७।२।२७।' इत्यादिना विकल्पितेटः । रुष्टरुषितत्व-रिताः '३०६८। रुष्यमत्वर-।७।२।२८।' इत्यादिना ॥

६९४-तेषां निहन्यंमानानां संघुष्टेः कर्ण-भेदिभिः॥ अभूद्रंभ्यमित्-त्रासमास्वान्ताऽशेष-दिग् जगत्॥२१॥

### २३४ भट्टि-काच्ये-द्वितीयेऽधिकार-काण्डे स्टक्षण-रूपे बतुधी वर्गः,

तेषामित्यादि —तेषां रक्षसां निहन्यमानानां संघुष्टेः शब्दैः कर्णभेदिभिः बाधिर्यकरैः । अभ्यमितन्नासं अभिगतन्नासं जगदभूत् । आस्वान्ताः अशेषा दिशो यस्मिन् जगति । संघुष्टाभ्यमितस्वान्ताः '३०६९। रुष्यमस्वर—।७।२।२८।' इति विकल्पितेटः ॥

६९५-भय-संहष्ट-रोमाणस् ततस् ते ऽपचित-द्विषः ॥ क्षणेन क्षीण-विक्रान्ताः कपिना ऽनेषत क्षयम् ॥२२॥ इतीट्-प्रतीषेधाधिकारः ॥

भयेत्यादि—ततस्ते सक्षसाः कपिना क्षणेन क्षयं विनाशमनेषत नीताः । कर्मणि छङ्क । भयसंहृष्टसेमाणः भयोद्गतरोमाञ्चाः । '३०७० हृषेष्टोमसु । ७।१।२९।' इति विभाषितेद । अपिवतद्विषः अपिवतानां प्जितानां ऋषीणां शत्रवः । '३०७१ । अपिवतश्च ।७।२।३०।' इति निपातः । श्रीणविकान्ताः श्रीणं विकान्तं पराक्रमो येषास् । '३०१५। क्षियो दीर्घात् ।८।२।४६।' इति निष्ठात-कारस्य नः ॥

#### इतीद-प्रतिवैधाधिकारः ।

इतः प्रभृतौटमधिकृत्वाह-

६९६-हत्वा रक्षांसि लवितुमैक्रमीन् मारुतिः पुनः॥ अशोकवनिकामेव निगृहीताऽरि-शासनःः॥ २३॥

हत्वेत्यादि - रक्षांसि हरवा मारुतिरशोकवनिकामेकामेव पुनर्लवितुं छेतुम्। आर्थधातुकस्येद । अक्रमीत् गतवान् । '२३२३। स्नु-क्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते ७।२।३६।' इतीद्र । निगृहीतारिशासनः ध्वस्तारिव्यवस्थः । '२५६२। प्रहोऽलिटि दीर्घः । ७१३७।' इतीटो दीर्घत्वम् ॥

६९७-आवरीतुर्मिवा ऽऽकाद्यं वरितुं वीनिवीत्थितम् ॥ वनं प्रभञ्जन-सुतो ना ऽदयिष्ट विनाशयन्.॥ १४॥

आवरीतुमित्यादि — प्रभक्षनसुतो हन्मान् । वनमशोकवनिकार्ण्यं विना-शयम् नादविष्ट द्यां न कृतवान् । छुङि रूपम् । आकाशमावरीतुमिव अवष्ट-द्युमिवोत्थितं वनम् । वीन् पक्षिणो वरितुं प्राथवितुमिवोत्थितं 'आगच्छत' नान्यत्र यात, 'इहैच फलपृद्धि प्राप्यथ' इति । आवरीतुं वरितुमिति '१३९१। वृतो वा ।७।२।३८।' इति विकल्पेनेष्टो दीर्घत्वम् ॥

६९८-वरिपीष्ट शिवं क्षिण्यम् ं । मैथिल्याः कल्प-शाखिनः, ॥

### प्रावारिषुरिव श्लोणी क्षिप्ता वृक्षाः समन्ततः. ॥ २५ ॥

वरिषोष्ट्रत्यादि-ये कल्पशाखिनः कल्पवृक्षाः स्वर्गादादायारोपितास्तानु-≠मुख्य यथास्थानं क्षिप्यन् मैथिल्याः शिवं कस्याणं वरिषीष्ट प्रार्थितवान् । मैथिल्या भद्रमस्तिवसाशंसावचने छिङ् । '२५२९। न छिङि ।७।२।३९।' इति दीर्घप्रतिषेधः । अन्ये च व्रक्षास्तेन समन्ततः क्षिप्ताः सन्तः क्षोणीं पृथ्वीं प्रावा-रिषुरिवाच्छादितवन्त इव । तेषामनाच्छादितत्वादितीवार्थः । '२२९७। सिचि बृद्धिः परसौषदेषु ।७।२।१।' इति बृद्धिः ॥

६९९-संबुदूर्षुः स्वमाकृतमाज्ञां विवरिषुर् द्वतम् ॥ अवरिष्टाक्षम-क्षम्यं कपिं हन्तं दद्याननः॥ २६॥

समित्यादि-रामदूरोन कपिना कमेंदशं कृतमिति स्वमाकृतमभिप्रायं संबुवूर्षुः संवरीतुमिच्छुः । दशाननौ द्रुतमाज्ञां विवरिषुः प्रकटितुमिच्छुः । अक्षं स्वसुतमवरिष्ट प्रार्थितवान् । कर्त्रभिष्राये तङ्क । किमधै, कि हन्तुं हनिष्यामीति । अक्षम्यं क्षन्तुमशक्यम् । '२८४४ । पोरदुपधात् ।३।१।९८।' इति यत् । संबुवूर्षुः विवरिषुरिति उगन्तत्वात् । '२६१०। सनि ग्रह-गुहोश्च ।७।२।१२।' इति चकारे-णेदप्रतिषेधे प्राप्त '२६२५। इट सनि वा ।७।२।४१।' इति विभाषेट । तत्रानिद्धपक्षे '२६१२। हको झल । १।२।९।' इति किस्वे '२४९४। उदीष्ट्यपूर्वस्य ।७।१।१०२।' इत्युत्वपक्षे गुण एव ॥

७००-ऊचे-'संवरिषीष्ठास् त्वं गच्छ द्यत्रोः पराक्रमम्,॥ 🚌 ध्वृषीष्ठा युधि मायाभिः स्वरिता शत्रु-सम्मुखम् ॥२०॥

क्रच इत्यादि—किमिलाह—वं गच्छ शत्रोः पराक्रमं संवरिषीष्टाः संच्छादय। आहिषि '२५२८। लिङ्-सिचौरात्मनेपदेषु । ७।२।४२। ' इति वृत्रो विभाषेद । '२३६८। उश्च ।१।२।१२।' इतीदपक्षे न कित्वम् । ध्वृषीद्याः युधि मायाभिः कर्तृ भूताभिः स्वं कुटिलीकृषीष्टाः '१००५। ध्वृ हुर्च्छने', '२२०। हुर्च्छा कौष्टिल्ये ।' तस्य चोदात्तत्वात् आशिषि कर्मणि लिङ् । '२५२६। ऋतश्च संयोगादेः-।।।।।।। ४३।' इति विभाषेट्र । अनिद्रपक्षे उश्चेति किरवम् । खरिता उपतापयिता । शत्रु-संमुख शत्रोरव्रतः । अतो द्वतं संस्वरिषीष्टा इचैति वक्ष्यमाणेन योज्यम् । '९९८। स्वृ बाब्दोपतापयोः।' इत्यस्य '२२७९। स्वरति-सृति सूर्यति-।७।२।४४।' इत्यादिना विभाषेट छिङ्कसिचोरिति नानुवर्तते ॥

७०१-द्वतं संस्वरिशिष्टास् त्वं निर्-भयः प्रधनोत्तमे ॥

ः स मायानार्मगात् सोताकपेर् विधवितुं द्युतिम्॥२८॥ हुतमित्यादि —संस्वरिषीष्टाः उपतापय । निर्भयः सन् । आशिषे लिङ् । '२६९९। समी गम्यृच्छि-।१।३।२९।' इत्वात्मनेपदम् । अत्र ऋतश्चेतीद्द्रः । प्रय- १३६ भट्टि-काव्ये—द्वितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण रूपे चतुथी वर्गः,

नोत्तमे संग्रामवरे । एवमुक्तः सन् स मायानां सोता जनकः कपेर्धुतिं तेजो विध-वितुमपनेतुमगात् गतः । सोता धवितुमिति '२२७९। स्वरति-।७।२।४४।' इत्या-दिसुत्रेण विभाषेट्रं ॥

७०२-विगाढा ऽरं वनस्या ऽसौ शत्रूणां गाहिता कपिः॥

अक्षं रिधतुमारेभे रद्धा लङ्काऽनिवासिनाम्. ॥ २९ ॥ विगाढारमित्यादि—असौ किपः वनस्य विगाढा अवलोडियता । अरं शीम्रम् । शत्र्णां गाहिता विनाशियता । कर्मणि षष्ठी । अदित्वाद्विभाषेट '२२-७९। स्वरति—।७।२।४४।' इत्यादिना अक्षं रिषतुं हिंसितुमारेभे प्रवृत्तः । लङ्कानिवासिनां रक्षसां रद्धा हिंसिता । '२५१५। रधादिभ्यश्च ।७।२।४५।' इति विभाषेट ॥

७०३-निष्कोषितव्यान् निष्कोष्टुं प्राणान् दशमुखाऽऽत्मजात् ॥ आदाय परिघं तस्थौ वनान् निष्कुषित-द्वमः ॥ ३०॥

निष्कोषितव्यानित्यादि - दशमुखात्मजादक्षात् । प्राणाक्विष्कोषितव्यान् अपनेतव्यान् अपनेयामीति परिधमादाय तस्थौ । '२५-६०। निरः कुषः ।७।२।४६।' इति विभाषेट्र । निष्कुषितद्वुमः वनादपनीतवृक्षः । '३०४५। इण् निष्ठायाम् ।७।२।४७।' इतीट्र ॥

७०४-एष्टारमेषिता संख्ये सोढारं सहिता भृशम्॥

रेष्टारं रेषितं व्यास्यद् रोष्टाऽक्षः शस्त्र-संहतीः ॥३१॥
एष्टारमित्यादि — कपि युद्धसेष्टारं एषिता एषणक्षीलोऽक्षः । ताच्छीव्ये तृत् । '६२७। न लोक –।२।३।६९।' इति षष्टीप्रतिषेषः । सोढारं प्रहरणस्य सहितारं सहिता स्वशं सहनक्षीलः । रेष्टारं हिंसकं रेषितुं हिंसितुम् । रोष्टा रोषण-शिलः शस्त्रसंहतीर्व्यास्यत् क्षिप्तवान् । लङ्कि रूपम् । सर्वत्र '२३४० । तीष-सह –।७।२।४८।' इत्यादिना वेदं ॥

७०५-शस्त्रेर् दिदेविषुं संख्ये दुद्यूषुः परिघं कपिः॥

अर्दिधिषुर् यशः कीर्तिमीर्त्सुं वृक्षैरताडयत्. ॥ ३२ ॥ शस्त्रेरित्यादि—किषः अर्दिधिषुः यशो विधित्तमिच्छुः । परिषं दुब्रुषुः । परिषेण क्रीडितिमिच्छुः । अक्षं वृक्षैरताडयत् हतवान् । कीदशम् । शस्त्रेरिदेविषुं क्रीडितिमिच्छुम् । कीर्तिमीर्त्सुं विधितिमिच्छुम् । दिवेरिवन्तस्य '१३२४। ऋषु वृद्धौ' इत्यस्य च '२६१८। सनीवन्तर्ध—।७।२।४९।' इत्यादिना विभाषितेद्र । तत्र दिवेरिडभावपक्षे '२५७१। छ्वोः शह्र—।६।४।१९।' ऋषेः '२६१९। आप्ज्ञप्युधा-मीत् ।७।४।५५।' इतीत्वं अभ्यासक्षेपश्च ॥

### ७०६-भूयम् तं धिष्सुमहिय राज-पुत्रं दिदम्भिषुः॥ अहंस् ततः स मूर्च्छा-वान् संशिश्रीषुरंभृद् ध्वजम् ३३

भूय इत्यादि—तं राजपुत्रं अक्षं धिप्सुं दिम्भतुं वञ्चयितुमिन्छुम्। भूयः पुनरपि दिदिम्भिषुः वञ्चयितुमिन्छुः। आहूयागच्छेत्यहन् हतवान्। ततः सोऽक्षः मूर्च्छावान् मूर्च्छायुक्तः। ध्वजमात्मीयं संशिश्रीषुः संश्रयितुमिन्छुः अभूत् भूतः। अत्र दम्भेः श्रयतेश्च '२६१८। सनीवन्तर्ध—।७।२।४९।' इतीद्। अत्र श्रयतेरिनिट्रपक्षे '२६१४। अञ्चनगमां सनि ।६।४।१६।' इति दीर्घः। द्वितीयस्य च '२६-२१। दम्भ इच्च ।७।४।५६।' अभ्यासलोपः। दम्भेई ल्यहणस्य जातिपरत्वात्सिद्ध-मिति कित्वे अनुनासिकलोपः। '३२६। एकाचो बशः—।८।२।३७।' इति भष्। '१२१। खरि च ।८।१।५५।' इति चर्वम्॥

### ७०७–आश्वस्या ऽक्षः क्षणाल् लोकान् विश्वश्वरिव तेजसा ॥ रुषा विश्वज्जिषु-प्रख्यं कपिं वाणैरैवाकिरत्. ॥ ३४॥

आश्वस्येत्यादि —क्षणात् क्षणमात्रेणाश्वस्य संज्ञां लब्ध्वा लोकान् जनान् तेजसा क्रोधोत्थेन विश्वद्धारिव । अथ स कपिं बाणैरवाकिरत् संच्छादितवान् । कीदशम् । विश्वजिषुप्रस्यं अग्नितुत्यम् । विश्वजिषुः विश्वद्धारिति '२६१८। स-नीवन्तर्ध—।७।२।४९।' इत्यादिना विभाषेट । तन्नानिटपक्षे '३८०। स्कोः—।८।२।-२९।' इति सलोपः । '२९४। त्रश्र—।८।२।३६।' इति षः । इटपक्षे सकारस्य जग्नत्वं श्रुरवं च ॥

### ७०८—संयुयूषुं दिश्चो बाणैरेक्षं यियविषुर् द्वुमैः ॥ कपिर् मायामिवा ऽकार्षीद् दर्शयन् विक्रमंरणे.॥३५॥

संगुयूषु मित्यादि बाणैर्दिशः संगुयूषुं मिश्रयितुमिच्छुं अक्षं किः हुमै-वियविषुः योतुमिच्छुमीयामिवेन्द्रजालमिवाकार्षात् कृतवान् रणे विक्रमं दर्श-यन्। योतेः सन्। '२६१८। सनीवन्तर्ध-।७।२।२९।' इति विभावेट्। '२५७७। ओः पु-यण्-ज्यपरे।७।४।८०।' इतीत्वम्। '२६१४। अज्झन-गमां सनि ।६।४।-१६।' इति दीर्घः॥

### ७०९-वानरं प्रोर्णुनविषुः शस्त्रैरंक्षो विदिद्युते, ॥ तं प्रोर्णुनृषुरुंपछैः स-वृक्षैरावमौ कपिः, ॥ ३६ ॥

वानरिमत्यादि—वानरं प्रोर्णुनविषुः छाद्यितुमिच्छुरक्षः विदिष्ठते विद्यो-तते सा। '२३४४। द्युति-स्वाप्योः—।७।४।६७।' इति संप्रसारणम् । कपिरपि त-मक्षं उपलेर्चुक्षसहितैः प्रोर्णुन्षुः संवरीतुमिच्छुराबभौ भाति सा। ऊर्णोतेः पूर्व-विद्वभाषेद् । इदपक्षे गुणः अन्यत्र '२६१४। अञ्झन—।६।४।१६।' इति दीर्घः । उभयत्र '२४४६।' न न्द्राः—।६।४।३।' इति रेफो न द्विरुच्यते ॥ २२६ भट्टि-काव्ये —दितीमेऽधिकार-काव्डे लक्षण-रूपे चतुर्थी वर्गः,

७१०-स्वां जिज्ञापथिषु राक्तिं बुभूषे नु जगन्ति किम् ॥ शक्तिरित्यंकृपातां तो पश्यतां बुद्धिमहिबे.॥ ३०॥

स्वामित्यादि — तो कपिराक्षसो किं सां शक्ति जिज्ञापिय बोधियतुमि-च्छ इव बुभूष् त्रिजगन्ति किं तु बैलोक्यं शक्षेण भर्तु प्रिमिन्सू इस्पेचं बुद्धिसाहवे पश्यतां प्रेक्षकाणां अक्षपातां कृतवती । जिज्ञापियपू बुभूष्ट्रं इति विभाषेद् । तन्न '९६४। अन्त भरणे' इति भौवादिकस्य अहणस् । '२६१८। सनीवन्तर्थ-।७।२।४९।' इति सुत्रे भरेति शपा निर्देशात्॥

७११-मायाभिः सु-चिरं क्लिष्ट्वा राक्षसो ऽक्लिशित-क्रियम् ॥ संप्राप्य वानरं भूमी पपात परिघाऽऽहत्र ॥ ३८॥

मायाभिरित्यादि - राक्षसो मायाभिः सुचिरं क्रिष्ट्रा क्रेशं कृत्वा वानरं अक्रिशितक्रियमनभिभूतव्यापारं संप्राप्य परिवाहतो भूमो पपात । '३०४९। क्रिशः क्वा-तिष्ठयोः ।७।२।५०।' इति विभाषेट्र ॥

युग्मम् ३९-४०-

७१२-पवितो ऽनुगुणैर् वातैः शीतैः पूत्वा पयो-निधौ ॥ बभञ्जाऽध्युषितं भूयः ध्रुधित्वा पत्रिभिर् वनम् ॥३९॥

पिवत इत्यादि किपरिष पयोनिधी प्त्वा स्नाता अनुगुणैरनुकूछै: शीतै-वीतैः पवितः पवित्रीकृतः । '३०५०। पूङश्च ।७।२।५१।' इति विभाषेट्ट । भूयः पुनर्वनं बभक्ष । कीदशम् । पित्रिभिः पक्षिभिः श्चिधितैर्भुता । अध्युपितं कृत-निवासम् । '३०४६। यसति-श्चिधोः-।७।२।५२।' इतीद्व ॥

७१३-उचैरेश्चित-लाङ्ग्लः शिरो ऽश्चित्वेव संवहन् ॥ 💸 दधद् विलुभितं वातैः केशरं वह्नि-पिङ्गलम् ॥ ४०॥

उचैरित्यादि — उचेरू ध्वं अञ्चितं पूजितं लाङ्क्लं पुच्छं यस्य । शोभनविन्या-सेन स्थितत्वात् । शिरोऽञ्चित्वेव संवहन् अनम्रत्वात् पूजियत्वेव शिरो विभाग् णः । '३०४७। अञ्चेः पूजायाम् ।७।२।५३।' इति विभाषेद् । विद्विपङ्गलं च केशरं सटां द्धत् विभ्रत् । वातैर्विलुमितं आकुलितम् । '३०४८। लुमो विमो-हमे ।७।२।५४।' इतीद । विमोहनमाकुलीकरणम् ॥

७१४-जरित्वेब जवेना डम्ये निषेतुस् तस्य शाखिनः,॥ व्रश्चित्वा विवशानंन्यान् बलेना ऽपातयत् तरून्.४१

जरित्वेत्यादि तस्य कपेजैवेन वेगेन अन्ये शासिनः जरित्वेत जीर्णां इक भूरवा निपेतुः । अन्यांसारून् बलेन नश्चित्वा छिखा । विवशान् सस्तपञ्चवानपान तयत् पातितवान् । '३३२७। जॄन्मक्षोः विख ।७।२।५५।' इतीद् ॥ ७१५-दमित्वाऽप्येरि-संघातानंश्रान्त्वा कपि-केशरी ॥

वर्न चचार कर्तिष्यम् नरस्येन्निव निर्ङ्काः. ॥ ४२ ॥ इमित्वेत्यादि क्षिकारौ हन्मान् अरिसंघातान् हमित्वा उपशमं नीत्वा। अभ्रान्त्वा अपरिभ्रान्तो भूत्वा वनं चचार । '३३२८। इदिसो वा ।७।२।५६।' इति विकल्पेनेट्र । निरङ्काः निरवम्रहः । कर्तिष्यन् छेत्स्यन् । नर्त्स्विव नर्तुकाम इव । '२५०६। सेऽसिचि-।७।२।५१।' इत्यादिना विभाषेट् ॥

७१६-पारं जिगमिषन् सो ऽध पुनरांवस्थितां द्विषाम् ॥

मत्त-द्विरद-वद् रेमे वने लङ्का-निवासिनाम्. ॥४३॥
पारमित्यदि-अथ स कपिद्विषां पारं जिगमिषन् गन्तुमिच्छन् । '२४०३।
गर्मेरिद् परसीपदेषु ।७।२।५८।' पुनरवर्त्यवां प्रतीपीभविष्यताम् । '२३४८।
न बृच्यः-१७।२।५९।' इतिद्मतिषेधः । '२३४७' बृच्यः स्व-सनोः ।३।३।९२।'
इति परसीपदम् । लङ्कानिवासिनां वने मत्तद्विरद् इव रेमे कीडितवान् ॥
७१७-'यद्यंकरुप्स्यदंभिप्रायो योद्धं रक्षः-पतेः स्वयम्, ॥

तमेप्यंकर्त्स्थमंद्या ८हं' वदन्नित्यंचरत् कपिः. ॥ ४४ ॥ यदीत्यादि—रक्षःपतेः रावणस्य स्वयं थोद्धं बद्यभिष्रायोऽकल्प्यत् सम-

पस्सत्। '२३५२। तासि च क्रुपः ।७।२।६०।' इति चकारात् स्यकारे च नेह । तदा तमप्यहमकर्त्यं उत्सारयामि । अहमधेति एवं वदन् कपिर्वनमचरत् । '२५०६। सेऽसिचि–।७।२।५७।' इत्यादिना विभाषेद् । अकरप्यदकर्त्य-मिति च '२२२९। लिङ्गिमित्ते–।३।३।१३९।' इती लङ्ग् । हेतुहेतुमद्भावश्च लिङो निमित्तम् ॥

७१८-'हते तस्मिन् प्रियं श्चात्वा कल्या प्रीतिं परां प्रभुः.॥

तोषो ऽद्यैव च सीतायाः परश् चेतसि कल्प्यति. ४५'

हत इत्यादि — तस्मिन् रक्षःपतौ हते प्रियं शुःवा प्रभुः रामः परां प्रीतिं कह्मा जनयिता । अत्रान्तभावितो ण्यर्थः । धातौरकर्मैकत्वात् । सीतायाश्चाद्यैव चेतसि तोषः परो महान् कल्प्यते संपत्स्यते । '२३५२। तासि च क्रुपः ।७।२।६०।' इतीदप्रतिषेधः । २३५१। छटि च क्रुपः ।१।३।९३।' इति परसौपदम् ॥

७१९-आह्र्य रावणो डवोचर्दथेन्द्रजितमन्तिकात्॥ 'वने मत्त इव कुद्धो गजेन्द्रः प्रधनेष्वटन्॥ ४६॥

आहू येत्यादि अथ रावणः इन्द्रजितमाह्य अन्तिकमवीचत् । किम-वोचिद्दिसाह अने मस इव । यथा गर्जेन्द्री मसः कुढ्री वने पर्यटम् द्विषाम-न्तं गतवान् तथा स्वं प्रधनेषु संप्रामेष्वरम् । द्विषामन्तं यथाथेति वश्यमाण-श्रोकेनान्वयः॥ २४० भट्टि-काब्ये-दितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे चतुर्थो वर्गः,

७२०-ययाथ त्वं द्विषामेन्तं, भूयो यातासि चा ऽसकृत्॥ ज्ञातक्थ जेतुं त्वं देवान्,मायाः सस्मर्थ संयतिः॥४०॥

ययाथेत्यादि — न केवलं ययाथ, भूयः पुनरिष यातासि यास्यसि । यातेः क्रादिनियमात् प्राप्तस्येदः । '२२९४। अचसास्यःथल्यनिटो नित्यम् ।७।२१६३।' इति प्रतिषेधः । तस्य हि तासौ नित्यमनिदःवम् । 'अजन्ता धातवोऽनुदोत्ताः' इति वचनात् । देवान् जेतुं त्वमसकृत् बहुधा शशक्य शक्तोऽसि । '२२९५। उपदेशेऽत्वतः ।७।२।६२।' इति थलीदमितेषः । शकेस्तासौ नित्यानिदःवम् । शकिस्तु कान्त इति वचनात् । मायाश्च कृटयुद्धानि । संयति युद्धे । सस्यर्थे ज्ञातवानसि । '२२९६। ऋतो भारद्वाजस्य ।७।२।६३।' इतीदमितेषेधः ॥

७२१-त्वं ससर्जिथ शस्त्राणि, दद्रष्टा ऽरीश् चं दुःसहान्,॥ शस्त्रेर्रादिथ शस्त्राणि त्वमेव महतामंपि.॥ ४८'॥

त्विमित्यादि शस्त्राणि त्वं ससर्जिथ क्षिप्तवानिस । अरीश्च दुःसहान् यु-ध्यतः दद्गष्ट दृष्टवानिस न पलायितोऽसि । '२४०४। विभाषा सृजि-दृशोः ।७।२।६५।' इति थलि विभाषेद । अनिद्पक्षे '२४०५। सृजि-दृशोर्झेल्यमिकिति ।६।१।५८।' इति पत्वष्टुत्वे । महतामि मध्ये त्वमेव शस्त्राणि परकीयानि श-स्त्रैः स्वरादिथ जम्धवानिस । '२३८४। इंडस्यर्तिव्ययतीनाम् ।७।२।६६।' इत्यादेरिट्टं ॥

> ७२२-स त्वं हिनिष्यन् दुर्-बुद्धिं कपिं त्रज ममा ऽऽज्ञया,॥ मा ना ऽञ्जी राक्षसीर् मायाः, प्रसावीर् मा न विक्रमम्.॥ ४९॥

स त्विमित्यादि — स त्वमेवंविधः कापं दुर्बुद्धि चपलत्वाद्धनिष्यन् हनिष्या-मीति मदाज्ञया वज । '२३६६। ऋदनोः स्ये ।७।२।७०।' इतीद । वस्वेकाजिति सूत्रत्रयं नोदाहतम् । वस्वादेशश्च छन्दोविषयत्वात् । राक्षसीर्माया मा नाञ्जीः मा न व्यक्तीकुरु । अपि तु व्यक्तीकुर्विस्थर्थः । '२५४६। अञ्जेः सिचि ।७।२।७१।' इतीद । विक्रमं न मा प्रसावीः मा न प्रारमस्व । '२३८५। स्तु-सु-धूज्भ्यः ।७।२।७२।' इतीद ॥

७२३-मा न सावीर् महाऽस्त्राणि, मा न धावीरेरिं रणे, ॥ वानरं मा न संयंसीर्, व्रज तूर्णमेशङ्कितः. ॥ ५० ॥'

मा नेत्यादि — रणे महाखाणि मा न सावीः मा न प्रसुहि, मा न सुञ्चेखर्थः। '५००७। षु प्रसंवेश्वर्ययोः' इत्यस्य रूपम्। अरीश्च मा न धावीः मा न कम्पय अपि तु भीषयस्वेखर्थः। पूर्ववदिह । वानरं मा न संयंसीः मा न वधीः।

'२३७७। यम-रम-। ७।२।७३।' इत्यादिना संगिदी । '२७४२। समुदाङ्भ्यो यमः - 191३ 10 पा देति तक् न भवति तत्राकर्भकादिति वर्तते । यत एवं तस्मादश-द्वितस्तूर्ण वज्रा

७२४-अनंसीच् चरणौ तस्य मन्दिरादिन्द्रजिद् त्रजन्,॥ अवाप्य चाऽऽशिषस् तसाद्यासीत् प्रीतिमुत्तमाम्॥

अनंसीदित्यादि-एवमुक्त इन्द्रजित् मन्दिरात् व्रजन् गमिष्यन् । १७८९। वर्तमानसामीप्रये वर्तमानवत् ।३।३।१३१।' इति छट् । तस्य पितुश्ररणावनंसीत् न्तवान् । तसाङ्गावणादाशिषमवाप्योत्तमां प्रीतिमायासीत् । पूर्ववस्सगिटौ ॥

७२५-गते, तस्मिन्नुपारंसीत् संरम्भाद् रक्षसां पतिः॥

इन्द्रजिद् विक्रमाऽभिज्ञो मन्वानो वानरं जितम्. ५२

गत इत्यादि—गते तसिन् रक्षसां पतिः रावणः संरम्भात् क्रोधादुपारंसीत् निवृत्तवान् । पूर्ववत्सगिटौ । रमेः '२७५०। उपाच ।१।३।८४।' इति तिप् । स इन्द्रजित् वानरं जितं मन्वानोऽवगच्छन् । यतो विक्रमाभिज्ञः । अगादिति वक्ष्यमाणेन संबन्धः॥ युग्मस् ५३–५४

७२६-संसिस्मयिषमाणो ऽगान् मायां व्यञ्जिजिषुर् द्विषः ॥ जगत् पिपविषुर् वायुः कल्पान्त इव दुर्धरः ॥ ५३ ॥

संसिस्मिथिषमाण इत्यादि—संसिस्मिथिषमाणः उपासितुमिच्छन् द्विषः क्षत्रुन् । अगात् गतवान् । '२७३४। पूर्ववत्सनः । १।३।६२।' इति तङ् । मायां व्यञ्जिजिषुः व्यक्तीकर्तुमिच्छुः । २६२६। स्मि-पूङ्-रञ्जवशां सनि ।७।२।७४। इतीद । तत्राक्षेः '२४४६। न न्द्राः-।६।१।३।' इति नकारो न द्विरुच्यते । कल्पान्ते युगान्ते वायुरिव दुर्धरः जगत् पिपविषुः पवितुमुःक्षेप्तुर्मिच्छुः ॥

७२७-लोकानांशिशिषोस् तुल्यः कृतान्तस्य विपर्यये ॥ वने चिकरिषोर् वृक्षान् वलं जिगरिषुः कपेः ॥ ५४ ॥

लोकानित्यादि—विपर्यये विनाशकालेः लोकानाशिशिषोः भक्षयितुमिच्छोः कृतान्तस्य तुल्योऽगादिति पूर्वेण संबन्धः । पूर्ववदिदः । वने वृक्षांश्चिकरिषोः विक्षेत्रुमिच्छोः । कपेर्बर्छः सामर्थ्यं जिगरिषुः अपनेतुमिच्छुः । कृप्रोरुगन्तत्वात् '२६१०। सनि ग्रह-गुहोश्च ।७।२।१२।' इति प्रतिषेधे प्राप्ते '२६२५। इट्स् सनि वा ।७।२।४२।' इति विकल्पे । '२६११। किरश्च पत्रभ्यः ।७।२।७५।' इतीद् । किरतेरिटो दीर्घत्वं नेच्छन्तीति न दीर्घः ॥

७२८-रोदिति सीव चा ऽऽयाति तसिन् पक्षि-गणः शुचा ॥ मुक्त-कण्ठं हतान् वृक्षान् बन्धून् बन्धोरिवा ऽऽगमे ५५ भ० का० २१

े रोदितीत्यादि—तसिन्निन्द्रजिति आयात्यागच्छति सति पश्चिगणः हतान् वृक्षान् किपनाशितान् ग्रुचा शोकेन मुक्तकण्ठं सशब्दं नामग्राहं रोदिति स्रेव सदितवानिव । नामग्रहणपूर्वया रोदनिक्रयया व्याप्यमानत्वात् वृक्षाणां कर्म-संज्ञा। '२४७४। स्दादिम्यः—।७।२।७६।' इतीट्स् । बन्धून् बन्धोरिव यथाः बन्धो-रागमने कश्चित् बन्धुन् रोदिति ॥

७२९-आश्वसीदिव चा ऽऽयाति तद् वेग-पवनाऽऽहतम्॥ विचित्र-स्तवकोद्धासि वनं छुलित-पृष्ठवम्॥ ५६॥

आश्वसीदित्यादि—तसिन्नायाति वनं तद्वेगपवनाहतं सत् आश्वसीदिव संजीवितमिव । लिङ रूपम् । यतो विचित्रस्वकोद्वासि लुलितपञ्जवं च जातम् । पूर्वविदि ॥

७३०-'न प्राणिषि दुराचार !, मायानामीक्षिषे न च.॥ नेडिषे यदि काकुत्स्थं' तर्मूचे वानरो वचः॥ ५७॥ इतीडिधकारः।

नेत्यादि—वानरस्तमागच्छन्तमिदं वचनमूचे । हे दुराचार ! न प्राणिषि न जीवसि। '१९४४। अन च' इत्यस्य रूपम् । पूर्वविद् । '२४७८। अनितेः ।८।४।- १९।' इति णत्वम् । नच मायानामीशिषे नेशिता भवसि । '२४३९। ईशः से ।७।२।७०।' इति इद् । '६१३। अधीगर्थ-।२।३।५२।' इति कर्मणि षष्टी । यदि काकुत्स्थं नेडिषे न सौषि । '२४४०। ईडजनोध्वे च ।७।२।७८। इति चकारात् सेचेतीद् ॥ ॥ इतीडिधिकारः ॥

इदानीं '१३८। विसर्जनीयस्य सः ।८।३।३४।' इत्यधिकृत्याह—

७३१-स-सैन्यश् छादयन् संख्ये प्रावर्तिष्ट तमिन्द्रजित्॥

रारैः क्षुरप्रेर् मायाभिः रातशः सर्वतो मुहुः ॥ ५८ ॥ ससैन्य इत्यादि—इन्द्रजित् ससैन्यः सबलः तं वानरं सर्वतः रारैः क्षुरप्रैः भक्षेः छादयन् मुहुः क्षणं मायाभिः शतशोऽनेकधा संख्ये प्रावर्तिष्ट प्रवृत्तः । छुक्ति रूपम् । तत्र ससैन्यरछादयन् इति । '१३८। विसर्जनीयस्य सः ।८।३।३४।' इति सत्वं छकारे परे श्रुत्वम् । श्रौः क्षुरप्रेरिति सत्वापवादः । शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य विकारनिवृत्त्यर्थः । मायाभिः शतशः सर्वतः इति '१५१। वा शरि ।८।३।३६।' इति विकल्पः विसर्जनीयः सकारो वा ॥

७३२-वानरः कुल-शैलाऽऽभः प्रसह्याः ऽऽयुध-शीकरम् ॥ रक्षस्-पाशान् यशस्-काम्यंस् तमस्-कल्पानंदुद्ववत्, ॥ ५९ ॥

वानर इत्यादि-वानरः कुलशैलाभः संग्रामे स्थिरवात् । आयुधं शीकर-मिव नैरन्तर्येण पतनात् । प्रसद्धाभिभूय। '१४२। कुप्वोः ४क×पौ च ।८।३।३७।' इति जिह्नामूलीयोपध्मानीयो । रक्षस्पाशान् कुत्सितराक्षसान् । '१९९३। याप्ये पाशप् ।५।३।४७।' स्वार्थिका अपि प्रकृतितो छिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते । यशस्काम्यन् आत्मनो यश इच्छन् । अत्र तकारे परतो '१४०। नरुख्यप्रशान् । ८।३।७।' इति रुवं विसर्जनीयसकारौ च पूर्वस्यानुनासिकः। तमस्कल्पान् ईषद्-समाप्ततमसः । कुप्वोरपवादः । '१५२। सो अपदादौ ।८।३।३८।' सकारः । तत्र 'पाश-कल्प-क-काम्येषु' इति परिगणनम् । अदुद्रुवत् ढौकते सा । '२३१२। णि-श्रि-।३।१।४८।' इत्यादिना चङ् ॥

७३३–धनुष्-पाश–भृतः संख्ये ज्योतिष्-कल्पो॒रु-केशरः ॥ . दुधाव निर्-नमस्-कारान् राक्षसेन्द्र-पुरस्-कृतान्. ६०

धनुरित्यादि —धनुष्पाशसृतः कुत्सितधनुर्धरान् । राक्षसान् ज्योतिष्कल्पो-रुकेशरः अग्नितुल्यबृहत्सटो वानरः । '१५३। इणः षः ।८।३।३९।' इति पाशा-दिःवेव विसर्जनीयस्य पत्वम् । दुधाव कम्पितवान् । यसान्निनमस्कारान् अप-णामान् । राक्षसेन्द्रेणेन्द्रजिता पुरस्कृतान् अग्रतः स्थापितान् । '१५४। नमस्-पुरसोर्गत्योः ।८।३।४०।' इति विसर्जनीयस्य सकारः । इण उत्तरस्य तु विसर्जनी-यस्य स एवाधिकियते । तत्र नमःशब्दस्य साक्षात्रभृतिषु पाठात् । पुरःशब्दस्य '७६८। पुरो ऽव्ययम् । १। ४। ६७।' इति गतिसंज्ञा ॥

७३४-स्वामिनो निष्-ऋयं गन्तुमाविष्-कृत-बलः कपिः॥ रराज समरे शत्रून् झन् दुष्-कृत-बहिष्-कृतः. ॥६१॥

स्वासिन इत्यादि स्वामिनः सुग्रीवस्य निष्क्रयमानृण्यं गन्तुं शत्रून् प्रन् विनाशयन् कपिः समरे रराज । आविष्कृतबलः प्रकटितसामध्यः । दुष्कृतबहि-क्कृतः । दुष्कृतं पापं बहिष्कृतमनेनेति । '९००। वाहिताझ्यादिषु ।२।२।३७।' द्रष्टव्यम् । सर्वत्र '१५५। इदुदुपधस्य च-।८।३।४१।' इत्यनेनाप्रत्ययविसर्जनी-यस्य षत्वम् ॥

७३५-चतुष्-काष्ठं क्षिपन् वृक्षान् तिरस्-कुर्वन्नरीन् रणे ॥ तिरस्-कृत-दिगाभोगो दददो बहुधा भ्रमन्. ॥ ६२ ॥

चतुरित्यादि—चतस्रः काष्टा दिशो यस्मिन् क्षेपण इति क्रियाविशेषणम् । पूर्ववत् पत्वम् । चतसृषु दिक्षु वृक्षान् रणे अमन् एकोऽपि बहुधा ददशे दृष्टः कपिः । क्षिपन्निति तौदादिकः । अरींस्तिरस्कुर्वन् अभिभवन् । तिरस्कुतदिगा-भोगः अपनीतदिग्वित्तरः । '१५६। तिरसोऽन्यतरस्याम् ।८।३।४२।' इति प्रसे सत्वम् ॥

ी **बुग्मंम् ६३-६**४ ः — 📆

७३६–द्विप्-कुर्वतां चतुष्-कुर्वन्नभिघातं नगैर् द्विषाम् ॥ बहिष्-करिष्यन् संग्रामाद् रिपून् ज्वलन-पिङ्गलः ६३

द्विष्कुर्वतामित्यादि असौ किपराटीदिति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । कीद्दशः । दिष्कुर्वता द्वौ वाराविभवातं कुर्वतां द्विषां चतुष्कुर्वन् चतुरो वारान् नगैर्बृक्षैर-भिवातं कुर्वन् । '१५७। द्विश्चश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे ।८।३।४३।' इति विसर्जनी-यस्य वा पत्वम् । अरीन् संग्रामाद्वहिष्करिष्यन् अपनेष्यामीति । '१५८। इसुसोः सामध्ये ।८।३।५४।' इति विसर्जनीयस्य षत्वं पक्षे । सामध्ये चात्र न्यपेक्षा, नैकार्थीभावः । बहिष्करिष्यन्निति द्वयोः परस्परंच्यपेक्षत्वात् ॥

७३७-ज्योतिष-कुर्वन्निवैको ऽसार्वादीत् संख्ये परार्ध्य-वत् ॥

तमंनायुष्-करं प्राप शक-शतुर् धनुष्-करः. ॥ ६४ ॥
ज्योतिरित्यादि — एकोऽपि ज्वलनिष्कुलः ज्योतिष्कुर्वेश्वव अग्निं दीपयश्विव । प्रवेवत्यक्षे विसर्जनीयस्य षः । परार्थ्यवत् दिव्य इव । परार्थो शुलोकः ।
ब्रह्माण्डसंबन्धिन कर्ष्वमागस्योत्कृष्टत्वात् । तत्र भव इति '१३७५। परावराधम-।श३।५।' इति यत् । संख्ये संग्रामे आटीत् परिचकाम '२२६६। इट ईटि
८।२।२८।' इति सिचो लोपः । तं वानरमनायुष्करं प्राणापहारिणं शंकशत्रुरिन्द्रजित्
ग्राप प्राप्तवान् । धनुष्करः धनुः करे यस्येति । '१६९। निस्यं समासे-।८।३।४५।'
इस्यादिना षत्वम् ॥

७३८-अस्यन्नेरुष्-करान् वाणान् ज्योतिष्-कर-सम-द्युतिः॥ यशस्-करो-यशस्-कामं कपिं वाणैरताडयत्.॥६५॥

अस्यश्चित्यादि—बाणानरूकरान् व्रणजनकान् । '२९३५। दिवा-विभा-।३।२।२१।' इत्यादिना टः । अस्यन् क्षिप्यन् । ज्योतिष्करसमद्युतिः ज्योतिष्कर-णशीलः आदित्यः । '२९३४। कृत्रो हेतु—।३।२।२०।' इत्यादिना टः । तेन तुद्ध इत्यर्थः । पूर्ववत् पत्वम् । यशस्करो यशोजननशीलः । इन्द्रजित् यशस्कामं य-शासि कामोऽस्येति तं किंपं बाणैरवाकिरत् अतादयत् । '१६०। अतः क्रुकमि— ।८।३।४६।' ईत्यादिनानव्ययविसर्जनीयस्य सत्वम् ॥

७३९-चकारा ऽधस्-पदं ना ऽसौ चरन् वियति मारुतिः॥
मर्मा-विद्मिस्तमस्-काण्डेर् विध्यमानोऽप्यनेकधा ६६
इति सत्वाधिकारः।

चकारेत्यादि असौ मारुतिर्वियति चरत् अधस्पदं पृथिव्यां पदं न च-कार । अधस्पदमिति मयूर्व्यंसकादित्वात्सः '१४४। कस्कादिषु च ।८।३।४८।' इति सत्वम् । मर्माणि विध्यन्तीति किप् । '१९३७। नहि-वृति-।६।३।१९६।' इत्यादिना पूर्वपदस्य दीर्धत्वम् ॥ इति सत्वाधिकारः ॥ इतःप्रसृति '२१०। 'अपदान्तस्य मूर्धन्यः ।८।३।५५।' इत्यधिकृत्याह— ७४०-पुरुहूत-द्विषो धूर्षु युक्तान् यानस्य वाजिनः ॥

आयूंषि त्वश्च निर्भिद्य प्राभञ्जनिरमोचयत् ॥ ६७ ॥

पुरुद्धतेत्यादि —पुरुद्धतिद्वष इन्द्रजितः संबन्धिनो यानस्य रथस्य धूर्षुं युक्तान् वाजिनः त्वश्च चमेसु निर्भिद्य प्राभञ्जनिर्मारुतिरायूंषि जीवितानि अमो-चयत् स्वाजितवान् । धूर्षु त्विक्ष्वित '११२। आदेश-प्रस्थययोः ।८।३।५९। इति वः । प्रस्थयसकारत्वात् । तत्र हि 'इण्कोः' इति वर्तते । परेण च णकारेण प्रस्याहारः । आयूंषीति '४३४। नुम्-विसर्जनीय-।८।३।५८।' इस्पादिना । '३३५।
सहेः साडः सः ।८।३।५६।' इति छन्दोविषयत्वान्नोदाहृतम् । ततः '३४०९।
छन्दिस सहः ।३।२।६३।' इति ण्विप्रस्ययस्य विधानात् । एवं च प्रतनाषादृद्विष
इति गृाठान्तरमयुक्तम् ॥

७४१–सुषुपुस् ते यदा भूमौ, रावणिः सार्राथं तदा ॥ 👉 आहर्तुर्मन्यानीशिषत् प्रोषित-त्रास-कर्कशः ॥ ६८ ॥

सुषुपुरित्यादि—ते यदा भूमौ सुषुपुः निपेतुः। आदेशसकारत्वात् पूर्ववत् पत्वम् । तदा रावणिरन्यानश्वानाहर्तुमानेतुं सारिश्यमिशिषत् आदिष्टवान् । '२३- ८२। सित-शास्ति—।३।१।५६।' इसङ् । '२४८६। शास इद्ङ्हलोः ।६।४।३४।' इति इकारः । '२४१०। शासि-वसि—।८।३।६०।' इति पत्वम् । प्रोषितत्रासः प्रोषिताद्रामादुपगतमयः। कर्कशश्च रौद्रः । प्रोषित इति यजादित्वात्संप्रसार- णम् । षत्वं पूर्ववत् ॥

७४२-प्रतुष्टूषुः पुनर् युद्धमांसिषञ्जयिषुर् भयम् ॥ आतस्थौ रथमांत्मीयानुंत्सिसाहयिषन्निव.॥ ६९ ॥

प्रतृष्ट्षपुरित्यादि अश्वा आनीता इति पुनरिष युद्धं प्रतृष्ट्षुः प्रस्तोतुमारब्युमिच्छुः सन् । '२६१४। अब्झनगमां सनि ।६।४।१६।' इति दीर्घः ।३१४८।
सनाशंसिभश्च उः ।३।२।१६८।' । '६२७। न लोक-।२।३।६९।' इति पष्टीप्रित्मेधः । रथमातस्था आरूढवान् । भयमासिषञ्जयिषुः संश्लेषयितुमिच्छुः हन्मता ।
अत्र स्तौतेः सनि पत्वभृतसञ्जेश्च '२६२७। स्तौति-एयोः-।८।३।६१।' इति अभ्यासादुत्तरस्य पत्वम् । आत्मीयान् भृत्यानुत्तिसाहिषश्चिव उत्साहियतुमिच्छिवव
युष्यध्वमिति । स्तौतीत्यादिना पत्वे प्राप्ते '२६२८। सः स्विदि-।८।३।६२।'
इत्यादिना पकारस्य सत्वम् ॥

७४३-बलान्यभिषिषिक्षन्तं तरुभिः कपि-वारिदम् ॥

विजिगीषुः पुनश् चके व्यूहं दुर्-जयमिन्द्रजित्. ७० बलानीत्यादि — कपैवारिदं कपि वारिदमिव । बलान्यमिषिषिक्षन्तं तहिभः अभिषेकुं छोद्यितुमिन्छन्तम् । '२२७७। स्थादिष्वभ्यासेन-।८।३।६४।' इत्यादिना तु सकारस्याभ्याससकारस्य च षत्वम् । तमेवविधं कपिम् विजिगी- २४६ भट्टि-काव्ये-इतीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे चतुर्थे वर्गः,

षुर्विजेतुमिच्छुः इन्द्रजित् । '२३३१। सन्-लिटोर्जेः ।७।१।५७।' इति कुत्वम् । पुनर्व्युहं बल्सन्निवेशं दुर्जयाल्यं चक्रे । हस्त्यश्वादिसैनिकानां मण्डलस्थित्या विरच्यते ॥

७४४-अभिष्यन्तः कपिं क्रोधार्दभ्यषिञ्चित्रिवा ऽऽत्मनः॥ संप्रहार-समुद्धतै रक्तैः कोष्णैर्ररुश्-च्युतैः.॥ ७१॥

अभिष्यन्त इत्यादि —राक्षसाः क्रोधादात्मनोऽभिष्यन्तः अन्तं नयन्तः । '१२१२। षोऽन्तकर्मणि।' इत्यस्य शतिर '२५१०। ओतः स्यनि ।७।३।७१।' इत्योकारलोपः। '२२७०। उपसर्गात्—।८।३।६५।' इति षत्वम्। संप्रहारसमुद्धतैः रक्तैः कोष्णैरीषदुष्णैः। अरुश्चयुतैः व्रणान्निर्गतैः। किपमभ्यष्ट्विन्तृत् अभिषिक्त-वन्त इव। लिङ रूपम्। '२२७६। प्राक् सितादृ इत्यवायेऽपि।८।३।६३।' इति पत्वम्॥

७४५-संग्रामे तार्नधिष्ठास्यन् निषद्य पुर-तोरणम् ॥ अविषीदन्नवष्टब्धान् व्यष्टभान् नर-विष्वणान् ॥७२॥

संग्राम इत्यादि—ये प्राणिनः अभिषिञ्चन्ति तान्नरविष्वणान् राक्षसान् । संग्रामे अधिष्ठास्यन् अस्वतञ्जीकरिष्यन् । किषः । '२२७०। उपसर्गात्—।८।३।६५।' इति पत्वम् । पुरतोरणं पुरद्वारं व्यष्टञ्चात् आश्रितवान् । निषद्य तत्रैव पुरतोरणे स्थित्वा प्राणिनो मा प्रविञ्चरिति अविषीदन् विषादमगच्छन् । निषद्य अविषीद्विति '२२७१। सदिरप्रतेः ।८।३।६६।' इति पत्वम् । अवष्टब्धान् अविदूरान् । '२२७३। अवाचालम्बनाविदूर्ययौः ।८।३।६८।' इति पत्वम् । व्यष्टञ्चादिति अङ्व्यवाये वेः '२२७३। स्तम्भः ।८।४।६७।' इति पत्वम् । '२५५५। स्तम्भु-स्तुम्भु—।३।१।८२।' इत्यादिना आप्रत्ययः । सज्ञब्दायामभ्यवहारिक्रयायां स्वनतिर्वर्तते । नराणां विष्वणा इति सः । नरान् सज्ञब्दमभ्यवहरन्त इत्यर्थः । '२२७४। वेश्वस्वनो भोजने ।८।३।६९।' इति पत्वम् ॥

५४६-विषद्य राक्षसाः क्रुद्धाः शस्त्र-जालमेवाकिरन्,॥ यन् न व्यषहतेन्द्रो ऽपिः, कपिः पर्यषहिष्ट तत्.॥७३॥

विषह्यत्यादि — विषद्ध सोद्वा किपचेष्टितमित्यर्थात्। '२१२३। सात्पदाद्योः ।ट।३।१११।' इति प्रतिषेधे प्राप्ते '२२७५। परि-नि-विम्यः—।ट।३।७०।' इति षत्वम् । राक्षसाः कुद्धाः शस्त्रजालमवाकिरन् विक्षिप्तवन्तः । लक्षि रूपम् । यच्च शस्त्रजालमिनद्रोऽपि न व्यषहत न सोढवान् । लक्षि रूपम् । तत्किपः पर्यष्किष्ट । लुक्षि रूपम् । सहेः '२३५९। सिवादीनाम्—।ट।३।७१।' इत्यादिना विभाषा षत्वम् ॥

७४७-विष्यन्दमान-रुधिरो रक्त-विस्यन्द-पाटलान् ॥ विष्कन्तृन् परिघेणा ऽहन्नंविस्कन्ता कपिर् द्विपः ७४

विष्यन्देत्यादि - विष्यन्दमानरुधिरः क्षरद्रकः कपिः परिघेणाहन् ताडि-तवान् । द्विषः शत्रुन् । रक्तविखन्द्रपाटलान् रक्तस्रुतिलोहितान् । '२३४९। अतु-वि-पर्यभि-निभ्यः स्यन्दतेः-।८।३।७२।' इति विभाषा षत्वं रक्तस्याप्राणित्वात् । विष्कन्तृन् । विविधं स्कन्तुं गन्तुं शीलमेषामिति तृन् । अविस्कन्ता कपिः अग-मनशीर्लः स्थानशील इसर्थः। '२३९८। वेः स्कन्देरनिष्ठायाम् ।८।३।७३।' इति विभाषा पैत्वम् ॥

७४८-मेघ-नादः परिस्कन्दन् परिष्कन्दन्तमार्श्वरिम् ॥

अबझादंपरिस्कन्दं ब्रह्म-पाशेन विस्फरन्. ॥ ७५ ॥ मेघनाद इत्यादि-मेघनाद इन्द्रजित् परिस्कन्दन् परितो अमन् । परि-क्कन्दन्तं परिश्रमन्तमिरं कपिं ब्रह्मपाशेन ब्रह्मणा दत्तेन पाशेन शीघ्रमबञ्चात् बद्धवान् । लिङि श्वाप्रत्यये रूपम् । '२३९९। परेश्च ।८।३।७४।' इति वा पत्वम् । अपरिस्कन्दं अप्राच्यभरतत्वात् । तेन 'परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु' इति निपात-नम् । विस्फुरन् द्वेषादुद्गच्छन्नित्यर्थः । '२५३७। स्फुरति-स्फुलत्योः-।८।३।७६।' इति विभाषा पत्वम् ॥

७४९–विस्फुलब्स्र् गृहीतो ८सौ निष्फुलः पुरुषा॒ऽद्यनैः॥ विष्कम्भितं समर्थो ऽपि नाऽचलद् ब्रह्म-गौरवात्. ७६

िविस्फुलिद्गिरित्यादि—असौ कपिः पुरुषाशनैः राक्षसैः विस्फुलिद्गः हर्षा-चलद्भिर्गृहीतः । निष्फुलः सतेजाः । निष्फुलति दीप्यतीति पचाद्यच् । पूर्वविद्वि-भाषा पत्वम्। विष्कस्भितुं व्यापारितुं समर्थोऽपि ब्रह्मगौरवान्नाचलत् न चलितः। मा भून्मोघो ब्राह्मः पाश इति । '२५५६। वेः स्कञ्चातेः-।८।३।७७। इति षत्वम्। ७५०-कृषीढुं भर्तुरानन्दं, मा न प्रोढुं द्वतं वियत् ॥

वानरं नेतुर्मित्युचैरिन्द्र-जित् प्रावदत् स्वकान्. ॥७०॥

कृषीङ्कमित्यादि—भर्तुः रावणस्य आनन्दं कृषीढुं कुरुध्वम् । लिङि रूपम् । अतो वानरं द्वृतं नेतुं वियदाकाशं मा न प्रोढुं मा नोत्पतिष्ट । माङि छङ् । '२२४७। इणः षीध्वम्-।८।३।७७।' इति धकारस्य मूर्धन्यढकारः । इत्येवमुचै-रिन्द्रजित् स्वकान् मृत्यान् प्रावदत् । वदेर्लङि रूपम् ॥

७५१-'गतमङ्गलि-पङ्गं त्वां भीरु-ष्ठानादिहा ऽऽगतम् ॥ खादिष्याम' इति प्रोचुर् नयन्तो मारुतिं द्विषः. ॥७८॥

गतमित्यादि—अङ्गुलीनां सङ्गः अङ्गुलिपङ्गः । तं गतं प्राप्तं हस्तप्राप्तमि-त्यर्थः। '१०१९। समासेऽङ्कुले सङ्गः ।८।३।८०।' इति पत्वम् । भीरोः कातरस्य यत् स्थानं तस्माद्गीरुष्टानादिहागतम् । '१०२०। भीरोः स्थानम् ।८।३।८९।' इति पत्वम् । खादिष्याम इति प्रोचुः । द्विषो राक्षसा मारुति नयन्तो नेष्यन्तः । वर्तमानसामीप्ये भविष्यति लट्ट ॥

# ७५२-अग्निष्टोमादि-संस्थेषु ज्योतिष्टोमाऽऽदिषु द्विजान्॥

यो ऽरक्षीत् , तस्य दूतो ऽयं मानुषस्येति चाऽवदन्. ७९ अग्नीत्यादि—अग्निष्टोमादिसंस्थेषु सहज्ञेषु ज्योतिष्टोमादिषु यो द्विजानरक्षीत् तस्य मानुषस्यायं दूत इति चावदन् नयन्तो द्विषः । '९२४। अग्नेः स्तुत्-स्तोम-सोमाः ।८।३।८२।' । '१०२१। ज्योतिरायुषः स्तोमः ।८।२।८३।' इत पत्वम् । ७५३—'नासां मातृ-ष्वसेय्याश् च रावणस्य छुलाव यः, ॥

मातुः स्वसुरा च तनयान् खराऽऽदीन् विज्ञघान यः॥

नासामित्यादि—रावणस्य या मातुः स्वसा भमिनी सा मातृष्वसा । '९८४। मातृ-पितृभ्याम्–।८।३।८४।' इति पत्वम् । तस्या अवस्यं मातृष्वसेयी '११४०। मातृष्वसुश्च ।४।१।१३४।' इति ठगन्तलोपौ । तस्या यो नासां लुलाव । मातुः स्वसुश्च तनयान् खरादीश्विज्ञघान । '९८३। मातुःपितुभ्योमन्यतरस्याम् ।८।३।८५।' इति पत्वाभावपक्षे '९८२। विभाषा स्वस्पत्योः ।६।३।२४।' इति प्रख्या अलुक् ॥

७५४-प्रादुःषन्ति न संत्रासा यस्य रक्षः-समागमे, ॥ तस्य क्षत्रिय-दुःष्तेरेयं प्रणिधिरांगतः. ॥ ८१ ॥

प्रादुरित्यादि —यस रक्षःसमागमे संत्रासाः भयानि न प्रादुःपन्ति । (२४०२। उपसर्गप्रादुम्याम् ।८।३।८७। इत्यादिना दुःशब्दादुत्तर-स्यास्तिसकारस्य (२४६९। असोरह्णोपः ।६।४।१११। इत्युत्रस्यायं प्रणिधिरागत इति वावदन् नयन्तः । स्यत इति स्तिः । दुर्निन्दायामिति स्तेः सकारस्य (२४७७) सु-वि-निर्-दुम्याः ।८।३।८८। इति एतम् ॥

७५५–दृष्ट्वा सु-षुप्तं राजेन्द्रं पापो ऽयं विषमाऽशयः॥ चार-कर्मणि निष्णातः प्रविष्टः प्रमदा-वनम्.॥८२॥

द्दष्ट्रेत्यादि —राजेन्द्रं रावणं दृष्ट्वा प्रमदावनं प्रविष्टः । सुषुप्तं गाढनिद्रम् । '२४०९। वर्षिन।६।१।१५५' इत्यादिना सम्प्रसारणम् । पापोऽयं विषमाशयः । '२४७७। सुपिन।८।३।८९' इत्यादिना पत्वम् । चारकर्मणि निष्णातः कुशलः । '३०८२। निनदीस्यां खातेः क्रीशले ।८।३।८९।' इति पत्वम् ॥

कुलकम् ८३-८७-

७५६—सुप्रतिष्णात-सूत्राणां कपिष्ठल-सम-त्विषाम्॥

स्थितां वृत्ते द्विजातीनां रात्रावैक्षत मैथिछीम् ॥८३॥ सुप्रतीत्यादि—येषां द्विजातीनां सुप्रतिष्णातानि प्रन्थतोऽशेतश्च निश्चिताः नि सूत्राणि तेषां सुप्रतिष्णातसूत्राणाम् । '३०८३। सूत्रं प्रतिष्णातम् ।८।३।९०।' इति निपातनम् । कपिष्टलसमितवषां कपिष्टलो नाम द्विजर्षमो गोत्रप्रवर्तकः । '३०८३) कपिष्ठलो गोन्ने ।८।३।९१।' इति साधुः । तत्तुव्यतेजसां द्विजातीनां वृत्ते चरिते स्थितां मैथिलीं [ रात्रों ] ऐक्षत ॥

कीदशीमित्याह—

७५७-सर्व-नारी-गुणैः प्रष्ठां विष्टर-स्थां गवि-ष्टिराम् ॥

शयानां कु-ष्ठले तारां दिवि-ष्ठामिव निर्मलाम् ॥८४॥

सर्वेत्यादि—यावन्तो नारीगुणाः तैः प्रष्ठां अग्रगामिनीम् । '२१९७। प्रष्ठोअग्रगामिन ।८।३।९२।' इति साधुः । विष्टरस्थामासनस्थाम् । '३२३३। वृक्षासनयोविष्टरः ।८।३।९३।' इति साधुः । गविष्ठिरां वाचि स्थिराम् । '९६७। गवियुधिभ्याम्—।८।३।९५।' इति पत्वम् । असादेव वचनात् सप्तम्या अलुक् ।
कुष्टले शयानां को स्थले भृतले युद्धे । '३०९५। मिकु-शमि—।८।३।९६।'
इत्यादीना पत्वम् । दिविष्टां दिवि तिष्टतीति '२९१६। सुपि स्थः ।३।२।४।' इति
कः । '९७२। तत्पुरुषे कृति बहुलम् ।६।३।१४।' इति सप्तम्या अलुक् । गगनस्थां
तारामिव निर्मलाम् । '२९१८। अम्बाम्ब—।८।३।९७।' इत्यादिना पत्वम् ॥

७५८-सु-षान्नी सर्व-तेजस्सु तन्वीं ज्योतिष्टमां शुभाम् ॥

निष्टपन्तीमित्रा ऽऽत्मानं ज्योतिःसात्-कुर्वतीं वनम् ८५

सुषास्नीमित्यादि शोभनं साम यसा इति विगृद्ध '४६२। अन उपधा-लोपिनोऽन्यतरस्याम् ।४।१।२८।' इति ङीप्। '१०२२। सुषामादिषु च।८।३।-९८।' इति षत्वम्। सुष्ठु प्रियंवदामित्यर्थः । तन्वीं कृशाम् । ग्रुमां कत्याणीम् । सर्वतेजस्सु ज्योतिष्टमां अतिशयेन ज्योतिष्मतीम् । '१३२५। इस्वात्तादौ तदिते ।८।३।१०१।' इति षत्वम् । एवं च कृत्वा निष्टपन्तीमिवात्मानं सकृज्वलयन्ती-मिवात्मानम् । '२४०३। निसस्तपतावनासेवने ।८।३।१०२।' इति षत्वम् । वनं ज्योतिःसास्कर्वतीं अज्योतिज्योतिः कुर्वाणाम् । कात्स्वर्येन दीपवतीमित्यर्थः । कात्स्वर्ये सातिप्रत्ययः । तत्र '४३४। नुम्-विसर्जनीय-।८।३।५८।' इत्यादिना प्राप्तस्य पत्वस्य '२१२३। सात्-पदाद्योः ।८।३।१११।' इति प्रतिषेधः । युष्मदि-स्यादि नोदाहतं ज्ञान्दसत्वात् ॥

७५९—मधुसाद्-भूत-किञ्जल्क-पिञ्जर-भ्रमराऽऽकुलाम् ॥

उल्लसत्-कुसुमां पुण्यां हेम-रत्न-लतामिव ॥ ८६ ॥

मध्वित्यादि — मधुसाद्भृतिकञ्जलकं कात्क्र्येन मधुतामापन्नं यत्किञ्जलकं पुष्पकेसरं तन्मधुसाद्भृतिकञ्जलकम् । '२१२। आदेश-प्रत्यययोः ।टाइ।५९।' इति प्राप्तस्य पूर्ववत्प्रतिषेधः । तेन पिञ्जराः पिङ्गलाः ये अमसः तैराकुलाम् । उछस-रकुसुमां चलत्पुष्पाम् हेमस्बलतामिव । यथा हेमरत्वमयीं कल्पतरुलतां पुण्यां पवित्रां तहन्तामपीत्यर्थः ॥

७६०-विलोचनाऽम्बु मुञ्चन्तीं कुर्वाणां परि-सेसिचाम्॥ हृदयस्थेव ग्रोकाऽग्नि-संतप्तस्थीत्तम-व्रताम्॥ ८७॥ विलोचनेत्यादि—विलोचनाम्बु अश्च मुञ्जन्तीं विक्षिपन्तीम् । हृद्यस्य शोकाग्निसंतप्तस्य परिसेसिचाम् भृशं निर्वाणसिव कुर्वाणामैक्षतेति पूर्वेण संबन्धः। सिचेर्यङन्तात् स्वीलिङ्गे भावे अकारप्रस्यः। '२२७०। उपसर्गात् ।८।३।६५।' हृत्यादिना अभ्यासव्यवायेऽपि प्राप्तस्य पत्वस्य '२६४०। सिचो यक्ति ।८।३।+ ११२। इति प्रतिषेधः। उत्तमव्रतां पतिव्रतां पतिव्रतात्वात् ॥

७६१-इष्ट्रा तामेभनग् वृक्षान् द्विषो घ्रन् परिसेधतः ॥ परितस् तान् विचिक्षेप कुद्धः स्वयमिवा ऽनिलः ८८

द्देष्ट्रेत्यादि—तां दृष्ट्वा वृक्षानभनक् चूर्णितवान् । द्विषः शत्रून् परिसेधतः आगच्छतः व्रन् हिंसन् । पूर्ववत्प्रासस्य '२२७८। सेधतेर्गतौ ।८।३।११३।' इति प्रतिषेधः । परितश्च समन्तादुद्विचिक्षेप उन्मूलितवान् । लिटः संयोगादिःबाद्-कित्त्वे गुणः । कुद्धः स्वयमिव साक्षादिवानिलः ॥

७६२-अ-प्रतिस्तब्ध-विक्रान्तर्म-निस्तब्धो महाऽऽहवे, ॥ विसोद्धवन्तर्मस्त्राणि व्यतस्तम्भद् घन-ध्वनिः'॥ ८९॥

अप्रतीत्यादि — वनध्विनमें घनादः अनिस्तब्धोऽनभिभूतः अप्रतिस्तब्धितः क्रान्तं अनिभूतिवक्रमं किपम् । '२२७२। स्तन्मेः ।८।३।६७।' इति प्राप्तस्य पत्वस्य '३०२७। प्रतिस्तब्ध-निस्तब्धो च ।८।३।११४।' इति प्रतिषेधनिपातनम् । अस्त्राणि महाहवे विस्रोदवन्तं '२३५८। सोदः ।८।३।११५।' इति प्रतिषेधः । व्यवस्तम्भत् निष्पादितवान् । एवं नयन्तोऽवद्श्रिति योज्यम् । स्तम्भेण्यन्तस्य '२५८०। स्तम्भु-सिवु-सहां चिक ।८।३।११६।' इति पत्वप्रतिषेधः ॥

७६३-ते विज्ञाया ऽभिसोष्यन्तं रक्तै रक्षांसि स-व्यथाः॥ अन्यैरंप्यायतं नेहुर् वरत्रा-श्रङ्खलाऽऽदिभिः॥ ९०॥

त इत्यादि — ते राक्षसाः ये मार्कातं नेष्यन्तः । रक्तैः रक्षांसि विसोध्यन्तं अभिषेक्ष्यन्तं किपम् । '२५२४। सुनोतेः स्य-सनोः ।८।३।१९७।' इति [ न ] पत्वम् । यद्याकृष्यमाणो न नीयेत अवश्यं राक्षसान् रक्तैः सोष्यतीति विज्ञाय सव्यथाः सभयाः सन्तः अन्यैरि वरत्राश्च्रङ्खलादिभिरायतं दीर्घं नेहुः बध्नन्ति सा । '१२४९। णह बन्धने' इत्यस्य छिटि रूपम् ॥

७६४-विषसादेन्द्रजिद् बुङ्का बन्धे बन्धाऽन्तरिक्रयाम् ॥ दिव्य-बन्धो विषहते ना ऽपरं बन्धनं यतः ॥ ९१ ॥ इति षत्वाधिकारः ।

विषसादेत्यादि बन्धे दिन्ये बन्धान्तरिकयां धन्धनविशेषकरणं बुद्धा इन्द्रजित् विषसाद विषादसुपगतः । नियतं दिव्यबन्धं सुक्तवानिति । यतो दिन्यबन्धो नापरं स्वयं बन्धनं विषहते । अतो विषसादेति योज्यस् । सदिसि- क्ष्योः परस्य लिटि पत्वप्रतिषेधः । पूर्वस्य तु '२२७१। 'सदिरप्रतेः ।८।३।६६।' इति भवत्येव । विषहत इति न प्रतिषेधः । तत्र सोद्ररूपस्य प्रहणात् ॥ ॥ इति मूर्धन्याधिकारः ॥

इ्तःप्रभृति णत्वमधिकृत्याह—

## ७६५-मुष्णन्तमिव तेजांसि विस्तीर्णोरस्-स्थलं पुरः।

उपसेदुर् दश-ग्रीवं गृहीत्वा राक्षसाः किपम्. ॥ ९२ ॥
मुष्णन्तमित्यादि—राक्षसाः पुरः किपमादाय दशग्रीवमासेदुः ढौकितवन्तः। नतु दर्शनगोचरं गताः। अप्रभातत्वात्। कीदशम्। तेजांसि मुष्णन्तं
खण्डयन्तमिव विस्तीर्णोरःस्थलं विस्तृतवक्षसम्। तत्र '२३५। र-षाभ्यां नो णः
नाटाशाश' इति णैत्वम् ॥

७६६–बहुधा भिन्न-मर्माणो भीमाः खरणसाऽऽदयः ॥ अग्रे-वणं वर्तमाने प्रतीच्यां चन्द्र-मण्डले ॥ ९३ ॥

बहुधत्यादि—वानरिद्वपो राक्षसा उंचुरिति वश्यमाणेन संबन्धः । कीद्द्याः किमूचुरित्याह—बहुधा भिन्नमर्माण इति । यानि काळान्तरे प्राणहराणि मर्माणि तानि बहुधा भिन्नानि येषामिति बहुवीहिः । अद्यवर्गसमुदायस्य व्यवधानात् १९९७। अद्-कु-प्वाङ्—।८।४।२।' इत्यादिना णत्वम् । खरणसादयः खरस्येव नासिका यस्येति । '८५६। अञ्च नासिकायाः—।५।४।१९८।' इत्यञ्च नसादेशश्च । '८५७। पूर्वपदात्संज्ञायाम्—।५।४।९९८। इति णत्वम् । खरणसादयो राक्षसाः वनस्याग्ने अन्नेवणम् । राजदन्तादित्वात्परनिपातः । '१०३९। वनं—पुरगा—।८।४।- ४।' इति णत्वम् । प्रतीच्यां दिशि यद्वनं तस्य वनस्याग्ने उपरि वर्तमाने चन्द्रम-ण्डले प्रभातसंध्यायामित्यर्थः ॥

७६७–'निर्वणं कृतमुंद्यानर्मनेना ऽऽम्रवणाऽऽदिभिः ॥ देवदारु-वनामिश्रै' रित्यूचुर् वानर-द्विषः. ॥ ९४ ॥

निर्वणसित्यादि — उद्यानं संनिवेशविशेषः निर्वणं वृक्षरहितं अनेन किपना कृतम् । आम्रवणादिसिरुपलक्षितम् । उभयत्रापि '१०५०। प्रनिरन्तः ।८।४।५।' इति णत्वम् । देवदारुवनामिश्रेः '१०५१। विभाषौषि ।८।४।६।' इत्यादिना णत्वं न भवति । 'द्यक्षर-त्र्यक्षरेभ्य इति वक्तव्यम्' इति वचनात् । इत्येवमृतुः ॥

७६८-उपास्थिषत संप्रीताः पूर्वाह्रे रोष-वाहणम्॥

राश्चसाः किपमीदाय पतिं रुधिर-पायिणाम्. ॥९५ ॥
उपत्यादि—ते राक्षसाः पतिमुपास्थिषत उपागताः । दृष्टिपथं गता इत्यर्थः ।
'उपादेवपूजा–' इत्यादिना संगतिकरणे तक् । '२३८९। स्था-ध्वोरिच । १११९०।'
संप्रीताः हृष्टाः तेषामनुज्ञातप्रवेशस्वात् । पूर्वाह्ने प्रत्यूपसि । '७९१। अह्नोऽदन्तात् । ८।४।७।' इति णस्वम् । रोषवाहणं किपमादायः । रोषस्थासनीकृतम् ।

'१०५२। वाहनमाहितात् ।८।४।८।' इति णत्वम् । रोषस्य तत्राधीयमानत्वात् । प्रति रुधिरपायिणां राक्षसानाम् । '१०५३। पानं देशे ।८।४।९।' इति णत्वम् ॥ ७६९—सुरा-पाण-परिक्षीबं रिपु-दर्प-हरोदयम् ॥

पर-स्त्री-वाहिनं प्रापुः साऽऽविष्कारं सुरा-पिणः. ९६ सुरेत्यादि सुरापाणात्परिक्षीवं मत्तं रावणम्। '१०५४। वा माव-करण्योः ।८।४।१०।' इति णत्वम् । रिपुदर्पहर उदयो वृद्धिर्यस्य तम् । परिस्तयं वाह-वित्तसुपभोक्तं शीलं यस्य तं परस्तिवाहिनम् । '१०५५। प्रातिपदिकान्त-।८।४।-११।' इति णत्वाभावः पाक्षिकः । प्रापुः सुष्टु निकटीकृताः । साविष्काराः साहं-काराः । सुरापिणः सुरापैर्युक्ताः । सुरा पिबन्तीति '२९२२। गापोष्टक् ।३।३।८।४ ते येषां सन्तीति मत्वर्थीयः। '३०७। एकाज्ञत्तरपदे णः।८।४। १३। हित णत्वम् । उत्तरस्य प्रातिपदिकान्तस्य कारस्य ॥

७७०-संघर्ष-योगिणः पादौ प्रणेमुस् त्रिदश्च-द्विषः॥

प्रहिण्वन्तो हनूमन्तं प्रमीणन्तं द्विषन्-मतीः. ॥६०॥ सित्यादि—संवर्षयोगिणः स्पर्धायोगिनः।'१०५६। कुमति च।८।४।१३।' इति णत्वम् । ते अन्योन्यासिभवेच्छ्या त्रिदशद्विषो रावणस्य पादौ प्रणेसुः। '२२८०। उपसर्गादसमासेऽपि-।८।४।१४।' इति णत्वम् । हनूमन्तं प्रहिण्वन्तः क्षेक्यन्तः। द्विष्टमतीः शत्रु इदीः प्रमीणन्तं अभिभवन्तम् । '१५७१। सीज् हिंसायाम्।' कैयादिकः । '२५३०। हितु मीना।८।४।१५।' इति णत्वम् ॥ ७७१—'प्रवपाणि शिरो भूमो वानरस्य वनच्छिदः॥'

आमन्त्रयत संकुद्धः समितिं रक्षसां पतिः. ॥ ९८ ॥ प्रवपाणीत्यादि—अस्य वानरस्य वनच्छिदः शिरो भूमौ प्रवपाणि छित्ता पातयामि । '२२३१। आनि छोटे ।८।४।१६।' इति णत्वम् । विषय्त्र पातने वर्तते । संकुद्धः रक्षसां पतिः स्वामी समितिं समूहं आमञ्जयत भाषितवान् ॥ ७७२—प्रण्यगादीत् प्रणिघ्नन्तं घनः प्रणिनदन्तिव ॥

ततः प्रणिहितः स्वाऽर्थे राक्ष्मेन्द्रं विभीषणः. ॥९९॥
प्रण्यगादीदित्यादि—तत उत्तरकार्लं विभीषणो राक्षसेन्द्रं प्रणिवन्तं हन्तुमारभमाणं प्रण्यगादीत् वक्तुं प्रवृत्तः । धन इव प्रणिनदन् गर्जन् । स्वार्थे । राक्षसेन्द्रस्य प्रणिहितोऽवहितमनाः । सर्वत्र '२२८५। नेर्गद्-।८।४।४७।' इति णत्वम् ॥

७७३-प्रणिशाम्य दश-ग्रीव !, प्रणियातुर्मेलं रूपम् , ॥

प्रणिजानीहि, हन्यन्ते दूता दोषे न सत्यपि, भा१००॥
प्रणिशाम्येत्यादि से दशमीव ! प्रणिशाम्य रोषं त्यजं। छोटि स्यनि
रूपम्। '२५१९। शमामद्यानाम्-।७।२।७४।' इति दीर्वः । स्वं प्रणियातुम् न

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'मारुतिसंयमो' नाम नवमः सर्गः- २५३

क्रिंचित् । पूर्ववण्णत्वम् । प्रणिजानीहि अवगच्छ । सत्यपि दोषे न हन्यन्ते दूता इति । जानातेः शेषधातोरुपदेशावस्थायां अकलाद्यपान्तत्वात् । '२२३२। शेषे विभाषा-।८।४।१८। इत्यादिना णत्वम् ॥

७७४-प्राणयन्तर्मिरं प्रोचे राक्षसेन्द्रो विभीषणम् ॥ 'प्राणिणिषुर् न पापो ऽयं, यो ऽभाङ्कक्षीत् प्रमदा-वनम्. ॥ १०१ ॥

प्राणयन्तिमित्यादि अरि कपि यः प्राणयति जीवयति तं प्राणयन्तं विभी-षणम् । '११४३। न्यस प्राणने ।' '११४४। अन च' इत्यस्य रूपम् । '१४७८। अनितेः ।८।४।१९।' इति णत्वम् । प्रोचे राक्षसेन्द्रः । न प्राणिणिषुः न जीवितुः मिच्छुरैयं पापः । '२६०६। उभौ साभ्यासस्य ।८।४।२१।' इति णत्वं द्वयोरपि । योऽभाङ्क्शीत् भद्मवान् प्रमदावनम् । हलन्तलक्षणा वृद्धिः ॥

७७५-प्राघानिषत रक्षांसि येना ऽऽप्तानि वने मम,॥ न प्रहण्मः कथं पापं वद पूर्वाऽपकारिणम्. ॥१०२॥

प्राघानिषतेत्यादि — मम आप्तानि अक्षप्रसृतीनि चेन वने प्राघानिषत मारितानि । कर्मणि छुङ् । चिण्वदिद् । '३५८। हो हन्ते:—।७।३।५४।' इति घत्वम् । तपरपरिच्छिन्नाकारपूर्वस्य नकारस्य 'हन्तेररपूर्वस्य' इति णत्वं न भवति । तं पूर्वापकारिणं पापं कथं न प्रहण्मः मारयाम इति वद कथय । '२४२९। वमोर्वा ।८।४।२३।' इति णत्वम् ॥

७७६-वेश्माऽन्तर्-हणनं कोपान् मम शत्रोः करिष्यतः ॥ मा कार्षीरंऽन्तर्यणं, प्रयाणाऽहेर्मवेह्यंमुम् ॥ १०३ ॥

वेदमेत्यादि — शत्रोवेंदमान्तः गृहमध्य एव हननं कोपानमम करिष्यतः । '३२९४। अन्तर देशे ।८।४।२४।' इति दकारस्य णत्वम् । हननस्याभावरूपस्यादेशत्वात् । अन्तरयणमन्तरायणं विधातं मा कार्षीः । '३२९५। अयनं च ।८।४।२५।'
इति णत्वम् । प्रयाणार्हं दीर्धप्रस्थानार्हमसुमवेहि अवगच्छ । '२८३५। कृत्यचः
४८।४।२९। इति णत्वम् । अच उत्तरस्य नकारस्य कृत्स्थत्वात् ॥

७७७-प्रहीण-जीवितं कुर्युर् ये न श्रृत्रुमुपेस्थितम् ॥

न्याय्याया अपि ते लक्ष्म्याः कुर्वन्त्याशु प्रहापणम् १०४

प्रहीणेत्यादि —शत्रु मुपस्थितं प्रहीणजीवितं ये न कुर्युः । जहातेः '३०१९। ओदितश्च ।८।२।४५।' इति निष्ठादेशसकारस्य पूर्ववण्णत्वम् । ते न्याय्याया अपि कुलक्रमादागताया अपि लक्ष्मयाः प्रहापणं लाजनं आशु कुर्वन्ति । '२८३६। णेर्विन् भाषा ।८।४।३०।' इति णत्वम् ॥ २५४ भट्टि-काव्ये — द्वितीयेऽधिकार-काण्डे लक्ष्मण-रूपे चतुर्थो वर्गः,

७७८–कः कृत्वा रावणा॒ऽऽमर्ष-प्रकोपणर्मवद्य-धीः ॥

शको जगित शको अपि कर्तुमायुः-प्रगोपणम् ॥१०५॥

कः कृत्वेत्यादि —अवद्यधीः योऽबुद्धिः रावणामर्षस्य प्रकोपणमभिवृद्धिं कृत्वा आयुःप्रगोपणं कर्तुं शक्रोऽपि कः शक्तः । '२८३७। हरूश्चेजुपधात् ।८।४।३१।' इति णत्वम् । कुपगुपयोईल्जन्तयोरिगुपधत्वात् ॥

७७९–वना॒ऽन्त-प्रेङ्खणः पापः फलानां परिणिंसकः ॥

प्रणिक्षिष्यति नो भूयः प्रणिन्द्या ऽस्मान् मधून्ययम् ॥ वनेत्यादि—प्रेञ्चति गच्छतीति प्रपूर्वादिञ्चः कर्तरि स्युद्र । वनान्तस्य वन-समीपस्य प्रेञ्चणः । '२८३८। इजादेः सनुमः ।८।४।३२।' इति णत्वम् । फलानां परिणिसकः भक्षयिता । '१०९६। णिसि चुम्बने' इत्यस्य रूपम् । असान् प्रणिन्द्यं तिरस्कृत्य । भूयः पुनरप्ययं मधूनि नोऽस्माकं प्रणिक्षिष्यति भोक्ष्यति । '७०७। णिक्ष चुम्बने' इत्यस्य रूपम् । '२८३९। वा निस-निक्ष-निन्दाम् ।८।३।३३।' इति णत्वम् ॥

७८०-हरेः प्रगमनं नाऽस्ति, न प्रभानं हिम-द्वहः,॥

ना ऽति-प्रवेपनं वायोर् मया गोपायिते वने. ॥१०७॥

हरेरित्यादि—मया गोपायिते रक्षिते वने हरेरिन्द्रस्यापि चन्द्रस्य वा प्रगमनं संचारो नास्ति । हिमद्वहः आदित्यस्य न प्रभानं न प्रकर्षेण दीप्तिः । वायोर्नातिप्रवेपनं मन्दगमनम् । तदनेन भग्नमित्यर्थात् । '२८३५। कृत्यचः ।८।४।२९।' इति प्राप्तस्य णत्वस्य '२८४०। न भा-भू-पू-कमि-गमि–।८।४।३४।' इत्यादिना प्रतिषेधः ॥

७८१-दुष्पानः पुनेरेतेन कपिना मृङ्ग-संभृतः॥

प्रनष्ट-विनयेना ऽज्ञ्यः स्वादुः पुष्पाऽऽसवो वने.'१०८

दुष्पान इत्यादि—पुनरेतेन प्रनष्टविनयेन कपिना पुष्पासवो दुष्पानः दुःखेन पास्यत इति '३३०९। आतो युच् ।३।३।१२८।'। '३३१०। षात्पदान्तात् ।८।४।३५।' इति णत्वस्य प्रतिषेधः । सृङ्गसंसृतो अमरसंचितः । प्रनष्ट इति '२९१८। नशेः षान्तस्य ।८।४।३६।' इति प्रतिषेधः । अध्यः श्रेष्ठः॥

७८२-रोष-भीम-मुखेनैवं क्षुऋतोक्ते, प्रवङ्गमः॥

प्रोचे साऽऽनुनयं वाक्यं रावणं स्वाऽर्थ-सिद्धये.१०९ इति णत्वाऽधिकारः।

रोषेत्यादि —रोषभीममुखेन इति '१०५७। पष्ट्यवायेऽपि ।८।३।३८।' इति णत्वप्रतिषेधः । भीममुख इत्यनेन निमित्तनिमित्तिनीर्व्यवधानात् । '७९२। क्षुञ्जादिषु च ।८।४।३९।' इति णत्वप्रतिषेधः । एवसुक्ते सति प्रवङ्गमः तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'मारुतिसंयमो' नाम नवमः सर्गः - २५५

रावणं प्रोचे वक्तुं प्रवृत्तः । वाक्यं वक्ष्यमाणं सानुनयं अनुकृष्ठम् । किमर्थं स्वार्थस्य सिद्धये । स्वार्थश्च सीताप्रत्यपेणम् ॥ ॥ इति णत्वाधिकारः ॥

इतः प्रभृति प्रकीर्णकश्चोकानाह—

७८३–'दूतमेकं कपिं बद्धमानीतं वेश्म पश्यतः॥ लोक-त्रय-पतेः क्रोधः कथं तृण-लघुस् तवः॥११०॥

दूर्तामत्यादि — दूतं संदेशस्य हारकं एकमद्वितीयं बद्धं अस्वतन्नीकृतं वेदमा-नीतं पश्यत इति सर्वमेतन्न रोषकारणम् । अतो छोकत्रयपतेस्तवायं तृणवल्लघुर-सारः कथं कोपः ॥

७८४-अझ्याहित-जन-प्रह्वे विजिगीषा-पराङ्मुखे. ॥

• कस्माद् वा नीति-निष्णस्य संरम्भस् तव तापसे.१११

अद्गीत्यादि — अझ्याहितजनप्रह्ने आहिताझाँ जने प्रवणे। वाहिताझ्यादिषु पूर्वनिपातः। तस्मिन् विजिगीषापराक्षुखे त्यक्तराज्यत्वात् तापसे रामे। '१९०९। तपःसहस्ताभ्यां विनीनी।पारा१०२।'। '१९१०। अण् च।पारा१०३।' इत्यण्। नीतिनिष्णस्य तव। नीतौ पदुप्रज्ञस्य कस्माद्धेतोः संरम्भः रोषः॥

७८५-न सर्व-रात्र-कल्याण्यः स्त्रियो वा रत्न-भूमयः॥ यं विनिर्जित्य लभ्यन्ते, कः कुर्यात् तेन विग्रहम्. ११२

नेत्यादि यं विनिर्जित्य सर्वरात्रं कल्याण्यः खियो न लभ्यन्ते । सर्वाश्च ता रात्रयश्चेति '७२६। पूर्वकाल-।२।१।४९।' इति सः । '७८७। अहःसर्व-।५।४।८७।' इत्यादिना अच् । सर्वरात्रं कल्याण्य इति सः । न रत्नभूमयः रत्नाकराः रत्नानि भूमयश्चेति सः । कः तेन सह विग्रहं कुर्यात् सन्धिरेव युक्तः ॥

तदेव दर्शयन्नाह—

७८६-संगच्छ राम-सुग्रीवौ भुवनस्य समृद्धये ॥ रत्न-पूर्णाविवा ऽम्भोधी हिमवान् पूर्व-पश्चिमौ. ११३

संगच्छेत्यादि —यथा रत्नपूर्णावम्भोनिधी पूर्वपश्चिमौ अवनस्य समृद्धये हिमवान् संगतवान् तथा त्वमि रामसुप्रीवौ अवनस्य समृद्धये संगच्छ संगति कुरु । सकर्मकत्वात् '२६९९। समो गमि-।१।३।२९। इति तङ् न भवति ॥

तच संततं परदारार्पणेनैवेति दर्शयसाह—

७८७-सुहृदौ राम-सुग्रीवौ, किंकराः कपि-यूथ-पाः, ॥ पर-दाराऽर्षगेनैव लभ्यन्ते, मुख्र मैथिलीम् ॥११४॥

सुहृदावित्यादि—रामसुग्रीवौ सुहृदौ लम्येते । '८८८। सुहृद्दुईदौ मित्रा-मित्रयोः-।५।४।१५०।' इति निपातनम् । तस्त्रीतिलामात् किङ्करा लभ्यन्ते । किं १५६ भट्टि-काच्ये — द्वितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे चतुर्थी वर्गः,

कुर्वन्तीति '२९३५। दिवा-विभा-।३।२।२३।' इति टः । कपि-यूथपा नीलप्रसृ-तयः । तसान्मुख मैथिलीमिति ॥

किंच सीताप्रवर्षणात् पुरुषार्थप्राप्तिरिति दर्शयन्नाह्— ७८८-धर्म प्रत्यर्पयन् सीतामर्थं रामेण मित्रताम् ॥

कामं विश्वास-वासेन सीतां दत्त्वा ऽऽमुहि त्रयम्. ११५

रिपुरेवास्तु किं तेन मित्रीकृतेन, न वासौ शक्तोऽपकर्तुमिति चेदाह— ७८९-विराध-ताडका-वालि-कवन्ध-खर-दूषणैः॥

न च न ज्ञापितो यादङ् मारीचेना ऽपि ते रिपुः॥११६॥

् विराधेत्यादि — याद्यसौ रिपुः ताद्दिनराधादिभिः न च न ज्ञापितः तव। अपि तु ज्ञापित एवेत्यर्थः । तसात्तेन सह मैत्री युक्ता न विश्रह इति भावः । याद्दगिति '४२९ । त्यदादिषु दृशः –।३।२।६०।' दृति किन् । '४३०। आ सर्वनान्नः ।६।३।९१।'॥

खरादीन् व्यापादयता तेनैव वैरकारणमाचरितं न मयेति चेदाह—

७९०-खराऽऽदि-निधनं चा ऽपि मा मंस्था वैर-कारणम्, ॥ आत्मानं रक्षितुं यस्मात् कृतं तन् न जिगीषया'. ११७

खरेत्यादि — खरादिनिधनं चापि वैरकारणं मा मंस्थाः मा ज्ञासीः। छुङि रूपम् । यसादात्मानं संरक्षितुम् तत् खरादिनिधनं कृतं, न तु जिमीषया विजेतुमिच्छया॥

७९१-ततः क्रोधाऽनिलाऽऽपात-कम्प्राऽऽस्याऽम्भोज-संहतिः॥ महा-हृद इव क्षुभ्यन् कपिमोह स्म रावणः॥ ११८॥

तत इत्यादि—ततः कपिवाक्यानन्तरं क्रोधोऽनिल इव तत्यापातेन संश्केषेण कम्प्रा कम्पनशीला आस्प्राम्भोजानां मुखपद्मानां संहतिर्थस्य स एव महाहृद् इव श्चम्यन् चलन् । दिवादित्वाच्छ्यन् ॥

७९२-'हत-राक्षस-योधस्य विरुग्णोद्यान-शाखिनं: ॥

दूतो ऽस्मीति ब्रुवाणस्य किं? दूत-सदर्श तव. ॥११९॥

हतेत्यादि हताः राक्षसयोघाः अक्षप्रसृतयो येन । विरुणा सम्राः । '३०१९। ओदितश्च ।८।२।४५।' इति निष्ठानत्वम् । उद्यानशाखिनो येन । तस्यैवंवि-धस्य तव दृतो ऽस्मीति बुवाणस्य किं दूतसदशम् ? । संदेशमात्रस्य प्रापका हि दूता इति भावः ॥

अद्भ्याहितजनप्रह्ने तापसे कसात्संरम्भ इत्याह—

७९३-पङ्गु-बाल-स्त्रियो निघ्नन् कवन्ध-खर-ताडकाः ॥

तपस्वी यदि काकुत्स्थः, कीद्दक् ? कथय पातकी. १२०

पङ्कुवालेत्यादि —पङ्कमङ्गविकलं कबन्धं, वालं खरं, स्त्रियं ताडकां निधन् व्यापादयन् बदि बपस्वी काकुत्स्थः, कीटक् पातकीति कथय। '१०१८। इदं- किमोरीश्च की।६।३।९०।'॥

्यहुकं 'यं विनिर्जित वियो रतभूमयश्च न लम्यन्ते' इलाह— ७९४—अभिमान-फलं जानन् महत्त्वं कथर्मुकवान् ॥

रलाऽऽदि-लाभ-शून्य-त्वान् निष्फलं राम-विग्रहम्१२१ अभीत्यादि—अभिमानः फुलं यस महत्त्वस तजानन् रतादिलामशून्यं

रामविग्रहं कथं निष्फलमुक्तवानसि ?। विग्रहे सति अभिमानफलं महरवं स्वात् ॥

'सीतां मलपंयन् धर्ममामुहि' इत्येतदृष्ययुक्तमिलाह—

७९५-पर-स्त्री-भोग-हरणं धर्म एव नराऽश्चिनाम्,॥

मुखर्मस्तीत्यंभाषिष्ठाः, का ? मे साुऽऽशङ्कता त्वयि. १२२

परेत्यादि —परस्रीणां हरणं परेषां भोगहरणं च द्वयमपि नराशिनां अर्मे एव आचार एव । अतो मुखमस्तीत्यभाषिष्ठाः अभिहितवानसीति सीतां प्रत्यं-यन् धर्ममामुद्दीति । छि रूपम् । भयात् प्रत्यंयसि चेदाह्-का मे साशक्षता स्वयीति त्रैलोक्यविजयित्वात् । त्वयीति हन्मस्वपदेशेन रामं सूचयति ॥

'संगच्छ रामसुग्रीवौ' इस्रेतद्पि न घटत इस्राह—

७९६-ब्रृहि दूर-विभिन्नानामृद्धि-शील-क्रियाऽन्वयैः॥

हनूमन् ! कीदद्यं सख्यं ? नर-वानर-रक्षसाम्.॥१२३॥

ब्रृहीत्यादि—ऋचा विभूत्या, शीलेन स्वभावेन, क्रियया अनुष्ठानेन, अन्वयेन कुलेन दूरविभिन्नानां नरादीनां कीदशं सख्यमिति ? हे हन्मन् ! स्वमैव बृहि ॥

्षत्राधादिभिक्तांपितोऽसि यादगरिः' (७८९) इत्यत्रोत्तरमाह— ७९७—एको द्वाभ्यां विराधस् तु जिताभ्याम-विवक्षितः ॥ . हत्तरा छलेन मुढोऽयं, तेना ऽपि तव कः स्मयः १९२४ एक इत्यादि — एकेनापि विराधेन प्रथमं द्वावपि जितौ ताभ्यां पश्चाद्धतः। तत्रापि न प्रकाशं अपि तु छलेन। यतो उसौ मृहोऽल्पबुद्धिः। तथाप्यविवक्षितः शौर्यान्न प्रतीतः। तेनापि हतेन तव विस्मयो जातः॥

७९८-मन्-नियोगाच् च मारीचः पलायन-परायणः॥

युयुत्सा-रहितो रामं ममारा ऽपहरन् वने. ॥ १२५ ॥
मित्रयोगादित्यादि —मारीचस्तु यतो राममपहरन् ममार । मित्रयोगादादेशात् । पलायनपरायणः अपसर्पणिनष्टः सन् । पलायनपरायण इति परस्य
नामरूपत्वादनुपसर्गत्वान्न लत्वम् । युयुत्सारहितः योद्धिमिच्छारहितः । मित्रयोगादिति '१३७३। प्रस्ययोत्तरपदयोश्च ।७।२।९८।' इति अस्मद्यो मद्दादेशः ॥

७९९-निजघाना ऽन्य-संसक्तं सत्यं रामो लता-मृगम्॥

त्वमेव ब्रूहि संचिन्त्य, युक्तं तन् महतां यदि. ॥१२६॥ निजघानेत्यादि—रामो लतामृगं वानरं वालिनं निजघानेति सत्यमेतत् । किंतु अन्यसंयुक्तं सुग्रीवेण सह युध्यमानं हतवान् । तच त्वमेव संचिन्त्य ब्रूहि युक्तं तन्महतां यदि ॥

८००-पुंसा भक्ष्येण बन्धूनामात्मानं रक्षितुं वधः ॥ क्षमिष्यते दशाऽऽस्येन, क्र-त्येयं तव दुर्-मतिः.' १२७

पुंसेत्यादि — आत्मानं रक्षितुं पुंसा भक्ष्येण भक्षणाहेंण । सतां बन्धूनां खरदूषणादीनां वधो दशास्थेन क्षमिष्यते सहिष्यते क्रत्येयं क्रमवेयं तव दुर्मिति-दुंष्टबुद्धिः। क्रशब्दात् '१३२४। अव्ययात्त्यप्।४।२।१०४।' 'अमेह क्र-त-सि-न्नेभ्यः' इति परिगणनात्॥

इदानीं कपिर्दशाननोक्तं दूषयन्नाह—

८०१-कपिर् जगाद-'दूतो ऽहर्मुपायं तव दर्शने ॥

द्रुम-राक्षस-विध्वंसमेकार्षे बुद्धि-पूर्वकम्. ॥ २२८ ॥

कियिरित्यादि—तव दर्शने अन्य उपायो नास्तीति बुद्धिपूर्वकं निरूप्य द्वम-भक्तं राक्षसिवनाशं च उपायमकार्षं कृतवानस्तिति किपर्जगाद । अन्यथा दूतो-ऽहमागत इति मदाविक्षः को मां गणयेत् ? । अतः सदशमेव मया कृतमिति ॥

८०२-आ-त्रिकूटमंकार्षुर् ये त्वत्-का निर्-जङ्गमं जगत्,॥ दशयीव! कथं ब्रूषे?तानं-वध्यान् मही-पतेः.॥१२९॥

आत्रीत्यादि — हे दशप्रीव ! ये त्वत्काः त्वद्वामणीकाः कबन्धादयः । '१८७८। स एषां प्रामणीः ।५।२।७८।' इति कन् । आ त्रिकूटं त्रिकूटपर्वतमभिन्याप्य जगत् निर्जेक्षमं निर्जन्तुकमकार्षुः । तान् महीपतेः रामस्य कथमवध्यान् ब्रूषे ? । अशिष्टनिग्रहो हि महीपतेर्धर्मः । जक्षम इति गमेर्थक्ळुगन्तस्यापि रूपम् ॥ • ८०३-अभिमान-फर्लं प्रोक्तं यत् त्वया राम-विष्रहे,॥ विनेशुस् तेन शत-शः कुलान्यंसुर-रक्षसाम्.॥१३०॥

अभीत्यादि—'मा भूझमविश्रहे रत्नादिलाभः अभिमानफलं महत्त्वमिति' इति यस्वया शोक्तं तेन निमित्तेन शतशोऽनेकशः असुररक्षसां कुलानि विनेश्चः विनष्टानि ॥ ८०४—यत् स्व-धर्ममं-धर्मं त्वं दुर्-बलं प्रत्यपद्यथाः॥

रिपौ रामे च निः-शङ्को, नैतत् क्षेमंकरं चिरम्॥१३१॥

यत्स्वेत्यादि —यदधर्मं परस्वीभोगहरणं दुर्बलं असारं अश्रेयसां आवाहक-त्वात् । स्वधर्ममात्मीयमाचारं त्वं प्रत्यपद्यथाः प्रतिपन्नवानिस 'स्वधर्म एव नरा-शिनाम्' इति । लिङ स्यनि रूपम् । यच रिपौ रामे निःशङ्कः निर्भयः विहरसि 'का में साशङ्कता त्वयि' इति । तदेतदुभयमपि न चिरं क्षेमंकरं कल्याणकरम् । '२९६१। क्षेम-प्रिय-मद्गे ऽण्च ।३।२।४४।' इति खच् ॥

८०५—अन्वयाऽऽदि-विभिन्नानां यथा सख्यमंनीप्सितम् ॥ नैषीर्, विरोधर्मप्येवं सार्धं पुरुष-वानरैः.॥ १३२॥

अन्वयेत्यादि —यथा नरादीनां अन्वयादिभिर्दूरविभिन्नत्वात् सख्यमनीप्सितं आसुमनिष्टं, एवं पुरुषवानरैः सार्धं विग्रहमपि नैषीः नेष्टवानसि ॥

८०६-विराधं तपसां विघ्नं जघान विजितो यदि ॥ वरो धनुर्-भृतां रामः, स कथं न विवक्षितः? १३३

विराधमित्यादि तपसां विशं विराधम् । विहन्यतेऽसिन्निति 'घन्नथें किवधानम्' इति कः । ताहक्छलेनापि हन्तुं न दोषायेति दर्शयति धनुर्भृतां वरः श्रेष्टः सन् विजितोऽभिभूतोऽपि, रामो यदि जघान स कथं न विवक्षितः ? । यतो राममप्यसौ जितवान् ॥

८०७-प्रणश्यन्नपि ना ऽशकोर्दत्येतुं वाण-गोचरम् ॥ त्वयैवोक्तं महा-मायो मारीचो राम-हस्तिनः ॥१३४॥

प्रणद्यित्यादि — मारीचः प्रणइयन्निप पलायनपरो अपि सन् महामायः कनकमृगरूपधारित्वात् । रामहस्तिनः रामो हस्तीव तस्य बाणगोचरं बाणपदवीं अत्येतुं अतिक्रमितुं नाशकोत् न शक्तवानिति त्वयैवोक्तं ममारेत्यभिद्धता, न मया। यदि शकोति अतिक्रमितुं न ममार ॥

८०८-अन्याऽऽसक्तस्य यद् वीर्यं न त्वं सारसि वालिनः ॥

मूच्छो-वान् नमतः संध्यां ध्रुवं तद् बाहु-पीडितः १३५
अन्येत्यादि—संध्यां देवतां नमतः अन्यासक्तस्य वालिनो यद्वीर्यं सामर्थ्यं

२६० अष्टि-काव्ये -- तृतीये असन्न-काण्डे लक्षण-हरे प्रथमो वर्गः,

तत् ध्रुवमवर्श्यं त्वं न सरसि न चेतयसि । कुतः ब्राहुपीडितः सन् मूर्च्छावान् जातः । अत एव न सारसि वेनैवमुक्तवानसि 'निजघानान्यसंसक्तम्' इति ॥

८०९-अ-सद्-वन्धु-वधोपज्ञं विमुख्च बलि-विग्रहम्,॥ सीतामपिय नन्तव्ये कोग्र-दण्डाऽऽत्म-भूमिभिः.'१३६

असदित्यादि — यतो बछवच्चोऽपि बर्लायान् रामः तसाद्विता रामेण सह विम्रहं मुख लज । कीदशम् । बन्धुवधोपज्ञं प्रथमतो ज्ञातिविनाशेन विदि-तमित्यर्थः । उपज्ञायत इत्युपज्ञा । '२८९७। इगुपध-।३।१।१३५५।' इति कः । बन्धुवधस्योपज्ञेति सः । '८२४। उपज्ञोपकमम्-।२।४।२१। दि नपुंसकछिङ्गिता । तत्सामानाधिकरण्यादसदिति नपुंसकछिङ्गिता । नन्तन्ये प्रणमाहें । कोश्चदण्डा-रमभूमिभिः सह सीतामपंय ॥

> ८१०-रैफुट-परुषमं-सहामित्थमुँचैः सदसि मरुत्-तनयेन भाष्यमाणः॥ परिजनमंभितो विलोक्य दाह्रं दश-वदनः प्रदिदेश वानरस्यः॥ १३७॥ इति भट्टिकाव्ये नवमः सर्गः॥

> > इति प्रकीर्णकाः 🛭

स्फुटेत्यादि — इत्थं र्फुटपरुषं उक्तप्रकारेण स्फुटं स्पष्टं, परुषं रूक्षं अत एवासद्यं सोदुमशक्यम् । उचैर्महता ध्वनिना सदसि सभायां मरुक्तनयेन भाष्य-माणोऽभिहितः, इत्थमित्यनेन वस्तुनः परिसमापितत्वात् । तेन वर्तमानसामीप्य इति रुद् । परिजनमभितः उभयपार्श्वे स्थितान् श्वत्यान् विलोक्य वानरस्य दाहं प्रदिदेश आदिष्टवान् ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया ज्याख्यया समलंकृते श्री-भट्टिकाव्ये द्वितीयेऽधिकार-काण्डे लक्षण-रूपे चतुर्थः परिच्छेदः (वर्गः), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'माकृतिसंयमो' नाम नवमः सर्गः॥९॥

## दशमः सर्गः-

शब्द छक्षणमुक्तमपि छक्षयन् काव्य छक्षणार्थं प्रसन्न-काण्डमुच्यते—काव्य-स्यात्र प्रसन्नत्वात् । प्रथमं चेदं छक्षणं यत् प्रसन्नता नाम 'अविद्वदङ्गनावालप्रती-तार्थं प्रसन्नव'दिति । शब्द छक्षणं पुनः प्रकीर्णमेव दृष्ट्व्यम् । तत्रासिन् काण्डे चत्वारः परिच्छेदाः । अलंकार-माधुर्यप्रदर्शन-दोषाः भाषासमावेदाश्चेति । तत्रार्छ-

अपरवक्रमिदं वृत्तम् । तल्लक्षणं च—'अयुजि न-न-र ला गुरुः समे न्जमपरवक्रमिदं ततो जन्तै।' इति वृत्तरताकरे भ० के० आह.

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीताभिज्ञानदर्शनं' नाम दशमः सर्गः— २६९

कारो द्विविधः शब्दालंकारोऽर्थालंकारश्चेति । तत्र पूर्वो द्विविधः । अनुप्रासो यमकं चेति उभयं दर्शयन्नाह—

> अनुप्रासवत्— ८११—अथ स वल्क-दुकूल-कुथाऽऽदिभिः परिगतो ज्वलदुद्धत-वालधिः॥ उदपतद् दिवमांकुल-लोचनैर् मृ-रिपुभिः स-भयैरीभवीक्षितः।॥१॥

अथेत्यादि — अथ दाहादेशानन्तरं स वानरो वियदाकाशसुद्यतत् उत्पति-तवान् । वल्कं अंग्रुकम् । शुट्क-वल्को-ल्का इति निपातनम् । आदिशब्दाद-न्यैरिप मुआदिभिः परिगतः परिवेष्टितः । ब्वल्बुद्धत् अर्ध्वाकृतो वाल्धिः पुच्छं यस्य सः नृरिपुभिः राक्षसैः । समयेराकुल्लोचनैरभिवीक्षितः किमयमनुष्टास्य-तीति । अनुप्रासवदिति अनुप्रासो यस्मिन् विद्यत इति । तस्य च लक्षणं— 'सरूपवर्णविन्यासमनुप्रासं प्रचक्षते' इति ॥

यमकस्यापि लक्षणम्—'तुल्यश्चतीनां भिन्नानामभिधेयैः परस्परम् । वर्णानाः यः पुनर्वादो यमकं तन्निरूप्यते ॥' इति । तदनेकविधं दर्शयन्नाह—

> युक्पाद-यमकम्— ८१२—रेण-पण्डितो ऽग्र्य-विबुधाऽरि-पुरे कर्ल्ड स राम-महितः कृतवान्,॥ ज्वलद्ग्नि रावण-गृहं च बलात् कल्हंस-रामर्म-हितः कृतवान्.॥ २॥

रणेत्यादि—सं कपिः वियदुत्पतितो राममहितो रामपूजितः। रणपण्डितो युद्धकुश्तलः। अध्यविद्धधारिपुरे अध्यो यो विद्धधः इन्द्रः तस्य यो ऽरिदेशानन-स्तस्य पुरे लङ्कायां कलहं कृतवान्। कलहंसान् रमयतीति कलहंसरामम्। रमेण्यन्तात्कर्मण्यण्। ताद्दशं सवणगृहं बलाद्वार्यमाणोऽपि ज्वलद्भि दीप्यमानपावकं। कृतवान् कृतं विद्यते यस्यति कृतापेक्षीत्यर्थः। अहितः शत्रः। युक्पादयमकमिति युजोद्वितीयचनुर्थयोः पादयोर्थमितत्वात्॥

पादाऽन्त-यमकम्— ८१३–निखिला ऽभवन् न स-हसा सहसा ज्ञ्चलनेन पूः प्रभवता भवता ॥

१—द्रुतविङम्बितं वृत्तमिदम्—'द्रुतविङम्बितमाइ नभो भरो' इति तङ्क्षणांत् । १—इतः श्लोकद्वये प्रमिताक्षरा वृत्तम् । 'प्रमिताक्षरा स-ज-स-सैः' इस्युक्तत्वात् ।

## ्वनिता-जनेन वियता वियता त्रि-पुराऽऽपदं नगर्मिता गमिता.॥ ३ ॥

निखिलेत्यादि ज्वलनेनाप्तिना प्रभवता वृद्धिं गच्छता भवता समुत्यव-मानेन सहसा तत्क्षणं पूः पुरी निखिला सर्वा न सहसा अभवत् सानन्दा न जाता । हासस्यानन्दकार्यत्वात् । एवमुक्तम् । '३२३९। स्वनहसोर्वा ।३।३।६२।' इत्यपि रूपम् । वनिताजनेन वियता नभसा वियता भयादितस्ततो गच्छता त्रिपुरापदं गमिता प्रापिता पूः त्रिषुरेष्वपि दृद्धमानेषु भयादितस्ततो जनो गतः नगं त्रिकूटपर्वतमिता सती । पादान्तयमकामिति पादान्तेषु यमितत्वात् ॥

पादाऽऽदि-यमकम् • • • ८१४-सरसां स-रसां परिमुच्य तनुं पततां पततां ककुभो बहुशः॥ स-कलैः सकलैः परितः करुणै- रुदितै रुदितैरिव खं निचितम्.॥ ४॥

सरसामित्यादि सरसां तोयाशयानां तनुं शरीरम् । सरसां सार्दां परिमुच्य त्रासात्त्यक्तवा पततां पक्षिणां बहुशः बहुन् वारान् ककुभो दिशः पततां
गच्छतां उदितैः शब्दितैः । वदेर्यजादित्वात्सम्प्रसारणम् । सकछैः समसौः सकछैः
माधुर्यविद्धः । कछशब्दस्य गुणमात्रवृत्तित्वात्त्र तद्वति वर्तते । ततश्च सहशब्देन
समासो भवति । करुणैः कारुण्यजनकै रुदितैरिव कन्दितैरिव परितः समन्तात्
समाकाशं निचितं व्यासम् । पादादियमकिमिति पादानामादौ यमितत्वात् ॥

#### पाद-मध्य-यमकम्-

८१५-न च कांचन काञ्चन-सद्म-चितिं न किपः शिखिना शिखिना समयौत्,॥ न च न द्रवता द्रवता परितो हिम-हान-कृता न कृता क च न.॥ ५॥

न चेत्यादि काञ्चनसम्मचितिं सौवर्णगृहसंहितं कांचन कांचिदिप शिखिना अग्निना शिखिना ज्वालावता न किपने च समयौत् न च न मिश्रितवान् । अपि तु संश्लेषं नीतवान् । यौतेर्लुङ '२४४३। उतो वृद्धिर्लुके हिले ।७।३।८९।' इति वृद्धिः । क च किचिन्नाम हिमहानकृता हिमहानस्य हिमापचयस्य कर्त्रा शिखिना । जहातेर्भावे ल्युट् । न च न द्वता न च न विसर्पता अपि तु

<sup>9-</sup>तोटकवृत्तिमदं श्लोकद्वये नवमश्लोके च । 'इह तोटकमम्बुधि-सैः प्रथितम्' इति वृत्तरस्नाकरे तछक्षणात् ॥

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीताभिज्ञानदर्शनं' नाम दशमः सर्गः-- २६३

इतस्ततो गच्छता दवता दवभावः परितः न न कृता। किंतु कृतेव । काञ्चन-सम्रचितेरित्यर्थात् । पाद्मध्ययमकमिति पादानां मध्ये यमितत्वात् ॥

#### चऋवाल-यमकम्—

८१६-अवसितं हसितं प्रसितं, मुदा विलसितं हसितं स्मर-भासितम्,॥ न स-मदाः प्रमदा हत-संमदाः, पुर-हितं विहितं न समीहितम्.॥ ६॥

अवसितिसित्यादि हिसतं यद्मसितं संततप्रवृत्तम् । नित्यप्रमुदितत्वातत्रत्यज्नस्य तद्भिसङ्गमाद्वसितं अपगतम् । '१२२२। षो उन्तकर्मणि' इत्यस्य
'१००४। द्यति-शामाद्वसितं अपगतम् । मुदाहर्षेण यद्विल्सितं श्रङ्गारविचेष्टितं लसितं श्रिष्टमनुबद्धमिति यावत् । सरभासितं मन्मथदीपितम् । द्रसितं
अल्पीकृतम् । प्रमदाश्च श्वियः न समदाः सदर्पा न जाताः हतसंमदाः
ध्वस्तहर्षाः '१२४५। प्रमदःसंमदौ हर्षे ।३।३।६८।' इति निपातनम् । यच्च पुरः
हितं पुरानुकूलं समीहितं कर्नुरीण्सितं तन्न विहितं नानुष्टितमित्यथेः । चक्रवाल्यमकमिति मण्डलाकारेण यमितत्वात् । तथाहि । द्वयोर्द्वयोः पदयोरन्त्यवणानां नेमिवदवस्थितत्वात् मध्यस्य वर्णस्य विसदशस्य नाभिवदिति । तथाचास्य लक्षणम्-'पदानामवसाने तु वाक्ये स्यानुल्यवर्णता । प्रतिपादं भवेद्यत्र
चक्रवाळं तदुच्यते ॥' इति ॥

#### समुद्र-यमकम्—

८१७—समिद्ध-शरणादीप्ता देहे लङ्का मतेश्वरा ॥ समिद्-ध-शरणाऽऽदीप्-ता देहेऽलं-काम-तेश्वरा ॥७॥

सिमिद्धत्यादि — देहे अभ्यन्तरभागे सिमिद्धशरणा उज्ज्वलगृहा तत एक दीसा शोभावती लङ्का पुरी मतेश्वरा ज्ञातमहादेवा । तत्रान्यदेवस्य नामापि न गृद्धते । सिमिधो द्धति हतवन्तो वेति सिमिद्धा ऋषयः । पूर्वस्मात् '२९१५। आतो ऽनुपसर्गे कः ।३।२।३।' इति कः । द्वितीयस्मात् '३०११। अन्येष्विप इस्यते ।३।२।१०१।' इति ङः । अपिशब्दस्य सर्वोपाधिव्यभिचारार्थत्वात् धात्व-न्तराद्पि भवति । '१९९। झयो होऽन्यतरस्याम् ।८।४।६२।' इति पूर्वसवर्णः । तान् श्रृणन्ति हिंसन्तीति । '२८४१। कृत्यल्युटो बहुलम् ।३।३।११३।' इति कर्तिर ल्युट् । सिमद्धशरणा राक्षसास्तान् दानमानाभ्यामादीपयति प्रोत्साहयतीति किए । सिमद्धशरणादीप् । रावणः तेन ताय्यते इति तायतेः कर्मणि कारके विव-

६- एतदृत्तलक्षणं एतत्सर्गप्रथमक्षोके द्रष्टव्यम्।

योश्च संप्रटवत्सादृश्यात्॥

क्षिते संपदादिदर्शनात् किए। '३७४। वैरष्टकस्य ।६।१।६७।' इति लोपाएक् '८७३। लोपो क्योवेलि ।६।१।६६।' इति लोपः। समिद्धशरणा दीसा राजणस्य पालनीया। समिद्धशरणादीसा लङ्का देहे दग्धा। अलं कामो ऽस्थेसलंकामः। तद्भावः अलंकामता। तस्यामलंकामतायां पर्याप्तेच्छायां ईश्वरा लङ्का। सर्वेच्छा-सम्पादनात्। समद्भयमक्तिति समद्भाकारेण यमितलात् पादह्ययोर्धह्य-

काञ्ची-यमकम्—
८१८-पिशिंताऽशिनामंतु-दिशं स्फुटतां
स्फुटतां जगाम परिविह्वल-ता, ॥ .
हलता जनेन बहुधा चरितं
चरितं महत्त्व-रहितं महता. ॥ ८ ॥

पिशिताशिनामित्यादि — पिशिताशिनां मांसाशिनां राक्षसानामजुद्धियं दिशि । '६७७। अध्ययीभावे शरयभृतिभ्यः ।५।४।१०७।' इति टच् । स्फुटतां पलायमानानां परिविद्वलता स्फुटतां स्पष्टतां जगाम । अनेन चेतरेण द्वलता चलता महता शौर्यादिगुणयुक्तेनापि सता यवरितं चेष्टितं बहुधा बहुप्रकारं तन्महत्त्वरहितं महसा विकलमाचरितं अनुष्टितं भयात् । काञ्चीयमकमिति ससनाकारेण यमितत्वात् । तथाद्यपादस्थान्ते परस्थादौ च सदशो विन्यासः ॥

#### यमकाऽऽवली—

८१९—न गजा नग-जा दियता, दियता वि-गतं विगतं, लिलतं लिलतम्, ॥ प्रमदा प्र-मदा ऽऽम-हता, महता-म-रणं मरणं समयात् समयात्. ॥ ९ ॥

नेत्यादि गजा हिस्तनः नगजाः पर्वतजाताः । अत एव द्यिता इष्टा न द्यिताः न रक्षिताः । दयितस्त्र रक्षणार्थः । विगतं वीनां पक्षिणां गतं नमन-मपि विगतं नष्टम् । छिलतं यदीप्सितं वस्तु तछिलितं पीडितम् । प्रमदा योषित् प्रमदा प्रगतो मदो यस्या इति प्रमदा । हर्षश्चन्येत्यर्थः । आमहता रोगा-पीडितेव । आमो रोगः । इवशब्दलोपोऽत्र द्रष्टव्यः । आमेन पीडिता पलाय-नहता वा । '४९८। अम गत्यादिषु ।' महतां श्रूराणां अरणं अविद्यमानसुद्धं मरणं विनाशं समयात् संप्राप्तम् । यातेर्लेङ रूपम् । समयात् कालेन यमका-वलीति यमकमाला ॥

१- एतदृत्तलक्षणं प्राक् (एतत्सर्गे -२ शोके) उक्तम्।

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीताभिज्ञानद्दीनं' नाम दशमः सर्गः-- २६५

#### अ-युग्म-पाद-यमक<del>म् —</del>

८२०-न वानरैः पराक्रान्तां महद्भिर् भीम-विक्रमैः ॥ न वा नरैः पराक्रान्तां ददाह नगरीं कपिः.॥ १०॥

नेत्यादि—वानरेरन्येर्महद्भिमेहाप्राणैर्भीमविक्रमेः असद्यशौर्यैः शकादिभिः न पराक्रान्तां नावष्टब्धां नगरीं लङ्कां नरेर्मेनुष्येर्ने च पराक्रान्तां विगृहीतां कपिई-नूमान् ददाह दग्धवान् । अयुक्पाद्यमकमिति प्रथमतृतीययोर्थमितत्वात् ॥

पादाद्यन्त-यमकम्-

८२१-द्वंतं द्वतं विह्न-समागतं गतं महीमहीन-द्युति-रोचितं चितम् ॥ समं समन्तादंप-गोपुरं पुरं परैः परैरंप्यंनिराकृतं कृतम् ॥ ११ ॥

द्रुतिसत्यादि — यत्पुरं चितं सौवर्णगृहसंहत्या व्यासं तद्विह्वसमागतं अग्नि-संयुक्तं द्वतं विलीनम् । द्वतं प्रवाहेण प्रवृत्तं द्वतं शीव्रं अहीनया उत्कृष्टया द्युत्या तेजसा रोदितं भासितं महीं गतं प्राप्तं अपगोपुरं अपगतपुरद्वारं अत एव समन्तात्सर्वतः समं तुल्यं कृतम् । परैः शत्रुभिः परैरपि उत्कृष्टेरपि शक्रादिभिर-निराकृतं अनिभिभूतं सत्। पादाद्यन्तयमकमिति पादस्यादावन्ते च यमितत्वात्॥

### मिथुन-यमकम्--

८२२-नेश्यन्ति ददर्श वृन्दानि कपीन्द्रः ॥ हारीण्यं-बलानां हारीण्यं-बलानाम्. ॥ १२ ॥

नञ्चन्तीत्यादि अवलानां श्लीणां अवलानां अविद्यमानरक्षकाणां वृन्दानि समूहान् । हारीणि हारवन्ति, हारीणि अवश्यं हरन्ति । आवश्यके णिनिः। चेतस इत्यर्थात् । नश्यन्ति पलायमानानि सन्ति कपीन्द्रो दद्शे । मिथुनयम-कमिति पादद्वयस्य चक्रवाकमिथुनवद्वस्थितत्वात् ॥

वृन्त-यमकम्—

८२३—नारीणार्मपनुनुदुर् न देह-खेदान् ना ऽऽरीणाऽमल—सलिला हिरण्य-वाप्यः, ॥

१—वंशस्थं वृत्तम्। 'जत्तौ तु वंशस्थामुदीरितं जरो' इति तल्रक्षणात्। २—इदं ततुः मध्यावृत्तम् । ततुक्तम्—'त्यो स्तम् तनुमध्या' इति । ३—प्रहर्षिणीवृत्तम्। 'म्कौ जरौ गस् त्रिदश्यतिः प्रहर्षिणीयम्' इति तल्रक्षणात्। भ०का० २३

#### २६६ अङ्कि-कारमे — तृतीये प्रसन्न-कांग्डै लक्षण-रूपे प्रथमो बर्गः,

## ना ऽऽरीणार्मनल-परीत-मत्र-षुष्पान् ॥ नाऽरीणार्मभवदुंपेत्य शर्म वृक्षान्, ॥ १३ ॥

नारीणासित्यादि ... अरीणां संबन्धिन्यो हिरण्यवाण्यः सुवर्णघटिका वाण्यः । नारीणां श्लीणाम् अग्नितापानदेहखेदाबापतुनुदुः नापनीतवस्यः । कृतः । आरीण्णामलसिक्काः । '११३८। रीङ् स्रवणे ।' इत्यस्मादाङ्ण्यांत् 'स्वाद्य ओदितः' इति निष्ठानत्वम् । आरीणं गतममळं सिक्ठं यासु हिरण्यवापीविवति । वृक्षांश्लोन्येस गत्वा तासां शर्मे सुखं नाभवत् न जातम् । अनळपरीतपत्रप्रुष्णत्वाद्वृक्षाणाम् । आरीणां नारीणामिति योज्यम् । श्रव्यसंबन्धिनीनामित्यर्थः । अरीणानिमा इति '१५००। तस्यदम् । श्राइ।१२०।' इत्यण् । तद्वतात् '३५०। टिङ्ढाण्य् —।१।११५।' इत्यादीना ङीप् । अत्र वृक्षानुपेस्य स्थितानामित्यध्याहतेच्यम् । अन्यथा समानकर्तृकत्वात् पूर्वकाले क्त्वाग्रस्यसे न स्थत् । वृन्तयमक्तमिति प्रतिपदं पुष्पफलस्थेव मूलेऽवस्थितत्वात् ॥

षुष्प-यमक्रम्— ८२४-अथ छित्त-पतित्र-मार्छं रुग्णामन-वाण-केशर-तमालम् ॥ स वनं विविक्त-मार्छं सीतां द्रष्टुं जगामाऽलम्, ॥ १४ ॥

अथेत्यादि — दाहानन्तरं छिलितानां चिलितानां पतित्रणां पिक्षणां माला संहतिर्थसिन् तहनमशोकविनिकाल्यं स किपर्जगाम । रुग्णाः भग्ना असनाद्यो यसिन् वने । तत्रासनः पीतसालः, बाणः प्रन्थिका, केशरो नागकेशरो देवव-छभो वा । विविक्ताः ग्रुचको सालाः खनो यसिन् तहिनिक्तमालस् । सीतां इष्टुं अलं प्रयोप्तः सीतां द्रक्ष्यासीति जगाम । पुष्पयमक्रमिति प्रतिपादं वृन्ता-दुपरि पुष्पमिवावस्थितत्वात् ॥

> षादाऽऽदि-मध्य-यमकम् — ८२५-धेन-गिरीन्द्र-विलङ्घन-ग्रालिना वन-गता वन-ज-द्युति-लोचना ॥ जन-मता दहशे जनकाऽऽत्मजा तरु-मृगेण तरु-स्थल-शायिजी ॥ १५ ॥

<sup>% —</sup> माथावृत्तमिदम् । विश्वमाक्षरपादत्वात् । तदुक्तम् — 'शिषमां ऽक्षरप्रादं त्रा पादेर्रसमं दश-धर्मकृत । अत्र छन्दो नोक्तमत्र गाथिति तत् स्रिभः प्रोक्तम् ॥' इति भट्टकेद्वारैः । २ — अस्य लक्षणमुक्तं प्राक् ( एतत्सर्गस्य १ क्षोक्रहिष्णम् )।

घनेत्यादि—तरमुगेण कपिना जनकात्मजा दृद्देशे दृष्टा । घनाः निरन्तराः यै गिरीनद्राः मेवसदशा वा तेषां यञ्जङ्गनं अतिक्रमणं तेन शालिना युक्तनं कपिना । वनलता काननस्था वनजद्युतिलोचना पद्मस्येवं कान्तियंथोलोंचनथोः ते तथाविधे लोचने यसाः । '५१२। न क्रोडादिबह्वचः ।४।१।५६।' इति कीप्प्रतिषेधः । जनमता जनेनावबुद्धा पतिवतेयमिति । '१५६६। मेनु अवबोधने' इत्यस्य भूते निष्ठायां रूपम् । '६२७। न लोक-।२।३।६९।' इति षष्ठीप्रतिषेधः । कर्तरि तृतीया । तस्यां च '६९४। कर्तृकरणे-।२।१।३२।' इति समासः । वर्तमाने तु । '३०८९। मति-बुद्धि-।३।२।१८।' इत्यादिना कप्रत्ययः । '६२५। क्तस्य च वर्तमाने ।२।३।-६७।' इति षष्ठी । तस्यां च '७०६। केन च पूजायाम् ।२।२।१३।' इति समास-प्रतिषेधः स्यान् । तस्थालमा तस्यपि श्रेयने । तेन '२९९०। वते ।३।२।८०।' इति णिनिः । आदिमध्ययमक्रमिति पादाबामादौ मध्ये च धन-वन-जन-तस्शब्दानां यमितत्वात् ॥

# वि-पथ-र्यमकम्—

८२६-कान्ता सहमाना दुःखं च्युत-भूषा ॥ रामस्य वियुक्ता कान्ता सह-मानाः ॥ १६॥

कान्तेत्यादि — कान्ता कमनीया सहमाना वेदयमाना दुःखं वियोगजम् । च्युत्तभूषणा रामस्य कान्ता प्रिया वियुक्ता वियोगिनी सहमाना सह मानेन वर्तेत इति । '८४९। वोपसर्जनस्य ।६।३।८२।' इति सभावविकल्पः । दृदश इति संबन्धः । विपथयमकमिति पादद्वयातिकमाद्विपथेन विमार्गेण यमितत्वात् ॥

मध्या-ऽन्त-यमकम्—

८२७-मितमेवददुदारं तां हनूमान् मुदा ऽरं रघु-वृषभ-सकाशं यामि देवि ! प्रकाशम् ॥ तव विदित-विषादो दृष्ट-कृत्स्नाऽऽमिषादः श्रियमेनिशमेवन्तं पर्वतं माल्यवन्तम् ॥ १७ ॥

सितमित्यादि — मितं अल्पाक्षरं अर्थावगाढं तां सीतां हसुमान् भुदा हर्षेण युक्तः अवदत् कथितंवान्। किमित्याह—अरं शीव्रं हे देवि! रघुवृषभसकानं रामस-भीषं माल्यवन्तं पर्वतं प्रकाशं प्रकटं यामि । तव निदित्तविषादी ज्ञातावसादः। इष्टकृत्स्त्रामिषादः वीक्षिताशेषनिशाचरः। आमिषं मासमदन्तीते '२९१३। कर्म-ण्यण् । ११२११।'। '२८३०। वा सरूपोऽखियाम् । १११९४४' इति वचमात्। '२९७७। अदोऽन्त्रे । १।२१६०।' इति विद्यत्वयेनाणो विकरपेन क्राधनात्। श्रियं

१—एतेल्लक्षणे दादशक्षीकटिष्पणे द्रष्टव्यम्। र—मालिनीवृत्तमिदण् । तल्लक्षणं च-'न-न-म-य-ययुतेयं मालिनी भोगि-लोकैः' इति वृत्तरत्नाकरे भ० के०॥

श्रोमां अनिशमवन्तं रक्षन्तं पर्वतम् । मध्यान्तयमकमिति पादस्य मध्ये अन्ते च यमितत्वात् ॥

गर्भ-थमकम्—
८२८-उदपतद् वियर्द-प्रगमः परैरुचितमुंन्नति-मत्-पृथु-सत्त्व-वत् ॥

रुचित-मुन् नित-मत् पृथु-सत्त्व-वत् प्रतिविधाय वपुर् भय-दं द्विषाम्.॥ १८॥

उद्पतिद्त्यादि — वियदाकाशमुद्गतत् उत्पपात । पूरैः भृतुभिरप्रगमः भनिभमवनीयः। गमेः '३२३४। अह वृ-द-निश्चि-गमश्च ।३।३।५८।' इति कर्मण्यप्। '६२३। कर्तृ-कर्मणोः कृति ।२।३।६५।' इत्यत्र 'विभाषोपसगें' इति कर्मकुत्या अनुवर्तनीयम्। सोपसर्गस्य प्रयोगे विभाषा पष्ठी । रुचितं शोभितं वियिश्वमं अथवा अप्रगमोऽन्येषामित्यर्थात् । परैरुत्कृष्टरन्तिक्षचारिभिः रुचितं दीपितम् । उन्नतिमत् उच्छ्राययुक्तम् । पृथुसत्त्वविद्धः प्राणिभिर्युक्तम् । किं कृत्वा उद्यतिद्धाह—वपुः शरीरं प्रतिविधाय कृत्वा । रुचितान् तुष्टान्मोद्यतिति रुचितम्त् । प्यर्थोऽत्रान्तर्भृतः । द्विषां श्रत्रणां भयदम् । नतिमत् तद्वानीं देवेषु कृतशिरःप्रणामत्वात् । अथवा रुचिरमेवाभीष्टमेव वपुः। उन्नतिमत् विभूतिमत् । पृथुसत्त्ववत् विस्तीर्णसत्त्ववत् । सत्त्वगुणयुक्तं वा । गर्भयमकन्तिति द्वयोः पादयोर्मध्ये पादद्वयस्य यमितत्वात् ॥

सर्व-यमकम्-

८२९-बैमौ मरुत्वान् वि-कृतः स-मुद्रो, बभौ मरुत्वान् विकृतः स-मुद्रः, ॥ बभौ मरुत्वान् विकृतः समुद्रो, बभौ मरुत्वान् विकृतः स मुद्रः. ॥ १९ ॥

बभावित्यादि मरूवान् हन्मान् पितृत्वेन मरुद्विद्यते अस्येति कृत्वा '१४९८। झयः ।८।२।१०।' इति वस्तम् । विविधं कृतं वनमङ्गादि कर्म येन विविधं वा कृन्ततीति विकृतः । इगुपधलक्षणः कः । वृक्षादीनां छेदक इस्पर्थः । समुद्रो मुद्रयाभिज्ञानेन चूडामणिना वा सह वर्तत इति । समुत्पतितो नमसि तेजः पुक्ष इव बभौ दीप्यते सा । इस्ययं प्रथमः पादः । तस्मिन् तथामूते मरुत्वानिन्दः । अनुजीवितया मरुतो देवा अस सन्तीति कृत्वा । विकृतः रावण-परिभवात् विहतदेवाधिपत्यः विकृतः । स च समुद्रैः मुद्रया अपसरसा सह

१—उपेन्द्रवज्रावृत्तिमदम् । 'उपेन्द्रवज्रा जत्त जास् ततो गौ' इति वृत्तरताकरे तळक्षणात्।

वर्तमानः । समुपलब्धमारुतिवृत्तान्तः वभौ हृष्टवान् । किपना ताविदं कृतं रामः पुनः समूरुं छेत्स्यतीति । अनेकार्थत्वाद्धात्नां भातिरत्र तृष्टौ वर्तते । इत्ययं द्वितीयः । समुद्रो जलिधिः मरुत्वान् हृन्मदुत्पतनजनितवायुना युक्तः अत एव विकृतोऽतिकान्तमर्थादः वभौ वभूव । अत्र सत्तायां प्रयुक्तः । इत्ययं तृतीयः । सलोकपालो मरुत्वान् महाभूतात्मकेन युक्तः मरुत्वान् । पूर्ववन्मतुप् । मरुत्वानिति व्याख्याने '८४। झलां जशोऽन्ते ।८।२।३९।' इति जश् स्थात् । मुद्रो हर्षस्य दाता । पुत्रो मे सुखेन यास्यतीति मुदं राति ददातीति '२९१५। आतो-ऽनुपसर्गे कः ।३।२।३।' विकृतो मन्दगितः । वभौ वाति सा । अत्र गतौ प्रयुक्तः । इत्ययं चतुर्थः । अन्यस्त्वाह यमकेषु क्रियापदस्याभिधेयत्वं न दुष्यतीति तेन दीह्यर्थं एव योज्यः । सर्वयमकमिति चतुर्णामि पादानां सदशत्वात् ॥

#### महा-यमकम्--

८३०-अभियाता वरं तुङ्गं भू-भृतं रुचिरं पुरः ॥ कर्कशं प्रथितं धाम स-सत्वं पुष्करेक्षणम्. ॥ २० ॥ ॥

अभियातेत्यादि — भूभृतं रामं वरं श्रेष्ठं तुङ्गं महाकुलीनत्वादिति सर्वेषामु-परि स्थितं गुणै रुचिरं सर्वाङ्गसुन्दरं पुरोऽप्रतो वक्षःस्थले कर्कशं लोमशं प्रथितं लोके प्रख्यातं धाम गृहं वर्णाश्रमधर्माणां ससत्त्वं पराक्रमयोगात् । पुष्करेक्षणं पद्मलोचनं अभियाता आभिमुख्येन यास्यति हन्मान् । लुटि रूपम् ॥

> अभिया ऽताऽऽवरं तुङ्गं भू-भृतं रुचिरं पुरः ॥ कर्कशं प्रस्थितं धाम स-सत्वं पुष्करे क्षणम्.॥ २१॥

अभियातेत्यादि — भूष्टतं पर्वतं यत्राङ्गदादयः स्थिताः तमभिया अभिग-च्छता हनूमता । कुतः । पुरो लङ्कायाः सकाशात् । पुष्करे आकाशे धाम तेजः क्षणं मुहूर्तं प्रथितं विस्तारितम् । अभियातीति '३१५८। अन्येभ्योऽपि दृश्यते ।३।२।१७८।' इति किप् । तृतीयैकवचने '२४०। आतो धातोः ।६।४।१४०।' इत्या-कारलोपे अभियेति रूपम् । कीदशं अतावरं सातत्येनाततीति पचाद्यच् । अतो वायुः आदित्यो वा आवृणोतीत्यप् । आवरः । अतत्यावरं यतस्तुङ्गं उचैस्तरम् । रुचिरं तृष्टिदं रुचिं रातीति । कर्कशं कठिनस्वभावम् । ससत्वं प्राणियुक्तम् । महायमकमिति श्लोकस्थकस्य द्वितीयेन श्लोकेन यमितस्वात्॥

#### श्लोकाद्यन्त-यमकम्-

८३१-चित्रं चित्रमिवा ऽऽयातो विचित्रं तस्य भू-भृतम् ॥ हरयो वेगमासाद्य संत्रस्ता मुमुहुर् मुहुः ॥ २२ ॥

चित्रसित्यादि—[ भूष्टतम् ] भूधरं पर्वतं चित्रं गैरिकादिभिर्नानावर्णं अत एव चित्रमिवालेख्यमिव। आयातः आगच्छतस्तस्य हनुमतः वेगं जवं चित्रं अद्भुत-

मासाव प्राप्य हरसः कपयः संत्रस्ताः सभयाः मुमुहः मुहः क्षणम् । ऋोकाः चन्तरमकिमिति श्लोकस्यादावन्ते च यसितवात्॥

अर्थालंकारस्तु दीपकरूपकादिभेदेनानेकप्रकारः । तत्र वाक्यार्थप्रकाशनाद्वीपकः मुच्यते । तदादिमध्यान्तभेदाश्चिविधमिति दर्शयसाह

## आदि:दीपकम्—

८३२-गच्छन् स वारीण्यंकिरत् पयोधेः, कूल-स्थितांस् तानि-तरूनंधुन्वन्,॥ पुष्पाऽऽस्तरांस् ते ऽङ्ग-सुखानंतन्वच्, तान् किन्नरा मन्मथिनोऽध्यतिष्ठन्. ॥ २३ ॥

गच्छन्नित्यादि स हन्मान् वेगेन गच्छन् पयोधेर्वारीण वेगजेन वायुना अकिरत् निक्षिप्तवान् । तानि वारीणि अधिक्षिप्तानि कृलस्थितांसारूनधुन्वन् कस्पितवन्ति । '१३२५। धून कम्मने' इति भौवादिकः । ते तस्वः कस्पिताः पुष्पासारान् पुष्पाणां प्रकरान् आस्तीर्थन्त इति '३२३२। ऋदोरम् ।३।३।५७।' अज्ञासुलान् मृदुस्पर्शत्वान् कायस्य सुलहेत्नतन्वन् विस्तारितवन्तः । तान् पुष्पान त्तरान् किन्नराः सन्मक्षिनः कासवन्तः, अध्यतिष्ठन् अध्यासितवस्तः, । '५६२। अधि-श्रीङ्-।१।४।४६। इत्यादिनाधिकरणस्य कर्मसंज्ञा । आदिदीपकमिति क्रियापदस्यादौः श्र्यमाणस्वात् । द्विविधं द्यादिदीपकम् । एकतिङ्नेकतिङ्सहितं भ । तन्न यत्पूर्व तदेकमध्यनेकार्थप्रकाशकम् । यथाहः भामहः-भादो जनयति भीतिमानन्दं मानभङ्करम् । यक्षियासंगमोत्कण्ठामसद्यां मनसः शुवस् ॥' इति । यतु द्वितीयं तत्त्वमस्त्वाक्यार्थप्रकाशं यथेदमेव । तत्र द्युत्तरेषां वाक्यार्थानामाः बेतैव दीपनात् । तसिन्नसति शेषाणामस्फुटत्वात् । पूर्वेकं परिखज्य द्वितीयस्य पदर्शनं यत् तत्प्रतीपदीपकं नाम चतुर्थमस्तीति, दर्शनार्थम् । तद्यशा-'तृष्णां छिटिय, अज क्षमां, जिंद सदं, पापे रतिं मा कथाः, सत्यं ब्रुशनुवाहि साञ्चाः दवीं, सेवस्य विद्वजनान् ॥ मान्यानमानय, विद्विक्षेऽप्यतुनय, प्रह्माप्य स्वान् गुणान्, कीर्वि पालय, दुःखिते कुरु दयामेतस्मतां चेष्ट्रितम्॥' इति । दोषो यदंत्र परस्परमसंबद्धसिति ॥

> अन्त-दीपराम्== **८२३—स** गिर्सि तर-सण्ड-मण्डितं समयाध्य त्वरया लता-मृगः॥

तथा लक्ष्मे-रूपे कथानके 'सीता भिज्ञानदर्शनं' नाम दशमः सर्गः-३०१

## स्मित-दर्शित-कार्य-निश्चयः कपि-सैन्येर् मुदितैरंमण्डयत्, ॥ २४ ॥

स गिरिमित्यादि—स छतामृगो हन्मान् प्रयोजककर्ता । गिरिमङ्गदादि-भिरध्यासितं तरुखण्डमण्डितं त्वरया वेगेन समवाण्य कपिसैन्येमुंदितेईष्टैः प्रयो-ज्यकर्तृभिः अमण्डयत् । '३३६। मिड भूषायाम्' इति भौबादिकः । चौरादिके तु कपिसैन्यैः करणभूतैरिति योज्यम् । मुद्तित्वे कारणमाह—स्मितदर्शितकार्यनि-श्रयः ईषद्वसितप्रकटीकृतसीतोपळ्डिधनिश्रयः । अन्तदीपक्रमिति अमण्डयदिति क्रियापदस्यान्ते निर्दिष्टत्वात् ॥

> . मध्य-दीपकम्— ८३४-ग्रुरुडाऽनिल-तिग्म-रश्मयः पततां यद्यपि संमता जवे, ॥ अ-चिरेण कृताऽर्थमांगतं तर्ममन्यन्त तथाप्यंतीव ते. ॥ २५ ॥

गरुडेत्यादि प्रततां गन्छतां मध्ये यद्यपि गरुडादयो जवे वेगविषये संमताः अभिमताः तथापि तं हन्मन्तं अचिरेणैव काळेन कुतार्थं कृतकृत्यमागतं अतीव जविनं ते कप्यः अमन्यन्त । मन्यतेर्छेडि रूपम् । मध्यदीपकमिति कियापदस्य मध्ये निर्दिष्टत्वात् ॥

> रूपकम्— ८३५–व्रण-कन्दर-लीन-शस्त्र-सर्पः पृथु-व्रक्षःन्थल-कर्कशोरु-भित्तिः ॥ च्युत-शोणित-बद्ध-धातु-रागः शुशुभे वानर-भू-धरस् तदा ऽसौ ॥ २६॥

ब्रेणेत्यादि—असौ वानरो सूथर इव वानरसूथरः । '७३५। उपमितस् ।२।३।५६।' इत्यादिना समासः । तदा विसन्वानरमध्यामनकाले छ्वार्थः अञ्चमे शोभते सा । जणानि शस्त्रकृतानि कन्द्राणीव । शस्त्राणि सर्पा इव शस्त्रस्पाः जणकन्दरेषु छीनाः शस्त्रस्पां यस्य । वक्षःस्थलं कर्कशोरिभित्तिरिव सा पृथुला विस्तीणां यस्य सः । शोणितं बद्धधातुराग इव श्रिष्टगोरिकादिराग इव स च्युतो यस्य । सर्वत्र '७३५। उपमितम्-।२।१।५६।' इत्यादिना समासः । रूपक-मिति सावयवेन सूधरेणोपमानेत सावयवस्य कप्रेरपमेयस्य तत्स्वभावतयाध्या-रोपितत्वात् । यंथोक्तम्-'उपमानेन तुत्थत्वस्यम्पमेयस्य रूप्यते ॥ गुणानां सम्तां इष्टा रूपकं नाम तहिदः ॥' इति ॥

अस्यैव भेदा अपरे चत्वारःएतद् विशिष्टोपमा-युक्तं रूपकम्८३६-चल-पिङ्ग-केशर-हिरण्य-लताः
स्फुट-नेत्र-पिङ्ग-मणि-संहतयः॥
कलधीत-सानव इवां ऽथ गिरेः
कषयो बभुः पवन-जाऽऽगमने.॥ २७॥

चलेत्यादि—अथ पवनजागमने हन्मदागमने कपयो गिरेस्तस्यव कल्धौन तसानव इव सौवणैंकदेशा इव बभुः शोभन्ते स्म । पिङ्गकेशराणि पिङ्गलसदाः तानि हिरण्यलता इव सुवर्णलता इव ताश्चला येषां कपीनाम् । नेत्रपङ्कयो मणि-संहतय इव ताः स्फुटा उज्ज्वला येषामिति । एतद्पि रूपकमेव । किंतु कल्धौन तत्वेन सानुनां विशिष्टत्वाद्विशिष्टोपमायुक्तं कमलकं नाम ॥

> एतच्छेपाऽर्थाऽन्ववसितमवतंसकम्-८३७-कपि-तोय-निधीन् प्लवङ्गमेन्दुर् मदियत्वा मधुरेण दर्शनेन ॥ वचनाऽमृत-दीधितीर् वितन्व-न्नेकृता ऽऽनन्द-परीत-नेत्र-वारीन्. ॥ २८॥

कपीत्यादि — प्रवङ्गम इन्दुरिव प्रवङ्गमेन्दुः । कपयस्तोयनिधय इव किप-तोयनिधीन् । मधुरेण सुखेन दर्शनेन मद्यित्वा हर्षयित्वा । '८७२। मदी हर्ष-ग्छेपनयोः ।' इति घटादित्वान्मिन्दे हस्तत्वम् । वचनानि अमृतमयदीधितय इव वचनामृतदीधितीर्वितन्वन् विस्तारयन् । छोकवृत्तान्तसंबोधकमाह्णद्कं वचनमु-दाहरित्रत्यर्थः । आनन्देन हर्षेण परीतं संजातं नेत्रवारि येषां तानेवंविधानकृत कृतवान् । एतद्रपकं शोषार्थान्ववसितम् । रूपितादन्यो योऽर्थः 'आनन्दप-रीतनेत्रवारीन्' इति स शेषः तेनान्ववसितं युक्तमवतंसकं नाम विसदशस्यार्थस्य छपितत्वात् । तदेवान्यैः स्वण्डक्रपकमित्युच्यते ॥

> अर्ध-रूपकम्— ८३८-परिलेदित-विन्ध्य-वीरुधः परिपीता॒ऽमल-निर्झरा॒ऽम्भसः ॥

१—'१२८३। करुधौतं रूप्य हेम्रोः।' २—'११९। मानुः करो मरीचिः स्री-पुंसयोर् दीधितः स्त्रियाम्।' इति सर्वत्र ना० अ०।

## दुधुवुर् मधु-काननं ततः कपि-नागा मुदिता॒ऽङ्गदा॒ऽऽज्ञया. ॥ २९ ॥

परिखेदितेत्यादि—तत उत्तरकाळं कपयो नागा इव हस्तिन इव कपिनागाः
मुदितत्याङ्गदत्याज्ञया मधुकाननं सुमीवत्य कीडोद्यानं दुधुतुः कम्पितवन्तः ।
मधून्युपभुज्य संभ्रममकुर्वेश्वित्यर्थः । परिखेदिताः परिमृदिताः विन्ध्यवीरुधो
विन्ध्यळतागुल्मा यैः । परिपीतममळनिर्झराम्भो यैः । अर्धेरूपकमिति पश्चिमार्धे
कपिनागा इति रूपितम् ॥

एतदन्वर्थोपमा-युक्तं छ्लामकम्— ८३९–विद्वपि<sub>न्</sub>मृग-विषाद-ध्वान्त-नुद् वानरा॒ऽर्कः प्रिय-वचन-मयूखैर् बोधिता॒ऽर्थाऽरविन्दः, ॥ ं उदय-गिरिमिवां ऽद्विं संप्रमुच्या ऽभ्यगात् खं नृप-हृदय्-गुहा-स्थं घ्नन् प्र-मोहाऽन्धकारम्. ॥ ३०॥

विटपीत्यादि—वानरार्कः वानरोऽर्क इव वानरार्कः । उदयगिरिमिवाद्विं पर्वतं महेन्द्रं संप्रमुच्य खमाकाशमभ्यगात् अभिगतवान् । विटिपमृगाणां यो विषाद् आसीत् कथं सीतान्वेषणीयेति स ध्वान्तिमव तं नुदतीति किए । प्रियवचनानि मयुखा इव तैः करणभूतैः बोधितमथारिवन्दं येन । अर्थः सीतोपछिष्धः सोऽरिवन्द्रमिव । नृपहृद्यं गुहेव तत्र तिष्ठतीति नृपहृद्यगुहास्थम् । प्रमोहो विवादो- उन्धकार इव तं व्रन् हनिष्यन् । वर्तमानसमीपत्वात् भविष्यति छट्ट् । एतिदिति रूपकं अन्वर्थयोपसया युक्तं छळाम नाम । यत उदेखसादित्युद्कः '३१८८। अकर्तिर च कारके । ३।३।१९।' इसच् । स चासौ गिरिश्रेस्यनुगतार्थेता । यत्रान्व-र्थता नास्युपमायाः तदुपमायुक्तमेव रूपकं द्रष्टयम् ॥

उपमालंकारं दर्शयन्नाह—

इवोपमा— ८४०-रघु-तनयमेगात् तपो-वन-स्थं विधृत-जटाऽजिन-वल्कलं हनूमान् ॥ परमिव पुरुषं नरेण युक्तं सम-शम-वेश-समाधिना ऽनुजेन, ॥ ३१॥

रघुतनयमित्यादि हन्मान् रघुतनयमगात् प्राप्तवान् । तपःप्रधानं वनं तपोवनं तत्र स्थितम् । विष्टता जटा अजिनं चर्म वल्कळं च येन तम् । अनुजेन कनीयसा आत्रा लक्ष्मणेनं समास्तुल्याः शमा वेशाः समाधयश्च यस्य तेन युक्तं परममुक्तमं पुरुषमिव पुरुषोत्तममिव नरेण युक्तम् । बद्दिकाश्रमे नरनारायण-योस्तपश्चर्यया स्थित्त्वात् । द्वोपमेति इवशब्देनोपमार्थस्य गम्यमानत्वात् ।

उपमाया छक्षणम्-'विरुद्धेनोपमानेन देशकारुक्तियादिभिः ॥ उपमेयस्य यस्साम्यं गुणमात्रेण सोपमा ॥' इति । अत्र विरुद्धदेशकारुक्तियागुणः पुरुषोत्तम उपमानं तेन रागस्योपमेयस्य तपोवनस्थत्वेनं विश्वतंजदाजिनवक्करुत्वेन नरानुकारिरुक्ष्म-णेनानुगतत्वेनं चं गुणमात्रेणं साम्यमुपमानम् ॥

यथेवशब्द उपमार्थसूचकस्तथान्योऽपीति दर्शयन्नाह—

#### यथीपमा-

८४१-कर-पुट-निहितं दधत् स रत्नं परिविरलाऽङ्कुलि निर्गताऽल्प-दीप्ति ॥ तन्न-कपिल-घन-स्थितं यथैन्दुं नृपर्मनमत् परिभुन्न-जानु-मूर्धाः ॥ ३२'॥

करपुटनिहितमित्यादि — कुरपुटे करयुग्में निहितं न्यसं रहं सीताचूडामणि परिविरकाङ्किस्यो निर्गता अल्पा दीसयो यस्य तदंबं द्धदार्थन् स हनुमान् नृपं राममनमत् प्रणतवान् । परिभुन्ने अवनते जीनुनी मूर्वो च यस हनुमतः यथेन्दुं इन्दुमिवं तनुः अच्छः कपिलश्च यो धनः मेधः तत्र स्थितमिन्दुमिवं रहम्। यथोपमिति यथाशब्दैनीपमार्थस्य गम्यमानत्वात्॥

सहोपमा-

ढ४२-सचिरो॒न्नत-रत्न-गौरवः पॅरिपूर्णी-ऽमृत-रिम-मण्डलः ॥ समदृश्यतः जीविताऽऽश्यया सह रामेण वधू-शिरो-मणिः. ॥ ३३ ॥

रुचिर इत्यादि —वध्िरोमणिः सीताचुडामणिः। उन्नतं महद्वगौरवं महार्थादिलक्षणं यस रुचिरो दीसिमांश्चासौ उन्नतरवगौरवश्चेति सः। परिपूर्ण-स्यामृतरश्मेश्चन्द्रमसो मण्डलमिव मण्डलं यस सः। रामेण समदृश्यत संदृष्टः। कमिण लक् । जीविताशया सह सार्धं तदृश्चेततो जीवितौऽस्मीति तदृश्चया सह। सा रुचिरा दुष्टिदा रुचिं राति दृदातीति कृत्वा। उन्नतरवगौरवादुन्नतं रवेष्विव गौरवं बहुमानो यस्यामिति। परिपूर्णममृतममरणं रिश्नमण्डलं यस्यामिति। सहोषमेति सहश्चेत्वेन जीविताशया उपमाद्योतनात्॥

तेद्वितीषमां — ८४३—अवसन्न-रुचिं वनाऽऽगतं तर्मनाऽऽमृष्टरजी-विधूसरम् ॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीताभिज्ञानदर्शनं' नाम दशमः सर्गः--३७५

## समपद्यदेपेत-मैथिलिं दधतं गौरव-मात्रमात्म-वत्, ॥ ३४॥

अवसम्बद्धिसित्यादि—तं शिरोमणि आत्मवद्द्यान्यसिव समपश्यद्रामः।
'१७७८। तेन तुल्यम्-।५११११५।' इति वितः । अवसम्बद्धि मन्द्रममं
वेणीवन्धनम्बिक्तवात् । इतरत्र सशोकत्वात् । वनागृतं अशोकविकाल्याद्दनाद्रागृतं इतरं पितृरादेशाद्वनम्गावत्म् । सुम्सुपेति समासः । अनामृष्टं अनपनीतं
यद्भनः तेन विधूसरम् । अभयमपि अपेतमेथिलि अपेता मैथिली येन यसाद्दा ।
देधतं गौरवमात्रं गुरुत्वमेव न द्रीक्ष्यादिकं इतरं माहात्म्यं द्धतम् । तिस्ति।एमेति विद्वतप्रसुषा द्वष्टव्याः ॥

## <u> छप्तोपमा</u>

८४४-सामर्थ्य-संपादित-वाञ्छिताऽर्थश् निन्ता-मणिः स्थान् न कथं हनूमान् , ॥ स-लक्ष्मणो भूमि-पतिस् तदानीं शाखा-मृगाऽनीक-पतिश् च मेने ॥ ३५॥

सामर्थ्येत्यादि —सामर्थ्येन शक्त्या संपादितो निष्पादितो वान्छितोऽभिल्षि-क्षोऽभ्रों येन स हनुमान् कथं चिन्तामणिश्रिन्तामणिरिव न स्थात् । इति तदानीं मेने ज्ञातन्त्रम् । सल्क्ष्मणः सह लक्ष्मणेत्र भूमिपती रामः शालामृगानीकपतिश्र सुश्रीवः। लुप्तोपमेति चिन्तामणिरित्यत्रेवशब्दार्थस्य गम्यमान्तवात् लुसोपमेति ॥

#### सम्रोपमा—

८४५-'युष्मार्त-चेतन् क्षय-वायु-कल्पान् सीता-स्फुलिङ्गं परिगृह्य जाल्मः॥ स्रङ्का-वनं सिंह-समो ऽधिशेते मर्तुं द्विषन्नित्यंवदुद्धंनूमान्॥ ३६॥

युष्मानित्यादि — युष्मान् रामादीन् क्षयवायुक्त्यान् प्रलयकालमहावायु-सदशान् अचेतन् अज्ञानन् । '३९। चिती संज्ञाने' इति भौवादिकः । द्विषन् दशा-ननः जाल्मः मूर्खः सीतास्फुलिङ्गं सीतामित्रकणमिव प्ररिगृह्यादाय लङ्का-वनिम-वाधिशेते । मर्जुं मरिष्यामीति सिंहसम इत्यवदद्धन्त्मान् । समोपमे सम-शब्देनोपमासा अभिधानात् । अत्र विभ-सद्शाद्योऽपि इष्ट्रव्याः ॥ इ्दानीमलंकारान्तराण्याह—ू

#### अर्थाऽन्तर-न्यासः--

८४६—'अहृत धनेश्वरस्य युधि यः समेत-मायो धनं, तर्महर्मितो विलोक्य विबुधैः कृतोत्तमाऽऽयोधनम् ॥ विभव-मदेन निह्नुत-हिया ऽतिमात्र-संपन्नकं, व्यथयति सत्-पथादंधिगता ऽथवेह संपन् न कम्.३७

अहृतेत्यादि —यो द्विषन् युधि संग्रामे समेतमायः समेता प्राप्ता माया येनेति तृतीयार्थे बहुव्रीहिः । मायावीत्यर्थः । धनेश्वरस्य धनदस्य धनमहृत हृत-वान् । '२३६९। हस्वादङ्गात् ।८।२।२७।' इति सिचो छोपः । तं विबुधेदेवैः सह कृतोत्तमायोधनं कृतमहासंग्रामम् । निह्नुता अपलिपता हीर्लजा येन विभवम-देन तेन निह्नुतिह्या अतिमात्रं सुष्ठु सम्पन्नकं युक्तं येन परिश्वयमपहृत्यानीतवानसौ तं विछोक्य अहमितः प्राप्तः । विभवमदो छजां त्याजयतीत्यमुमेवार्थं अनुस्मृतार्थान्तरमाह् —अथवेति । अथवाशब्दे निपातसमुदायः यसाद्धं वर्तते । यसादिह छोके संपत् विभृतिरिधगता प्राप्ता सत्पथात् सन्मार्गात् कं न व्यथयति चलयति । व्यथिरत्र चलने वर्तते । अर्थान्तरन्यास इति उक्तादर्थान्त्यस्योपन्यासात् । यथोक्तम्-'उपन्यसनमर्थस्य प्रक्रान्तादपरस्य यत् ॥ श्रेयः सोऽर्थान्तरन्यासः पूर्वार्थानुगतो यथा ॥' इति ॥

#### आक्षेपः—

८४७-ऋद्धि-मान् राक्षसो मूढश्, चित्रं नांऽसौ यर्दुद्धतः॥ को वा हेतुर्रनार्याणां धर्म्ये वर्त्मनि वर्तितुम्.॥ ३८॥

ऋदिमानित्यादि —यद्सावुद्धतो दुर्वृत्तः न तिचत्रमाश्चर्यम् । यसादसौ ऋदिमान् राक्षसश्च । उभयथा विमृद्ध इत्येतद्युक्तमिति प्रतिषेधयन्नाह —को वेति किमनेनोक्तेन यसादनार्याणां तिद्वधानां धम्ये धर्मादनपेते वर्त्मिने मार्गे वर्तितुं को वा हेतुः किं नाम कारणम् । नैवेत्यर्थः । आक्षेप इति प्रतिषेधो नाम । यथोक्तम्-प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिषित्सया ॥ आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति द्विविधो यथा ॥' इति । अत्र पूर्वार्धेनोक्तो य इष्टोऽर्थः तस्य को वेत्यादिना विशेषप्रतिपादनेच्छ्या प्रतिषेध इति । स च उक्त-वश्यमाणविषयभेदाद्विविधः । अयमुक्तविषयः ॥

आक्षेप एव-

८४८-तस्या ऽधिवासे तनु हैत्सुका ऽसौ दृष्टा मया राम-पतिः प्र-मन्युः, ॥ कार्यस्य सारो ऽयमुदीरितो वः; प्रोक्तेन द्रोषेण किमुद्धतेन.॥ ३९॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीताभिज्ञानदर्शनं' नाम दशमः सर्जः-२०७

तस्येत्यादि तस्य रावणसाधिवासे लङ्कायां असौ रामपतिः सीता मया दृष्टा। रामः पतिर्यसा इति। '४९१। विभाषा सपूर्वस्य ।४।१।३४।' इति नका-राभावपक्षे रूपम्। ततुः कुशाङ्की। '५०२। वोतो गुणवचनात् ।४।१।४४।' इति कीषो विकल्पः। उत्सुका सोत्कण्ठा, प्रकृष्टशोका। '५२१। ऊङ्कतः ।४।१।६६।' इत्यूङ् न भवति। तत्राऽयोपधादिति वर्तते। अयं कार्यसासदायत्तस्य सारः शरीरं सीतादर्शनम् उदीरितः कथितः। वो युष्मभ्यम्। शेषेणोद्धतेन अशोकव-निकाभङ्कादिना किं प्रोक्तेन। न किंचित् प्रयोजनम्। स एवेत्ययमप्याक्षेप एव किंतु वक्ष्यमाणविषयः। अत्र पूर्वार्धेनोक्तो य इष्टोऽर्थः तस्य विशेषाभिधित्सया प्रोक्तेनेत्यादिना शेषार्थप्रतिषेधः॥

व्यतिरेकः— ८४९-समतां शशि-लेखयोपयाया-देवदाता प्र-तनुः क्षयेण सीता,॥ यदि नाम कलङ्क इन्दु-लेखा-मंतिवृत्तो लघयेन् न चां ऽपि भावी.॥ ४०॥

समतासित्यादि—सीता अवदाता ग्रुद्धा प्रतनुः प्रकर्षण तन्वी क्षयेण दौर्बहयेन एतावता तुरुयधर्मत्वाच्छिशिलेखया समतां तुरुयतामुपयायात् उपगच्छेत् ।
यदि कलङ्को नामापरोऽतिवृत्तोऽतिक्रान्तः इन्दुलेखां न लघयेत् न न्यूनयेत् ।
तथा भावी आगामी नालघयिष्यत् यदि । न चैवं तस्माचन्द्रलेखया न समेति
भावः । व्यतिरेक इति अयं व्यतिरेको नाम अन्वयः । पूर्वार्धेनोपमानोपमेययोरथों दर्शितः तस्य पश्चार्धेन भेददर्शनात् । यथोक्तम्—'उपमानवतो ऽर्थस्य यद्विशेषनिदर्शनम् ॥ व्यतिरेकं तमिच्छन्ति विशेषोत्पादनाद्यथा ॥' इति ॥

#### विभावना—

८५०-अ-परीक्षित-कारिणा गृहीतां त्वर्मनासेवित-वृद्ध-पण्डितेन ॥ अ-विरोधित-निष्ठुरेण साध्वीं दियतां त्रातुर्मलं घटस्व राजन् !'॥ ४१॥

अपरीक्षितकारिणेत्यादि —अपरीक्षितकारिणा अविचारितकरणशीलेन, अनासेवितवृद्धपण्डितेन अपर्युपासितज्ञानवृद्धसम्पथेन, अविरोधितनिष्ठरेणानप-कृतो ऽपि कूरः सन् यः शत्रुः तेन गृहीतां साध्वीं पतिव्रतां दिश्वतामिष्टां त्राणाहाँ त्रातुं रक्षितुमलं पर्याप्तं त्वं घटस्व यतस्व । हे राजिब्रत्यवदृद्धनूमान् । विभाव-नेति परीक्षा सेवा विरोधनं चेति तिस्नः क्रियाः तासां यः प्रतिषेधः नत्रा तेन अपरीक्षापूर्वकं यत् करणं तथा वृद्धसेवापूर्वकं यत्पण्डितत्वं यद्माविरोधपूर्वकं निष्ठरत्वं तस्य क्रियाफलस्य विभावनात् प्रकाशनात् । यथोक्तम्-'क्रियायाः प्रतिषे-धेन तत्फलस्य विभावनात् ॥ ज्ञेया विभावनैवासौ सान्वर्थं कथ्यते यथा॥' इति ॥ समासोक्तिः-

८५१-स च विह्वल-सत्त्व-संकुलः परिशुष्यन्नंभवन् महा-हृदः ॥ परितः परिताप-मृच्छितः, पतितं चा ऽम्बु निरभ्नमीप्सितम्.॥ ४२॥

स चेत्यादि स च रामो महाहदः महाहदसमः सीताविरहात विद्वलेना-कुलेन सस्वेन चेतसा संकुले व्याप्तः । परिश्चष्यन् शोषमुपगच्छन् परितः समन्तात् परितापम् चिंतः शोकसंतापेन मूर्च्छान्वित्तोऽभवत् भूतः । अनन्तरं चाम्बु जलं सीतावार्ताश्रवणमीप्सितं अभिवेतं निरश्रमाकस्मिकं पतितामित्येकोऽर्थः । महाहदः परिश्चष्यन् विद्वलैः सस्वैमेत्स्यादिभः संकुलो व्याप्तः । परितापम् चिंतः अर्कतापा-न्वितोऽभवत् । अम्बु च निरश्चं विना मेघेन पतितमिति द्वितीयः। समासोक्तिः । यथोक्तम्-'यत्रोक्तर्गम्यतेऽन्योऽर्थस्तसमानविशेषणः ॥ सा समासोक्तिरुदिता संक्षिप्तार्थतया यथा ॥' इति । एवं च कृत्वा अयं श्रेषाद्विचते । श्रेषे हि द्वयोरपि श्रूयमाण्यवात् ॥

अतिशयोक्तिः--

८५२-अथ लक्ष्मण-तुल्य-रूप-वेशं गमनाऽऽदेश-विनिर्गताऽय-हस्तम् ॥ कपयो ऽनुययुः समेत्य रामं नत-सुग्रीव-गृहीत-साऽऽदराज्ञम्.॥ ४३॥

अश्वेत्यादि —अथ वार्ताश्रवणानन्तरं कपयः समेख मिलित्वा राममनुययुः अनुगतवन्तः । लक्ष्मणेन तुल्यं रूपं वेशश्र यस्य रामस्य गमनाय प्रयाणाय आदेशः तद्र्थं विनिर्गतौ अग्रहस्तौ यस्य । नतेन प्रणतेन सुग्नीवेण गृहीता प्रतिष्ठिता सादराज्ञा यस्य तं रामस् । अतिश्वायोक्तिरिति अतिशयामिधानात् । अत्र सुष्ठ्रिप नामासौ लक्ष्मणे च तुल्यरूपवेशः स्वात् न तु प्रसक्षप्रमाणपरिच्छेच इति लोकातिक्रान्तवचनमेतद्वचनम् । अवश्यं च कश्चिद्विशेषोऽस्ति । यथोक्तम् पिनिसत्तो यत्र वचो लोकातिक्रान्तगोचरम् ॥ मन्यन्तेऽतिश्वायोक्ति तामलंकारतया यथा ॥' इति ॥

कुलकम् ४३-४९-यथा-संख्यम्— . ८५३–कपि-पृष्ठ-गतौ ततो नरेन्द्रौ. कपयञ् च ज्वलिताुऽक्रि-पिङ्गला॒ऽक्षाः ॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीताभिज्ञानदर्शनं' नाम दश्चमः सर्गः--२०९

मुमुचुः, प्रययुर्, द्वृतं समीयुर्, वसुघां, च्योम, महीधरं महेन्द्रम् ॥ ४४ ॥

किप्पृष्ठगतावित्यादि —ततोऽनन्तरं नरेन्द्रौ समलक्ष्मणो कपयश्च सर्व एते मुमुन्तः वसुधां त्यक्तवन्तः । प्रययुव्योम आकाशम् । महेन्द्रं महीधरं समीयुः गतवन्तः । लिटः किरवे गुणाभावाद्धातोरिषङ् । चरेन्द्रौ किंशूतौ । कपिष्टष्टगतौ हन्मन्तमारूढौ । यथासंख्यमिति सुमुनुरित्यादिना क्रियामां वसुधादीनां च कर्मणामनुक्रमशो निर्देशात् । यथोक्तम्-'भूयसामुपदिष्टानां क्रियाणामथ कर्म-णाम् ॥ क्रमको योऽनुनिर्देशो यथासंख्यं वदुच्यते ॥' इति ॥

उत्प्रेक्षा— ८५४-स्थितमिव परिरक्षितुं समन्ता-इंदिधि-जलोध-परिष्ठवाद् धरित्रीम् ॥ गगन-तल-घसुन्धराऽन्तराले जल-निधि-वेग-सहं प्रसार्य देहम् ॥ ४५ ॥

स्थितिसत्यादि — उद्धिजली घात्समन्ततो यः परिष्ठवो विनाशः तसाद्ध-रित्रीं परिरक्षितुमिव गगनतल्वसुन्धरयोरन्तराले देहं शरीरं जलनिधिवेगं सहत इति मूलविभुजादित्वात्कः । प्रसार्व स्थितं महेन्द्रं समीयुः । उत्प्रेक्षेति । यथो-क्तम्-'अविवक्षितसामान्यात्किचिचोपमया सह ॥ अतद्वुणिकयारोपादुत्प्रेक्षा-तिशयान्विता ॥' इति । अत्र महीधरसामान्यसापि विवक्षितत्वाद्विवक्षितं सामान्यत्वं रक्षितुमिवेति किंचिदुपमया सह महेन्द्रगिरेरतद्वुणतया रक्षणिकया-योगः । गगनतलं वसुन्धरा व्याप्य स्थितमित्यतिश्वयान्विता ॥

वार्ता—

८५५-विष=धर-निलये निविष्ट-मूलं श्रिखर-श्रतैः परिमृष्ट-देव-लोकम् ॥ घम-विपुल-नितम्ब-पूरिता्शं

फल-कुसुमाऽऽचित-वृश्च-रम्य-कुञ्जम् ॥ ४६ ॥

विषधरनिलय इत्यादि—विषधरनिलये पाताले निविष्टमूलं महेन्द्रम् । शिलरक्षतेः करणभूतेः परिमृष्टः संमृष्टः देवलोको येन । घनैनिरन्तरिर्विपुलैर्वि-सीर्णैनितन्वैमेंखलाभागैः पूरिता व्यासा आक्षा दिशो येन । फलकुसुमाचितेर्वृक्षेः रम्यं कुन्नं गहनं यसिन् । वार्तेति तस्वार्थकथनात् । सा द्विविधा विशिष्टा निर्विशिष्टा च । तत्र या पूर्वा स्वभावोक्तिकदेता । यथेयमेव । तथा चोक्तम्-(स्वभावोक्तिरलंकार इति केचित्वचक्षते ॥ अर्थस्य ताद्वस्थ्ये च स्वभावोऽभिहितो यथा ॥' इति । निर्विशिष्टा वार्ता नामालंकारः । यथोक्तम्-'मतोऽस्तमको भाती-सुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । इत्येवमादिकं कान्यं चार्तामेतां प्रचक्षते ॥' इति ॥

#### त्रेयः---

८५६—मधुं-कर-विरुतैः प्रियाध्वनीनां सरसि-रुहेर् दयिताऽऽस्य-हास्य-लक्ष्म्याः॥ स्फुटर्मनुहरमाणमादधानं पुरुष-पतेः सहसा परं ग्रमोदम्॥ ४७॥

मधुकरविरुतेरित्यादि — प्रियाध्वनीनां सीतासंबिन्धनां जिल्लानां मधु-करिवर्तेः स्फुटं स्पष्टमनुहरमाणमनुकुर्वन्तं सादृश्यमित्यर्थात्। दियतायाः सीतायाः यदासं हासश्चेतयोर्ल्यस्याः सरिसरुहैः सादृश्यमनुहरमाणं सन्तं महेन्द्रम्। तत्र पग्नैरासलक्ष्म्याः कुमुदेहीसलक्ष्मयाः। अथवा '६३०। तुल्यार्थेः-।२।३।७२।' इति पष्टी। अनुहरमाणशन्दस्य तुल्यार्थेत्वात्। सदृशीभवन्तमित्यर्थः। पुरुषपतेः रामस्य सहसा तत्क्षणं आगतमात्रस्रेत्यर्थः। परमुकुष्टं प्रमोदमाद्धानं जनयन्तं समीयुः। प्रेय इति प्रियतमवस्विभधानात्॥

#### रसवत्—

८५७-- ग्रह-मणि-रसनं दिवो नितम्बं विपुलर्मनुत्तम-लब्ध-कान्ति-योगम् ॥ च्युत-धन-वसनं मनो॒ऽभिरामं श्चिखर-करैर् मदनादिव स्पृशन्तम् ॥ ४८॥

श्रहेत्यादि—दिवो नितम्बं मध्यभागं ग्रहाः मणिरसनेव यस । विपुछं विस्तीर्णम् । न विद्यते उत्तमोऽस्मादित्यनुत्तम अतिशयवान् । छ्वधः कान्त्या योगो येन। च्युतो घनो वसनमिव यस्मात् । शिखरैः करैरिव मदनादिव स्पृशन्तं महेन्द्रम् । रस्रविदिति दिवो गिरेश्च स्त्रीपुंसयोरिव श्वङ्गाररसाभिधानात् । तथा चोक्तम्-'रस्वद्वर्शितं स्पष्टं श्वङ्गारादिरसं यथा ।' इति ॥

### ऊर्जस्वी—

८५८-प्रचपलर्म-गुरुं भराऽसहिष्णुं जनमेसमानमेनुर्जितं विवर्ज्ये ॥ कृत-वसतिमिवाऽर्णवोपकण्ठे स्थिरमे-नुलोन्नतिमृढ-नुङ्ग-मेघम् ॥ ४९ ॥

प्रचपलमित्यादि—जनं लोकं प्रचपलं अस्थिरं अगुरुं लघुं अत एव मरा-सहिष्णुं अनूर्जितं अनहंकारं विवज्यैवासमानःवाद् अर्णवस्य समुद्रस्योपकण्ठं तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीताभिज्ञानदर्शनं' नाम दशमः सर्गः-१८१

समीपे कृतवसितं कृतावस्थानं समीयुः । तदेवासमानत्वं दर्शयन्नाह—स्थिरं अचलं अतुलोन्नितिं असाधारणमहत्त्वमृदतुङ्गमेघं उद्धृतमहामेघं आश्रयणीयत्वात् । ऊर्जस्वीति साहंकारवस्त्वभिधानात् ॥

#### पर्यायोक्तिः--

८५९-स्फटिक-मणि-गृहैः स-रत्त-दीपैः प्रतरुण-किन्नर-गीत-निस्वनैश् च ॥ अमर-पुर-मतिं सुरा॒ऽङ्गनानां . दधतमं-दुःखर्मनल्प-कल्प-वृक्षम्.॥ ५०॥

स्फृटिकमणिगृहैरित्यादि—स्फटिकमणिगृहैः रत्नदीपयुक्तैः प्रतरुणानां कि-बराणां गीतनिस्वनेश्च हेतुभूतैः अमरपुरमितं स्वर्गेबुद्धिं सुराङ्गनानां दघतं जनय-न्तम्। अदुःखं न विद्यते दुःखमस्मित्निति सुखहेतुमित्यर्थः। बहुकल्पनृक्षं समीयुः। पर्योयोक्तिरिति अमरपुरमितं द्धतिमित्यनेन पर्यायेण वचनगत्या तदेवामरपुर-मिति प्रतिपादनात्। तथा चोक्तम्-'पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते' इति॥

#### समाहितम्-

८६०–अथ ददृशुरुंदीर्ण-घूम-घूमां दिश्चमुंदिध-व्यवधिं समेत-सीताम् ॥ सह-रघुतनयाः प्लवङ्ग-सेनाः पवन-सुताऽङ्कुलि-दर्शितामुंदृक्षाः. ॥ ५१ ॥

अथेत्यादि — अथ प्राध्यनन्तरं प्लवङ्गसेनाः सहरघुतनया दिशं दृद्द्युः । उद-घिन्यविधं सजल्धिन्यवधानां दक्षिणामित्यर्थः । '३२७०। उपसर्गे घोः किः ।३।३।९२।' उदीर्णेन महता धूमेन धूम्रामस्पष्टाम् । समेतसीतां संगता सीतान-येति तृतीयार्थे बहुनीहिः । पवनसुतस्याङ्गुल्या दर्शिताम् । उद्क्षाः ऊर्ध्वीकृताक्षाः । '८५२। बहुनीहौ सक्थ्यक्ष्णोः-।५।४।११३।' इति षच् । विल्लक्षणो डीष् न भवति तस्यानित्यत्वात् । तेन दंष्ट्रेत्युपपन्नं भवति । समाहितमिति अनन्यमन-स्कतया दिशो ऽवलोकनात् ॥

कलापकं चतुर्भिः ५१-५४-

उदारम्—

८६१—जल-निधिर्मगमन् महेन्द्र-कुञ्जात् प्रचय-तिरोहित-तिग्म=रिम-भासः॥

## सिलल-समुद्येर् महा-तरङ्गेर् भुवन-भर-क्षममेष्ये-भिन्न-वेलम् ॥ ५२ ॥

जलनिधिसित्यादि—महेन्द्रकुञ्जात् जलनिधिमगमन् गतवत्यः प्रवङ्गसेनाः । लुदिन्वाचेरङ् । प्रचयेन उचतया तिरोहितास्तिग्मरिमभासो येन निकुञ्जन तसान्निकुञ्जात् । सलिछसमुद्वैर्महातरंगैर्महोर्मिभः भुवनस्य भरणे क्षममपि शक्तमपि। '१५८६। मृ भरणे' इति क्रैयादिकः। तस्य ऋतोरपि रूपम्। अभिन्नवेलं अनतिक्रान्तमर्थादं जर्लनिधिम् । उदारमिति उदात्तमित्यर्थः । महानुभावताप्रति-पादनात् । यतो महातरङ्गेजैलसमृहैर्भुवनभरक्षममपि अभिन्नवेलमिति । द्विवि-धमुदारं सहानुभावतया विविधरतयोगाचेति । इयं महानुभावता दुर्शिता ॥

हिंसीयमाह-

#### उदारमेच--

THE STATE

\$ 1

८६२-पृथु-गुरु-मणि-शुक्ति-गर्भ-भासा ग्रुपित-रसा-तल-संभृताऽन्धकारम् ॥ उपहत-रवि-रिश्म-वृत्तिमुंचैः प्रलघु-परिप्लवमान-वज्र-जालैः ॥ ५३ ॥

पृथ्वित्यादि पृथवो महान्तः गुरवस्तु न परिच्छेद्या मणयो मौक्तिका यासां शुक्तीनां तथाविधानां गभैस्य भासा दीह्या ग्लपितं क्षयितं रसातले संभृ-तमुपचितमन्धकारं येन तम् । उचैरुपरि प्रलघुनासस्यानां परिष्ठवमानानां वज्राणां यानि जालानि समूहाः तैरुपहता रविरिश्मवृत्तयो यसिम् सः। तं जलनिधिमगमन् । यहुञ्जं वारिणि तरित तत्प्रशस्तमित्युक्तम् । 'एतदेवापरेऽन्येन वानयार्थेनान्यथा विदुः॥ नानारतवियुक्तं यत्तरिकलोदारमुच्यते ॥' इति॥

#### उदारभेव—

८६३-समुपचित-जलं विवर्धमानै-र-मल-सरित्-सिलेरेर् विभावरीषु ॥ स्फुटमेवगमयन्तमूंढ-वारीन् शश-धर-रत-मयान् महेन्द्र-सानून् ॥ ५४ ॥

समुपचितजलमित्यादि — विभावशीषु विवर्धमानैरमछैः सरित्सलिछैः समुपचितजलं उद्धिं स्पष्टमवगमयन्तं बोधयन्तम् । किमिलाह-महेन्द्रसानृत् शराधररतमयान् चन्द्रकान्तस्वभावान् उद्धवारीन् । अन्यथा कथं धीयते जलं यदि चन्द्रकान्तसामको न स्यः। उदारमेवेति रखयोगात् ॥

तथा लक्ष्य-क्षे कथानके 'सीता भिज्ञानदर्शनं' नाम दशमः सर्थः - १८३

## श्लिष्टम्—

८६४-भुवन-भर-सहान-रुक्क्य-धौन्नः पुरु-रुचि-रल-भृतो गुरूर्व-देहान् ॥ श्रम-विधुर-विठीन-कूर्म-नकान् दधतमुदूंढ-भुवो गिरीनंहींश् च ॥ ५५ ॥

भुवनभरसहानित्यादि - गिरीन् भुवनभरसहान् अहींश्च तादशानेव द्धतं जलनिधिमगमन् । गिरीनलङ्घयधास्नः अहींश्चानिभभवनीयतेजसः । गिरीन् पुरुरुचिरलर्द्धतः अहींश्च महारुचिरलभृतः । गिरीन् गुरुदेहान् अहींश्च महाका-यान् । श्रमविधुराः श्रमपीडिताः विकीनाः कूर्मा नकाश्च येषु तान् गिरीनहींश्चो-दृढभुवो धतवसुधान् । गिरीनहींश्च । '१४०। न च्छव्यप्रशान् । । १।३।७।' इति हत्वं पूर्वस्थानुनासिकः । श्रिष्टमिति । उपमानेनोपमेयत्वस्य साधनात् । तथा चोक्तं विशेषणेन क्षिष्टम्-'उपमानेन यक्तवमुपमेयस्य साध्यते॥ क्रिया-मुष्यास्यां नाम्ना च श्रिष्ठ्यं तद्भिषीयते ॥' इति । अन्नोपमानभूतैरहिभिष्यमेय-भूतानां गिरीणां तत्त्वस्य ताद्र्ष्यस्य भुवनभरादिताद्र्ष्यश्रियया तद्र्णेन च साध-नेन निरिभिरहिभिश्च नाम्ना च शब्देन भुवनभरसहानित्यादिना साध्यमान-त्वात् । रूपकमपीदशमेव । किंतु श्लिष्टस्य सेदेनोपमेययोर्युगपत्प्रयोगात् । रूपके पुनरेकस्वैनोपमेयपुरुषस्य व्याघ्र उपमानम् । तथा चोक्तम् — 'लक्षणं रूपकेऽपीदं विद्यते काममत्र तु ॥ इष्टः प्रयोगो युनापदुषमानोपमेययोः ॥' इति । तदुक्तम् । लक्षणं श्चिष्टं सहोक्युपमाहेतुनिर्देशाश्चिविधस् । यथोक्तम्—'श्चेषादेवार्थवच-सोर्यस्य च क्रियते भिदा ॥ तत्सहोत्तयुपमाहेतुनिर्देशान्निविधं यथा ॥' इति । तत्रेदं सहोक्तिश्चिष्टमुक्तं गिरीनहींश्रेति सहोक्तया निर्देशात् ॥

#### श्रिष्टमेव—

८६५-प्रदह्युर्रुह्-मुक्त-शीकरौघान् विमल-मणि-द्युति-संभृतेन्द्र-चापान् ॥ जल-मुच इव धीर-मन्द्र-घोषान् क्षिति-परिताप-हृतो महा-तरङ्गान् ॥ ५६ ॥

१—'१३३१। गृह-देह-तिवर-प्रभावा धासानि देती नानार्थात् गिरिपक्षे अळज्ञ्चानि धामानि देहा येषामित्यथः। अहिपक्षे च धामानि तेजांगीति। २—गुरुवः जडाः उरवः विशालाश्च देहा नेपामिति विश्रहः। ३—अत्र गिरिपक्षे अर्थद्वीकायां स्फूट एक्। अद्विपक्षे तु अमेण भयादितस्ततः पलायनप्रयत्नेन निधुराः आन्ताः सन्तो विलीनाः विशेषेण लयं नाशं प्राप्ताः कूर्मादयो वेष्नित्यथः।

प्रदृहगुरित्यादि महातरङ्गान् जलमुच इव मेघानिव प्रदृहगुः प्रदृष्टवत्यः । उरनो महान्तो मुक्ताः प्रकीर्णाः शीकरौघा येषु । विमलमणिष्ठुतय एव सन्ततानि इन्द्रचापानि येषु । धीरमन्द्रघोषान् मधुरगम्भीरध्वनीन् । क्षितिपरितापहृतः पृथिवीसंतापहारिणः । इदमपि यथानिर्दिष्टविशेषणात् श्लिष्टं जलमुच इवेत्युप-माननिर्देशात् ॥

कुलकम् ५६–६०– ১– ೧––

हेतु-श्लिष्टम्— ८६६—विद्वम-मणि-कृत-भूषा मुक्ता-फल्ल-निकर-रञ्जिताऽऽत्मानः ॥ बभुरुंदक-नाग-भग्ना वेला-तट-शिखरिणो यत्र, ॥ ५७॥

विद्वमेत्यादि—वेळातटशिखरिणो यन्नेति जलनिधौ वभुः शोभन्ते सा । ते तमीयुरिति, वक्ष्यमाणेन संबन्धः । वेळातटाः शिखरिणश्चेति द्वन्दः । शेषाणि विशेषणान्युभयत्र तुल्यानि । इदमपि यथानिर्दिष्टमेव । किंतु हेतुश्चिष्टं हेतुद्वारेण विशेषणानां निर्देशात् । विद्वममणिकृतभूषात्वात् जलहस्तिभम्नत्वाच वभुरिति ॥

## अपह्नुतिः—

८६७-भृत-निखिल-रसा-तलः स-रतः शिखरि-समोमिं-तिरोहिताऽन्तरीक्षः॥ कुत इह परमाऽर्थतो जलौघो जल-निधिमीयुर्रतः समेत्य मायाम्॥ ५८॥

भृतनिखिलरसातल इत्यादि — एवंगुणविशिष्टो जलौद्यः कुत इह प्रदेशे परमार्थतः परमार्थेन विद्यते । किं तिहें माया । यतः पूरिताशेषपातालत्वात् सरब-त्वात् । शिखरिसमैरूमिभः पिहितान्तिरक्षत्वाद्य । सराववाः प्रवङ्गसेनाः समेख मायामिव जलनिधिमीयुः ज्ञातवत्यः । सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था इति । '९६४। भृज् भरणे' इति भौवादिकः। अपह्वतिरिति मायामिलन्तर्गतोपमारूपतया निर्देशात् । विद्यमानार्थस्य चापह्ववात् । तथा चोक्तम् — 'अपह्नतिरितीष्टात्र किंचिदन्तर्गतो-पमा ॥ भृतार्थोपह्ववादेषा क्रियतेऽस्थाभिदा यथा ॥' इति ।

विशेषोक्तिः— ८६८–श्रश्चि-रहितमंपि प्रभूत-कान्ति । विबुध-हृत-श्रियमंप्य-नष्ट-शोभम् ॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीताभिज्ञानद्श्यनं' नाम दशमः संगः--१८५

## मथितमंपि सुरैर् दिवं जलोधेः समभिभवन्तमं-विक्षत-प्रभावम् ॥ ५९॥

शशिरहितमित्यादि—शशिरहितमपि मुग्धचन्द्ररहितमपि प्रभूतकानितं पश्चरागादिरत्वावभासितत्वात् । विबुधहृतश्चियमपि अनष्टशोभं सर्वदा शोभास्प-द्रत्वात् । सुरैर्मिधितमपि दिवमाकाशं जलौवैः समभिभवन्तं अस्युच्छितत्वात् तदेवमविक्षतप्रभावं अखण्डिताभिमानमीयुः ज्ञातवत्यः । विशेषोक्तेरिति शश्या-देरेकदेशस्य विगमे अपि प्रस्तकान्त्या गुणान्तरेण स्तुतिविशेषस्य प्रतिपादनात् । यथोक्तम्—'एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसंस्तुतिः ॥ विशेषप्रथनायासौ विशेष्

#### व्याज-स्तुतिः-

८६९-क्षिति-कुलःगिरि-शेष-दिग्-गजे्न्द्रान् सलिल-गतामिव नावर्मद्वहन्तम् ॥ भृत-विधुर-धरं महा-वराहं गिरि-गुरु-पोत्रमंपीहितैर् जयन्तम् ॥ ६०॥

श्चितीत्यादि —िक्षितिं पृथिवीं, कुलगिरीन् कुलपर्वतान्, शेषं नागराजं, दिग्गजेन्द्रानेरावतादीन् । सलिलगतामिव नावमुद्दहन्तं जलिनिधं महावराहं ध्रतिधरघरं घता उद्धृता विधरा विद्वला घरा मही येनेति । गिरिगुरुपोत्रं गिरिवत् गुरु पोत्रं यस्य तमपीहितैश्चेष्टितैजयन्तं जलिनिधमीयुः । व्याजस्तुतिरिति क्षित्यादिधारणाद्धिकगुणस्य जलिनिधसोत्रव्यपदेशेन वराहेण तुल्यत्वात् । तमपि महावराहं जयन्तमिति किंचिद्विधातुमिच्लया निन्दनात् । तथा चोक्तम्— 'दूराधिकगुणस्तोत्रव्यपदेशेन तुल्यता ॥ किंचिद्विधित्सया निन्दा व्याजस्तुतिरसौ यथा ॥' इति ॥

#### उपमा-रूपकम् —

८७०-गिरि-परिगत-चञ्चलाऽऽपगाऽन्तं जल-निवहं दधतं मनोऽभिरामम् ॥ गलितमिव भुवो विलोक्य रामं धरणि-धर-स्तन-शुक्क-चीन-पट्टम्.॥ ६१॥

गिरीत्यादि — गिरिभिः परिगताः संसृष्टाः चञ्चला बिलोला आपगान्ता नद्यन्ता यस्मिन् जलनिवहे, तं जलनिवहं द्धतं धारयन्तं ससुद्रमीयुः । कीदश- मिव जलनिवहम् । शर्मं भर्तारं विलोक्य हृष्टाय इत्यर्थमसम् । ततश्च पूर्वकाले क्रवा । भुवः पृथिव्या इव धरणिधरस्तनयोः ग्रुक्तचीनपद्दमिव गलितम् । उप-मारूपकमिति । तथोक्तम्-'उपमानस्य तद्भावभुपमेयस्य रूपयन् ॥ यो वदत्यु-पमाभेदभुपमारूपकं यथा ॥' इति ॥

## तुल्ययोगिता—

८७१-अ-परिमित-महाऽद्धतेर् विचित्रश् च्युत-मिलनः श्रुचिभिर् महानं-लङ्घयेः ॥ तैरु-मृग-पति-लक्ष्मण-क्षितीन्द्रैः समधिगतो जलधिः परं बभासे. ॥ दे२॥

अपरिमितमहाद्भुतैरित्यादि—तरुमृगपतिलक्ष्मणिक्षतीन्द्रैः सुग्रीवलक्षमण्यामेः समिष्ठिमतः शासो जलिषः परं सुष्टु वभासे शोभते स्म । कीदशः कीदशः हत्याह –अपरिमितमहाद्भुतैर्विचित्रः नानाद्भुतः । श्रुचिभिर्विमलैः च्युतमिलिनो निर्मेलोऽलक्ष्मेरनभिभवनीयैः महान् अनिभभवनीयः । एवं च इत्वा तेनापि ते समिष्ठगताः परं बभासिर इति । तुल्ययोगितिति न्यूनानामि तेषां सुग्री-वादीनां विशिष्टेन जलनिष्ठिमा महाद्भुतत्वादिगुणसाम्यविवक्षया तुल्यस्य कार्यस्य भासनलक्ष्मणसानुष्टानेन तुल्ययोगात् । तथा चोक्तम्-'न्यूनस्यापि विशिष्टेन गुणसाम्यविवक्षया ॥ तुल्यकार्यकियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥' इति ॥

## निदर्शनम्—

८७२-न अवति महिमा विना विपत्ते-रेवगमयन्निव पश्यतः पयोधिः ॥ अ-विरतमेभवत् क्षणे क्षणे ऽसौ शिखरि-पृथु-प्रथित-प्रशान्त-वीचिः. ॥ ६१ ॥

न भवतीत्यादि — महिमा महत्त्वं विना निषत्तेः विनाशं विना न भवति '६०३। पृथग्विना-।२।३।३२।' इत्यादिना पञ्चमी । नास्त्येव तन्महत्त्वं यस्य विनाशो नास्तित्वेवस्यमयम् बोधयन्तिव षयोधिस्तान् पश्यतो समादीन् अवि-रतमविच्छेदेन शिखरिवत् पृथवः प्रथिताः प्रशान्ताश्च वीचयो यस्य स एवं क्षणे क्षणे अभवत् भूतवान् । निद्शनेति प्रतिक्षणं वीचीनां पृथुत्वप्रशान्तत्वभवनित्रयथेव महिमभवनस्य तद्रथस्य विपत्तिक्षस्य उपादानात् । न यथेववितश-द्रश्मां प्रयोगात् । तथा चोक्तम्-'क्रियथेव तद्रथस्य विशिष्टस्योपदर्शनात् ॥ इष्टा निद्शना नाम यथेववितिभिविना ॥' इति ॥

<sup>&</sup>lt;--- तरमुगाः शाखामृगाः कपयस्तेषां पतिरिति विग्रहः ।

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीताभिज्ञानद्शीने' नाम दशमः सर्गः-- १४७

समुद्रोपकण्ठे रामस्य मद्नावस्थामाह-

#### विरोधः-

८७३-मृदुभिरंपि विभेद पुष्प-वाणैश् चलशिशिरंपि मारुतैर् ददाह ॥ रघु-तनयंमनर्थ-पण्डितो ऽसौ, न च मदनः क्षतमांततान, ना ऽर्चिः ॥ ६४ ॥

मृदुभिरिँत्यादि—सद्नोऽनर्थपण्डितः निष्प्रयोजनकुशलः पुष्पबाणैरि मृदुभिः रघुतनृयं बिभेद् । न चासौ क्षतं खण्डनमाततान जनितवान् । जलशिशिरैमां हतैस्तमेव रघुतनयं ददाह न चासावचिंज्यालामाततान । विरोध इति
पुष्पवाणानां यन्माद्वं महतां च जलसंसर्गाद्यच्छैत्यं तयोभेंददाहलक्षणे किये
विरुद्धे तयोरभिधानात् । तयोश्च किययोर्वा विरोधिनी किया क्षताचिंषोरवतानलक्षणा तस्याः कामोद्देकप्रतिपादनाभिधानात् । तथा चोक्तम्-'गुणस्य च कियाया
वा विरुद्धान्यक्रियाभिधा । या विशेषाभिधानाय विरोधं तं विदुर्यथा ॥' इति ॥

#### उपमेयोपमा-

८७४-अथ मृदु-मिलन-प्रभौ दिनाऽन्ते जलिध-समीप-गतार्वतीत-लोकौ ॥ अनुकृतिर्मितरेतरस्य मूर्त्योर् दिन-कर-राघव-नन्दनार्वकार्ष्टाम्, ॥ ६५॥

अश्रेत्यादि — अथ यथोक्तवस्त्वनन्तरं सृदुसिलिनप्रमी सृदुरप्रचण्डा मिलना प्रभा ययोः तौ दिनकरराघवनन्दनौ । रघोरपत्यं राघवः दशरथस्तवन्दनो रामः दिनान्ते अन्योन्यस्य दिवाकरो रामस्य रामो ऽपि दिवाकरस्येति मृत्योदिंहयोरनु-कृतिमिवानुकारमिव यथोक्तधर्मेतुत्यत्या अकार्षां कृतवन्तौ । अतीतलोकौ त्यक्तलोकौ । उपमेयोपमिति । तथाः पर्यायेण उपमानोपमेयत्वात् । तथा चोक्तम्- 'उपमानोपमेयत्वं यत्र पर्यायतो भवेत् ॥ उपमेयोपमां धीरा बुवते तां यथो-दिताम् ॥' इति ॥

सहोक्तिः—
८७५-अपहरिदंव सर्वतो विनोदान्
दियत-गृतं दधदेकथा समाधिम् ॥
धन-रुचि ववृधे ततो ऽन्धकारं
सह-रुधु-नन्दन-मन्मथोुदवेन. ॥ ६६ ॥

अपहरदित्यादि — ततस्तूत्तरकालं दिवसे ये विनोदाः चेतसः संस्थापकाः तान् सर्वतः सर्वान् सर्वेण वा प्रकारेण। आद्यादित्वात्तासः। अपहरदिव अपनयदि-वान्धकारं दिवतगतं प्रियागतं च। समाधिं चित्तेकाग्रतां एकधा एकप्रकारं दधत् धारयत्। घनरुचि बहुलच्छायं वृष्ट्ये वर्धते सा। सह रघुनन्दनमन्मथोदयेन तदानीं तस्य कामोदयोऽपि वृष्ट्ये। सहोक्तिरिति अन्धकारवन्मनम्भाष्टितयोर्वर्धनिक्रय-योस्तुल्यकालयोः वृष्ट्य इत्यनेन पदेन कथनात्। तथा चोक्तम्-'तुल्यकालक्रिये यत्र वस्तुद्वयसाश्रिते॥ वाक्येनैकेन कथ्येते सहोक्तिः सा मता यथा॥' इति॥

परिवृत्तिः---

८७६-अधि-जलिधि तमः क्षिपन् हिमांशुः
परिदद्दशे ऽथ दृशां कृताऽवकाशः ॥
विदधिदेव जगत् पुनः प्रलीनम्.
भवति महान् हि पराऽर्थ एव सर्वः ॥ ६७ ॥

अधिजलधीत्यादि — अथ हिमां ग्रुरन्थकारवर्धनानन्तरम् । अविजलधि जलधेरुपरि । विभक्तयर्थेऽन्ययीभावः । तमः क्षिपन् अपनयन् । परिदृद्शे दृष्टः । दृशां चक्षुषां कृतावकाशः दृत्तावसरः । जगल्लोकं प्रलीनं तिरोभूतं पुनर्विद्धदिव सृजित्व । कस्मात्तेनेवं कृतिमित्याह—यस्माद्यो महान् स सर्वः परार्थं एवं पर्प्रियोजन एव भवति । परिवृत्तिरिति दृशां कृतावकाश दृत्यनेन विशिष्टस्य वस्तुन आदानात् । तमः क्षिपिक्तत्यनेनास्य वस्तुनः अपोहात् , भवतीत्यादिना अर्थान्तरन्यासात् । तथा चोक्तम्—'विशिष्टस्य यदादानमन्यापोहेन वस्तुनः ॥ अर्थान्तरन्यासवती परिवृत्तिरसौ यथा ॥' इति ॥

स-सन्देहः--

८७५-अश्चानिरंयमंसौ, कुतो निर्भे. शित-शर-वर्षमं-सत् तदंप्यं-शार्क्षम्.॥ इति मदन-वशो मुहुः शशाऽङ्के रघु-तनयो, न च निश्चिकाय चन्द्रम्.॥ ६८॥

अशानिरित्यादि —असौ यश्चन्द्रः किमयमशनिर्वज्ञं, असौ कुतो निरश्चे नमसि कुतः, यतोऽसौ मेघादुत्पद्यत इति । उत निश्चितानां शराणां वर्षं तद्प्यशाङ्गम-विद्यमानघनुः असद्विद्यमानमित्ययं मदनवशः कामाभिभूतो मुहुः क्षणं शशाङ्के शशाङ्किविषये रघुतन्योऽभूदित्यर्थात् दृष्टव्यम् । न च चन्द्रं निश्चिकाय निश्चिनोति स्म । '२५२५। विभाषा चेः ।७।३।५८।' इति कुत्वम् । स्त्यन्देह इति । अशनिशरवर्षाम्यां उपमेयस्य चन्द्रस्य तत्त्वं अशनिशरवर्षामिति प्रयोन्कुरभिधानात् । कुतो निरश्चे तद्ष्यशाङ्गिमिति प्रवृत्वस्यानात् । कुतो निरश्चे तद्ष्यशाङ्गिमिति प्रवृत्वस्यमानोपमेययोभेदाभिन

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीताऽभिज्ञानदर्शनं' नाम दशमः सर्गः--२८८

धानात् न निश्चिकाय चन्द्रमिति स्तुत्यर्थं सन्देहवचोऽभिधानाच । तथा चोक्तम्– 'उपमानोपमेयस्य तस्वं च वदतः पुनः ॥ ससन्देहवचः स्तुस्ये ससन्देहं विदुर्यथा ॥' इति ॥

अनन्वयः---

८७८-कुमुद-वन-चयेषु कीर्ण-रिसः क्षत-तिमिरेषु च दिग्-वधू-मुखेषु ॥ वियति च विल्लास तद्-वदिन्दुरू, ृ विल्सित चन्द्रमसो न यद्-वद्दन्यः. ॥ ६९ ॥

कुमुद्वनचयेष्वित्यादि — कुमुद्वनानां चयेषु समूहेषु, दिग्वधूमुखेषु, वियति च, क्षतिमिरेषु खण्डितसम्भु यतस्तेषु विकीर्णरिहमः क्षिप्तमयूषः विकलास तद्वदिन्दुः शोभते सा। चन्द्रमसः सकाशात् अन्यो यद्व्यथा न विकसित तथा विललास। इद्मुक्तं भवति। इन्दुर्विललास चन्द्र इवेति। अनन्वय इति सत्सद्दशस्य साम्यस्यविवक्षातश्चन्द्रस्थोपमानोपमेयत्वात्। तथा चोक्तम् - 'यत्र तेनैव तस्य स्यादुपमानोपमेयता॥ साद्द्रयस्याविवक्षातस्रामित्यादुरनन्वयम्॥' इति ॥

उत्प्रेक्षाऽवयवः—

८७९-- शरणिर्मव गतं तमो निकुञ्जे विटपि-निराकृत-चन्द्र-रश्म्यरातौ ॥ पृथु-विषम-शिलाऽन्तराल-संस्थं स-जल-घन-द्युति भीत-वत् ससाद. ॥ ७० ॥

शरणिमित्यादि पृथुविषमशिलानां यान्यन्तरालानि तेषु संस्थं संतिष्ठ-मानं सत्तमः निकुन्ने गहने विटिषिभिर्निराकृताश्चन्द्रस्य रहमय एवारातयो यसा-त्रिकुन्जात् तस्मिन् ससाद विलीनं शरणिमव । यथा कश्चित् भीतो दुर्गे निली-यते । सजल्य घनस्येव द्युतिर्यस्य तमसः । उत्प्रेक्षावयय इति । भीतवस्य-सादेति उपमाश्चेषलक्षणस्य श्चिष्टसार्थेन योगात् शरणिमव गतमित्युत्प्रेक्षायो-गात्, 'विटिषिनिराकृतचन्द्ररहम्यरातौं' इति रूपकार्थेन योगात् । तथा चोक्तम्-'श्चिष्टस्यार्थेन संयुक्तः किंचिचोत्प्रेक्षयान्वितः ॥ रूपकार्थेन च पुनक्त्प्रेक्षावयवो यथा ॥' इति ॥ 'विटिषितिरस्कृतचन्द्ररहिमयोगः' इति पाठान्तरं तत्र रूपकार्थो नास्तीति असंपूर्णलक्षणता ॥

. संसृष्टिः— ८८०-अथ नयन-मनो-हरो ऽभिरामः

ःस्तर इव चित्त-भवोऽप्यं-वाम-शीलः ॥ भ० का० २५

## २९० भट्टि-काव्ये — तृतीये प्रवन्न-काण्डे लक्षण-रूपे प्रथमो वर्गः,

## रघु-सुतर्मनुजो जगाद वाचं स-जल-घन-स्तनयिलु-तुल्य-घोषः-॥ ७१ ॥

अथित्यादि —अथ चन्द्रदर्शनानन्तरं रघुसुतं राममभिरामः कामाभिभूतत्वादाभिमुख्येन रम्यत इति । अनुजः कनीयान् भ्राता वाचं वक्ष्यमाणां जगाद
गदितवान् । नयनमनोहरः प्रेक्षणीय इत्यर्थः । अत्र नयने मनश्चावर्जयन् नयनमनोहर इति तुख्ययोगिता । न्यूनस्य लक्ष्मणस्याधिकेन सहाभिरमणीयगुणसाम्यविवक्षया अभिरमणतुख्यिकियायोगात् । स्पर इव चित्तभवोऽपि तस्य चेतिस्
सदा भवतीति श्लिष्टम् । तथाप्यवामशीलोऽप्रतिकृल इति विरोधः । स्परस्तु
वामशीलः । सजलघनस्तनयितुना शब्देन तुल्यो घोषो यस्य । संसृष्टिरिति
बह्वलंकारयोगात् । तथा चोक्तम्—'पराभिभूता संसृष्टिर्वह्वलंकारयोगतः ॥
रिवता रक्षमालेव सा चैवं कथ्यते यथा ॥' इति ॥

आशीः—

८८१—'पति-वध-परिलुप्त-लोल-केशीर् नयन-जला॒ऽपहृता॒ऽञ्जनौष्ठ-रागाः ॥ कुरु रिपु-वनिता, जहीहि शोकं, क च शरणं जगतां भवान्, क मोहः॥ ७२॥

पतीत्यादि—पतिवधेन परिलुप्ता अष्टा लोलाः केशा यासां रिपुवनिता-नाम् । नयनजलेनाश्रुणा अपहतमञ्जनमोष्टरागश्च यासां ताः मन्दोदरीप्रभृतीः कुरु । शोकं जहीहीत्याशंसे । किं तत् । क भवान् जगतां शरणमाश्रयः क च मोह इति । आशीरिति इष्टस्याशंसनात् । तथा चोक्तम्-'आशीरिति च केषांचिद-लंकारतया मता ॥ सौहदस्याविरोधोक्तौ प्रयोगोऽस्याश्च तद्यथा ॥' इति ॥

हेतुः—

८८२-अधिगत-महिमा मनुष्य-लोके बत सुतरामेवसीदित प्रमादी, ॥ गज-पतिर्हरु-शैल-श्रङ्ग-वर्ष्मा गुरुरेवमज्जति पङ्क-भाङ्, न दारु.॥ ७३॥

अधिगतमिहमेत्यादि मनुष्यलोके योऽधिगतमिहमा प्राप्ताधिपत्यः स प्रमादी शोकादिषु प्रमादवान् वत कष्टमवसीदित न कार्यसमर्थो भवति । कुत एतिदित्याह—गजपितः उरुशैलग्रुङ्गवर्षमा महाशैलश्रङ्गप्रमाणं वर्ष्मे वपुर्यस्य सः । पङ्कभाक् पङ्कं भजतीति । '२९७६। भजो िवः ।३।२।६२।' पङ्कमवतीर्णः सन् अवमज्जित अवसीदित । यसादसौ गुरुः, न पुनर्दारु काष्टं तसान्मुञ्ज शोकम् । हेतुरिति गजपतेहेतुद्वारेण निर्देशात् अयमर्थान्तरो द्रष्टव्यः ॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीताऽभिज्ञानद्दीनं' नाम दशमः सर्गः--१९१

निपुणम् —

८८३-बोद्धव्यं किमिव हि, यत् त्वया न बुद्धं, किं वा ते निमिषितमेष्यं-बुद्धि-पूर्वम्,॥ लब्धा॒ऽऽत्मा तव सुकृतैरनिष्ट-शङ्की स्नेही॒घो घटयति मां तथापि वक्तुम्.॥ ७४॥'

बोद्धव्यसित्यादि —िकिसिव तहोद्धव्यं ज्ञातव्यमस्ति नैवेत्यर्थः । यस्वया न बुद्धं बुद्धा विज्ञेयं तव किंचिज्ञेष्टितमपि नोपेक्षापूर्वकं यतो निमिषितमप्यक्ष्णो- निमीलनमपि अबुद्धिपूर्वकं नैवेत्यर्थः । यद्येवं किसित्यस्मानुपदिशसीत्याह — लड्धात्मेति । तथापि सुकृतैर्लड्धात्मा लड्धजन्मा स्नेहौद्यः स्नेहसमूहः । अनिष्टशङ्की अनिष्टशङ्कनशीलः । मां वक्तुं वदेति घटयति । निपुणिमिति अर्थावगा- हत्वादस्य चोदात्तेऽन्तर्भावो द्रष्टव्यः । भाविकत्वमित्यलंकार उक्तः । तद्धन्धवि- प्यत्वात्पृथक् प्रदर्शयिष्यति ॥

८८४-सौमित्रेरिति वचनं निशम्य रामो जृम्भा-वान् भुज-युगलं विभज्य निद्रान् ॥ अध्यष्ठाच् छिश्चयिषया प्रवाल-तल्पं रक्षाये प्रति-दिशमादिशन् स्रवङ्गान् ॥ ७५॥ इति भट्टिकाव्ये दशमः सर्गः॥

सौमित्रेरित्यादि इत्येवं सौमित्रेः छक्ष्मणस्य वचनं निशम्य श्रुत्वा रामो कृम्भावान् जातज्ञम्भिकः जृम्भणं ज्ञम्भा। '३२८०। गुरोश्च हलः ।३।३।१०३।' इत्यकारः । टाप् । निद्रान् निद्रां गच्छन् । '११२८। द्रा कुत्सायां गतौ।' इत्यसादादादिकस्य निपूर्वस्य शतिर रूपम् । शिशयिषया शयितुमिच्छया । भुजयुगलं विभज्य एकं शिरःस्थाने न्यस्य द्वितीयं शरीरस्थोपिर प्रसार्थेत्यर्थः । विभुज्येति पाठान्तरम् । तत्र क्रोडभागे वक्रीकृत्येत्यर्थः । प्रवालतल्पं पल्जवशय-निये अध्यष्टात् अधिष्टितवान्-।'२२२३। गाति-स्था-।२।४।७७।' इति सिचो छक् । '२२०६। प्राक् सितात्-।८।३।६३।' इत्यादिना पत्वम् । समुद्रदिदक्षया नियमपूर्वं सुष्वापेत्यर्थः । रक्षाये रक्षानिमित्तं प्रवङ्गानादिशन् नियोजयन् । प्रतिदिशं दिशं दिशं (६७७। अन्ययीभावे शरत्प्रमृतिभ्यः ।५।४।१०७।' इति टच् । तत्र दिक्शब्दस्य पठितत्वात् ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-भट्टिकाव्ये तृतीये प्रसन्न-काण्डे लक्षण-रूपे प्रथमः परिच्छेदः (वर्गः), तथा लक्ष्यरूपे कथानके 'सीताऽभिज्ञानदर्शनं' नाम दक्षमः सर्गः॥

## एकाद्शः सर्गः—

माधुर्यमपि काव्यस्य गुण उक्तः । तथा चोक्तम्-'श्राब्यं नातिसमस्तार्थं, काव्ये मधुरमिष्यते' दृति । तत्प्रदर्शनार्थं लङ्कागतप्रभातवर्णनमधिकृत्याह्—

८८५-अथा ऽस्तमसिंदुषि मन्द-कान्तौ पुण्य-क्षयेणेव निधौ कलानाम्॥ समाललम्बे रिपु-मित्र-कल्पैः पद्मौः प्रहासः कुमुदैर् विषादः॥ १॥

अथित्यादि —अथानन्तरं कलानां निधी चन्द्रमसि अस्तं पर्वतमासेदुषि गत-वति । यथा कस्मिश्चित् पुण्यक्षयेणावसानमासेदुषि । '३०९७। भाषायां सद-वस –।३।२।१०८।' इति लिटः कसुरादेशः । मन्दकान्ताबित्यस्तगमने पूर्वेलिङ्कं दर्श-यति । रिपुकल्पैः पंत्रैः प्रहासः विकासः, मित्रकल्पैः कुमुदैर्विषादः संकोचः समा-ललम्बे समालम्बतः ॥

८८६-दूरं समारुह्य दिवः पतन्तं भृगोरिवेन्दुं विहितोपकारम्॥ बद्धा ऽनुरागो ऽनुपपात तूर्णं तारा-गणः संभृत-शुभ्त्र-कीर्तिः॥ २॥

दूरिमत्यादि — दूरं दिव आकाशस्य भागं समारुद्ध पश्चात्तत एवाकाशात् भूगोरिव प्रपातादिव पतन्तिमन्तुं तारापितमनु पश्चात् तारागणः विहितोपकारं तदुद्येन तारागणाप्यायनात् बद्धानुरागः अस्तामनकाले अनुगतरक्तमावः संभृता विप्रलीकृता ग्रुआ निर्मेला कीर्तियेन स तारागणः पपात । यथा कस्मिश्चित्स्वा-मिनि भूगोः पतित पश्चात्स्वामिभक्तया भृत्यलोको बद्धानुरागः संभृतग्रुभ्रकीर्तिः पतित तद्वदिति ॥

८८७-क ते कटाक्षाः क विलासवन्ति प्रोक्तानि वा तानि ममेति मत्वा ॥ लङ्काऽङ्गनानामंववोध-काले तुलामनारुद्य गतो ऽस्तमिन्दुः. ॥ ३ ॥

क त इत्यादि —ये कटाक्षाः सविलासास्तिर्वग्दष्टयः, यानि च प्रोक्तानि जिल्पितानि विलासवन्ति, तदुभयं क सम विद्यते । लङ्काङ्गनानां तु सुखेन्दवः सकटाक्षाः सविलासाः सजल्पिताश्च । अतो यावन्न विबुश्यन्ते तावदपक्रमणं युक्त-मिति मत्वा निरूप्य तुलामनारुद्ध समानतामलब्ध्वा निःसंशयी वा भूत्वा । तत्प्रबोधकाले । लङ्काङ्गनानामेव । गतोऽस्तिमिन्दुः ॥ ८८८-मानेन तल्पेष्वं-यथा-मुखीना
मिथ्या-प्रसुप्तेर् गमित-त्रियामाः ॥
स्त्रीभिर् निशाऽतिक्रम-विह्वलाभिर्
दृष्टे ऽपि दोषे पतयो ऽनुनीताः ॥ ४ ॥

मानेनेत्यादि —पतयस्तल्पेषु शयनीयेषु मानेनायथामुखीनाः परावृत्तमुखाः । '१८००। यथामुखसंमुखस्य दर्शनः सः ।५।२।६।' परावृत्तस्वात् प्रतिविम्बाश्रय-वित्तेषु योषितां प्रतिविम्बामिव मनो न प्रसादीभवतीत्येवं मिथ्याप्रमुसेरलीकिन-द्राभिः गमितित्रयामाः प्रेरितप्रथमादिप्रहराः । दृष्टेऽपि दोषे गोत्रस्खलितादे। । पत्यः स्नीभिरेनुनीता यतो निशातिकमात्पर्यवसानात् विक्कवा विद्वलाखाः ॥

४८९-ईर्ष्या-विरुग्णाः स्थिर-बद्ध-मूला निरस्त-निःशेष-ग्रुभ-प्रतानाः॥ आप्यायिता नेत्र-जल-प्रसेकैः प्रेम-द्वमाः संरुरुहुः प्रियाणाम्.॥ ५॥

ईर्ज्याविरुग्णा इत्यादि—प्रियाणां प्रेमहुमाः प्रेमाणि हुमा इव । स्थिरं निश्चलं बद्धमूलं उत्पत्तिकारणं येषां ते ईर्ण्याविरुग्णा अत एव निरस्ताः निःशेषाः ग्रुमा एव हसितजल्पितादयः प्रतानाः शाखा येषां ते । प्रसादनानन्तरं नेत्रजल-प्रसेकैराप्यायिताः संरुरुद्वः पुनर्नवीभूताः स्थिरबद्धमूल्स्वात् ॥

८९०-ततः समाशङ्कित-विप्रयोगः पुनर्-नवीभूत-रसो ऽवितृष्णः ॥ स्मरस्य सन्तं पुनरुक्त-भावं ना ऽऽवर्तमानस्य विवेद लोकः ॥ ६ ॥

तत इत्यादि —प्रेमद्रुमरोहणानन्तरं छोकः समाशङ्कितविप्रयोगो विप्रयोगो-ऽस्माकमासञ्जवर्तीति पुनर्नवीभूतरसः अभिनवीभूतसुरतेच्छः स्परस्य कामस्य आव-तिमानस्य पुनःपुनः प्रवर्तनात् । अवितृष्णः साभिछाषः सन्तमपि विद्यमानमपि पुनरुक्तभावं पौनःपुन्यं न विवेद।आशङ्कितविप्रयोगत्वादपूर्वेमिव ज्ञातवानिस्यथैः॥

८९१–वृत्तौ प्रकाशं हृदये कृतायां सुखेन सर्वेन्द्रिय-संभवेन ॥ संकोचमेवा ऽसहमानमंस्था-दं-शक्त-वद् विद्यत-मानि चक्षः ॥ ७ ॥ वृत्तावित्यादि — सुरतकाले अोत्रत्वकचक्कुर्जिह्वाघाणानां इन्द्रियाणां शब्द्र-स्पर्शरूपरसगन्धग्रहणात् सर्वेन्द्रियसंभवं सुखम् । अथवा सर्वमिन्द्रयं यन्नेति सर्वेन्द्रियः कायः । तत्संभवं सुखं सर्वेन्द्रियसंभवं सुखं तथाह्यालिङ्गनचुम्बन-दशनच्छेदनेषु पुरुषोपस्प्ष्टेषु तत्र प्रयुज्यमाने काये सुखमुत्पद्यते । तेन सुखेन हृदये चेतिस प्रकाशं स्पष्टं वृत्तौ कृतायां चक्कुर्वञ्चितमिवात्मानं मन्यमानम् । '२९९३। आत्ममाने खश्च ।३।२।८३।' इति णिनिः । संकोचमेव निमीलनमेवान्ध्यात् अनुष्टितवत् असहमानमिति सर्वेन्द्रियसंभवस्य सुखस्य हृदये वृत्तिं सोद्ध-मपारयदित्यर्थः । अशक्तवत् यथा कश्चिद्समर्थोऽन्यसंभवां संपदं सोद्धमसहमानः संकोचमजुतिष्टति ॥

८९२-पीने भटस्योरिस वीक्ष्य भुग्नांस् तनु-त्वचः पाणि-रुहान् सु-मध्या ॥ इच्छा-विभङ्गा<u>-</u>ऽऽकुल-मानसत्वाद् भर्त्रे नखेभ्यश् च चिरं जुजूरे.॥ ८॥

पीन इत्यादि काचित् सुमध्या सुमध्यमा नखेः व्यापद्यमाना अहमप्यस्य क्षतं विधासामीति भदस्योरिस पीने किटने अग्नान् कुञ्जितान् । भग्नोतिति पाठा-न्तरम् । पाणिरुहाञ्चलान् वीक्ष्य भन्नें नखेभ्यश्च चिरं जुजूरे कुध्यति सा । कथमस्य वक्षः किटनं मम च नखास्तनुत्वचो न किटना इति । '१२२०। घूरी ।१२२३१। जुरी हिंसावयोहान्योः' इत्यस्यात्मनेपदिनो रूपम् । '५७५। कुध-द्वह-।१।१।३७।' इत्यादिना सम्प्रदानसंज्ञा । कस्माज्जुर् इत्याह-इच्छाविभङ्गाकुरुमानसत्वात् चिकीर्षिताकरणेनाकुरुचित्तत्वात् ॥

८९३-स्रस्ताऽङ्ग-चेष्टो विनिमीलिताऽक्षः स्वेदाऽम्बु-रोमोद्गम-गम्य-जीवः॥ अ-ग्रेष-नष्ट-प्रतिभा-पदुत्वो गाढोपगूढो दियतैर् जनो ऽभूत्.॥ ९॥

स्वस्ताङ्गचेष्ट इत्यादि—दियतैर्गाढोपगृढः गाढालिङ्गितः सन् स्वीजनः अहो-षनष्टमितभापद्वादेशम्त । अहोषं नष्टं प्रतिभाया बुद्धेः पटुःवं यस्येति। एवं च कृत्वा स्नसाङ्गचेष्टोऽपगतकायन्यापारः विविमीलिताक्षः सुखानुभवान्तिमीलित-लोचनः। मृतस्तर्हीत्यत आह—स्वेदाम्बुरोमोद्गमगम्यजीवः स्वेदाम्बुरोमोद्गमाभ्यां लिङ्गभ्यां गम्यमानसंज्ञः॥

८९४-तमः, प्रसुप्तं मरणं, सुखं नु, मूर्च्छा नु, माया नु मनोभवस्य,॥ किं तत् कथं वेत्युपलब्ध-संज्ञा विकल्पयन्तो ऽपि न संप्रतीयुः ॥ १०॥

तम इत्यादि —कामुका अपि रतावस्थाया उत्तरकालं उपलब्धसंज्ञा विकल्प-यन्ति । तमो नु किमन्धकारं, प्रसुप्तं नु किं प्रकर्षेण सुप्तं, मरणं नु मरणावस्था नु, सुखं नु, मुच्छा नु, मनोभवस्य वा मायेति किं तज्ञवति । कथं वा केन प्रकारेण तत्स्यात् । इत्येवं विकल्पयन्तोऽपि न संप्रतीयुः, न परमार्थं ज्ञातवन्त इत्यर्थः ॥

८९५-वक्षः स्तनाभ्यां, मुखमाननेन, गात्राणि, गात्रेर् घटयन्नं-मन्दम् ॥ स्मरा्ऽतुरो नैव तुतोष लोकः, पर्याप्तता प्रेम्णि कुतो विरुद्धाः ॥ ११॥

वक्ष इत्यादि वक्षोमुखगात्राणि स्वाति स्तनादिभिः स्वीसंबन्धिभिष्ठटयन् संश्लेषयन् अमन्दं दृढम्। '१३४। जमो हस्वाद्चि ङमुट्-।८।३।३२।' स्परातुरो लोको नैव तुतोष तुष्टिं न जगाम। यतः पर्याप्तता प्रेम्णि कृतो विरुद्धा। नैव, क्साविरुद्धत्वात्॥

८९६-स्रस्ताऽङ्ग-यष्टिः परिरभ्यमाणा संदृश्यमानाऽप्युपसंहताऽक्षी ॥ अनूढमाना शयने नवोुढा परोपकारेक-रसेव तस्थाः ॥ १२ ॥

स्नस्ताङ्गयष्टिरित्यादि काचिन्नवोढा परिरभ्यमाणा पत्ना आलिङ्ग्यमाना सस्ताङ्गयष्टिः न प्रतीपमालिङ्गाते । संदश्यमानापि मुखमुन्नमय्य उपसंहताक्षी निमीलितलोचना न प्रतीपं पश्यति मानं नैवाचरतीति । अनुदमानापि असंह-तमानापि एवंविधापि सती परोपकारैकरसैव तस्था । मर्तुरुपकारैकाभिप्रायैव अवस्थिता नात्मोपकाराय ॥

८९७-आलिङ्गितायाः सहसा त्रपा-वांस् त्रासाऽभिलाषाऽनुगतो रताऽऽदौ ॥ विश्वासिताया रमणेन वध्वा विमर्द-रम्यो मदनो बसूव.॥ १३॥

आलिङ्गिताया इत्यादि—कस्याश्चिद्धध्वा स्तात्प्राक् रमणेन सहसा तत्क्षणें आलिङ्गितायास्त्रपादान्मदनो बभूव । स्तादौ स्तारम्भे त्रासाभिलाषाभ्यामनुगतो बभूव । विश्वासितायाः शनैर्विश्वासं कारितायाः विमर्दरम्यो बभूव त्रासाभावात्॥

### २९६ भट्टिकाच्ये - तृतीये प्रसन्ध-काण्डे लक्षण-रूपे द्वितीयो वर्गः,

८९८—सामोन्मुखेना ऽऽच्छुरिता ब्रियेण दत्ते ऽथ काचित् पुलकेन भेदे ॥ अन्तः-प्रकोपाऽपगमाद् विलोला वशीकृता केवल-विक्रमेण.॥१४॥

सामोन्मुखेनेत्यादि — अथ काचित्कोपान्मानवती प्रियेण सामोन्मुखेन सामपरेण प्रसादयता आच्छुरिताल्येन नखकर्मणा संस्पृष्टा सती पुलकेन रोमा-छेन भेदे उद्गमे दत्ते सति अथ अन्तःप्रकोपस्यापगमात् विलोला विलोल्छुद्धिः केवलविक्रमेण हठाद्रहणेनैव वशीकृता, उपभुक्तेत्यर्थः॥

८९९-गुरुर् दधाना परुष-त्वर्मन्या कान्ता ऽपि कान्तेन्दु-कराऽभिमृष्टा ॥ प्रह्णादिता चन्द्र-शिलेव तूर्णं क्षोभात् स्रवत्-स्वेदजला बसूव, ॥ १५ ॥

गुरुरित्यादि — अन्यापि काचित् श्री कान्ता कमनीयरूपा गुरुः धीरा। '५०२। वोतो गुणवचनात् ।४।१।४४।' इति वा डीप्। न भवति। दधाना परुषत्वं नैष्टुर्यम्। कान्तेन भन्नां इन्दुनेव कराभिमृष्टा सती प्रह्लादिता सुखिता। श्लोभात् चेतसो विकारात् त्एँ स्रवत्स्वेदज्ञला बभूव। चन्द्रशिलेव चन्द्रमणिरिव। सा गरीयसी कान्ता परुषत्वं काठिन्यं दधाना इन्दुना कराभिमृष्टा प्रह्लादिता सुखितेव श्लोभात्स्वप्रकृतिविकारात् सवज्जला भवति॥

९००-शशा॒ङ्क-नाथा॒ऽपगमेन धूमां मूर्च्छा-परीतामिव निर्-विवेकाम् ॥ ततः सखीव प्रथिता॒ऽनुरागा प्राबोधयत् द्यां मधुराऽरुणश्रीः ॥ १६ ॥

शशाङ्कित्यादि — ततोऽनन्तरं यथा काचित् स्त्री नाथस्य भर्तुरपगमेन वियोगेन धृत्रा मिलना मृच्छीपरीता निश्चेतना अतएव निर्विवेका विवेकुमशक्ता सती सख्या प्रकाशितस्त्रेहया प्रबोध्यते तद्वद् धामाकाशं शशाङ्कनाथस्यापगमेन अस्तगमनेन धृत्रां धृसरतां गतां निर्विवेकां अविद्यमानविशेषां अरुणश्रीः आदि-स्वल्क्ष्मीरिति मधुराभिनवा प्रधितानुरागा प्रावोधयःप्रकाशितवती ॥

९०१–अ-वीत-तृष्णो ऽथ परस्परेण क्षणादिवाऽऽयात-निशा॒ऽवसानः ॥ दुःखेन छोकः परवानिवा ऽगात् समुत्सुकः स्वप्न-निकेतनेभ्यः ॥ १७ ॥

अवीतेत्यादि—अथानन्तरं लोकः परस्परेणान्योन्येन दयितो दयितया दयितापि दयितेन अवीतनृष्णः अनपगतसंभोगाभिलाषः अतएव क्षणादिव द्वत-मिवायातं निशावसानं यस्य । समुत्सुकः उत्कण्टितः परवानिव पराघीन इव स्वमनिकेतनेभ्यः वासगृहेभ्यो दुःखेन अगात् निर्गतवान् ॥

९०२-अर्घोृत्थिताऽऽलिङ्गितःसन्निमग्नो रुद्धः पुनर् यान् गमने ऽनुभीप्सुः॥ ंव्याजेन निर्याय पुनर् निवृत्तस् स्यक्ताऽन्य-कार्यः स्थित एव कश्चित्.॥ १८॥

अर्घोितथतेत्यादि—शयनात् अर्थमुत्थितं यस्येत्यर्घोत्थितः । आहिताऽयादिषु दृष्टन्यः । शयनस्य वा अर्घोद्धत्थित इति योज्यम् । स चालिङ्गितो द्यितया सिन्नमग्नः शयने सुग्नः। पुनर्योन्निर्गच्छन् रुद्धो विष्टतः। गमने अनभीप्सुरपि निर्याय स्थाजेन निमित्तेन पुनर्निवृत्तः । प्रविष्टस्यक्तान्यकार्यः स्थित एव कश्चिकामी ॥

९०३—तालेन संपादित-साम्य-शोभं ग्रुभाऽवधानं स्वर-बद्ध-रागम् ॥ पदैर् गताऽर्थं नृप-मन्दिरेषु प्रातर् जगुर् मङ्गल-वत् तरुण्यः. ॥ १९ ॥

तालेनेत्यादि — नृपमन्दिरेषु रावणादिराजवेशमसु प्रभातकाले तरूण्यो मङ्ग-लवत् मङ्गलोपेतं जगुः गायन्ति सा । तालेन क्रियाकालमानेन संपादिता साम्य-शोभा यत्र गायनिक्रयायां, ग्रुभावधानं शोभनमवधानं चित्तैकात्रता यत्र, स्वर-बद्धरागं षड्जादिभिः स्वरैर्बद्धो ग्रामरागो यत्र, पदैः सुप्तिङन्तैर्गतार्थं परिच्छि-ब्रार्थं, निरर्थकपदरहितमित्यर्थः । अनेन स्वरगतं पदगतं लयगतमवधानगतमिति चतुर्विधं गीतमाख्यातम् ॥

९०४-दुरुत्तरे पङ्क इवा ऽन्धकारे मग्नं जगत् सन्तत-रहिम-रज्जुः ॥ प्रनष्ट-मूर्ति-प्रविभागमुंद्यन् प्रत्युज्जह्यरेव ततो विवस्वान्.॥ २०॥

दुरुत्तर इत्यादि—अन्धकारे पङ्क इव दुरुत्तरे दुःखेनोत्तीर्यत इति । मसं प्रविष्टं जगत् । यतः प्रनष्टमूर्तिप्रविभागं प्रनष्टः स्थावरजङ्गममूर्तीनां प्रविभागो यसिन् तत्। विवस्वानुचन् उद्गच्छन् सन्ततरिवारज्ञः प्रवितता रहमयौ मयूखा एव रजवो येन सः प्रत्युज्जहारेव उद्भुतवानिव । तत् इत्यन्धकारात् ॥

९०५–पीतौष्ठ-रागाणि हताऽञ्जनानि भास्वन्ति लोलैर्रलकैर् मुखानि ॥ प्रातः कृताऽर्थानि यथा विरेजुस् तथा न पूर्वेद्युर्रलंकृतानि. ॥ २१ ॥

पीतौष्ठरागाणीत्यादि — मुखानि वधूनामित्यर्थात् । यथा प्रातः प्रभाते विरेजः तथा पूर्वेष्टुः पूर्वसिम्ब्रह्मने अलंकृतानि न रेजः । तेषामकृतार्थत्वात् । तानि पुनः कृतार्थानि कृतकार्याणि । यतो दियतैः पीतौष्ठरागाणि ओष्ठजुम्बनात् । हताञ्जनानि चञ्जपोरपि जुम्बनात् अपगतकज्जलानि लोलेराकुलैरलकैः कचग्रहाक- पैणात् । भास्वन्ति दीसिमन्ति ॥

९०६-प्रजागराऽऽताम्र-विलोचनाऽन्ता निर्ञ्जनाऽलक्तक-पत्र-लेखाः ॥ तुल्या इवा ऽऽसन् परिलेद-तन्त्र्यो वास-च्युताः सेवित-मन्मथाभिः ॥ २२ ॥

प्रजागरेत्यादि — भर्तृभिः सहैकत्र यच्छयनं स वासः तसाच्युताः काश्चित् तन्त्यः सेवितमन्मथाभिः अनुष्टितसुरताभिः तुल्या इवासन्। यतः प्रजागरातात्र-विलोचनान्ताः दयितागमनप्रतीक्षणात् यः प्रजागरस्तेन ताम्रनेत्रपर्यन्ताः। नायात इति गृहीतप्रसाधनतया निरञ्जनालक्तकपत्रलेखाः यदि वा अन्यत्र शयित इति रोदनात् निरञ्जनाः चित्तोन्माथादितस्ततः पादविक्षेपात् विगतालक्तकाः शयने प्रति-क्षणसुद्धतेनपरिवर्तनात्कपोलादिस्यो निष्पत्रलेखा इति खेदाच तन्त्यः कृशाङ्ग्यः॥

९०७–आबद्ध-नेत्राऽञ्जन-पङ्क-लेशस् ताम्बूल-रागं बहुलं दधानः॥ चकार कान्तो ऽप्यंधरो ऽङ्गनानां सहोषितानां पतिभिर् लघुत्वम्.॥ २३॥

आबद्धेत्यादि कासांचिदङ्गनानां पतिभिः सहोषितानामप्यधरः लघुत्वं दौर्भाग्यं चकार, सूचितवानित्यर्थः। यतस्ता ईप्सितसुरताप्राप्तया रुदितास्ततश्च बद्धो लघो नेत्राञ्जनपङ्कलेशो यस्य सोऽधरो दयितैरपीतत्वाच बहुलं ताम्बूद्धरागं दधानः कान्तोऽपि लघुत्वं चकार ॥

९०८-चक्ष्ं्षि कान्तान्यंपि साऽञ्जनानि 🕠 ताम्बूल-रक्तं च स-रागमोद्यम् ॥

## कुर्वन् स-वासं च सु-गन्धि वक्रं चक्रे जनः केवल-पक्ष-पातम् ॥ २४॥

चक्ष्रूंषीत्यादि —कान्तान्यपि शोभनान्यपि चक्ष्रूंषि, विकचोत्पलद्युतित्वात् । साञ्जनानि कुर्वन् स्त्रीजनः, प्रातर्गृद्यमाणप्रसाधनत्वात् । सरागं चौष्ठं, स्वभावतो विम्बफ्लाकारत्वात् । ताम्बूलरक्तं कुर्वन् । स्वभावतश्च सुगन्धि वक्रं मुखं सवासं वासयुक्तं कुर्वन् । केवलपक्षपातं समत्वं चक्रे अञ्जनादीनां निरर्थेकत्वात् ॥

९०९-अतैरसंचेतित-दन्त-लब्धैः

संभोग-काले ऽवगतैः प्रभाते ॥ श्व-शङ्कता ऽन्योन्य-कृतं व्यलीकं वियोग-बाह्यो ऽपि जनो ऽतिरागात ॥ २५ ॥

क्षतिरित्यादि — अस्या मया दत्तं अस्य च मयेति संभोगकाळे रागान्धतया असंकेतितान्यज्ञातानि दन्तेभ्यो लब्धानि यानि क्षतानि । '१८०२। चित संचेतने' इति स्वार्थिकण्यन्तस्य रूपम् । प्रभातकाळे अवगतैर्देष्टेः वियोगबाह्योऽपि सुप्तोऽपि कामिजनः अतिरागात् अतिस्नेहात् अन्योन्यकृतं अन्योन्येन कृतं व्यळीकं अपराधं अशङ्कत विकल्पितवान् । लङ्कि रूपम् । किमस्यान्यया हताश्रया दत्तमिति योषि-दशक्कत, पुरुषोऽपि किमन्येन धूर्तेनास्या इति ॥

९१०—नेत्रेषुभिः संयुत-पक्ष्म-पत्रैः कर्णाऽन्त-कृष्टैर्ठरु-केश-शूलाः ॥ स्तनोरु-चक्रास् तत-कर्ण-पाशाः स्त्री-योध-मुख्या जयिनो विचेरुः ॥ २६ ॥

नेत्रेषु भिरित्यांदि—नेत्राणि इषव इव तैः संयुतानि संयुक्तानि पक्ष्माण्येव पत्राणि येषां तैः । कर्णान्तकृष्टैः कर्णान्तविश्रान्तैः उपलक्षिताः खियो योधमुख्या इव उक्केशशूलाः उरवो महान्तः केशाः शूला इव येषाम् । स्रनोरुचकाः स्तनाः उरूणि चक्राणीव येषाम् । ततकर्णपाशाः तताः कर्णाः पाशा इव येषां ते जयिनो लब्बविजया विचेषः आन्ताः ॥

९११-पयोःधरांश् चन्दन-पङ्ग-दिग्धान् वासांसि चा ऽमृष्ट-मृजानि दृष्टा ॥ स्त्रीणां स-पत्थो जहुषुः प्रभाते मन्दायमानाऽनुशयेर् मनोभिः॥ २७॥

पयोधरानिर्द्यादि चन्दनपङ्कदिग्धान् आडुतचन्दनत्वात् । वस्त्राणि च अमृष्टमृज्ञानि अनुपनीत्युद्धभावानि स्त्रीणां दृष्ट्वा प्रभाते तत्सपदयो मनोमिः न

#### ३०० भट्टि-काव्ये — तृतीये प्रसन्न-काण्डे लक्षण-रूपे द्वितीयो वर्गः,

बाह्यं जहषुः हष्टाः । अप्राप्तसुरतत्वात् मन्दायमानानुशयैः आभिः सह शयिता इति तासु ये अनुशयाः अक्षान्तयो जाताः ते मन्दायमानाः शनैः शनैस्तन्भवन्तौ येषु मनःसु तैरित्यर्थः ॥

**९१२—**स्मराऽऽतुरे चेतसि लब्ध-जन्मा रराज लोलोऽपि गुणाऽपहार्यः ॥ कुतूहलान् नेत्र-गवाक्ष-संस्थः पश्यन्निवा ऽन्योन्य-<u>म</u>ुखानि रागः ॥ २८ ॥

स्मरातुर इत्यादि—दम्पत्योः प्रातरन्योन्यस्य मुखं पश्यतोः चक्षुषो रागो वर्ण्यते । स्मरातुरे कामातुरे चेतासि ठडधजन्मा ठडधोदयः रागो रक्तमावः नेत्र-गवाक्षसंस्थः नेत्रयोगंवाक्षयोरिव स्थितः कृत्ह्लात् कौतुकात् अन्योन्यस्य मुखानि पश्यितः । कीदशं कामिन्या मुखं कामुकस्य मुखं वेति । गुणापहार्यः तत्प्रतिपक्षेण ग्रुक्कगुणेन अपनेयः अत एव छोलोऽपि अचिरस्थाय्यपि रराज ॥

९१३—गते ऽतिभूमिं प्रणये प्रयुक्ता-र्न-बुद्धि-पूर्वं परिलुप्तसंज्ञः ॥ आत्माऽनुभूतानंपि नोपचारान् स्मराऽऽतुरः संस्मरति स्म लोकः॥ २९॥

गते इत्यादि—प्रणये विश्रम्भे अतिभूमिं गते प्रकृष्टावस्थां प्राप्ते सित ये अबुद्धिपूर्वं अनिरूप्य स्वयं प्रयुक्ताः उपचाराः नखदन्तक्षतादयः तानात्मानुभूतानपि प्रातनं सारति स कामिलोकः । इदमिदं मया प्रयुक्तमिति । यतः सुरतावस्थायां सारातुरतया परिलुप्तसंज्ञो मूढ इति ॥

९१४-वस्त्रैरनृत्युल्वण-रम्य-वर्णेर् विलेपनैः सौरभ-लक्षणीयैः॥ आस्यैद्य च लोकः परितोप-कान्तै-रसूचयल् लब्ध-पदं रहस्यम्.॥ ३०॥

वस्त्रैरित्यादि — वस्त्रेः विलेपनैः सौरभलक्षणीयैः सुरभितया परिच्छेद्यैः आस्त्रेश्च व्यपगताधररागैः परितोषकान्तैर्लिङ्गमूतैः रहसि भवं सुरतं लब्धपदं प्राप्तचिद्वं लोकः प्रकाशयति स्म ॥

९१५-प्रातस्तरां चन्दन-लिप्त-गात्राः प्रच्छाद्य हस्तैरधरान् वदन्तः ॥ शाम्यन्-निमेषाः सुतरां युवानः प्रकाशयन्ति सा निगृहनीयस्.॥ ३१॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'प्रभातवर्णनं' नाम एकादशः सर्गः— ३०१

प्रातस्तरामित्यादि—गुरुजनो नखदशनक्षतं मा द्राक्षीदिति युवानः प्रातस्तरां प्रत्युषित चन्दनिष्ठप्तगात्रा हस्तैरधरान् प्रच्छाच वदन्तोऽपि शाम्यक्रिमेषा अनिमि-षितनेत्रा निगृहनीयं सुतरां प्रकाशयन्ति स नूनमेते सत्कृता येन एवमाचरन्तीति॥

९१६-साम्नैव लोके विजिते ऽपि वामे ! किर्मुद्यतं भ्रूं-धनुरं-प्रसद्यम्, ॥ हन्तुं क्षमो वा वद लोचनेषुर् दिग्धो विषेणेव किमञ्जनेन.॥ ३२॥

साम्नेत्यादि—हे वामे प्रतिकृछवर्तिनि! मधुरेणाविकृतेन साम्ना छोके अस्मद्विधे जितेऽपि वशीकृतेऽपि श्रूधनुरप्रसद्धं प्रसोद्धमशक्यं उद्यतं उत्क्षिप्तम् । अथवा विछोचनेषुनेत्रशरः स्वत एव हन्तुं क्षमः ततः किमञ्जनेन च विषेण दिग्धो विष्ठिप्त इति वद कथय ॥

९१७–दन्तःच्छदे प्रज्वलिता॒ऽग्नि-कल्पे ताम्बूल-रागस् तृण-भार-तुल्यः ॥

न्यस्तः किमित्यूं चुरुपेत-भावा

गोष्ठीषु नारीस् तरुणीर् युवानः. ॥ ३३ ॥

द्नतच्छद् इत्यादि—प्रज्विलिप्सिकल्पे स्वभावलोहितत्वात् दन्तच्छदे ओष्ठे ताम्बूलरागः किमिति नयसः । तृणभारतुल्यः निष्प्रयोजनत्वात् । इत्येवमूचुर्यु-चानः प्रातरित्यर्थात् । उपेतभावाः जातानुरागाः गोष्ठीषु स्थिता नारीस्रहणीरिति ॥

९१८—सुखाऽवगाहानि युतानि लक्ष्म्या शुचीनि संताप-हराण्युंरूणि ॥ प्रबुद्ध-नारी-मुख-पङ्कःजानि प्रातः सरांसीव गृहाणि रेजुः. ॥ ३४॥

सुखावगाहानीत्यादि—प्रातः प्रभाते गृहाणि सरांसीव रेजुः। सुखाव-गाहानि निरुपद्रवस्वात् सुखेनावगाद्धन्ते। युतानि छक्ष्म्या देवतारूपया। छुचीनि पवित्राणि । संतापहराणि धर्मादिक्केशापहारीणि। उरूणि महान्ति । प्रबुद्धानि विनिद्राणि। नारीसुखान्येव पङ्कजानि यत्रेति॥

९१९—संमृष्ट-सिक्ताऽर्चित-चारु-पुष्पै-रामोद-वृद्-द्रव्य-सुगन्ध-भागैः॥ रुक्ष्मीर् विजिग्ये भवनैः स-मृङ्गैः सेव्यस्य देवैरंपि नन्दनस्यः॥ ३५॥ २०२ भट्टि-काव्ये—तृतीये प्रसन-काण्डे लक्षण-रूपे द्वितीयो वर्गः,

संमुष्टित्यादि — देवैः सेव्यस्यापि नन्दनस्य ठक्ष्मीर्भवनैः प्रातर्विजिग्ये विजिता। आदौ संमृष्टरजांसि अपनीतरजांसि पश्चात्सिक्तानि । पूर्वापरकालसमासः । अर्चितानि पूजितानि प्रशस्तानि चारूणि शोभनानि पुष्पाणि येषु भवनेषु संमृष्ट-सिक्तानि च तानि अर्चितचारुपुष्पाणि चेति विशेषणसमासः । आमोद्रवन्ति यानि द्रव्याणि चन्दनादीनि तैः सुगन्धो भाग एकदेशो येषां तैः । गन्धस्येखे-तदेकान्तप्रहणादित्वं न भवति । सम्ब्रह्मरामोदम्वत्वात् ॥

९२०-अक्ष्णोः पतम् नील-सरो-ज-लोभाद्
सङ्गः करेणा ऽल्प-धिया निरस्तः ॥
दर्दश तामाऽम्बु-रुहाऽभिसन्धिस्
तुणाऽऽतुरः पाणि-तले ऽपि धृष्णुः, ॥ ३६ ॥

अक्ष्णोरित्यादि—नीलसरोजलोभात् नीलकमलमेतदित्यक्ष्णोः पतिन्नलीय-मानो भृङ्गः अल्पिया अल्पबुद्धा कयाचित् करेण निरस्तः क्षिप्तः सन् ताम्राम्बु-रुहाभिसन्धिः रक्तपद्ममेतदित्यभिसन्धिरभिप्रायो यस्य भृङ्गस्य स १९ण्णुः प्रगल्भः पाणितलेऽपि ददंश दष्टवान् । तामित्यर्थात् ॥

९२१-विलोल-तां चश्चिषि हस्त-वेपशुं भ्रुवोर् विभक्नं स्तन-युग्म-विन्गितम् ॥ विभूषणानां क्वणितं च षट्-पदो गुरुर् यथा नृत्य-विधौ समादधे.॥ ३७॥

विलोलतासित्यादि—यथा गुरुर्नृत्याचायों नृत्यकर्मणि कस्याश्चिच्चञ्चषि वि-लोलतां चलतां हस्तवेपथुं हस्तकम्पं भ्रुवोर्विभङ्गं नतोन्नतिं स्तनयुग्मविलातं प्रचलितं भूषणानां क्रणितं शिक्षितं जनयति, तद् दृष्ट्वा षट्रपदोऽपि तत्समाद्धे विहितवान् ॥

९२२-अथा ऽनुकूलान् कुल-धर्म-संपदो विधाय वेशान् सु-दिवः पुरी-जनः.॥ प्रबोध-काले शतःमन्यु-विद्विषः प्रचक्रमे राज-निकेतनं प्रति.॥ ३८॥

अथेत्यादि — अथानन्तरं पुरीजनो ङङ्कानिवासिजनः प्रतिदिनमवासकस्या-णत्वात् सुदिवः । '८६०। सुप्रात-।५।४१३२०।' द्वत्यादिना समासान्तनिपातनम् ।

29 of 100

१—अत्र 'तृष्णाऽऽतुरः' इति पाठो युक्त इति साति । तेन हि ताम्राष्ट्रकहाभिसंधित्वात् मकरन्दतृष्णया पीडित इति सरलायः प्रतिपचते । यथास्थितपाठपक्षे तु सङ्गत्वाचृणसदृश्च-मृणाळतन्तुष्वातुरः सस्यह इति कर्थाचेद्वन्नेयम् ।

यथास्वं कुलधर्मस्य पुरस्य वा संपद्विभृतिः तस्या अनुकूलान् वेशान्नेपश्यानि विधाय कृत्वा शतमन्युविद्विषो रावणस्य प्रबोधकाले राजनिकेतनं प्रस्यभिलक्ष्य प्रचक्रमे गन्तुं प्रवृत्तः। '२७१५। प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् ।१।३।४२।' इति तङ् ॥

९२३-शैळेंन्द्र-श्रङ्गेभ्य इव प्रवृत्ता वेगाज् जलौधाः पुर-मन्दिरेभ्यः॥ आपूर्य रथ्याः सरितो जनौधा राजाऽङ्गनाऽम्भोधिमंपूरयन्तः॥ ३९॥

शौलेन्द्रशृङ्गेभ्य इत्यादि—यथा जलानां पूराः शैलेन्द्रशृङ्गात् प्रवर्तन्ते तद्वरपुरमन्दिरेभ्यः प्रवृत्ता जनीघाः रथ्याः सरित इवापूर्य राजाङ्गनमम्भोषिमिवा-पूरयन्तु पूरितवन्तः॥

९२४-प्रबोध-कालात् त्रिदशेन्द्र-शत्रोः प्रार्गूर्ध्व-शोषं परिशुष्यमाणाः ॥ हीना महान्तश् च समन्त्वमीयुर् द्वास्-स्थैरेवज्ञा-परुषाऽक्षि-दृष्टाः. ॥ ४० ॥

प्रबोधकालादित्यादि — त्रिद्शेन्द्रशत्रोः रावणस्य प्रबोधकालात्राक् पूर्व अर्घ्यशोषं परिशुष्यमाणाः राजाङ्गने अर्ध्व गता एव प्रबोधकाले शोषं नीयमाना इति अन्तर्भावितण्यथीं द्रष्टन्यः । एवं च कृत्वा कर्मण्यात्मनेपदम् । अन्ये परिशोध्यमाणा इति णिचं पटन्ति । '३३६५। अर्ध्वे श्रुषि—।३।४।४४।' इति णमुल् । हीनाः महान्तश्च सेवकाः समत्वं तुल्यत्वमीयुः । द्वास्थेदौंवारिकैः । द्वारि तिष्ठ-न्तीति '२९१६। सुपि स्थः ।३।२।४।' इति कः । '७६। खरवसानयोर्विसर्जनीयः ।८।३।१५।' इति [विसर्जनीये] '१३८। विसर्जनीयस्य सः ।८।३।३४।' अवज्ञया अनादरेण पद्यमिश्चग्धं यदिक्ष तेनाक्ष्णा दृष्टाः ॥

९२५-गुरूरु-चञ्चत्-कर-कर्ण-जिह्नै-र्मवज्ञया ऽग्रा॒ऽङ्कुलि-संगृहीतैः ॥ रक्षांस्यनायास-हतैरुंपास्थुः कपोल-लीना॒ऽलि-कुलैर् गजेन्द्रैः. ॥ ४१ ॥

गुरूरुचश्चिद्धित्यादि —गुरुवोऽलघवः, उरवो महान्तः, चञ्चन्तर्श्चलन्तः कराः कर्णा जिह्नाश्च येषां गजेन्द्राणां तैः अवज्ञयां अग्राज्जिलसंगृहीतैः पादाज्ज्ञष्ठा- येण यत्रस्थाने परिगृहीतैः । अङ्गल्लेरप्रमिति राजदन्तादित्वात् पूर्वनिपातः । अनायासहतैः शनैः शनैः प्रचोदितेः । मत्तत्वात् कपोल्लीनाऽलि-कुलैः रक्षांसि उपास्थः सेवामकार्षुः ॥

#### १०४ भट्टि-काव्ये — तृतीये प्रसन्न-काण्डे लक्षण-रूपे द्वितीयो वर्गः,

९२६–निकृत्त-मत्त-द्विप-कुम्भ-मांसैः संपृक्त-मुक्तैर् हरयोऽय्र-पादैः॥ आनिन्यिरे श्रेणीकृतास् तथा ऽन्यैः परस्परं वालधि-सन्निबद्धाः॥ ४२॥

निकृत्तेत्यादि — अन्यैः सेवार्थं ह्रयः सिंहाः आनिन्यिरे आनीताः। निकृत्तानि मत्तद्विपकुम्भमांसानि यैरग्रपादैः अतएव संपृक्तमुक्तेः लग्नकुम्भमुक्ताफला उपलक्षिताः श्रेणीकृता अश्रेणयः श्रेणयः कृताः। '७३८। श्रेण्याद्यः–।२।१।५९।' हृति सः। परस्परं वालिधसंनिवद्धाः अन्योन्यस्य पुच्छेन संयताः॥

९२७-उपेक्षिता देव-गणैस् त्रसिद्धर् निशाःचरैर् वीत-भयैर् निकृत्ताः ॥ तस्मिन्नेदृश्यन्त सुर-द्वमाणां स-जाल-पुष्प-स्तबकाः प्रकीर्णाः.॥ ४३॥

उपेक्षिता इत्यादि—सुरद्धमाणां पारिजातानां सजालाः कलिकासहिताः पुष्पस्तवकाः वीतभयैनिशाचरैनिकृताः छिन्नाः । वीतद्यैरिति पाठान्तरम् । तत्र किमेतैः स्थितैरिति निर्देयैः सजाला एव छिन्नाः छिद्यमानाश्च । देवगणैस्त्रसिक्षरः पेक्षिताः । '२३२१। वा आश-।३।१।७०।' इत्यादिना विकल्पेन स्यन् । तस्मिन् राजाङ्गणे प्रकीर्णा अदस्यन्त सेवकजनेन ॥

९२८—निराकरिष्णुर् द्विज-कुञ्जराणां तृणीकृताऽशेष-गुणोऽति-मोहात् ॥ पापाऽश्चयान॑भ्युदयाऽर्थमा॑चींत्

प्राग् ब्रह्म-रक्षः-प्रवरान् दशाऽऽस्यः ॥ ४४ ॥

निराकरिष्णुरित्यादि — दशास्यो विबुद्धः सन् अतिमोहादत्यन्ताज्ञानात् नि-राकरिष्णुर्निराकरणशीलः। द्विजवरानित्यर्थात्। द्विजकुञ्जराणां प्रशस्तद्विजानां अभ्यु-दयहेत्नां संबन्धिनोऽशेषा गुणाः तृणीकृता येन स तृणीकृताशेषगुणः प्राक् पूर्वं सभाप्रवेशात् पापाशयान् पापचित्तवृत्तीन् ब्रह्मरक्षःप्रवरान् अभ्युद्यार्थमार्चीत्॥

९२९-मायाविभिस् त्रास-करेर् जनाना-मप्तिरुपादान-परेर्रुपेतः ॥

१—अत्र छन्दोभङ्गपरिहारार्थं 'श्रेणिकृताः' इस्येव युक्तं प्रतिमाति । '२१२०। च्वो च-।७।४।२६।' इति शास्त्रापेक्षया 'अपि माषं मषं कुर्याच्छन्दोभङ्गं न कारयेत्' इति छन्दः-शास्त्रस्य प्रवलत्वात् ।

सतां विघातेक-रसैरंविक्षत् सदः परिक्षोभित-भूमि-भागम् ॥ ४५ ॥

मायाविभिरित्यादि — आसेरव्यभिचारिभिर्मायाविभिर्वञ्चकैः परेषां त्रास-करेः । जनानामतिरोद्गत्वात् । उपादानपरैः सतां सन्मार्गस्थितानां विघातेकरसै-विनारोकस्वभावैः उपेतो दशास्यः सदः सभामविक्षत् प्रविष्टः । '२३३६। शल इगुपधादनिटः क्सः ।३।१।४५।' कीदशम् । राक्षसैश्चरणभागेन परिक्षोभित-भूमिभागम् ॥

९३०-विधृत-निशित-शस्त्रैस् तद् युतं यातुधानै• र्रुरु-जठर-मुखीभिः संकुलं राक्षसीभिः॥
• श्वगणि-शत-विकीर्णं वागुरा=वन् मृगीभिर्
वनिव स-भयाभिर् देव-बन्दीभिरासीत्.॥४६॥

विधृतेत्यादि—तत्सदो यातुधानैः विधतनिशितश्रक्षेः गृहीततीक्ष्णशस्त्रेर्युतं युक्तमासीत्। तथा राक्षसीभिः उरुजठरमुखीभिः संकुळं व्याप्तं यथा वनं वागुरावत् सवागुरं श्वगणिशतविकीणं आखेटकशतच्छन्नं मृगीभिः समयाभिः श्वगणि(के)भ्यो जातभयाभिः व्याप्तमासीत् श्वगणा विद्यन्ते येषामिति श्वगणि[नः]काः। '१९२२। अतः-।५।११९५।' इति [ इनि ] ठक् ॥

९३१-जलद इव तिहत्वान् प्राज्य-रत्त-प्रभाभिः प्रति-ककुभर्मुदस्यन् निस्वनं धीर-मन्द्रम् ॥ शिखरिमव सुमेरोर्रासनं हैमर्मुचैर् विविध-मणि-विचित्रं प्रोृन्नतं सो ऽध्यतिष्ठत्॥४७॥

इति भटिकाव्ये एकादशः सर्गः॥

जलद् इत्यादि — प्राज्यानां प्रभूतानां रत्नानां मणीनां प्रभाभिः तडित्वानिव ं जलदः प्रोन्नतात्मा सर्वेषामुपरि स्थितत्वात् । प्रतिककुमं दिशि दिशि । धीरमन्द्रं मन्द्रगम्भीरं निस्वनं उदस्यन्निक्षिपन् सुमेरोः शिखरमिव हैममासनमुचैरुचं विविध-मणिविचित्रं नानारूपैमीणिभिर्विचित्रं नानावर्णकमध्यतिष्ठत् समारोहति स्म ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया ज्याख्यया समलंकृते श्री-भट्टिकाव्ये तृतीये प्रसन्न-काण्डे लक्षण-रूपे द्वितीयः परिच्छेदः ( वर्गः ), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'प्रभातवर्णनं' नाम प्रकाद्शः सर्गः ॥ ११ ॥

### द्वादशः सर्गः—

भाविक विमुखंकारः प्रबन्धविषय उक्तः । नैक देशिकं तस्य चित्रादयोऽर्थाः प्रवृत्तिहेतवः । तथा चोक्तम्—'भाविक विमिति प्राहुः प्रवन्धविषयं गुणम् । प्रस्रक्षा इव दृश्यन्ते यत्रार्था भृतभावितः ॥ चित्रोदात्ताद्भुतार्थत्वं कथायाः स्वभिन्नितता । शब्दानाकुलता चेति तस्य हेतुं प्रचक्षते ॥' इति तस्पर्वं मन्न्रनिर्णय-प्रवन्धे दृष्टव्यमिति दृश्यन्नाह—

९३२-ततो वि-निद्धं कृत-दैवताऽर्च इष्ट्रीव चित्त-प्रश्नमं किरन्तम् ॥ आविष्कृताऽङ्ग-प्रतिकर्म-रम्यं विभीषणं वाचमुंवाच माता ॥ १ ॥

तत इत्यादि —ततः प्रभातकालानन्तरं विभीषणं विनिद्धं प्रबुद्धम् । कृत-देवतार्चं कृतेष्टदेवतापूजनम् । दृष्ट्येव स्निग्धया कायव्यापारेण चित्तप्रशमं किरन्तं प्रकाशयन्तम् । आविष्कृतं प्रदर्शितं यदङ्गस्य प्रतिकर्मे प्रसाधनं तेन रम्यं माता नैकषी नाम वाचं वृक्ष्यमाणासुवाच ॥

९३३-'प्रवाधमानस्य जगन्ति धीमंस्! त्वं सोदरस्याऽतिमदोद्धतस्य ॥ आनन्दनो नाक-सदां प्रशान्तिं तूर्णं विषस्याऽमृत-वत् कुरुष्व.॥ २॥

प्रवाधमानस्यत्यादि — हे धीमन् ! त्वं नाकसदां देवानां आनन्दनः प्रमो-द्यिता सन् सोदरस्य आतुर्दशाननस्य । गर्भावस्थायां समानमुद्रं यस्येति योगवि-भागात्सभावः । अतिबलोद्धतस्य महता सामर्थ्येन दसस्य जगन्ति लोकं प्रबाध-मानस्य पीडयतः प्रशान्ति प्रशमनं तूर्णं कुरुष्व । अमृतवत् । यथा अमृतं देवा-नामानन्दनं विषस्य कालकूटनाम्नः सोदरस्य एकस्मिन् समुद्रोदरे स्थितत्वात् । जगन्ति प्रबाधमानस्य प्रशान्ति कृतवदिति ॥

९३४–कुर्यास् तथा, येन जहाति सीतां विषाद-नीहार-परीत-मूर्तिम् ॥ स्थितां क्षितौ शान्त-शिखा-प्रतानां तारामिव त्रास-करीं जनस्य.॥ ३॥

कुर्या इत्यादि — तथा प्रकारमनुतिष्ठेस्त्वं येन सीतां जहाति । विषादनीहा-रपरीतमूर्तिं विषादो नीहार इव तेन परिगतदेहाम् । क्षितौ स्थितां निमन्नाम् । सान्तिशिखाप्रतानां अनुज्वलवेणीवन्धाम् । जनस्य न्नासकरीं भयहेतुभूताम् । तथा लक्ष्य-हंपे कथानके 'विभीषणागमनी' नाम झँदशः सुँगैः- ३०७

हेतो टः । तारामिव । यथा काचित्तारा क्षितौ स्थिता पतिता नीहारपरीतमृर्तिः शान्तक्रिसाप्रताना ध्वस्तरिमजाला छोकत्रासकरी तद्वत्तामिति ॥

९३५-यावन् न संत्रासित-देव-संघः पिण्डो विषस्येव हरेण भीष्मः ॥ संग्रस्यते ऽसौ पुरुषाऽधिपेन, द्वतं कुलाऽऽनन्द ! यतस्य तावत् ॥ ४ ॥

यावदित्यादि —यथा संत्रासितदेवसंघः विषस्य कालकृटस्य पिण्डो भीष्मो-इतिरोदो हरेण संग्रसः पीतः तद्वद्यावदसो रावणः पुरुषाधिपेन रामेण न संग्र-स्यते न विनौदयते, तावत् हे कुलानन्द! कुलानि आनन्दयतीति । '२९१३। कर्मण्युण् ।३।२।१।' द्वतं यतस्य सीतात्याजनायां यत्नं कुरु ॥

९३६-हता जनस्थान-सदो निकायाः, कृता जितोृत्खात-भट-द्वमा पूः,॥ सदांसि दग्धानि, विधेयमंस्मिन् यद् बन्धुना, तद् घटयस्व तस्मिन्.'॥ ५॥

हता इत्यादि — जनस्थानसदो दण्डकारण्यवासिनः निकायाः खरदूषणादीनां संघा हताः। '२३१४। संघे चानौत्तराधर्ये।३।३।४२।' इति चिनोतेः घन् ककार-श्चादेशः। पृश्च छङ्का जितभटा उत्खातद्वुमा कृता। सदांसि गृहाणि दग्धानि। इति सर्वभेतत्त्वया ज्ञातमेव। अनेन प्रकारेण अस्माकमि विनाशः खात्। तदेतस्मि-न्वस्तुनि यद्व-धुना विधेयं अनुष्ठेयं तद्विधानुं घटयस्व यतस्व। तस्मिन्वस्तुनि ॥

९३७-चिकीर्षिते पूर्व-तरं स तिसन् क्षेमं-करे ऽर्थे मुहुरीर्यमाणः ॥ मात्रा ऽतिमात्रं शुभयैव बुद्ध्या चिरं सुधीरंभ्यधिकं समाधात्.॥ ६॥

चिकीर्षित इत्यादि तसिन् सीताप्रस्पंणलक्षणेऽथें मानुरुपदेशात् पूर्व-तरं पूर्वमेव चिकीर्षिते कर्तुमीप्सिते मात्रा श्रुभयैव बुद्धा कर्याणया अतिमात्र-मत्यर्थं मुहुः क्षणमीर्यमाणः प्रवर्तमानः स विभीषणः सुधीः प्राज्ञः चिरकालम-भ्यषिकं समाधात् चिन्तितवान् । इदमतिन्याय्यमिति । '२२२६। गाति स्था-।२।४।७७।' इति सिचो लुक् ॥

इयता प्रबन्धेन उदात्तार्थीभिधानादुदात्तार्थेत्वमुक्तम् । इत् उत्तरं प्रहस्त-रावण-विभीषण-मातामह-कुम्भकर्णादीनां वचनप्रबन्धेषु विश्वाद्भुतार्थेत्वं द्रष्टस्यम् ।

### ३०८ भट्टि-काव्ये — तृतीर्य प्रसन्न-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः;

स्वविनीतता सुबोधता शब्दानाकुँलता चेत्येतदुभयं कथायामैव मन्ननिर्णया-स्यायां द्रष्टव्यम् ॥

९३८-दौवारिकाऽभ्याहत-शक-दूतं सोपायनोपस्थित-लोक-पालम् ॥ साऽऽशङ्क-भीष्माऽऽप्त-विशन्-निशाटं द्वारं यथौ रावण-मन्दिरस्य.॥ ७॥

दौवारिकेत्यादि — स विभीषणः रावणमन्दिरस्य द्वारं ययौ । दौवारिकाः द्वारे नियुक्ताः। '१३८६। द्वारादीनाम् । ।।३।४।' इत्येच् । तैरभ्याहताः शकदूता यस्मिन् द्वारे । सोपायनाः गृहीतकौश्चालिकाः उपस्थिता औपढौकिता लोकपाला यत्र । साशक्काः सभयाः भीष्मा भयानकाः आप्ता विशन्तो निशाटा यत्रेति तमिति ॥

विशेषकम् ८-१०-

९३९-दूरात् प्रतीहार-नतः स वार्तां पृच्छन्नेनावेदित-संप्रविष्टः ॥ स-गौरवं दत्त-पथो निशाटै-रैक्षिष्ट शैलाऽग्रमिवेन्द्रशत्रुम् ॥ ८॥

दूरादित्यादि—स विभीषणः दूरादेव प्रतीहारेण नतः स्त्रामिनीव तत्र गौरवात् । वार्तां पृच्छन् कुशली महाराज इति विभीषणो द्वारि तिष्ठतीति राज्ञे अनावेदित एव संप्रविष्टो निशाटैः सगौरवं च सविनयं दत्तपथो दत्तमार्गः । इन्द्रशत्रुं रावणमैक्षिष्ट दृष्टवान् । शैलाग्रमिव सिंहासनारूढस्य तस्योच्चत्वात् ॥

९४०-कृञ्चानु-वर्ष्मण्यधिरूढमुंचैः सिंहासने संक्षय-मेघ-भीमम् ॥ निसर्ग-तीक्ष्णं नयन-स्फुलिङ्गं युगान्त-वह्नेरिव धूम-राश्चिम् ॥ ९ ॥

कृशानुवर्ष्मणीत्यादि — सिंहासने उच्चैस्तुक्ते कृशानुवर्ष्मणि अग्नितुल्ये अधि-रूढं उपविष्टम् । संक्षयमेववद्गीमं अतिभयंकरम् । निसगैतीक्षणं स्वभावरौद्गम् । नयनानि स्फुलिङ्गा इव यस्य तमैक्षिष्ट । युगान्तवह्नेरिव धूमराशि अग्नितुल्य-सिंहासने उपरि स्थितत्वात् । सोऽपि संक्षयमेववद्गीमः स्वभावतः कटुकत्वात् । स्वभावतीक्षणः । नयनानि विस्फुलिङ्गा यत्रेति ॥

९४१-प्रीत्या ऽपि दत्तेक्षण-सन्निपातं . भयं भुजङ्गाुऽधिप-वद् दधानम् ॥ तमःसमूहाऽऽकृतिमेप्येशेषा-नूर्जा जयन्तं प्रथित-प्रकाशान्. ॥ १० ॥

प्रीत्येत्यादि—यथा भुजङ्गाधिपः शेषः प्रीत्या स्नेहेन दत्तेक्षणसिष्विपातः समर्पितनेत्रनिवहो भयमादधाति तद्वद्वयमादधानम् । तमःसमूहस्येवाकृतिर्यस्य तमपि प्रथितप्रकाशानशेषानकीदीन् ऊर्जा बलेन जयन्तमैक्षिष्ट । ऊर्जेति '३१५७ । भ्राज-भास—।३।२।१७७।' इत्यादिना किए ॥

९४२-तं रत्न-दायं जित-मृत्यु-लोका रात्रिं=चराः कान्ति-भृतो ऽन्वसर्पन् ॥ 'प्रमुक्त-मुक्ता-फलमम्बु-वाहं • संजात-तृष्णा इव देव-मुख्याः ॥ ११॥

तमित्यादि—यथा देवमुख्याः अमरत्वाज्ञितमृत्युलोकाः कान्तिभृतो दीप्ति-धराः संजाततृष्णाः सन्तः प्रमुक्तमुक्ताफलमम्बुवाहमुपसपिन्त तद्वतं विभीषणं रत्नदायं। रत्नं दास्यतीति । '३१८१। अण् कर्मणि च ।३।३।१२।' इति भविष्य-त्काले क्रियायां क्रियाथायामित्यण्। तत्र एककर्तृके भिन्नकर्तृके वेति विशेषामा-वात्। अथवा '५१५। दय दानगत्योः' इत्यस्मात्कर्मण्यण्। रत्नं दयते ददातीति कृत्वा। रात्रिचरा भग्नयमलोका अन्वसर्पन्॥

९४३-स किङ्करैः कल्पितमिङ्गित-ज्ञैः संबाधकं पूर्व-समागतानाम् ॥ सिंहासनोपाश्रित-चारु-बाहु-रध्यास्त पीठं विहित-प्रणामः॥ १२॥

स इत्यादि—स विभीषणः विहितप्रणामः कृतप्रणितः पीठमध्यास निषण्ण-वान् । किङ्करैर्कृत्यैरिङ्गितज्ञैरभिप्रायवेदिभिः कल्पितमुपनीतम् । पूर्वसमागतानां प्रथमप्रविष्टानां संबाधकं संकटकृत् संबाधत इति ण्वुछ । रावणस्य सिंहासने उपाश्रितः स्थितः चारुर्वोहुर्यस्य विभीषणस्येति सः ॥

९४४-ततो दशाऽऽस्यः श्वभिताऽहि-कल्पं दीप्राऽङ्कुलीयोपलमूढ-रत्नम् ॥ अनेक-चञ्चन्-नख-कान्ति-जिह्नं प्रसार्थ पाणिं समितिं बभाषे ॥ १३॥

तत इत्यादिं — विभीषणनिवेशनादुत्तरकालं दशास्यः पाणि श्वभिताहिकल्पं कुद्धविस्तृतकणेन सर्पेण तुल्यम् । दीत्रो दीपनशीलोऽङ्कुलीयोपलोऽङ्कुलीयरत्नम् । यतः तत एव ऊढरतम् । अनेकाश्रञ्जन्यश्रङन्यो नखकान्तमो जिह्वा इव यस्य । तं प्रसार्य समिति राक्षससमृहं बभाषे ॥

९४५—'शक्तैः सहद्भिः परिदृष्ट-कार्यै-राम्नातिभिर् नीतिषु बुद्धि-मद्भिः॥ युष्मद्-विधैः सार्धमुपाय-विद्भिः

सिध्यन्ति कार्याणि सु-मन्त्रितानि. ॥ १४॥

राक्तेरित्यादि — शक्तैः समर्थैः सुहिद्धिमित्रैः परिदृष्टकार्यैः मा भूदृदृष्टकर्मणां कर्मसु विषाद इति । नीतिषु आम्नातिभिः अभ्यस्तनीतिशास्त्रीरित्यर्थः । '१८८८ । इष्टादिभ्यश्च ।५।२।८८।' इति इनिः । 'कस्येन्विषयस्य' इति कर्मणा सप्तमी । बुद्धिमद्भिः ज्ञानविद्धः । उपायविद्धिः । सामादिकुशलैरित्यर्थः । युष्मिद्विषेः सह कार्याण सुमिश्चितानि सिध्यन्ति ॥

९४६—उपेक्षिते वालि-खराऽऽदि-नाशे, दग्धे पुरे, ऽक्षे निहते स-भृत्ये,॥ सैन्ये द्विषां सागरम्रंत्तितीर्षा-वृं-नन्तरं ब्रूत, यदंत्र युक्तम्.'॥ १५॥

उपेक्षित इत्यादि —वालिखरादिनाशेषूपेक्षितेषु द्विषां च सैन्ये सागरमुक्ति-तीर्षां वक्तिरतुमेषणशीले । अनन्तरमिदानीं बृत वदत यदत्र युक्तमिति । उक्तिती-षांविति '३२०। इकोऽचि विभक्तौ ।७।१।७३।' इति नुम् न भवति । '३२१। तृतीयादिषु भाषितपुंस्कम्-।७।१।७४।' इति पुंबद्धावः ॥

९४७–भुजांऽस-वक्षः-स्थल-कार्मुकाृसीन् गदाश् च शूलानि च यातुधानाः ॥ परामृश्चन्तः प्रथिताृऽभिमानाः प्रोचुः प्रहस्त-प्रमुखा दशाऽऽस्यम्.॥ १६ ॥

भुजांसेत्यादि —यदि वर्षं शत्रुत् न व्यापादयामस्त्रदा किमेतेर्भुजादिरूढेरिति प्रथिताभिमानाः प्रकाशिताहंकारा भुजादीन् प्रसम्बन्तः प्रहस्तप्रमुखा यातुषाना दशासं प्रोजुर्वेकुमारब्धाः । '१९३७। वर्च परिभाषणे' छिद्र उस् ॥

९४८-'अ-खण्ड्य-मानं परिखण्ड्य द्यकं त्वं पण्डितं-मन्यमुदीर्ण-दण्डः ॥ नराऽऽभियोगं नृ-भुजां प्रधान ! मन्त्रोन्मुखः किं नयसे गुरुत्वम्, ॥ १७ ॥ अखण्ड्यमानिस्यादि —शक्रमखण्ड्यमानं अनिभवनीयाहंकारं अत्श्व पण्डितंमन्यं पण्डितमात्मानं मन्यमानं नान्यः पण्डितोऽस्तीति तादशं परिखण्ड्य जित्वा, त्वं नृभुजां प्रधान ! उदीर्णदण्डः अभ्यार्चितबलः सन् किमर्थं मन्नोन्मुसो मन्नप्रवणः नराभियोगं गुरुत्वं नयसे प्रापयसि । सुमन्नितानि कार्याणि सिध्यः न्तीति । अत्र कर्तुर्गुणाभियोगेन क्रियाफलेन योगादात्मनेपदम् ॥

९४९—निर्यत्-स्फुलिङ्गाऽऽकुल-धूम-राशिं किं ब्रूहि भूमौ पिनषाम भानुम्,॥ आ दन्त-निष्पीडित-पीतर्मिन्दुं •ष्ठीवाम ग्रुष्केक्षु-लताऽस्थि-कल्पम्.॥१८॥

निर्मृदित्यादि — बृहि समादिश आस्तां तावत्वराभियोगः । किं भार्नु क्षितो विनवाम चूर्णयाम । प्रश्ने छोट । '२५४३। रुधादिभ्यः श्रम् ।३।१।७८।' निर्यता निर्गच्छता स्फुलिङ्गेनाकुलो धूमराशियेख तं भार्नुम् । आ इति विकल्पे वर्तते । दस्तनिष्पीडितपीतं इन्दुं वा पूर्व दन्तैर्निष्पीडितं पश्चात्पीतं ष्टीवाम निरस्याम । '४३३। वीरुपधायाः ।८।२।७६।' इति दीर्घः । शुष्केक्षुयष्टेरस्थीव तत्सदशम् ॥

९५०–स-राघवैः किं बत वानरैस् तैर् यैः प्रातरा्शो ऽपि न कस्यचिन् नः॥ स-स्थाणु-कैलास-धरा ऽभिधत्स्व, किं द्यौरंधो ऽस्तु, क्षितिर्रन्तरीक्षे.॥ १९॥

सराधवैरित्यादि — संस्थाणुर्यः कैलासः तस्य धर इति सः । धारयतीति धरः । कर्तर्येच् । हे संस्थाणुकैलासधर ! नोऽस्माकं मध्ये कस्यचिदेकस्य येः संराधवैः प्रातराशोऽपि प्रातमीजनमपि न भवति तैः सराधवैर्वानरैः किं प्रयोजनम् । बतशब्दोऽनुशोचने । अतोऽभिधत्स्य आदिश । किं चौराकाशमधोऽस्तु भवतु, क्षितिर्वा अन्तरीक्षे उपरिष्टादस्त्विति ॥

यत्पुरं दग्धं तद्युष्मस्यमादेनैव न शत्रुशक्त्येति दर्शयबाह— ९५१—चापल्य-युक्तस्य हरेः कृशानुः समेधितो वालधि-भाक् त्वदीयैः ॥ शस्त्रेण वध्यस्य गलन्नेधाक्षीद् राजन् ! प्रमादेन निजेन लङ्काम्.'॥ २०॥

चापल्येत्यादि —चपलस्य भावश्चापल्यम् । ब्राह्मणादिःवात् ज्यञ् । युवादि-ज्वपि दृश्यते तत्र चापलमिति रूपम् । तेन युक्तस्य हरेमेर्कटस्य हे राजन् ! ब्राह्मण वध्यस्य सतः यो वालधिः पुच्छं तद्भाक् समाश्रितः कृशानुस्वदीयैः स्टूलैंः समेधितो वर्धितः तैलघृतादिभिगृहात् गृहं गच्छतो गलन् पुच्छात्पतन् लङ्काम-धाक्षीत् दग्धवान् । '३२६। एकाचो बशो भष्-।८।२।३७।' इत्यादिना धत्वम् । हलन्तलक्षणा वृद्धिः । '३२४। हो ढः ।८।२।३१।' । '२९५। षढोः कः सि ।८।२।४१। निजेन आत्मीयेन प्रमादेन ज्वालादर्शितलक्षणेन । तदानीं तस्य शस्त्रव्यापादनमेव युक्तमिति ॥

९५२-अथा ऽञ्चितोरस्कर्मुदीर्ण-दृष्टिः कृत्वा विवक्षा-प्रवणं शरीरम् ॥ विवृत्त-पाणिर् विहतोत्तराऽर्थं विभीषणो ऽभाषत यातुधानान् ॥ २१ ॥

अथेत्यादि — प्रहस्तादिवचनान्तरं अञ्चितोरस्कं विन्यसहारत्वात् । पूजि-तोरस्कम् । '८८९। उरःप्रभृतिभ्यः कप् ।पाधा१प१।' '३०४७। अञ्चः प्जायाम् ।७।२।प३।' इतीद् । '४२४। नाञ्चेः पूजायाम् ।६।४।३०।' इत्यनुनासिकलोपप्रति-षेघः । ताद्दशं शरीरं विवक्षाप्रवणं वक्तुमिच्छाभिमुखं कृत्वा शरीरस्य साष्टवं उत्पाचेस्पर्थः । उदीर्णदृष्टिस्तद्भिमुखदृष्टिः । विवृत्तपाणिस्तद्भिमुखीकृतदृक्षिण-पाणिः विभीषणो यातुधानानभाषत विहतोत्तरार्थं विहतः प्रतिषिद्धः परैरुदितस्य वचनस्यार्थो यत्र भाषण इति ॥

९५३-'युद्धाय राज्ञा सुभृतेर् भवद्भिः संभावनायाः सदृशं यर्दुक्तम्,॥ तत् प्राण-पण्येर् वचनीयमेव, प्रज्ञा तु मन्त्रे ऽधिकृता, न शौर्यम्.॥ २२॥

युद्धायेत्यादि —युद्धार्थं राज्ञा भवन्तः सुमृताः संवर्धिताः तैः सुमृतैर्यदुक्तं 'भानुं पिनषाम' इत्यादि । कीदशम् । संभावनायाः सदशम् । तत्प्राणपण्यैर्वचनी-यमेव । मन्ने तु प्रज्ञाधिकृता म शौर्यम् ॥

'नराभियोगं किं नयसे गुरुवम्' इत्रज्ञोत्तरमाह— ९५४-यच् चापि यत्ना-ऽऽदृत-मन्त्र-वृत्तिर् गुरु-त्वर्मायाति नराऽभियोगः॥ वशीकृतेन्द्रस्य, कृतोत्तरो ऽस्मिन् विध्वंसिताऽशेष-पुरो हनूमान्।॥ २३॥

यचेत्यादि —वशीकृतेन्द्रस्य निर्जितशकस्य रावणस्य नराभियोगो यबाहत-मन्नवृत्तिर्यक्षेनाहता मन्नवृत्तिर्थस्य सः ताहशो गुरूत्वमायातीति यचाप्युक्तं अस्मिन् वस्तुनि हनुमान् कृतोत्तरो दत्तोत्तरः । यतः विध्वंसिताशेषपुरः । पुरं छङ्का । तथा लक्ष्य-हणे कथानके 'विभीषणागमनो' नाम द्वादशः सर्गः - ३१३

प्:शब्दो वा कृतसमासान्तः । यत्र किपनाथभृत्येन ईदशमनुष्टितं स कथं नसभियोगो मन्त्रोन्मुलो न निरूप्यत इति ॥

प्रमादेनाम्निः छङ्कामधाक्षीदिखत्रोत्तरमाह—

९५५-अग्निः प्रमादेन ददाह लङ्कां वध्यस्य देहे स्वयमेधितश् चेत्,॥ विमृश्य तद् देव-धिया ऽभिधत्त ब्रह्माऽस्त्र-बन्धोऽपि यदि प्रमादः॥ २४॥

अग्निरित्यादि —वध्यस्य वधाईस्य देहे तदेकदेशेषु पुच्छादिषु प्रमादेन स्वयं युष्माभिरिन्नेरिधितो दीपितः लङ्कां ददाह चेत्, तथास्तु । ब्रह्मास्रब-न्धोऽिष यदि प्रमादः तहेविधया देवलुद्धा देवानां सात्विकत्वान्निर्मेला लुद्धिः तया विस्रश्य निरूप्याभिधत्त ब्रूत । सोऽिप प्रमाद इति यतोऽसावमोघोऽिष विश्लेषितः । अभिधत्तेति । '२५०१ । दधस्तथोश्च ।८।२।३८।' इत्यभ्यासदका-रस्य भष् धातोश्च खरि चर्त्वम् ॥

पराभियोगः सर्वथा निरूप्यत इति दर्शयद्वाह— ९५६—जगन्त्यमयााऽद्धत-भाव-भाञ्जि, जितााऽभिमानाश्च च जना विचित्राः,॥ कार्ये तु यत्नं कुरुतं प्रकृष्टं, मा नीतिं-गर्भान् सु-धियो ऽवमन्ध्वम्.॥ २५॥

जगन्तीत्यादि असंख्यविचित्रभावभाक्षि जगन्ति तन्नत्या अपि जनाः विचिन्नाः शक्तिदेशकालवशात् जिताभिमानाश्च । अन्येरुक्ष्रेष्टैर्जीयतेऽभिमान-स्तेषाम् । तेनात्मन्यभिमानो न कर्तव्य इति दर्शयति । कार्ये तु प्रकृष्टमुत्तमं यत्नं कुरुत । येन तत्तत्कार्यं सिध्यति । तत्र च ये युक्तिमभिद्धति ताक्षीति-गर्भान् नीतिरेव षाइगुण्यादिज्ञानं गर्भे येषाम् । अत एव सुधियो मावमन्ध्वं मा परिभूत । तद्युक्तानुष्टानात् । '२६९७। हनः सिच् ।१।२।१९॥' इति कित्त्वविधानसामर्थ्यात् अनुनासिकलोपाभावः । '२२४९। धि च ।८।२।२५॥' इति सिचो लोपः॥

यथा च विजिगीषुणा वर्तितन्यं तथोपदिशन्नाह— ९५७—वृद्धि-क्षय-स्थान-गतामेजस्रं वृत्तिं ज़िगीषुः प्रसमीक्षमाणः ॥ घटेत सन्ध्याऽऽदिषु यो गुणेषु, ठक्ष्मीर् न तं मुख्जति चक्रला ऽपि ॥ २६॥ भ॰ का॰ २० ३१४ महि-काव्ये - तृतीये प्रसन्न-काण्डे छक्षण-रूपे नाम तृतीयो वर्गः,

वृद्धीत्यादि आत्मद्रव्यप्रकृतिसंपन्नो नयसाधिष्ठानं विजिगीषुः तस्य च वृद्धिश्वयस्थानमिति त्रीणि फलानि । गुणाश्च सन्धिविग्रह्यानासनसंश्रयद्वैधी-भावाः षद् । तत्र यस्मिन् गुणे स्थितः पश्येदिहस्थः पश्यामीति । दुर्गसेतुवणि-कृषिश्चन्यनिवेशनद्रव्यहस्तिवनकर्माण्यात्मनः प्रवर्तयितुं परस्य चैतानि हन्तुं गुणमातिष्ठेत् सा वृद्धिः । यस्मिन् गुणे स्थितः स्वकर्मणामुपघातं पश्येत् नेतरस्य तस्मिन्न तिष्ठेत् सा क्षयः । स्वकर्मणां वृद्धिगुणेनाभिपश्येदेतत् स्थानमित्यनेन मार्गेण यो विजिगीषुः वृद्धिश्वयस्थानगतामात्मनः परस्य च वृत्तिमजस्रं शश्वत् प्रसमीक्षमाणो निरूपयन् सन्ध्यादिषु षद्गुणेषु घटेत यतेत तं विजिगीषुं लक्ष्मीः राज्यश्रीः चञ्चलापि न मुञ्चति । गुणश्चिष्ठाव्यद्भवत्वत् ॥

अस्ति स कालो यत्र विजिगीषुणा परवृद्धिरुपेक्षणीयेति दर्शयन्नाहु-९५८-उपेक्षणीयैव परस्य वृद्धिः

> प्रनष्ट-नीतेर्रजितेन्द्रियस्य ॥ मदाऽऽदि-युक्तस्य विराग-हेतुः,

स-मूल-घातं विनिहन्ति या ८न्ते. ॥ २७ ॥

उपेत्यादि परः शतुः प्रनष्टनीतित्वादिजितेन्द्रियः न मदादिपङ्गाँ स्वजिति, किंतु तेनेव युज्यते । तस्यैवंविधस्य या वृद्धिः सा सर्वस्यैव लोकस्य विरागहेतुः वैमुख्यकारणमुपेक्षणीयेव न तदभावाय । तेनेद्दशी या अन्ते अवसाने समूल-घातं सर्वं सर्वेण विनिद्दन्ति विनाशयति ॥

तथास्ति स कालो यत्र विजिगीषुणाप्यात्मक्षय उपेक्षणीय इत्याह— ९५९—जनाऽनुरागेण युतो ऽवसादः

फला्ऽनुबन्धः सुधिया ऽऽत्मनो ऽपि ॥ उपेक्षणीयो ऽभ्युपगम्य संधि

कामाऽऽदि-षड्-वर्ग-जिता ऽधिपेन.॥ २८॥

जनेत्यादि — आत्मनोऽप्यवसादः क्षयः जनानुरागेण युतः संबद्धः अनु-रक्तप्रकृतिमण्डलत्वाद्विजिगीषोः फलानुबन्धः फलमनुबन्नाति । सुविया विदुषा अधिपेन राज्ञा । कामादिषञ्चर्गजिता कामकोधलोभमोहमदेष्याणां षण्णां वर्गः तज्जिता उपेक्षणीयः । तत्रापि परैः संधिमभ्युपगम्य कृत्वा । अन्यथा श्लीणोऽ-यमिति परोऽभियुञ्जीत ॥

यदा च विजिगीषुः संधिविग्रहाभ्यां फलं न पश्येत् तदा स्ववृद्धिप्राप्त्यर्थमा-सनं कुर्योदित्युपदिशन्नाह—

९६०-यदा विगृह्णन् न च संद्धानो । वृद्धिं क्षयं चा ऽनुगुणं प्रपश्येत्,॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके विभीषणागमनो नाम द्वादशः सगैः — ३१५

## आसीत राजा ऽवसर-प्रतीक्षस् तदा प्रयासं वितर्थं न कुर्यात्.॥ २९॥

यदेत्यादि — यदा हि राजा विजिगीषावस्थितः विगृह्धन् विग्रहं कुर्वन् आत्म-नोऽजुगुणामजुकूलां वृद्धिं न पश्येत् क्षयं वा परस्यात्मनोऽजुगुणं न पश्येत् । संद्धान इति संधिं च कुर्वन्नात्मनोऽजुगुणं न पश्येत् तदा आसीत स्ववृद्धार्थमा-सनं कुर्यात् न विग्रहं संधिं वा । अवसरः कालसं प्रतीक्षत इति अवसर्ग्रतीक्षः । '२९१३। कर्मण्यण् ।३।२।१।' संधेविग्रहस्य वा स्वपरवृद्धिक्षयाजुकूलं कालं प्रतीक्षमाण इत्यर्थः। न पुनः प्रयासं संधिविग्रहोद्यमं वितयं निष्फलं निष्प्रयोजनं कुर्यात् । यद्ग तु परं विग्रहीतुमशक्तः तदा श्वावराहकलहं समानसुपदेश्यति ॥

संधि कृतवतोऽपि विजिगीषोः परेण वा विद्युज्यमानस्य विधिमुपदिशन्नाह—

९६१-संघो स्थितो वा जनयेत् स्व-वृद्धिं हन्यात् परं वीपनिषत्प्रयोगैः ॥ आश्रावयेदेस्य जनं परेर् वा विग्राह्य कुर्यादवहीन-संधिम्. ॥ ३०॥

संधावित्यादि —संधौ स्थितो वर्तमानः जनयेत् स्ववृद्धिम् । यया अत्यु-च्छितः तामभियुक्षीत परं वा शत्रुं उपनिषत्प्रयोगैः विषादिदानैः हन्यात् विनाशयेत् संधिना जातविश्वासत्वात् । आश्रावयेदस्य जनं देशादिदानेनाकर्षयेत् । बलवता अभियुज्यमानः परैः विग्राद्य कल्हं कारयित्वा अवहीनसंधिं आक्रान्त-संधि कुर्यात् । तस्योपतापितत्वात् ॥

संधित्सोविंजिगीषोः शत्रुमण्डलभेदं कुर्वतः सुकरः संधिरित्युपदिन्नाह—

९६२—संदर्शित-स्नेह-गुणः स्व-शत्रून् विद्वेषयन् मण्डलमंस्य भिन्द्यात् ॥ इत्येवमीदि प्रविधाय संधिर् वृद्धेर् विधेयो ऽधिगमाभ्युपायः ॥ ३१॥

संद्िशतित्यादि —असम्ब्लुत्रवोऽनेन संधानं मा कार्षुरिति तान्विद्वेषयन् विमुखानुत्पादयन् । दर्शितस्नेहगुणः प्रकटीकृतानुरागगुणः । अस्य शत्रोमण्डल-ममात्यादिप्रकृतिं भिन्द्यात् इत्येवमादि प्रविधाय संद्िशतेत्येवमादिवाक्यार्थं कृत्वेत्यर्थः । वृद्धेरिधगमाभ्युपायः प्राप्तिहेतुः संधिर्विधयोऽनुष्टेयः ॥

# ३१६ भट्टि-काव्ये - तृतीये प्रसन्न-कार्ण्डे लक्ष्यण-रूपे तृतीयो वर्गः,

विग्रहोऽपि विशिष्टसैव विजिगीषोर्न यस कस्त्रचिद्दिसुपद्शिन्नाह— ९६६—मत्वा सहिष्णूर्नपरोपजप्यान् स्वकार्नधिष्ठाय जलाऽन्त-दुर्गान् ॥ द्रुमाऽद्रि-दुर्लङ्ग्य-जलाप्रधृष्यान् वर्धेत राजा रिपु-विग्रहेण.॥ ३२॥

मत्वेत्यादि — स्वकानात्मीयाननुजीविनः सहिष्णून् समर्थान् अपरोपज-प्यान् परेरमेद्यान् जलान्ते ये दुर्गाः प्रदेशाः तानधिष्ठाय तत्र स्थापयित्वा । '५४२। अधिशीङ् —।१।४।४६।' इति कर्मसंज्ञा । कीदशान् । दुमैरदिभिर्दुर्ल-क्ष्यजलैश्चाप्रप्रत्यान् अगम्यान् । वनपर्वतजलभेदान् त्रिविधं दुर्गम् । रिपुणा सह यो विग्रहः तेन हेतुना राजा वधेत बृङ्युपचितः स्यात् ॥

यदा अरिविजिगीचू परस्परं हन्तुं न शक्तो तदा विजिगीचोरासनसुपदिशन्नाह— ९६४-शक्तोति यो न द्विषतो ऽभिहन्तुं,

विहन्यते ना ऽप्य-बंछैर द्विषद्भिः,॥ स श्वा-वराहं कलहं विदध्या-दासीत दुर्गोऽऽदि विवर्धयंश् च.॥ ३३॥

राक्रोतीत्यादि—यो विजिगीषुः अवल्यात् द्विषतः शत्रुनिमहन्तुं विप्र-हीतुं न शक्तोति अवलेद्विषद्भिनं विहन्यते स विजिगीषुः श्वावराहं कल्रहं विद-ध्यात् अनुतिष्ठेत् । श्वा च वराहश्च श्वावराहं तदीयमिव कल्रहम् । '१५००। तस्येदम् ।४।३।१२०।' इत्यण् । यथा चाण्डाला वराहं हन्तुमशक्ताः श्वानं विमुच्य योधयन्ति यद्ययं हतोऽनेन वा अयमिति तयोभेक्ष्यत्वादुभयथा कार्यसिद्धेः । तह्वद्वयोविद्विषतोः कल्रहं विद्ध्यात् । स्वयं च दुर्गादि विवर्धयन् दुर्गसेतुविण-कृषिश्च-यनिवेशनद्वव्यहस्तिवनकर्माण्युपिनन्वन् आसीत तिष्ठेत् ॥

यदा विजिगीषुर्यानमात्रसाध्यं शत्रुमात्मानं वा शक्तिहीनं पश्चेत् तदा यायात्

संश्रयेतेति गुणद्वयमुपदिशकाह—

९६५-प्रयाण-मात्रेण परे प्रसाध्ये वर्तेत यानेन कृताऽभिरक्षः,॥ अ-ग्रक्तुवन् कर्तुर्मरेर् विघातं स्व-कर्म-रक्षां च परं श्रयेतः॥ ३४॥

प्रयाणमात्रेणेत्यादि —प्रयाणमात्रेण प्रसाध्ये परे शत्रौ नापरं विग्रहमपे-क्षेत, यानेन वर्तेत, खबूत्तौ वर्तेत । कृताभिरक्षः अभियास्यतः कर्मणां द्विविध-त्वप्रतिविधानात् । अरेविंघातं दुर्गादिकर्मोपद्मातान् सकर्मरक्षां स्रेषां दुर्गा- तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषणागमनो' नाम द्वादशः सर्गः- ३१७

दिकर्मणां अपरेणोपहन्यमानानां रक्षां कर्तुमशक्नुवन् शक्तिहीनत्वात् परं श्रयेत । यमाश्रित्य क्षयस्थानात् ज्ञानवृद्धिमामुयात् । परो हिविधः अभियोक्ता तहिशि-ष्टबळोऽपरोऽन्य इति ॥

यदा तु सहायसाध्यं कार्यं पश्येत् तदा संधिविग्रहासनद्वैधीभावं गच्छेदित्यु-पदिशन्नाह—

९६६-एकेन संधिः, कलहो ऽपरेण कार्यो ऽभितो वा प्रसमीक्ष्य वृद्धिम्,॥ एवं प्रयुञ्जीत जिगीषुरेता नीतीर् विजानन्नहिताऽऽत्म-सारम्.॥ ३५॥

• एकेनेत्यादि अभित उभयपार्थयोः संधिना विग्रहेण वा वृद्धिं प्रसमीक्ष्य पश्चादेकेन शत्रुणा स्वयमभियुक्तेन संधिः अपरेण सहायाभियुक्तेन विग्रहः कार्यः । एवमुक्तेन प्रकारेण अहितस्य शत्रोरात्मनश्च सारं बलावलं विजिगीषु-विजानन् एता नीतीः षाङ्कुण्यलक्षणाः प्रयुञ्जीत ॥

त्वया पुनरेवं न प्रयुक्ता इति दर्शयन्नाह— ९६७—त्वया तु लोके जनितो विरागः, प्रकोपितं मण्डलिमेन्द्र-मुख्यम्,॥ रामे तु राजन्, विपरीतमैतत् प्रयामि, तेना ऽभ्यधिकं विपक्षम्.॥ ३६॥

त्वयेत्यादि—स्वया पुनश्चतुर्वर्णोच्छेदकारिणा लोके जनितो विरागः। इन्द्र-मुख्यं शक्तप्रधानं च मण्डलं प्रकोपितम् । रामे तु सर्वमेतद्विपरीतं अनुरागेण जनितं मण्डलं चातुरक्षितं तेनाभ्यधिकं विपक्षं रामं पश्यामि ॥

न चेदानीं भवतः कार्यं विनष्टं अपि तु प्रागेवेति दर्शयन्नाह— ९६८—एकेन वाली निहतः शरेण सुहत्-तमस् ते, रचितश् च राजा ॥ यदैव सुग्रीव-कपिः परेण, तदैव कार्यं भवतो विनष्टम्, ॥ ३७॥

एकेनेत्यार्दि—तव सुहत्तमो वाली यदैव परेण रामेण कर्त्रा शरेणेकेन निहतः, सुप्रीवश्च कपिस्वच्छत्रू राजा रचितः स्थापितः तदैव भवतः कार्यं विनष्टमिति ॥

### ३१८ भट्टि-काव्ये - तृतीये प्रसन्न-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

अथ प्रतापवतो मम कथं कार्यं विनश्यिति प्रतापादेव रात्रवो नश्यन्तीति चेदाह-

९६९-प्राकार-मात्राऽऽवरणः प्रभावः

खराऽऽदिभिर् यो निहतैस् तवाऽभूत्,॥ लङ्का-प्रदाहाऽक्ष-वध-द्ध-भङ्गेः क्वाम्यत्यसार्वप्यधुनां ऽतिमात्रम्,॥ ३८॥

प्राकारेत्यादि—तव त्रेलोक्यप्रमाथी प्रताप आसीत्। पुनः खरादिभिर्निहतैः प्राकारमात्रावरणो जातः। लङ्कायामेव समर्थत्वात्। असावप्यधुना लङ्कादाहेन, अक्षवधेन, द्वमभङ्गेन अशोकवनिकाभङ्गेन च अतिमात्रमत्यर्थं क्वाम्यति ग्लानि-सुपगच्छति॥

भनो रामेण सह युद्धं न घटते तदेव दर्भयन्नाह— ९७०-पडुर्ग-वद्भयः परिमूढ-वन्धु-रुच्छिन्न-मित्रो ऽरिगणैरुपेतः ॥ मा पाद-युद्धं द्वि-रदेन कार्षीर् नम क्षितीन्द्रं प्रणतोपसोग्यम्.॥ ३९॥

पड्डगेंत्यादि — वशंगतो वश्यः कामादेर्वश्यः । परिमूहबन्धुः मूर्खामात्यादि-परिवारः । उच्छिन्नमित्रः वर्गस्यासंभवात् । अरिगणैरुपेतः । तद्विपरितो रामः । अतो द्विरदेन पादयुद्धमिव तेन ज्यायसा मा विश्रहं कार्षीः । अपितु क्षितीन्द्रं रामं नम । प्रणतोपभोग्यम् । अनेन हीनसंधिमाह । तथा चोक्तम् — 'प्रवृत्तं मिन्न-णाक्रान्तो राजा बळवता बळः ॥ संधिनोपनमेत्तूर्णं दण्डकोशास्मभूमिसिः ॥' इति ॥

युवयोः संधानकारणमस्त्येवेति दृशयन्नाह-

९७१–रामो ऽपि दाराऽऽहरणेन तप्तो, वयं हतेर् बन्धुभिरत्मि-तुल्यैः, ॥ तप्तस्य तप्तेन यथा ऽऽयसो नः संधिः परेणा ऽस्तु, विमुख्य सीताम्, ॥ ४०॥

्राम इत्यादि—यथा तप्तेनायसा तप्तस्यायसः संधिर्धटते तद्वदस्माकं तप्तानां

तसेन रामेण संधिरस्तु । अतो विमुख सीतो संधिनिमित्तम् ॥

यदि च तेन तसेनापि सता ज्यायसा न संधानं तदा सर्वे वयं न जीवामः तब तेजसो विनाशकत्वादिति दर्शयन्नाह—

९७२—संधुक्षितं मण्डल-चण्ड-वातै-रमर्ष-तीक्ष्णं क्षिति=पाल-तेजः॥ तथा लक्ष्य-रूपै कथानके 'विभीषणागमनो' नाम द्वादशः सर्गः — ३१९

# सामाऽम्भसा शान्तिमुपैतु राजन् ! प्रसीद, जीवाम स-बन्धु-भृत्याः. ॥ ४१ ॥

संघुक्षितिमत्यादि क्षितिपालतेजः सीतावियोगजम् । इन्द्रादिमण्डलै-अण्डवातैरिव संघुक्षितं दीपितम् । अमर्पतीक्ष्णं असहिष्णुतयासद्धम् । सामा-रभसा साम्ना संधिना अरभसेव शान्तिमुपैतु । हे राजन्! प्रसीद् किं संरम्भेण? अन्यथा तमारण्योऽग्निरिव दुःखामर्पजं तेजो विक्रमयतीति ॥

समानयोरि संघानमेव युज्यते न विग्रहः कि पुनर्झ्यायसीस्यत्र हेतुं दर्शयन्नाह—

९७२,-अ-पक्क-कुम्भाविव भङ्ग-भाजो राजन्नियातां मरणं समानो, ॥ वीर्वे स्थितः किंतु कृता॒ऽनुरागो रामो भवांश् चोत्तम-भूरि-वैरी.॥ ४२॥

अपकेत्यादि — हे राजन्! यथा कुम्भावपको भक्तभाजो परस्पराभिहतौ विनश्यतः । तहत् समानौ युध्यमानौ मरणियाताम् । सार्वधातुकयकारत्वादिणो न दीर्घत्वम् । राजिब्रयातामिति '१३४। इसो हस्वादिच इमुद्द-।८।३।३२।' किंतु रामो वीर्ये स्थितः । उत्साहशक्तियुक्त इत्यर्थः । विक्रमबर्छ चोत्साहशक्तिः । कृतानुरागश्च अनुरक्तमण्डलत्वात् । भवान् पुनः उत्तमभूरिवैरी । उत्तमा इन्द्रादयो भूरयः प्रभूता वैरिणः शत्रवो यस्य । अवस्तेन संधानमेव युक्तं न विग्रहः । ननु च समज्यायोभ्यां संधीयेत हीनेनैव विग्रह्णीयात् । मञ्जप्रभावोत्साहशक्तिभिर्युक्तो ज्यायान् । अपचितो हीनः । तुल्यशक्तिः समः । तत्र ज्ञानवलं मञ्जशक्तिः । कोशदण्डवलं प्रभुशक्तिः । विक्रमवलं उत्साहशक्तिः ॥

सत्यामुत्साहशक्तौ शेषयोरभावान्न हीनेन विग्रह एव युज्यत इत्साह—

९७४-दण्डेन कोशेन च मन्यसे चेत् प्रकृष्टमात्मानमेरेस् तथापि ॥ रिक्तस्य पूर्णेन वृथा विनाशः •पूर्णस्य भङ्गे बहु हीयते तु. ॥ ४३ ॥

द्ण्डेनेत्यादि दण्डेन चतुरङ्गेन बलेन, कोशेन हेमरूप्यादिना यदि प्रकृष्टमात्मानमरेः सकाश्तन्मन्यसे, तथाप्येवमपि न युक्तं, यतो रिकस्य पूर्णेन भवता विनाशो भङ्गः वृथा निष्फलः । पूर्णस्य पुनर्भवतो भङ्गे बहु हीयत इति हीनेन बलवतोऽपि संधानं युक्तम् । रिक्तस्य भङ्गो माऽभूत् ॥ ३१० अहि-काञ्ये नृतीये प्रसन्न-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

अन्यद्विजयफलमसीति चेदाह—

९७५–क्किष्टाऽऽत्म-भृत्यः परिमृग्य-सम्पन् मानी यतेता ऽपि स-संशये ऽर्थे,॥ संदेहमारोहति यः कृताऽर्थो, नूनं रतिं तस्य करोति न श्रीः ॥ ४४॥

क्किप्टेत्यादि—यो मानी क्विष्टात्मभृत्यः चिरकालक्विष्टशरीरः क्विष्टभृत्यश्च । परिमृग्यसम्पत् प्रार्थनीया विभूतिर्येन । मृगयतेः स्वार्थिकण्यन्तादची यत् । संशयेऽथें स्वान्न स्वादिति यतेतापि यतं कुर्यात् । यः कृतार्थों, भवादशः त्रेलोक्यविजयत्वात् संदेहमारोहति संदेहे प्रवर्तते, तस्य नूनमवश्यं श्रीविंभृतिः रतिं स्थितिं न करोति ॥

कदा तर्हि विग्रह इत्याह-

९७६-शक्यान्यं-दोषाणि महा-फलानि समारभेतीपनयन् समाप्तिम् ॥ कर्माणि राजा विहिताऽनुरागो, विपर्यये स्याद् वितथः प्रयासः. ॥ ४५ ॥

शक्यानीत्यादि—शक्यानि यानि कर्तुं पार्थन्ते । अदोषाणि शुद्धानि महा-फलानि कार्याणि राजा समारभेत विग्रहेणेत्यर्थात् । उपनयन् समाप्तिं नयन् । विहि-तानुरागोऽनुरक्तकृतिः । विपर्यये उक्तस्य । अशक्यानि दोषाधिकानि स्वल्पफलानि सजा समारभेत समाप्तिं च न नयति स वितथः प्रयासः निष्फलो विग्रहः ॥

ममापि रामविप्रहेण सर्वमस्तीति चेदाह—

९७७–जेतुं न शक्यो नृ-पितः सु-नीतिर् दोषः क्षयाऽऽदिः कल्रहे ध्रुवश्, च ॥ फल्लं न किंचिन् न शुभा समाप्तिः, कृताऽनुरागं भुवि संत्यजा ऽरिम्. ॥ ४६॥

जेतुमित्यादि — नृपती रामः जेतुं न शक्यः विग्रहेण । उत्साहशक्तियु-कत्वात् । तेन सह कलहे दोषः क्षयादिः श्रुवोऽवश्यंभावी । विग्रहे वा सति क्षयव्ययप्रयासप्रत्यवाया भवन्तीत्युक्तम् । फलं न किंचित् । न श्रुमा समाप्तिः स्वबन्ध्रविनाशहेतुत्वात् । अतो योद्धुमिरं ज्यायांसं संत्यज । श्रुवि कृतानुरागं व्यं पुनरकृतानुराग इति ॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषणागमनो' नाम द्वादशः सर्गः-३३१

अन्यच वालिवध एव तसार्थसम्पज्जयायेति दर्शयन्नाह— ९७८—त्वन्-मित्र-नाशो, निज-मित्र-लाभः, समेत-सैन्यः स च मित्र-कृच्छ्रे ॥ भोग्यो वशः पश्य शरेण शत्रोः प्रसाधितो वालि-वधे न को ऽर्थः॥ ४७ ॥

त्विनमत्रित्यादि —वालिवधे सित शरेण रामस्य कोऽथीं न प्रसाधितः, अपि तु सर्व एव पश्य। तथाहि । त्विन्मित्रनाशः तस्य च मित्रलाभः मित्रं च तिल्लाभ-श्चेति । समेतसैन्यः कृच्छ्ने संकटप्रासौ भूतभोग्यः उपजीन्यः । वशोऽनुकृल इति ॥

तं विभिन् साधयिष्यामीति चेदाह—

९७९-छोभाद् भयाद् वा ऽभिगतः क<u>पी</u>न्द्रो न राघवं, येन भवेद् विभेद्यः, ॥ स्थितः सतां वर्त्भनि लब्ध-राज्यः प्रति-प्रियं सो ऽभ्यगमच् चिकीर्षुः.॥ ४८॥

लोभादित्यादि —कुद्धलुब्धभीतावमानिताश्चत्वारो भृत्याः परस्य भेद्याः । तत्र कपीन्द्रो राघवं लोभाद्मयाद्वा त्रासाद्वा नाभिगतः । येन हेतुनाऽयं विभेद्यः स्यात् । यस्मादसौ सतां मार्गे स्थितः सन् लब्धराज्यो लाभरतः प्रतिप्रियं चिकीर्षुः ॥

तद्नुजीविनोऽपि न भेद्या इति दर्शयति—

९८०–फला्शिनो निर्झर-कुञ्ज-भाजो दिव्याऽङ्गनाऽनङ्गरसाऽनिभिज्ञाः ॥ न्यग्-जातयो रत्न-वरैर्रलभ्या मुख्याः कृपीनामेपि नोपजप्याः.॥ ४९॥

फळाशिन इत्यादि —कपीनामपि मुख्या नीलकुमुदादयोऽपि नोपजप्याः नोपजपितुं शक्याः । यतः फलाशिनो मिष्टाञ्चनिरपेक्षाः । निर्झरकुञ्जभाजः न रम्यप्रासादवासिनः । दिव्याङ्गनानङ्गरसानभिज्ञाः दिव्याङ्गनासु योऽनङ्गरसः सुरतरसः तदनभिज्ञाः । न्यग्जातयः न्यज्ञन्तीति '३७६। ऋत्विग्–।३।२।५९।' इत्यादिना किन् ॥

युष्मन्मित्रपुत्रोऽक्रदोऽप्यभेद्य इति दर्शयक्राह— ९८१—कृता॒ऽभिषेको युवराज-राज्ये सुग्रीव-राजेन सुता॒ऽविद्योषम् ॥ ३२२ भट्टि-काव्ये — तृतीये प्रसन्न-काण्डे **लक्षण-**रूपे तृतीयो वर्गः,

### तारा-विधेयेन कथं विकारं तारा-सुतो यास्यति राक्षसार्थम्. ॥ ५० ॥

कृतेत्यादि—सुग्रीवराजेन ताराविधेयेन ताराचित्तानुवर्तिना । तारासुतोऽङ्गदः योवराज्ये कृताभिषेकः सुताविशेषमिति क्रियाविशेषणम् । सुतनिर्विशेषं ममैवायं सुतो न वाळिन इति । तत्कथं राक्षसार्थं विकारं भेदं वास्तति । नैवेत्यर्थः॥

अन्यसमाश्रयादपि रामेण विश्रहो न युज्यत इति दर्शयन्नाह—

९८२-परयामि रामादंधिकं समं वा ना ऽन्यं, विरोधे यमुंपाश्रयेम,॥ दत्त्वा वरं साऽनुरायः स्वयम्भू-रिन्द्राऽऽदयः पूर्व-तरं विरुद्धाः.॥ ५१॥ १

परयामीत्यादि - रामाद्धिकं ज्यायांसं समानं वा न प्रश्यामि । यं विरोधे विग्रहनिमित्तमुपाश्रयेम आश्रयं गच्छेम । संप्रश्चे लिङ् । स्वयंभूब्रेह्मा तावज्ञा-श्रयः यतो वरं दत्त्वा सानुशयः विप्रतीकारवान् जातः । किमिद्मकार्यमनुष्ठितं मयेति इन्द्रादयस्तु पूर्वतरं विरुद्धाः ॥

एवं दुर्गसमाश्रयो अप न युज्यत इति दर्शयन्नाह— ९८३—दुर्गाऽऽश्रितानां बहुना ऽपि रोजन् ! कालेन पार्ष्णिय्रहणाऽऽदि-हेतुः ॥ दुर्गोपरोधं न च कुर्वतो ऽस्ति शत्रोश् चिरेणा ऽपि दशाऽऽस्य! हानिः ॥ ५२॥

दुर्गेत्यादि — दुर्गाश्रितानामसाकं दुर्गोपरोधं कुर्वतः शत्रोबंहुनापि कालेन हे राजन् ! पार्ष्णिग्रहणादेः । आदिशब्दादाटिकान्तपालादिप्रकोपस्य हेतुर्नास्ति यद्वशादुपरोधो न भविष्यति । अत्र स्थितानां क्षय एव केवलं न च शत्रोरूपरोधं कुर्वतः चिरेणापि हानिः । युद्धशरीरोपयोगिनां सर्वदा संभवात् ॥

९८४-शस्त्रं तरूवी-धरर्मम्बु पानं वृत्तिः फलैर्, नो गज-वाजि-नार्यः ॥ राष्ट्रं न पश्चान्, न जनोऽभिरक्ष्यः, किं दुःस्थर्माचक्ष्व भवेत् परेषाम्, ॥ ५३ ॥

रास्त्रमित्यादि—तरवश्च उर्वीधराश्चेति '९१०। जातिरप्राणिनाम् ।२।४।६।' इति एकवद्गावः । तच्छस्नं न शूलसङ्गादि । पानमम्ब न मैरेयादि । फलेर्वृत्तिनौं-दनादिभिः । नो गजवाजिनार्यः शरीरमात्रत्वान्निश्चिन्ताः । राष्ट्रं देशो न पश्चात् , तथा छक्ष्य रूपे कथानके 'विभीषणागमनो' नाम द्वादशः सर्गः-३३३

अत एव तस्थी जनो नाभिरक्ष्यः । एवं च सति परेषां किं दुःस्थं इत्याचक्ष्य कथय । अती रामेण ज्यायसा संधिरेवास्तु न विग्रह इति ॥

तदेव दर्शयन्नाह—

९८५-संधानमैवा ऽस्तु परेण तस्मान्, नाऽन्यो अभ्युपायो ऽस्ति निरूप्यमाणः,॥ नूनं वि-संधौ त्वयि सर्वमैतन् नेष्यन्ति नाशं कपयो ऽचिरेणः.'॥ ५४॥

संधानमित्यादि तसात्परेण संधिरेवास्तु । अन्य उपायो नास्ति । अन्यथा त्वित्र विरुद्धबुद्धौ सर्वं कपयो विनाशयिष्यन्तीति ॥

९८६-विभीषणोक्तं बहु मन्यमानः प्रोन्नम्य देहं परिणाम-नम्नम् ॥ स्वलद्-वलिर् वार्धक-कम्प्र-मूर्धा मातामहो रावणमित्युवाच.॥ ५५॥

विभीषणोक्तमित्यादि —बहु मन्यमानः श्लाघमानो मातामहो मातुः पिता माल्यवान्नाम । देहं परिणामनम्नं वयसः परिणामान्नमनशीलं प्रोन्नम्यो-स्क्षिप्य । अत एव स्वलद्वलिः । वार्धकेन वृद्धभावेन । मनोज्ञादित्वात् वुन् । कम्प्रः कम्पनशीलो सूर्धा यस्य सः । रावणमिति वस्यमाणमुवाच ॥

९८७-'एकः पदातिः पुरुषो धनुष्मान् यो ऽनेक-मायानि वियद्-गतानि ॥ रक्षः-सहस्राणि चतुर्दशा ऽऽदीत्, का तत्र वो मानुष-मात्र-शङ्का. ॥ ५६ ॥

एक इत्यादि — एकः असहायः पदातिः न हस्त्याद्यारूढः पुरुषो मनुष्यः । धनुष्मान् धनुर्मात्रायुधः । चतुर्दशं रक्षःसहस्राणि अनेकमायानि वियद्गतानि प्रयातुमशक्यानि । परेषामित्यर्थात् । आर्दीत् हिंसितवान् । का तत्र वः युष्माकं मानुषमात्रशङ्का, नैवेलर्थः ॥

किंतु दिःयोऽसाविति तदेव दर्शयन्नाह— ९८८-ब्रह्मार्षिभिर् नूनर्मयं स-देवैः संतापितै रात्रिचर-क्षयाय ॥ नराऽऽकृतिर् वानर-सैन्यग्ञाली जगत्यं-जय्यो विहितो ऽभ्युपायः ॥ ५७ ॥

### ३२४ भट्टि-काच्ये -- तृतीये प्रसन्न-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

ब्रह्मत्यादि — सदेवैबैद्धादिभिः संतापितैः रात्रिचरक्षयाय न्नमयं राम उपायी विहितः उत्पादितः। नराकृतिः आकृत्यैव केवलं नरः। वानरतैन्यशाली आह्यः। अजय्यो जेतुमशक्यः॥

दृष्टश्चैवं प्रकारो देवानां मयेति दर्शयन्नाह— ९८९—वज्रा\_ऽभिघातैरं-विरुग्ण-मूर्तेः फेणैर् जलानामंसुरस्य मूर्झः ॥ चकार भेदं मृदुभिर् महेन्द्रो यथा, तथैतत् किमपीति बोध्यम्.॥ ५८॥

वज्राभिघातैरित्यादि असुरस्य नमुचेः वज्राभिघातैरिप अविक्रणसूर्तेः अच्िितशरीरस्य संबन्धिनो मुझें जलानां फेणेम्टंदुभिः भेदं चकार यथा नथेद-भिष्ठानामिष देवानां नराकृति वस्तु किम्पीति बोद्धव्यम् ॥

अन्यथा कथं फेणपिण्डैविनाश इत्याह—

९९०-क स्त्री-विषद्याः करजाः, क वक्षो दैत्यस्य शैठेन्द्र-शिला-विशालम्,॥ संपद्भ्यतैतद् द्युसदां सुनीतं, विभेद तैस् तन् नर-सिंह-मूर्तिः.॥ ५९॥

केत्यादि — स्नीविषद्धाः स्नीभः सोढुं शक्याः करजा नखाः क । दैत्यस्य हिरण्यकशिपोः शैलेन्द्रशिलाविशालं वक्षः क च । वक्षःकरजयोरिप दूरमन्तरं, तथापि द्युसदां देवानां एतत्सुनीतं सुनयं संपश्यत । यत् तैर्नेखेर्नरसिंहमूर्तिः तद्वक्षो विभेद ॥

यत्रैवमुपायेन देवैनिंहन्यते तत्र त्वं कथं प्रमादी मुद्यसीत्याह— ९९१—प्रमाद-वांस् त्वं क्षत-धर्म-वर्त्मा गतो मुनीनार्मपि शत्रु-भावम् ,॥ कुलस्य श्रानिंत बहु मन्यसे चेत् कुरुष्व राजेन्द्र! विभीषणोक्तम् '॥ ६०॥

प्रमादवानित्यादि — त्वं यतः प्रमादी अजितेन्द्रियत्वात् । क्षतधर्मवत्र्मां त्यक्ताचारः । अतो मुनीनामपि शमे स्थितानां शत्रुत्वं गतः । ईदशोऽपि कुलस्य शान्ति बहु मन्यसे चेत् श्लाघसे यदि । हे राजेन्द्र ! कुरुष्व विभीषणोक्तम् ॥

९९२—घोषेण तेन प्रतिलब्ध-संज्ञो

निद्राऽऽविऌाऽक्षः श्रुत-कार्य-सारः ॥

## स्फुरद्-घनः साऽम्बुरिवा ऽन्तरीक्षे वाक्यं ततो ऽभाषत कुम्भकर्णः ॥ ६१ ॥

घोषेणेत्यादि — प्रहस्तविभीषणमातामहानां वदतां यो घोषः तेन प्रतिल्न इधसंज्ञो विबुद्धः कुम्भकर्णों निद्गाविलाक्षः निद्रया कषायितचक्षुः श्रुतकार्यसारः श्रुतकार्यशरीरः । ततः कार्यसारश्रवणानन्तरं वाक्यमभाषत । यथा घनः साम्ब्रः सजलोऽन्तरीक्षे वियति स्फूर्जति तद्वत् स्फूर्जन्निति ॥

कार्यं निश्चित्य सदिस भाषणानि न पञ्चाङ्गमञ्चं विनेति साङ्गं तं तावदुप-दर्शयन्नाह—

> ९९३—'क्रिया-समारम्भ-गतो ऽभ्युपायो, नृ-द्रव्य-सम्पत् सह-देश-काला,॥ विपत्-प्रतीकार-युता ऽर्थ-सिद्धिर् मन्त्राऽङ्गमेतानि वदन्ति पञ्च.॥ ६२॥

क्रियेत्यादि — क्रियाणां दुर्गादिकर्मणां यः समारम्भस्तं गतः प्राप्तो योऽभ्यु-पायः कर्मणामारम्भोपायः इत्यर्थः । इदमेकमङ्गम् । नृद्वव्यसम्पत् पुरुषाणां दृष्याणां च सम्पदिति द्वितीयम् । द्वयोस्सहवचनं योगवाहित्वज्ञापनार्थम् । सहदेशकालेति । यस्मिन् देशे काले च कार्यसिद्धिस्ताभ्यां सह वर्तत इति नृतीयम् । अत्रापि सहवचनं योगादेव । कर्मणामनुष्टीयमानानां या विपत्तस्याः प्रतीकारस्तेन युक्तेति चतुर्थम् । अर्थसिद्धिः कार्यसिद्धिरिति पञ्चमम् । एतानि पञ्च मञ्जस्याङ्गानि वदन्ति नीतिज्ञाः ॥

> ९९४—न निश्चिताऽर्थं समयं च देशं क्रियाऽभ्युपायाऽऽदिषु यो ऽतियायात्,॥ स प्राप्नुयान् मन्त्र-फलं न मानी काले विपन्ने क्षणदा-चरेन्द्र!॥ ६३॥

नेत्यादि—विनिश्चिताओं ऽवश्यं सिध्यतीति यस्मिन् समये काले देशे च कार्यसिद्धिः तादृशं समयं देशं च यो विजिगीषुनांतियायात् नातिकामेत् । प्रतिषेध्यस्य द्वित्वात् प्रतिषेधद्वयं योज्यम् । समयं च देशमिति पाठान्तरे समुच्चयेनेक एव योज्यः । क्रियाभ्युपायादिषु सत्सु, आदिशब्दात् पुरुषद्रव्य-संपद्विपत्रतीकारे च स प्रामुयान्मञ्चफलम् । हे क्षणदाचरेन्द्र! न पुनर्मानी भवादृशः काले विपन्ने प्रामोति । स हि देशकालो हापयति ॥

> ९९५-औष्ण्यं त्यजेन् मध्य-गतो ऽपि भानुः, शैत्यं निशायामेथवा हिमां्ग्रः॥

## अनर्थ-मूर्लं भुवनाऽवमानी मन्ये न मानं पिशिताशि-नाथ ! ॥ ६४ ॥

औष्णयसित्यादि —हे पिशिताशिनाथ ! भानुमेध्यगतोऽपि मध्याह्वेऽपि औष्ण्यमुष्णतां खजेत्। संभावने छिङ् । अथवा हिमांश्विनिशायामपि शैखं खजेत्। सुवनावमानी पुनर्भुवनमवमन्तुं शीलमस्येति। नास्ति मस्सम इति स भवादशो मानं न खजेत्। अनर्थमूलं अनर्थस्य कारणस्। एवं मन्ये जानामि॥

९९६-तथा ऽपि वक्तुं प्रसमं यतन्ते

यन् मद्-विधाः सिद्धिमंभीप्सवस् त्वाम् ॥ विलोम-चेष्टं विहिताऽवहासाः

परेंद्र हि तत् स्नेह-मयैस् तमोभिः ॥ ६५०॥

तथापीत्यादि —तथापि एवमपि सित मिहिधाः सिद्धि कार्यनिष्पत्तिमभी-प्सवः आंधुमैषणशीलाः। यक्तां विलोमचेष्टं प्रतिकृल्वेष्टितम् । प्रसभमाहत्य बक्तं यतन्ते। परैः दूतजनैः शत्रुजनैनी विहितावहासा एवंविधा अप्युपदिश-न्तीति। वाशब्दः पादपूरणे। तत्स्रेहमयैः स्नेहस्त्रमावैस्तमोभिरज्ञानैः। स्नेहतम-सावृता ब्रुवन्तीत्यर्थः॥

> ९९७-कूराः कियाः, ग्राम्य-सुलेषु सङ्गः, पुण्यस्य यः संक्षय-हेतुरुक्तः,॥ निषेवितो ऽसौ भवता ऽतिमात्रं फल्लं-वल्गु ध्रुवमेव राजन्!॥ ६६॥

कूरा इत्यादि —कूराः कियाः परहिंसादयः, ग्राम्यसुखेषु परदारोपभोगा-दिषु सङ्गः प्रसिक्तः, यः पुण्यस्वार्जितस्य संक्षयहेतुरुक्तः विद्यावृद्धेः । असौ भव-तातिमात्रं सुष्ठु निषेवितः सन् हे राजन् ! इदानीं फलति फलं ददाति । अवस्यु असारम् । ध्रुवमविनाराम् ॥

तसाद्विलोमचेष्टस्य भवतो हितोपदेशे मम न किंचित् प्रयोजनं, तावजु स्यात् इवद्र्थं मद्राणस्याग इति दर्शयन्नाह—

९९८—दत्तं न किं, के विषया न भुक्ताः, स्थितो ऽस्मि वा कं परिभूय नोक्कैः,॥ इत्थं कृताऽर्थस्य मम ध्रुवं स्थान् मृत्युस त्वद्वें यदि, किं न लब्धम्,॥ ६७॥ दत्तमित्यादि—तव प्रसादाद्यिभ्यः किं न दत्तम्, के विषया न भुक्ताः,

सर्व एवानुभूताः। कं वा परिभूय तिरस्कृत्य उच्चेमहति पद न स्थितोऽसि ।

तथा छक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषणागमनो' नाम द्वादशः सर्गः-३२५

इत्थमनेन प्रकारेण कृतार्थस्य लब्धजन्मफलस्य मम यदि त्वदर्थे मृत्युरवस्यं स्वात्, तदा किं न लब्धम् । सर्वमेव जन्मफलं लब्धमिसर्थः ॥

तव पुनरचापि विभीषणोक्तं युक्तं, न प्रहस्तमुखोक्तमिति दर्शयन्नाह—

९९९-किं दुर्नयैस् त्वय्युंदितैर् मृषाऽधैर् बीर्येण वक्ता ऽस्मि रणे समाधिम्.॥' तस्मिन् प्रसुप्ते पुनिरित्थर्मुक्तवा विभीषणो ऽभाषत राक्षसुन्दम्.॥ ६८॥

किं दुनियैरित्यादि त्वयपि स्थिते 'किं धौरधोऽस्त' इत्यादिना यान्यु-दितान्ययुक्तिन अलीकार्थानि तैर्दुनियैः किम्। न किंचित् फलम्। कस्मादिति चेत् युक्तातिषां समाधि प्रतीकारं संग्रामे रामसंबन्धिना वीर्येण वक्तासि वदि-ताहम्। रामवीर्यप्रतीकाराद्धीत्यर्थः। इत्थमेवं तस्मिन् कुम्भकर्णे उक्त्वा सुनः भूयः प्रसुप्ते सति विभीषणो राक्षसेन्द्रमभाषत॥

१०००-'निमित्त-शून्यैः स्थगिता रजोभिर् दिशो, मरुद्धिर् विकृतैर् विलोलैः॥ स्वभाव-हीनैर् मृग-पक्षि-घोषैः ऋन्दन्ति भर्तारमिवा ऽभिपन्नम्॥ ६९॥

निसित्तर्रून्येरित्यादि —रजोभिनिमित्तर्यः निर्निमित्तेः दिशः स्थगिताः संद्यादिताः । 'स्थग् संवर्णे' । मरुद्धिश्च विकृतैः परुषैर्विकोलैरनियतदिग्वर्तिभिः स्थगिताः । सृगपक्षिणां च घोषैः स्वभावहीनैश्रेष्टैभैर्तारमिवाभिपन्नं सृतं शोकात् कन्दन्ति ॥

> १००१-उत्पात-जं छिद्रमंसौ विवस्वान् व्यादाय वक्राऽऽकृति लोक-भीष्मम्॥ अत्तुं जनान् घूसर-रिम-राशिः सिंहो यथा कीर्ण-सटो ऽभ्युदेति.॥ ७०॥

उत्पातजिसित्यादि असौ विवस्तान् छिद्रम् उत्पातज्ञं वक्राकृति लोक-भीष्मं लोकस्य भयानकं ब्यादाय प्रसार्थ । ब्याङ्पूर्वस्य ददातेः क्त्वो स्यपि रूपम् । जनानकुं भक्षयितुं धूसररिमराज्ञिः सन् अभ्युदेति उद्गच्छति । यथा सिंहः क्रीणेसदः विश्विसकेसरकलापः मुखं व्यादायानुमुत्तिष्ठति तद्वदिति ॥

> १००२-मार्गं गतो गोत्र-गुरुर् भृगूणा-मंगस्तिना ऽध्यासित-विन्ध्य-शुक्तम् ,॥

## संदरयते शक-पुरोहितो, ऽह्नि, क्ष्मां कम्पयन्त्यो निपतन्ति चौल्काः॥ ७१॥

मार्गिमित्यादि—अगस्तिना यदध्यासितं विनध्यश्चः तन्मार्गं शृगूणां गोत्र-गुरुः शुक्रो गतः दक्षिणमार्गचारी शुक्र इत्यर्थः । शक्षपुरोहितोऽपि बृहस्पतिः अहि दिवसे संदर्भुते । उल्काश्च क्ष्मां पृथिवीं कम्पयन्त्यः निपतन्ति ॥

> १००३—मांसं हतानामिव राक्षसाना-मांशंसवः कूर-गिरो रुवन्तः॥ क्रव्याऽिशनो दीप्त-कृशानु-वक्रा स्नाम्यन्त्यं-भीताः परितः पुरं नः॥ ७२॥

मांसिसित्यादि - राक्षसानां हतानामिव मांसमाशंसवः आशंसनशीलाः '३१४८। सनाशंसिक्ष उः ।३।२।१६८।' मांसभुजः ग्रुगालाद्यः क्रूरगिरः परुष्यानाः क्रशानुवक्षाः ज्वलनसदृशवदनाः निर्भयाः परितो अमन्ति ॥

१००४-पयो घटोभ्रीरंपि गा दुहन्ति मन्दं विन्वर्णं विन्रसं च गोपाः,॥ हब्येषु कीटोपजनः स-केशो न दीप्यते ऽग्निः सु-समिन्धनो ऽपि.॥७३॥

पय इत्यादि —गोपाः पयः क्षीरं विवर्णं दुर्वर्णं विरसं अस्वादु मन्दं अल्पं प्रयस्विनीरिष दुहन्ति । '५३९। अकथितं च ।१।४।५१।' इति द्विकर्मकता । तथा शोभनेन्धनोऽप्यप्तिर्नं दीप्यते, हन्येषु हवनीयेषु घृतादिषु सत्सु । '२८४२। अचो यत् ।३।१।९७।' उपजननसुपजनः । भावे घज् । '२५१२। जनिवध्योश्च ।७।३।३५।' इति न वृद्धिः । कीटानासुपजनोऽस्येति कीटोपजनः । सहकेशैः सकेशः । दृद्धमानकीटकेश इत्यर्थः॥

१००५-तस्मात् कुरु त्वं प्रतिकारमस्मिन्
स्नेहान् मया रावण ! भाष्यमाणः, ॥
वदन्ति दुःखं ह्यंनुजीवि-वृत्ते
स्थिताः पदस्थं परिणाम-पथ्यम्, ॥ ७४॥

तस्मादित्यादि—यस्मादेवं विनाशस्चकानि निमित्तानि दृश्यन्ते, तस्मात् हे रावण ! स्नेहान्मया त्वं भाष्यमाणः अस्मिन् वस्तुनि प्रतीकारं सीताप्रत्यर्प-णेनैव सन्धानं कुरु । '१०४४। उपसर्गस्य घन्–।६।३।१२२।' इति बहुलं दीर्घः । कस्मादेवं भाष्यत इति चेत् । यस्मादनुजीविवृत्तेऽवस्थिताः यद्वचनं दुःसं तथा छक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषणागमनो' नाम द्वादशः सर्गः — ३३९

दुःखहेतु तदा कटुकत्वात् । परिणामपथ्यम् आयत्यां हितं तत्पदस्यं स्वामि-पदे स्थितं वदन्ति ॥

१००६-विरुग्णं-संकीर्णं-विपन्न-भिन्नैः प्रक्षुण्ण-संहीण-शिताऽस्त्र-वृक्णैः ॥ यावन् नराऽशेर् न रिपुः शवाऽशान् संतर्पयत्यानम तावदंसी.'॥ ७५॥

विरुग्णेत्यादि—यावदिपुः नराशैः राक्षसैः शवाशान् गृध्रश्रगालादीन् । शवसभित इति कर्मण्यण् । न संतर्पयित न प्रीणयित तावदस्य रिपोः आनम चरणावित्यर्थात् । कीदशैः । विरुग्णेभिन्नाङ्गैः । '३०१९। ओदितश्र ।८।२।४५।' इति निष्ठानत्वम् । संकीणैंः इतस्ततो विक्षिसैः, विपन्नेमृतिभिन्नेविदारितदेहैः, प्रश्लुण्णैः । एभ्यो '३०१६। रदाभ्याम्—।८।२।४२।' इति नत्वम् । संहीणेर्ले- जितेः वयमेवमवस्थां नीता इति । शितेन तीक्ष्णेन अस्रेण वृक्णैः छिन्नैः । '२४१२। ग्रहि-ज्या—।६।१।१६।' इत्यादिना सम्प्रसारणम् । संयोगादिलोपः । कुत्वं च । ओदित्वान्नत्वम् ॥

१००७-स्नू-भङ्गमाधाय विहाय धैर्यं विभीषणं भीषण-रूक्ष-चक्षुः॥ गिरं जगादो॒य-पदामुदयः

स्वं स्फावयन् शक्र-रिपुः प्रभावम्. ॥ ७६ ॥

भूभङ्गित्यादि — शक्रिरपुर्दशाननः विभीषणवचनात् कुद्धः । अभूमङ्गं भुकुटिमाधाय आवध्य धेर्यं विहाय त्यक्ता भीषणरूक्षचक्षुः भयानकपरुष-चक्षुः । उद्ग्रः उन्नामितदेहः स्वं प्रभावं विक्रमं स्फावयन् वर्धयन् । '२५९७। स्फायो वः ।७।३।४९।' इति णौ वत्वम् । विभीषणं जगाद गिरं वाचम् । उप्रपदां सुसिङन्तानां स्वरूपतोऽर्थतश्च परुषत्वात् ॥

१००८-'शिला तरिष्यत्युर्दके न पर्णं, ध्वान्तं रवेः स्यन्त्स्यति, विह्निरिन्दोः'॥ जेता परो ऽहं युधि जेष्यमाणस् तुल्यानि मन्यस्य पुलस्त्य-नप्तः!॥ ७७॥

Til Service

2

शिलेत्यादि — उदके शिला तरिष्यति न पुनः पर्णम् । रवेः सूर्यात् ध्वान्तः मन्धकारं स्वन्त्यति स्रविष्यति । '८१४ । स्वन्दू प्रस्रवणे' इस्यसात् '२३४८। न वृज्यश्रतुर्भाः ।७।२।५९।' इतीद् न भवति । '१२१। स्वरि च ।८।४।५५।' इति चर्त्वम् । तथा विद्विरिन्दोः स्वन्त्स्यति । अहमप्येष पर उत्कृष्टः जेता युषि संग्रामे जेष्यमाण इस्तेतानि चत्वारि हे पुलस्त्यनप्तः विभीषण ! तुल्यानि

१३० भट्टि-काञ्चे — तृतीये प्रसन्न-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,•

मन्यस्व अवगच्छ । छोटि रूपम् । यदि जेताप्यहं परेण जीये शिलातरणादी-न्यपि भविष्यन्ति ॥

> १००९-अ-निर्नृतं भूतिषु गूढ-वैरं सत्कार-काले ऽपि कृता ऽभ्यसूयम् ॥ विभिन्न-कर्माऽऽशय-वाक् कुले नो मा ज्ञाति-चेलं, भुवि कस्यचिद् भूत्॥ ७८॥

अनिर्शृतसित्यादि — भूतिषु ज्ञातिसंबन्धिनीषु अनिर्शृतमसुखिनम् । गृढ-वैरं काले हिनिष्यामीति संमृतापकाराशयम् । संकारकालेऽपि पूजाकालेऽपि कृतामर्षम् विभिन्नाः कर्माशयवाचो यस तिहिमिन्नकर्माशयवाक् । आशयो-ऽन्यो वाक्कमणी चान्ये यस्पेति । ईदशं ज्ञातिचेलं गहितज्ञातिरस्माकं कुले मा सूत्। कस्यचिदन्यस्य वा मा भूत्। चेलशब्दो गहिते वर्तते॥

> १०१०-इच्छन्त्यंभीक्ष्णं क्षयमात्मनो उपि न ज्ञातयस् तुल्य-कुलस्य लक्ष्मीम् ॥ नमन्ति शत्रून्, न च बन्धु-वृद्धिं संतप्यमानेर् हृदयैः सहन्ते.॥ ७९॥

इच्छन्तीत्यादि — ज्ञातयः आत्मनः सुष्टु क्षयं विनाशमिच्छन्ति, न पुनस्तु-व्यकुलस्य एकहेतुगोत्रस्य लक्ष्मीं श्रियम् । तथा शत्रुं कार्म नमन्ति, न पुनर्बन्धु-वृद्धिं बन्धुसन्तर्ति सहन्ते । संतप्यमानैईदयैः ईच्यया द्धामानैः ॥

किं मया कृतं येनैवसुच्यत इति चेदाह—

१०११-त्वयाऽच लङ्काऽभिभवे ऽति-हर्षाद् दुष्टो ऽति-मात्रं विवृतो उन्तरातमा,॥ धिक् त्वां, मृषा ते मयि दुस्थ-बुद्धिर्' वदन्निदं तस्य ददौ स पार्ष्णिम् ॥ ८०॥

त्वयेत्यादि — र्लंक्कापरिभवे रुक्कोपरोधे अतिहर्षात् हर्षेण दुष्टान्तरात्मा अतिमात्रं सुष्टु त्वयाद्य विवृतः प्रकाशितः । मयि दुस्थवुद्धिः अस्मद्विषये दुस्थो-ऽभियुक्तोऽयमिति बुद्धिः ते मृषा मिथ्या । अतस्त्वां विगिति वदन् स दृशाननः तस्य विभीषणस्य सिंहासनोपाश्चितवाहोः पार्षिण पादप्रहारं शिरासि ददौ ॥

१०१२-ततः स कोपं क्षमया निगृह्णन्, धैर्येण मन्युं, विनयेन गर्वम्,॥ मोहं धियोत्साह-वद्यादशक्ति, समं चतुर्भिः समिवैरुदस्थात्,॥ ८१॥ तत इत्यादि—ततः पार्धिणशहारादनन्तरं स विभीषणः कोपं क्षमया . क्षान्त्या निगृह्णन् अभिभवन् , तथा धेर्येण मन्युं शोकं, विनयेन गर्व, मोहं वैचित्वं धिया ग्रज्ञ्या, उत्साहवशादशक्तिमसामर्थ्यं निगृह्णन् अपमानेन कीपा-दीनां संभवात् । चतुर्भिः सचिवेरमात्यैः समं सार्थमुदस्थात् आसनादुरियतः ॥»

१०१३-उवाच चैनं क्षणदाःचरेन्द्रं-

'सुखं महा-राज ! विना मया ऽऽस्तः ॥ मूर्खोऽऽतुरः पथ्य-कटूर्ननश्चन् यत् साऽऽमयोऽसौ, भिषजां न दोषः॥८२॥

उवाचेद्धादि - उत्थितश्चानन्तरं रावणसुवाच-हे महाराज! मया विना सुखमास्ख तिष्ठ । असेलींद । तवात्र दोषो न ममोपदेष्टुः । यसान्मूर्खातुरः मूर्खो•य आतुरः पथ्यकद्वननक्षन् अभक्षयन् यस्तामयः रोगवान् असौ भिषजां वैद्यानां न दोषः, किंतु तस्यैव ॥

१०१४-करोति वैरं स्फुटमुच्यमानः, प्रतुष्यति श्रोत्र-सुखैर-पथ्यैः ॥ विवेक-शून्यः प्रभुरात्म-मानी, महानेनर्थः सुहृदां बता ऽयम्. ॥ ८३ ॥

करोतीत्यादि —प्रभुविवेकग्रन्यो निर्विवेकः । आत्ममानी मत्समोऽन्यो नास्तीति आत्मानं श्राघमानः । आत्ममाने इतिः । स्फुटमुच्यमानो वैरं करोति स्नेहं करोति पथ्यमनेनोक्तमिति । श्रोत्रसुखैः तदर्थमनोहारिभिः अपथ्यैस्तुष्यति । तस्माद्यं प्रभुः सुहृदामाश्रितानां महान् अनर्थः । अनर्थहेतुत्वात् । बतशब्दः खेदे ॥

१०१५-क्रीडन् भुजङ्गेन गृहाऽनुपातं कश्चिद् यथा जीवति संग्रय-स्थः,॥ संसेवमानो नृ-पतिं प्र-मूढं

तथैव यज् जीवति, सो ऽस्य लामः ॥ ८४॥ क्रीडिनित्यादि —यथा कश्चित सर्पप्राही गृहानुपातं गृहं गृहमनुपत्त । १३३७८। विश्वि-पति-१३१४५६। इत्यादिना णमुल् । भुजङ्गेन सह कीडन् जीवति संशयस्थः संदेहे वर्तमानः किमयं खादिष्यति न वेति । तथैव प्रमूढं मूर्वम- विपति संसेवमानो यजीवति सोऽस्य लाभः । आस्तामन्यो लाभ इति ॥

१०१६–दत्तः स्व-दोषैर् भवता प्रहारः पादेन धर्म्ये पथि मे स्थितस्य, ॥ • स चिन्तनीयः सह मन्त्रि-मुख्यैः कस्या ऽऽवयोर् लाघवमीदधातु.॥ ८५॥ दत्त इत्यादि—खदोषैरविवेकित्वादिभिभैवता पादप्रहारः यो मम धर्म्ये धर्मादनपेते मार्गे स्थितस्य दत्तः, स मन्त्रिमुख्यैरेतैः सह चिन्तनीयः। आवयो-मैध्ये कस्य लाधवमादधातु करोत्विति। यावित्ररूप्यमाणस्तवैवेति भावः॥

१०१७-इति वचनर्मसौ रजनिःचर-पतिं बहु-गुणर्मसकृत् प्रसभमेभिदधत् ॥ निरगमर्द-भयः पुरुष-रिपु-पुरान् नर-पति-चरणौ नवितुर्मरि-नुतौ ॥ ८६॥

इतीत्यादि इत्येवं वचनं बहुगुणम् अर्थावगाढत्वात् असंकृत् बहुत्वात् प्रसमम् आहत्य रजनिचरपतिमभिद्धत् ब्रुवन् । '४२७। नाम्यैसाच्छतुः । ७।१।७८।' इति नुम्प्रतिषेधः । रजनिचर इति '१००१। ङ्यापोः संज्ञाच्छन्द्-सोर्बहुलम् ।६।३।६३।' संज्ञायां हस्वत्वम् । पुरुषरिपुपुराल्लङ्कातः निरगमत् निष्कान्तः । अभयः सन् नरपतिचरणौ रामस्य पादौ अरिभिरपि नुतौ ग्रूर-त्वात् । '२३८१। श्र्युकः—।७।२।११।' इतीद्प्रतिषेधः । नवितुं प्रणामपूर्वकं स्तोतुम् । अनेकार्थत्वाद्धातूनां नन्तुमित्यर्थः ॥

१०१८—अथ तर्मुपगतं विदित-सुचरितं पवन-सुत-गिरा गिरि-गुरु-हृदयः॥ नृ-पतिरमदयन् मुदित-परिजनं स्व-पुर-पति-करैः सिल्ल-समुदयैः.॥ ८७॥

इति भट्टिकाव्ये प्रसन्न-काण्डे भाविकत्वप्रदर्शनस् तृतीयः॥ काव्यस्य द्वाद्दाः सर्गः॥

अथेत्यादि अथ अनन्तरं विभीषणमुपेतं सेतुबन्धचिन्ताकाले राममुप-गतवानिति दृष्ट्यम् । अन्यथा वक्ष्यमाणप्रभातकथनं विरुध्येत । पवनसुत-गिरा हन्मद्रचनेन सचरितोऽयमिति विदितं सुचरितं येन नृपितः रामः गिरिगुरुहृद्यः गिरिवत् गुरु अप्रकम्पं हृद्यं यस्य । सिल्लसमुद्येः जलपूर्णघटे स्थितैः स्वपुरपतिकरैः । लङ्काधिपतिं कुर्वन्तीति हेतौ टः । अमद्यत् हृषितवान् । '८१५। मदी हर्षे' इत्यस्य हेतुमण्यन्तस्य घटादित्वान्मत्वे हृस्वत्वम् । मुद्दिब-परिजनं स्वामी लङ्काधिपत्येऽभिषच्यत इति तस्य हृष्टा अनुजीवन इत्यर्थः ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-महिकाब्ये तृतीये प्रसन्न-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयः परिच्छेदः (वर्गः), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषणाऽगमनो' नाम द्वादशः सर्गः॥

# तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सेतुबन्धनं' नाम त्रयोदशः सर्गः — ३३३

# त्रयोदशः सर्गः-

काव्यं संस्कृतप्राकृतापभ्रंशभेदाश्चिविधम् । तत्र शब्ददेशीयपदयोः प्राकृत-भाषयोरपभ्रंशस्य च संस्कृतभाषायां समावेशासंभवात् शब्दसमायाः प्राकृत-भाषायाः समावेशः । तमार्यागीत्या स्कन्धकलक्षणया दशयन्नाह ॥

विभीषणागमनात्प्राक् यद्वृत्तं रामस्य तदाह—

१०१९-चारु-समीरण-रमणे

हरिण-कलङ्क-किरणाऽऽवली-स-विलासा ॥ आवद्ध-राम-मोहा

· वेळा-मूळे विभावरी परिहीणा. ॥ १ ॥

चार्वित्यादि—रामो रात्रौ निद्धावान् पछ्वशयनमध्यष्ठादित्युक्तम् । तस्य नियमपूर्वं सुप्तवतः प्रभातमभूदिति कथयति । वेलामूले पारसमीपे । प्रकृते पुंलिङ्गनपुंसकयोराकारान्तस्य पदस्य सप्तम्या एकवचने मित्वमेत्वं वा रूपम् । चारसमीरणरमणे रमयतीति रमणम् । '२८९६। नन्दि—।३।११३४।' इत्यादिना स्युः । समीरणेन रमणम् । चारु च तत्समीरणरमणं चेति । तत्र विभावरी रात्रिः परिहीणा श्लीणा । हरिणकलङ्कस्य याः किरणावल्यः ताभिः सविलासा सविभ्रमा । अतश्चाबद्धो रामस्य मोहो मूर्च्छा ययेति । 'कृदिकारादिकनः' इत्यनेन आविल्यावल्यः रावलीत्युभयमपि संस्कृतप्राकृतयोः प्रयुज्यते ॥

१०२०-बद्धो वासर-सङ्गे भीमो रामेण लवण-सिल्लाऽऽवासे॥ सहसा संरम्भ-रसो दूराऽऽरूढ-रवि-मण्डल-समो लोले.॥ २॥

बद्ध इत्यादि — नियमास्थितेऽपि मयि नासौ समुद्र उत्थित इति । वास-रसङ्गे प्रभातकाछे रामेण छवणसिळ्छावासे समुद्रे इति विषयससमी । सहसा तत्क्षणं संरम्भरसः कोधरसो वीराख्यः भीमो दुःप्रेक्ष्यः बद्धो जनितः । दूरारूढरिवमण्डलसमो लोल इति । दूरमारूढो मध्याह्यस्थो यो रिवः तस्य मण्डलं तेन समस्तुल्योऽतितीक्ष्णस्वात् । लोले चञ्चले समुद्रे प्रभातवातेन क्षौम्यमाणत्वात् ॥

१०२**१**—गाढ-गुरु-पुङ्ख-पीडा-स-धूम-सिललाऽरि-संभव-महा-बाणे ॥ . आरूढा संदेहं रामे स-मही-धरा मही स-फणि-सभा ॥ ३॥ गाढेत्यादि —गाढं सुष्ठु गुरोः पुङ्कस्य या पीडा पीडनम् अङ्गुष्टाभ्यां तया हेतुभूतया सधूमसिक्छारेः अग्नेः संभवो यत्र स महावाणो यस्य रामस्य तस्मिन् सित । महासंदेहमारूढा संशयं प्राप्ता समहीधरा मही सफणिसभा सह भुज- इसमूहेन । धारयन्तीति धराः । अत्र धकारस्य पद्मुखे वर्तमानस्य हकारो न भवति । प्राकृते पद्मध्यान्तयोर्विधीयमानत्वात् । महीधर् इति समस्तपदेऽपि न प्रवर्तते । अत्र पूर्वपद्मुत्तरं पद्मिति व्यपदेशात् । एवं च सित गोधर-वज्र- धर-चक्रधर-शङ्खधरादिष्ठ न प्रवर्तते । महीधर इस्युभयमि प्राकृते प्रयुक्षते । अहमानां विक्रव्येन हस्वदर्शनात् ॥

१०२२-घोर-जल-दन्ति-संकुल-

मेट्ट-महापङ्क-काहल-जलाऽऽवासम् ॥ आरीणं लवण-जलं

समिद्ध-फल-बाण-विद्ध-घोर-फणि-बरम् ॥४॥

े घोरेत्यादि—रामेणाशेये शरे क्षिसे सित छवणज्ञ सारीणं समन्तात् गुष्कम् । '११३८। रीङ् स्रवणे' इत्यसात् निष्ठातकारस्य 'स्वाद्य ओदितः' इति नत्वम् । '१९७। अद्र-कुपु-।८।४।२।' इति णत्वम् । रीणमित्यप्रयोगः प्राकृते महाराष्ट्रे तस्याप्रयोगात् । घोरैः रौहैर्जछदन्तिभिः संकुछं व्यासम् । अट्टः गुष्की मो महापङ्कः तेन काहछा विद्वारा ज्ञावासा मत्याद्यो यत्र । '२६३। अट्ट अति-क्रम-हिंसनयोः' इत्यस्य रूपम् । समिद्धफछेन दीसफछेन बाणेन विद्धाः घोराः फणिवराः महासर्पा यत्रेति ॥

१०२३-स-भयं परिहरमाणो

महाऽहि-संचार-भासुरं सिळळ-गणम् ॥ आरूढो ठवण-जलो

जल-तीरं हरि-बलाऽऽगम-विलोल-गुहुम्॥५॥
समयमित्यादि—सलिलगणं सलिलसमृहं सभयम्। महाहीनां संचारणं
भासुरं भासनकीलम् । तन्लिरोमणिद्योतितत्वात् परिहरमाणः परित्यजन् । कर्त्र-भिन्नाये तक् । लवणजलः समुद्रः । लवणं जलमस्येति । जलतीरं तटं यत्र राम-स्विष्ठाते तदारूदः संप्राप्तो मूर्तिमान् । हारिबलागमेन वानरसैन्यागमेन विलोला व्याकुला गुहा यत्रेति ॥

१०२४-चञ्चल-तरु-हरिण-गणं

बहु-कुसुमाऽऽबन्ध-बद्ध-रामाऽऽवासम् ॥ हरि-पछव-तरु-जालं तुङ<u>्गो</u>रु-समिद्ध-तरु-वर-हिम-च्छायम् ॥ ६ ॥ चञ्चलेत्यादि—चञ्चलश्चपलः तरहरिणानां वानराणां गणौ यत्र जलतीरे । बहुकुर्सुमानां वृक्षाणामाबन्धेन परस्परसंश्चेषेण बढो घटितो रामावासी यत्र । हस्पिछवानि तरुजालानि यत्र । तुङ्गा उरवः परिमण्डलाः समिद्धा उज्ज्वलाये तरुवरास्तिहिंमा शीतला छाया यत्र तज्जलतीरम् ॥

१०२५-वर-वारणं सिंठल-भरेण गिरि-मही-मण्डल-संवर-वारणम् ॥ वसु-धारयं तुङ्ग-तरङ्ग-सङ्ग-परिहीण-लोल-वसुधा-रयम् ॥ ७॥ • कुलकम्॥ एतानि सप्त संकीणीनि ॥

वरेत्यादि—वरा उत्कृष्टा वारणा यत्र । सिळ्लभरेण सिळ्लसमूहेन यो गिरीणो महीमण्डलस्य च संवरः संवरणमावरणम् । '३२३४। ग्रह-।३।३।५८।' इत्यादिनाप् । तस्य वारणं निषेधकम् । समुद्रस्य वेलातिक्रमात् । वसु द्रव्यं तस्य धारयं धारकम् । '२९००। अनुपसर्गात्-।३।१।१३८।' इति णिजन्ताच्छः । तुङ्गाः अञ्चलिहा ये तरङ्गास्तैः सह यः सङ्गः संश्चेषः तस्मात् परिहीणो नष्टो लोलो वसु-धायां तत्संबन्धिन्यां रयो वेगो यत्र तज्जलतीरमारूढः। गणितक्रममेतत् । एतानि सप्त संकीणानि । संस्कृतप्राकृतयोरिविशिष्टत्वात् ॥

> १०२६—प्रणिपत्य ततो वचनं जगाद हितमायतो पतिर् वारीणाम् ॥ गङ्गाऽवलम्ब-बाह् रामं बहलोरु-हरि-तमाल-च्छायम् ॥ **८ ॥**

प्रणिपत्येत्यादि — ततस्तीरप्राप्तेरनन्तरं वारीणां पतिः समुद्रः रामं प्रणिपत्यं वचनं जगाद । हितमात्मनो रामस्य पथ्यमायतावागामिनि काले । गङ्गावलम्बी गङ्गावलम्बनालः संपूर्णत्वाद्वाहुर्यस्य स गङ्गावलम्बनाहुः । संस्कृते (१७४। दृलोपे पूर्वस्य दीघींऽणः ।६।३।११। प्राकृते तु पुंलिङ्गे उकारस्य दीघींत्वम् । विमनितस्कारस्य च लोपः । उरुर्भहान् हरिः हरितो यस्तमालः । बहुला घना तस्येव छाया यस्य तमिति । पूर्वार्थे निरवद्यमिति । पूर्वसिन्नभे प्राकृतस्याभावात् निरवद्य पश्चाद्ये तु संकीर्णमेव ॥

पूर्वोऽर्ध निरवद्यम् १०२७–'तुङ्गा गिरि-वर-देहा, अ-गमं सलिलं, समीरणो रस-हारी,॥ अ-हिमो रवि-किरण-गणो, माया संसार-कारणं ते परमाः॥ ९ ॥ ३३६ भट्टि-काव्ये — तृतीये प्रसन्न-काण्डे लक्षणा रूपे चतुर्थो वर्गाः, 🏸

तुङ्गा इत्यादि—गिरिवरदेहाः कुलपर्वतकायाः तुङ्गाः प्रांशवः, अगमं सिल्लं अगम्यम् । '३२३४। प्रह—।३।३।५८।' इत्यादिनाप् । समीरणो स्सहारी अपा-सुच्छोषकः, अहिम उष्णः रवेः किरणगणः । एतत्सर्वं तव माया परमा महती संसारस्य कारणम् । सर्वथा त्वं विष्णुः त्वत्कृतेषु को रोष इति ॥

१०२८-आयास-संभवारुण !

संहर संहार-हिम-हर-सम-च्छायम् ॥ वाणं, वारि-समूहं

संगच्छ पुराण-चारु-देहाऽऽवासम्. ॥ १० ॥

आयासेत्यादि यसात्संसारकारणं यदगम्यं सिळळं कृतं, तसात्त्वं हे आयाससंभवारण रोषसंभवेन रक्तीभूत ! संहारे प्रलये हिमहरा आदित्यासैः समा छाया यस्य बाणस्य तं संहर उपशमय । वारिसमूहं संगच्छ अङ्गीकुर । सकमैकत्वात् '२६९९। समो गमि-।१।३।२९।' इत्यात्मनेपदं न भवति । पुराणः शाश्वतः दर्शनीयो यो देहः तस्य आवासमवस्थानम् ॥

१०२९-अ-सुलभ-हरि-संचारं

जल-मूलं बहल-पङ्क-रुद्धाऽऽयामम् ॥ भण किं जल-परिहीणं

सु-गमं तिमि-कम्बु-वारि-वारण-भीमम्.॥ ११॥

असुलभेत्यादि — अन्यच यदेतजलमूलं जलसावस्थानं आग्नेयशरहोषि-तत्वाजलपरिहीणं सत्, तत् किं सुखेन गम्यत इति भण ब्रृहि । यतो बहलः सान्द्रो यः पङ्कस्तेन रुद्ध आयामो दैर्घ्यं यत्र । तिमयो मत्स्याः कम्बवः शङ्खाः वारिवारणाः जलहस्तिनः तैर्मीमम् । एवं च सित असुलभो दुर्लभः हरिसंचारो वानरपर्यटनं यत्रेति ॥

गमनोपायमाह—

१०३०—गन्तुं लङ्का-तीरं

बद्ध-महासलिल-संचरेण स-हेलम् ॥ तरु-हरिणा गिरि-जालं

वहन्तु गिरि-भार-संसहा गुरु-देहम्. ॥ १२ ॥

गन्तुमित्यादि संचरन्यनेनेति संचरः । '३२९८। गोचर-संचर ।३।३।-११९।' इति टच् । बद्धो घटितो महासिछिछे यः संचरः तेन सेतुना सहेछम् । एकप्रवृत्त्या छङ्कातीरं छङ्कोपछक्षितं तटं गन्तुं तरुहरिणा वानरा गिरिभारस्य संसहाः क्षमाः । संसहन्ते इत्यच् । गिरिजाछं गिरिसमूहं वहन्तु । गुरुदेंहः शरीरं यस्य गिरिजाछस्य ॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सेतुबन्धनं' नाम त्रयोदशः सर्गः 🗕 📚

# १०३१–हर-हास-रुद्ध-विगमं पर-कण्ठ-गणं महाऽऽहव-समारम्भे ॥ छिन्दन्तु राम-बाणा गम्भीरे मे जले महा-गिरि-बद्धे.॥ १३ ॥

हरेत्यादि—में मम जले गम्भीरे अगाधे महागिरिमिर्बंदे सित यो महा-हवस्य समारम्भः प्रवर्तनं तस्मिन् परस्य शक्रोः कण्ठगणं ग्रीवासमूहं हरस्य तुष्टत्वात् यो हासः तेन रुद्धो विगमश्छेदो यस्य तं रामश्राशिछन्दन्तु । आशिषि लोद ॥

१० **६२—**गच्छन्तु चारु-हासा • वीर-रसा<u>्</u>ऽऽवन्ध-रुद्ध-भय-संवन्धम् ॥ इन्तुं बहु-बाहु-बरुं हरि-करिणो गिरि-वरो्रु-देहं सहसा. ॥ १४ ॥ एतानि षट् संकीर्णानि ॥

गच्छन्त्वित्यादि—बहवो बाहव एव बलं यस बाहूनां तरूणामिव बहु-स्वात् । तं रावणं वीररसस्य शौर्यस्य य आबन्धः सन्ततप्रवर्तनं तेन रुद्धो निवा-रितो भवसंबन्धस्वाससंपर्को यस्य तं गिरिवरोरुदेहं गिरिवन्महाकायं सहसा हन्तुं तस्क्षणं हनिष्याम इति हरिकरिणः किपहस्तिनः चारुहासाः मम जले बद्धे सति गच्छन्तु ॥ एतानि षट् संकीर्णानि संस्कृतमाकृतयोस्तुल्यत्वात् ॥

१०३३-जिगमिषया संयुक्ता बभूव कपि-वाहिनी मते दाशरथेः॥ बुद्ध-जलाऽऽलय-चित्ता गिरि-हरणाऽऽरम्भ-संभव-समालौला.॥१५॥ पूर्वाऽर्ध निरवद्यम्॥

जिगमिषयेत्यादि दाशरथेर्मतेऽभिप्राये सति किपवाहिनी किपसेना जिगमिषया गन्तुमिच्छया संयुक्ता बभूव । बुद्धजलालयचिक्ता विदितसमुद्राभि-प्राया गिरीणां यद्धरणमानयनं तस्य य आरम्भसंभवः तेन समालोला आकुला ॥ इत्येतदर्धं निरवद्यम् ॥

> १०३४-गुरु-गिरि-वर-हरण-सहं संहार-हिमाृरि-पिङ्गलं राम-बलम् ॥ भ०का० २९

# आरूढं सहसा खं

वरुणाऽऽलय-विमल-सलिल-गण-गम्भीरम्१६

गुर्वित्यादि—ततो रामबलं सहसा तत्क्षणं खमारूढम् । गुरूणां गिरिव-राणां यदाहरणमानयनं तत्सहत इति मूलविशुजादित्वात् कः । तस्य वा सहं शक्तम् । सहत इत्यच् । संहारे प्रलये यो हिमारिरिक्षः तद्वित्पङ्गलम् । वरुणाल-यस्य समुद्रस्य यो विमलसलिलगणः निर्मेलजलसमूहः तद्वद्गम्भीरं खमिति ॥

कलापकं चतुर्भिः १७–२०

१०३५-अवगाढं गिरि-जालं

तुङ्ग-महा-भित्ति-रुद्ध-सुर-संचारम्॥• अ-भयहरि-रास-भीमं

करि-परिमल-चारु-बहल-कन्दर-संलिलम्. १७

अवगादिमित्यादि खमारु रामबलेन गिरिजालमवगाढं अवष्टव्धम् । तुङ्गाभिरुच्छिताभिर्मेहतीभिः परिणाहवतीभिर्भित्तिभी रुद्धः सुराणां संचारो यसिन् तेषामुन्नतत्वात् । अभया ये हरयः सिंहास्तेषां रासेन शब्देन भीमं भयानकम् । करिणां यः परिमलः संमर्दस्तेन चारु शोभनम् । बहलं घनं कन्दर-सिल्लं यसिन् ॥

१०३६—अलि-गण-विलोल-कुसुमं

स-कमल-जल-मत्त-कुरर-कारण्डव-गणम् ॥ फणि-संकुल-भीम-गुहं

करि-दन्त-समूढ-स-रस-वसुधा-खण्डम् ॥१८॥ अलिगणेत्यादि—अलिगणैर्विलोलानि कुसुमानि यत्र । सक्मलेषु जलेषु

मत्ताः कुरराणां कारण्डवानां च गणा यत्र । फणिमिः संकुला व्याप्ताः सत्यो भीमा गुहा यत्र । करिदन्तैः समुस्थिप्तं सरसं सान्द्रं वसुधायाः खण्डं यत्र ॥

१०३७–अरविन्द-रेणु-पिञ्जर-

सारस-रव-हारि-विमल-बहु-चारु-जलम् ॥ रवि-मणि-संभव-हिम-हर-

समागमाऽऽबद्ध-बहुल-सुर-तरु-धूपम् ॥ १९॥

计扩充工程

अरिवन्देत्यादि — अरिवन्दरेणुभिः पिझराः पिझला ये सारसासेषां रवेण हारि मनोहारि विमलं बहु चारु जलं यत्रेति । रिवमणिसंभवः सूर्यकान्तमणिस-म्भवः यो हिमहरः अग्निः तेन यः समागमः संश्लेषस्तेनाबद्धौ जिनितो बहुलः सुरतहभूगो यत्रं॥ १०३८—हरि-रव-विलोल-वारण-गम्भीराऽऽबद्ध-स-रस-षुरु-संरावम् ॥ घोणा-संगम-पङ्काऽऽ-विल-सुबल-भर-महो्रु-वराहम् ॥ २०॥ एतानि पञ्च संकीर्णानि ॥

हरिरवेत्यादि —हरीणां सिंहानां यो रवस्तेन विलोलासस्त्रो ये वारणा-सैर्गम्भीरो मन्द्र आबद्धो जनितः सरसो भयानकरसयुक्तः पुरुमेहान् संरावो यत्र। घोणायाः संगमात् संपर्कात् संभवो यस्य पङ्कस्य । घोणासमुद्धतो यः पङ्क इत्यर्थः । तेनाविला लिप्ताङ्गाः सुबलाः तत एव भरसहाः उरवश्च वराहा यत्र। तद्विरिजालमालमवगादमिति ॥ एतानि पञ्च संकीर्णानि ॥

> १०३९–उच्चख्नुः परिरब्धान् कपि-सङ्घा बाहुभिस् ततो भूमि-भृतः ॥ निष्पष्ट-द्येष-मूर्घः श्रङ्ग-विकीर्णोष्ण-रदिम-नक्षत्र-गणान् ॥२१॥

सर्वे निरवद्यम् ॥
 उच्चल्नुरित्यादि—ततोऽवगाहादनन्तरं बाहुभिः परिरब्धान् समाश्चिष्टान्
भूमिश्वतः पर्वतान् कपिसङ्घा उच्चल्नुः उत्खातवन्तः । '२३६३। गम-हन।६।४।९८।' इत्युपधालोपः । निष्प्ष्टशेषमूर्भः व्याप्तपातालमूल्त्वात् चूर्णितनागराजमस्तकान् । राङ्गैः शिखरैर्विकीणं उष्णरिस्मरादित्यो नक्षत्रगणश्च यैर्दिवं
व्याप्य स्थितत्वात् ॥ सर्वे निरवद्यमिति अत्र प्राकृतस्याप्रयुक्तत्वात् ॥

विशेषकं त्रिभिः । २२-२४।-१०४०-तुङ्ग-महा-गिरि-सुभरा बाहु-समारुद्ध-भिदुर-टङ्का बहुधा ॥ लवण-जल-बन्ध-कामा आरूढा-अम्बरं महा-परिणाहम् ॥ २२ ॥

तुङ्गेत्यादि तुङ्गा उचा महान्तः परिणाहवन्तो ये गिरयसैः सुभरा जात-भराः कपयः बाहुभिः समारुद्धा भिदुराः विदारणशीलाः टङ्का उन्नतप्रदेशा यैस्ते बहुधा अनेकप्रकारं लवणजलबन्धकामाः एवमेवं बद्धव्यमिति जातेच्छाः आरुदा अम्बरं महापरिणाहम् अप्रमेयदिग्विभागम् ॥

१०४१-बहु-धवल-वारि-वाहं विमलाऽऽयस-महाऽसि-देह-च्छायम्॥ बद्ध-विहङ्कम-मार्ख

हिम-गिरिमिव मत्त-कुरर-रव-संबद्धम् ॥२३॥

बिह्नत्यादि — बहवो धवला वारिवाहा यन्नाम्बरे । विमलायसः अयसो विकारः गुरुरलघुर्महान् योऽसिः खड्गः तस्य यो देहः तस्य छायेव छाया यस्य । बद्धा ब्रिरचिता विहङ्गानां माला पङ्कियेत्र । मत्तानां कुरराणां रवेण संबद्धं युक्तम् । अतो हिमगिरिमिवाम्बरमारूटा इति ॥

१०४२—चारु-कलहंस-संकुल-

मं-चण्ड-संचार-सारसाऽऽबद्ध-रवम् ॥ स-कुसुम-कण-गन्ध-वहं समयाऽऽगम-वारि-सङ्ग-विमलाऽऽयामम् २४

चारुकछहंसेत्यादि चार्राभः कछहंसैः संकुछं ज्यासम्। अचण्डसैचारैः शनैः संचरिद्धः सारसराबद्धो रवो यिसन् । सकुसुमकणः सपुष्परेणुर्गन्ध-वहो वायुर्यञ्जेति । बहतीति बहुः कर्तर्येच् । बन्धस्य बहु इति सः । समयस्य प्रावृद्धकालस्य य आगमः तेन यो वारिसङ्गः तेन प्रक्षालितत्वात् विमला आयामा यत्र तदम्बरमारूढा इति ॥

१०४३-सहसा ते तरु-हरिणा

गिरि-सुभरा लवण-सलिल-बन्धाः ऽऽरम्भे ॥ तीर-गिरिमारूढा रामाः ऽऽगम-रुद्ध-स-भय-रिपु-संचारम् ॥२५॥ एतानि चत्वारि संकीणीनि॥

सहसेत्यादि — ते तरुहरिणाः शाखामृगाः गिरिभिः सुभराः सन्तः छवण-सिळ्वनधारम्भे समुद्रबन्धनारम्भे सहसा तत्क्षणं तीरगिरि तटस्थितं पर्वत-मारुढाः । अत्र संस्कृतपक्षे संहिताया अविविक्षतत्वात् तीरगिरिमारुढा इति नोक्तम् । अन्ये आरुढा तीरगिरिमिति विपर्ययमस्य पठन्ति । यद्युक्तम् । संस्कृतपक्षे अस्भावाद्यत्वं नास्ति । अतो विसर्जनीयस्य सकार एव स्वात् । रामस्य य आगमस्तेन रुद्धः सभयानां रिपूणां शत्रूणां संचारो यत्र तीरगिरौ । राम आगत इति तत्र भयात् संचारं स्यक्तवन्त इति ॥ एतानि चत्वारि संकीणांनि ॥

> १०४४-ततः प्रणीताः कपि-यूथ-मुख्येर् म्यस्ताः कृशानोस् तनयेन सम्यक् ॥ अ-कम्प्र-ब्रधाऽग्र-नितम्ब-भागा महाऽर्णवं सूमि-भृतो ऽवगाढाः॥ २६॥ निराख्यातं निरवद्यं च ॥

तत इत्यादि —ततोऽनन्तरं भूमिभृतः पर्वताः कपियूथमुख्यैनींछादिभिः कृशानोस्तनयस्य नलस्य प्रणीताः अपिताः सन्तस्तेनैव कृशानुतनयेन सम्यक् साधु न्यस्ताः सन्तः महार्णवम् अवगादाः अवष्टब्धवन्तः अकम्प्राः स्थिराः ब्रह्माग्रनितम्बानां भागा येषां ते । ब्रह्मो मूलम् । 'इण्विजितिक्षेउष्यविभ्यो नक्' इत्यिवकृत्य 'बन्धेक्षेधिबुधी च' इत्यौणादिको नक् ॥ इदं निराख्यातं तिङन्तपदाभावात् । निरवदं च प्राकृताभावात् ॥

१०४५-तेने ऽद्रि-बन्धो, वबृधे पयोधिस्, तुतौष रामो, मुमुदे कपीन्द्रः, ॥ तत्रास शत्रुर्, दहशे सुवेलः, प्रापे जलान्तो, जहुषुः सुवङ्गाः, ॥ २७ ॥

### एकान्तराख्यातं निरवद्यम् ॥

तिन इत्यादि अद्विबन्धस्तेने श्वनैविस्तारं गतः अत । एव ववृधे पयोधिवृद्धिं गतः । गिरिभिः पूर्यमाणोदरत्वात् तीरं प्रावयति स्म । तुतोष रामस्तुष्टवान् । सुकरमिदानीं शञ्जव्यापादनमिति । मुमुदे कपीन्द्रः हृष्टवान् । प्रासो
मे प्रत्युपकारकाल इति । तत्रास शञ्जः त्रासमुपगतः सेतुं बद्धवानिदानीमायातो राम इति । दृदशे सुवेलः ढौकमानैः सर्वैर्देष्टः । जलान्तश्च प्रापे प्राप्तः ।
ततो जहृषुः हृष्टाः प्रवङ्गाः स्वाम्यादेशः संपादित इति । एतदेकान्तराख्यातं
सुवन्तपदैव्यवधानात् । निरवद्यं च प्राकृताभावात् ॥

१०४६-भ्रेमुर्, ववल्गुर्, ननृतुर्, जज**धुर्,** जगुः समुत्पुष्ठुविरे, निषेदुः, ॥ आस्फोटयांचकुरंभिप्रणे**दू**, रेजुर्, ननन्दुर्, विययुः, समीयुः. ॥ २८॥ आख्यात-माल्य ॥

भ्रेमुरित्यादि—ते पारं प्राप्य केचित् प्रदेशदर्शनोत्सुकाः श्रेमुः श्रान्ताः । अन्ये ववल्गः तोषं गतवन्तः । 'उख उखि–' इत्यत्र वल्गतिर्गतौ प्रव्यते । केचिदितिहर्षात् ननृतः । अन्ये रावणपराक्रमान् न्यकुर्वन्तो जजश्चः हितदः वन्तः । बुभुक्षया वा फलानि भक्षितवन्तः । 'जक्ष भक्ष-हसनयोः ।' केचित् जगुः गायन्ति सा । केचित्समुत्युद्धविरे उत्स्वत्योद्धस्य गच्छन्ति सा । केचित् श्रान्ता निषेदुः निषण्णाः । केचिदास्कोटयांचकुर्वयं युध्याम इति आस्कोटं कुर्वन्तीति ण्यन्ताल्लिख्याम् । केचित्तोषाद्भिप्रणेदुः सुष्टु नादितवन्तः । केचित्रेजः दिप्तवन्तः । केचित्रनन्दुर्वयमीदशं कर्म कृतवन्त इति । अन्ये विययुरितस्ततो गच्छन्ति सा । केचित्समीयुः एकत्र संगताः ॥ आख्यातमालेति तिङन्तमाला ॥

१०४७-गिरि-पङ्क-चारु-देहं

ककोल-लवङ्ग-बद्ध-सुरभि-परिमलम् ॥ बहु-बहलोरु-तरङ्गं

परिसरमारूढमुंद्धरं ठवण-जलम्. ॥ २९॥

गिरीत्यादि — गिरीणां प्रक्षिप्यमाणानां यः पङ्कः गैरिकादिधातुकर्दमः तेन चारुदेहम् । कक्कोललवङ्काभ्यां बद्धः सुरभिः परिमलो गन्धो यस्मिन् । बहवः प्रभूता बहलाः स्थूला उरवः उचास्तरङ्का यस्य तदीदशं लवणजलम् । उद्धरम् उद्धतं कर्तृभूतम् । परिसरं तटमारूढं सेतुना निवारितगतित्वात् ॥

१०४८-लोलं कूलाऽभिगमे

स्ते तुङ्गाऽमल-निबद्ध-पुरु-परिणाहम् ॥ सुर-गङ्गा-भरण-सहं

्गिरि-बन्ध-वरेण लवण-सलिलं रुद्धम्. ॥३०॥

लोलिसित्यादि —कूलाभिगमने तटगमने लोलं चञ्चलम् । खे आकारो तुङ्गं च तदमलं चेति तुङ्गामलम् । निबद्धः संयुक्तः पुरुमेहान् परिणाहो यस्य । तुङ्गामलं च तिन्नरुद्धपुरुपरिणाहं चेति । वियति आरोहपरिणाहाभ्यां युक्तमि-सर्थः । सुरगङ्गायाः मन्दाकिन्याः यद्धरणं पूरणं तत्र सहं शक्तं तादशं लवण- जलं गिरिबन्धवरेण सेतुना रुद्धम् ॥

कुलकम्-।३१-४३।---

१०४९—आरूढं च सुवेलं

तरु-मालाऽऽबन्ध-हारि-गिरि-वर-जालम् ॥ रावण-चित्त-भयङ्कर-

मापिङ्गल-लोल-केसरं राम-बलम् ॥ ३१ ॥

आरूढिमित्यादि —रामबलं तटे स्थित्वा आरूढं च सुवेलं पर्वतम् । धका-रस्य प्राकृते स्वरहोषता न भवति । पदमध्यान्तयोरवर्तमानत्वात् । तरुमालाया य आवन्धः तेन हारि मनस्तुष्टिकरं तादशं गिरिवराणां पर्यन्तगिरीणां जालं यस्य सुवेलस्य । रावणवित्तस्य भयद्वरं रामबलम् । आपिङ्गलानि लोलानि केसराणि यस्य तदिति ॥

१०५०—लङ्काऽऽलय-तुमुलाऽऽरव-सुभर-गभीरो्रु-कुञ्ज-कन्दर-विवरम् ॥ वीणा-रव-रस-सङ्गम-सुर-गण-संकुल-महा-तमाल-च्छायम् ॥ ३२ ॥ लक्केत्यादि — लक्कालयानां राक्षसानां यस्तुमुलो महानारवः तेन सुभराः परिपूर्णाः गभीरोरुकुक्षा गम्भीरमहागहनानि कन्दरविवराणि च यत्र सुवेले । वीणारवे यो रसस्तृष्णा तेन सक्कमः समागमो येषां सुरगणानां ते च सुरग-णाश्चेति सः। तैः संकुला व्यासा महातमालच्छाया यत्रेति ॥

> १०५१–स-रस-बहु-पछवा॒ऽऽविल-केसर-हिन्ताल-बद्ध-बहल-च्छायम् ॥ ऐरावण-मद-परिमल-

गन्धवहाऽऽबद्ध-दन्ति-संरम्भ-रसम् ॥ ३३॥

सरसेत्यादि — सरसाः साद्भाः ये बहवः पछवाः तैराविछा अन्धकारिता ये केसरवृक्षाः हिन्तालवृक्षाश्च तैर्वद्भा बहला घना छाया यत्र सुवेले । ऐराव-णस्य ऐरावतस्य हस्तिनो मदपरिमलो यस्मिन् गन्धवहे तादशेन गन्धवहेन बद्धो दन्तिनां हस्तिनां संरम्भरसः क्रोधरसो यत्रेति । ऐरावण ऐरावत इत्यु-भयमपि पाकृते साधु ॥

> १०५२–तुङ्ग-तरु-च्छाया-रुह-कोमल-हरि-हारि-लोल-पह्नव-जालम् ॥ हरिण-भयंकर-स-कुसुम-दाव-सम-च्छवि-विलोल-दाडिम-कुञ्जम् ॥३४॥

तुङ्गेत्यादि तुङ्गतरूणां या छाया तत्यां रोहन्तीति इगुपधलक्षणः कः । तुङ्गतरूच्छायारुद्दाः विटपाः तेषां कोमलं हरि हरितं हारि तुष्टिकरं लोलं पछव-जालं यत्र । हरिणानां भयंकरा दावसदशत्वात् सकुसुमदावसमच्छवयः दावा-भितुल्याः लोलदाडिमकुक्षा यत्र ॥

> १०५३—कल-हरि-कण्ठ-विरावं सलिल-महा-बन्ध-संकुल-महा-सालम् ॥ चल-किसलय-संबद्धं

मणि-जालं सिळिल-कण-मयं-विवहन्तम् ॥३५॥ कळेत्यादि कलो मनोहरः हरीणां कण्ठविरावो यत्र । सिळलस यो महाबन्धस्तेन संकुला महान्तः सालाः सालवृक्षा यत्र । चलकिसलयेषु संबद्धं संलद्धं सिळकणमयं सिळलकणरूपं मणिजालं मणिसमूहमित्र विवहन्तं धारयन्तम् ॥

१०५४-तुङ्ग-मणि-किरण-जालं ग्रांगिर-जल-संघट्ट-बद्ध-गम्भीर-रवम् ॥

## १४४ भट्टि-काच्ये - तृतीये प्रसम-काण्डे लक्षण-रूपे चतुर्थी वर्गः, .

#### चारु-गुहा-विवर-सभें सुर-पुर-सममीमर-चारण-सुसरावम् ॥ ३६ ॥

तुङ्गित्यादि - तुङ्गमणीनां किरणजालं यत्रेति । गिरिजलार्ने निर्झरजलाने तेषां यः संघटः परस्परसंश्लेषस्तेन बद्धो गम्भीरो रवो यत्र । चारगुहाविवरमेव सभा शाला यत्र । अमरचारणानां गन्धर्वाणां गायतां शोभनः संरावो यत्र । अत एवामरपुरसमम् ॥

> १०५५-विमल-महा-मणि-टङ्कं सिन्दूर-कलङ्क-पिञ्जर-महा-भित्तिम् ॥ वीर-हरि-दन्ति-सङ्गम-भय-रुद्ध-विभावरी-विहार-समीहम्॥ ३७॥

विमलेत्यादि — विमलमहामणीनां पद्मरागादीनां टङ्काः छेदा यत्र । अतश्च सिन्दूरकलङ्केन लाञ्छनेन पिक्षरा इव महाभित्तयो यस्य । वीराणां हरीणां दन्तिनां च यः सङ्गमोऽन्योन्यगमनं तस्माद्यद्वयं तेन रुद्धा निवारिता विभा-वर्या विहारसमीहा विहरणेच्छा यत्र ॥

> १०५६ –स-महा-फणि-भीम-बिर्लं भूरि-विहङ्गम-तुमुलो्रु-घोर-विरावम् ॥ वारण-वराह-हरि-वर-

गो-गण-सारङ्ग-संकुल-महा-सालम् ॥ ३८॥ समेखादि—समहाफणीन्यत एव भीमाति विलाति विवराणि यत्र भूरीणां विहङ्गमानां तुमुलोऽनेकप्रकार उर्स्महान् घोरो रौद्रो विरावो यत्र वारणादिभिः स्कन्धकर्षणार्थिभिः सङ्कुला महासाला यत्र ॥

> १०५७-चल-किसलय-स-विलासं चारु-मही-कमल-रेणु-पिञ्जर-वसुधम् ॥ स-कुसुम-केसर-वाणं

लवङ्ग-तरु-तरुण-वहारी-वर-हासम् ॥ ३९॥ चलेत्यादि—च्हैः किसल्यैः हसौरिव सबिलासं प्रारब्धनृत्यम् । चारूणां

महीकमलानां स्थलजानां रेणुभिः पिञ्जरा वसुधा यत्र । सकुसुमाः केसराः वाणाश्च यत्र । लवङ्गतरोस्तरुणा या वल्लयः प्ररोहास्ता एव वरो हासो विकासाख्यो यत्र ॥

> १०५८—अ-मल-मणि-हेम-ट**ङ्कं** तुङ्ग-महा-भित्ति-रुद्ध-रुरु-पङ्क-गमम् ॥

#### तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सेतुचन्धनं' नाम त्रयोदशः सर्गः— ३४%

#### अमराऽऽरुढ-परिसर मेरुमिवा ऽऽविल-स-रस-मन्दार-तरुम् ॥४०॥

अमलेत्यादि — अमलमणीनां हेमादीनां टङ्कारछेदा श्रन्न । तुङ्का ख्रचा महती विस्तारवती या भित्तिस्तया रुद्धो रुस्णां मृगाणां पङ्कामाः पङ्केन गमनं यत्र । गमेः '३२३४। प्रह-।३।३।५८।' इत्यादिना अप् । वङ्कगमं इति पाठा-न्तरम् । तन्न वङ्कः कुटिलो गमो यत्र । 'विके कौटिल्ये' इत्यस्य रूपम् । अमरेरारूढाः परिसरास्तटा यत्र । अविरलाः सरसा मन्दारतरवो देववृक्षा यत्र । तमित्यं मेरुमिव ॥

१०,५९-फल-भर-मन्थर-तरु-वर-र्म-विदूर-विरूढ-हारि-कुसुमाऽऽपीडम् ॥ हरिण-कलङ्क-मणि-संभव-बहु-वारि-भर-सुगम्भीर-गुहम्.॥ ४१ ॥

फलेत्यादि—फलभरेण मन्थरा ईपश्चतास्तरवरा यत्र । अविदूरे विरूढा हारिणः कुसुमापीडा यत्र । पुष्पस्तवकानां हस्तप्राह्यस्वात् हरिणकल्रङ्कमणिः महाचन्द्रकान्तः तस्मात् संभवो यस्य बहुवारिणः तेन सुभराः परिपूर्णा गम्भीरा गुहा यस्य । अत्र मणिमहत्त्वया वारिमहत्त्वात् गम्भीरगुहापूरणमिति ॥

१०६०—जल-काम-दन्ति-संकुल-स-हेम-रस-चारु-धवल-कन्दर-देहम् ॥ अङ्कुर-रोह-सम-च्छवि-रुरु-गण-संलीढ-तरल-हरि-मणि-किरणम् ४२

जलेत्यादि — जलमेतिद्वेयं कामेर्द्रिन्तिभः संकुलाः सहैमरसाः सह हेम-रसेन वर्तमानाः चारवः शोभनाः धवलाः कन्दरदेहाः कन्दरसिववेशा यत्र । रोहणं रोहः अङ्कराद्रोहो यस्य शस्यस्य तेन समच्छवयस्तुल्यवर्णा रुरुगणासौः संलीदाः तरलाश्चञ्चलाः हरिमणिकिरणा मरकतमयुखा यत्र ॥

१०६१—गाढ-समीरण-सुसहं भीम-रवोत्तुङ्ग-वारि-धर-संघद्दम् ॥ धवल-जल-वाह-माला-संबन्धाऽऽबद्ध-हिम-धरा-धर-लीलम्. ॥४३॥

गाढेत्यादि गाढो महान् यः समीरणः तं सुसहत इति मूळविभुजादि-त्वात्कः । भीमरवास्तुङ्गा ये वारिधरास्त्रेषां संघद्दो युत्र । धवळा ये जळ- वाहासेषां मालाया (यत्संबद्धं) यः संबन्धः संबन्धनम् । भावे कः । तेन करण-भूतेन आबद्धा अनुकृता हिमधराधरस्य हिमवतो धराधरस्य लीला विश्रमो येन तं सुवेलं आरूढम् ॥

रामबलं कीदशमिलाह—

१०६२—ऌवण-जल-बन्ध-स-रसं तरु-फल-संपत्ति-रुद्ध-देहाऽऽयासम् ॥ लङ्का-तोरण-वारण-

मोरूढं समर-लालसं-राम-बलम्. ॥ ४४ ॥

ळवणेत्यादि — छवणज्ञ बन्धादेतोः सरसं सहर्षम् । तरफलसंगत्या रुद्धोः ऽपनीतः देहायासः श्चलीडा यस् । लङ्कातोरणस्य वार्गः निषेधकम् । आलोलं चञ्चलं समरलालसं रणसतृष्णं रामवलं तं सुवेलमारूढमिति पूर्वेण योज्यम् । तसिन्नारूढे परवलं सन्नद्धमित्यं प्रवृत्तमित्यर्थः । इत्थं कथं तदाह गुरूपण-वेलादिना—

विशेषकं त्रिभिः ।४५—४७।— १०६३—गुरु-पणव-वेणु-गुङ्गा-भेरी-पेलो्रु-झहुरी-भीम-रवम् ॥ ढक्का-घण्टा-तुमुलं

सन्नद्धं पर-वलं रणाऽऽयास-सहम् ॥ ४५ ॥
गुर्वित्यादि - गुरुपणवादीनां भीमो रवो यसिन् परबले तत्र । गुरुपणवो
महान् पणवः । पेला वाद्यविशेषः । उरुझल्लरी महती झल्लरी । ढक्काघण्टयोरागुलः संमूर्विक्रतः शब्दो यन्नेति । रणायाससहं रणक्केशसहम् ॥

१०६४-आरूढ-बाण-घोरं

वि-मलाऽऽयस-जाल-गूढ-पीवर-देहम् ॥ चञ्चल-तुरङ्ग-वारण-

संघट्टाऽऽबद्ध-चारु-परिणाह-गुणम् ॥ ४६ ॥

आरूढेत्यादि—धनुषि आरूढबाणत्वात् घोरं परबलम् । विसलेनाय-सजालेन वर्मणा गृढश्छन्नः पीवरः स्थूलो देहो यस्य । चञ्चलानां तुरङ्गाणां वारणानां च यः परस्परसंघद्यः श्लेषणं तेनाबद्धश्चारः परिणाहगुणः विस्तार एव गुणो यस्य तत्परबल्धं संनद्धम् ॥

१०६५-असि-तोमर-कुन्त-महा-

- पट्टिश-भह-वर-वाण-गुरु-पुरु-मुसलम् ॥

# वीर-रसा॒ऽलङ्कारं गुरु-सैचार-हय-दन्ति-स-मही-कम्पम् ॥ ४७ ॥

असीत्यादि अस्यादीनां वरवाणपर्यन्तानां द्वन्द्वः । तैरस्यादिभिः गुरु अनिभयनीयं पुरु महन्मुसलं यत्र । अस्यादिगुरु च तत् पुरु मुसलं चेति सः । वीररस एवालङ्कारो यस्य । पुरुः संचारो येषां हयदन्तिनां महाकायत्वात् तैः समहीकम्पं सह महीकम्पेन वर्तमानं परवलं संनद्धम् ॥

> १०६६-ते रामेण स-रभसं परितरला हरि-गणा रण-समारम्भे ॥ \* रुद्धा लङ्का-परिसर-

> > भू-धर-परिभङ्ग-लालसा धीर-रवम् ।। ४८ ॥

ते इत्यादि —ते हरिगणाः कपिगणाः रणसमारम्भे रणप्रवर्तनिमित्त सर-भसं संभ्रमपूर्वकं परितर्छाः स्थातुमशक्तुवन्तः छङ्कापरिसरे छङ्कासमीपे ये भूघराः तरवः तेषां परिभङ्गे चूर्णने छाळसाः सनृष्णाः सन्तो रामेण रुद्धाः प्रतिषिद्धाः मा भाङ्कारिति । धीररवं धीरो रवो यस्यां प्रतिषेधनिक्रयायामिति ॥

#### युग्मकम्—

१०६७—जल-तीर-तुङ्ग-तरु-वर-कन्दर-गिरि-भित्ति-कुञ्ज-विवराऽऽवासम्॥ भीमं तरु-हरिण-बलं सु-समिद्ध-हिमारि-किरण-माला-लोलम्- ४९

जलेत्यादि —तरहरिणबलं कपिबलं निषिद्धं सत् भीमं भयानकं जलती-राधैरावासो यस्य तत् सुसमिद्धस्य हिमारेरग्नेरादित्यस्य वा या किरणमाला तद्वल्लोलं समारूडमिति वश्यमाणेन संबन्धः ॥

१०६८-रावण-बलमेवगन्तुं

101

जल-भर-गुरु-सलिल-वाह-गण-सम-च्छायम् ॥ अष्ट-तरु- मञ्च-मन्दिर-तोरण-माला-सभासु समारूढम् ॥ ५० ॥ ५

इति भट्टि-काव्ये प्रसन्न-काण्डे भाषा-समावेशो नाम चतुर्थः, काव्यस्य त्रयोदशः सर्गः।

्रावणेत्यादि - रावणवलं अवगन्तं कीदशमिति जलभरेण गुरुर्यः सलिलवाह-

गणो जलधरसमूहः तेन समच्छायं तुल्यच्छायं रावणवरुं अद्वादिषु समारूढम् ॥ एतानि द्वाविंशतिः संकीणीनि ।

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकते श्री-महिकाव्ये-वृतीये प्रसन्न-काण्डे लक्षण-रूपे चतुर्थः परिच्छेदः (वर्गः), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सेतुबन्धनं' नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

चतुर्दशः सर्गः—

सुप्तिङ्बुराक्ता यत्सीष्टवं तद्पि काव्यसाङ्गमुक्तम् । अतः प्रसन्नकाण्डानन्तरं तिङ्काण्डं राष्ट्रलक्षणप्रयोगार्थं कथ्यते । तत्र लस्य स्थाने तिवाद्यः । लका-राश्च नव लेटरछन्दोविषयत्वादिति । अत्र नवविलसितानि । विलसितं च नाना-स्थाता । तत्र भूतार्थवतो लिटोऽधिकृत्य तिहलसितमाह—

🧼 १०६९-ततो दशा्ऽऽस्यः सार-विह्वलाःऽऽत्मा

चार-प्रकाशीकृत-शत्रु-शक्तिः॥ विमोद्य माया-मय-राम-मूर्झा सीतामनीकं प्रजिघाय योद्धुम्.॥ १॥

तत इत्यादि—ततः स्वपरबळयो रणादुत्तरकाळं दशास्यः स्वरिवह्नलात्मा कामवशीकृतदेहः। भतेरि निराशा सती सीता ममानुकूळा भविष्यतीति माया-मयेन मायास्वभावेन राममुद्दां छिन्नेन सीतां विमोद्य मोहयित्वा चारैः प्रणि-धिभिः प्रकाशीकृता शत्रुशक्तिः वैरिसामर्थ्यं यसौ योद्धमनीकं सैन्यं प्रजिवाय प्रहितवान्। '२५३१। हेरचि । । ३।५६।' इति कुत्वम् । भूतानद्यतन-परोहे सर्वेत्र छिद्द ॥

१०७०-कम्बूर्नथ समादध्मुः, कोणैर् भेर्यो निजन्निरे, ॥ वेणून् पुपूरिरे, गुझा जुगुझुः कर-घट्टिताः॥ २ ॥

कम्बूनित्यादि अथ सैन्यप्रेषणानन्तरं कम्बून् समादध्युः शब्दितवन्तः शाङ्किकाः । कोणेर्वाद्यवादनैः काष्ट्रमयैः भेयों निजन्निरे ताडिताः कर्मणि छिद् । वेणून वंशान् पुष्रिरे मुखमस्ता प्रितवन्तः । '१२२६। पूरी आप्यायने' इति देवादिकोऽनुदात्तेत् । गुञ्जाः समस्वादनाः करघटिताः अङ्गुलिषृष्टाः जुगुञ्जुः शब्दितवत्यः । '२१२। गुजि अव्यक्ते शब्दे'॥

१०७१-वादयांचिकिरे हकाः, पणवा दध्वनुर् हताः, ॥ काहलाः पूर्यांचकुः, पूर्णाः पेराश् च सस्वनुः ॥३॥ वादयामित्यादि हका वाद्यांचिकिरे वादितवन्तः। हक्षावादका इत्यर्थः। वदेहेंतुमण्यन्तात्आमि १२६११। अयामन्त-। हाशाय्या देशः। १२१४०। आम्प्रत्ययवत्-।१।३।६३।' इति क्रुजोऽनुप्रयोगस्यात्मनेपदे । '२५६४। णिचश्च ।१।३।७४।' इति आम्प्रत्ययादात्मनेपदस्य विहितत्वात् । पणवा वाद्यविशेषाः हताः पाणविकेस्ताडिताः दध्वनुध्वेनिताः । काहलाः गोश्चक्रसंस्थानाः । पूरयांचक्रुः पूरितवन्तः । 'पुरी आप्यायने' इति चौरादिकस्योदात्तेतो रूपम् । पेराः खरमु-खाकाराः पूर्णा मुखमस्ता सस्वनुः । '२३५४। फणां च सप्तानाम् ।६।४।१२५।' इति लिटि एत्वविधानस्य विकल्पितत्वात् नैत्वम् ॥

१०७२-मृदङ्गा धीरमांस्वेनुर्, हतैः स्वेने च गोमुखैः॥ घण्टाः शिशिञ्जिरे दीर्घ, जहादे पटहैर् भृशम्.॥४॥

मृद्ङ्गा इत्यादि — मृद्ङ्गा मुरजाः घीरं आस्त्रेनुः गम्भीरं ध्वनिताः । एख-पक्षे रूपम् १ गोमुखेर्वाद्यविशेषेः हतैः स्वेने शब्दितम् । भावे लिद् । घण्टाः दीर्घ शिशिक्षिरे उच्चैः शब्दितवत्यः । पटहैर्मृशमत्यर्थम् । जहादे शब्दितम् । भावे लिद् ॥

१०७३-हया जिहेषिरे हर्षाद्, गम्भीरं जगजुर् गजाः, ॥

संत्रस्ताः करमा रेटुर्, चुकुवुः पत्ति-पङ्क्तयः ॥५॥ ह्या इत्यादि —हया अश्वाः हर्षात् जिहेषिरे हेषितवन्तः । '६६४। हेष अव्यक्ते शब्दे' भौवादिकोऽनुदात्तेत् । अभ्यासस्य ['२१८०। हस्यः ।७।४।४९।'] इति एत इत्रवति । गजा गम्भीरं मन्द्रं जगजाः गर्जितवन्तः । 'गज गजी शब्दायों ।' करमा उष्ट्राः संत्रस्ताः नानावादित्रश्रवणात् रेटुः शब्दं कृतवन्तः । 'रट परिभाषणे' इति शब्दार्थेः । पत्तिपङ्कयः पदातिसंहतयः चुकुवुः शब्दित-वत्यः । गच्छत किं तिष्ठतेति । 'कु शब्दे' इत्युदात्तेत् ॥

१०७४-तुरङ्गा-पुस्फुदुर् भीताः, पुस्फुरुर् वृषभाः परम् ॥ नार्यश्च चुक्षभिरे मम्लुर् मुमुहः शुशुचुः पतीन्. ६

तुरङ्गा इत्यादि — तुरङ्गा अश्वा भीता वादित्रश्रवणात् पुरफुटुः स्फुटिताः भयादितस्ततो गताः। 'रफुट विशरणे'। वृषभाः परं पुरफुरुः सुष्ठु विलताः। 'रफुर वलने।' नार्यश्रुश्चभिरे अस्माकमायातो वियोग इति क्षोभमुपगताः। व्यस्त-वित्ता जाता इत्यर्थः। काश्चिदामम्लः। 'म्ले गात्रक्षये'। मुमुहुः कश्चिन्मोहमु-पगताः पतीन् काश्चित् शुग्रुचुः शोचितवत्यः। हा कष्टं नियतं विनष्टा इति॥

१०७५–जगर्जुर् , जहृषुः, ग्लूरा रेजुस् तुष्टुविरे परैः, ॥ बबन्धुरंङ्क्रुलि-त्राणि, सन्नेहुः परिनिर्ययुः ॥ ७ ॥

जगर्जुरित्यादि — ग्रूरा जगर्जुः असाभिर्वृष्टाः शराः क यास्यन्तीति शब्दित-वन्तः । तथा जहषुः तुष्टाः चिरमायातः समर इति । '१३०८। हष तुष्टो ।' अत एव रेजुः शोभन्ते सा । '३५४। फणां च सप्तानाम् ।६।४।१२५।' इसे-स्वाभ्यासलोपो । परेरन्येस्तुष्टुविरे स्तुताः । भवतामभ्रतः समरे के तिष्टन्तीति । भ० का० ३० अङ्गुलित्राणि वबन्धः बद्गन्ति स्म । '१०४२। वधः बन्धने ।' तथा परे सङ्गेहुः कवन्त्रानि बद्गन्ति स्म । '१२४१। णह बन्धने' । परिनिर्ययुः निष्कान्ताः ॥

१०७६–धर्नृष्यारोपयांचकुरारुरुह् रथा॒ऽऽदिषु, ॥ असीनुंद्रवृहर् दीष्ठान् , गुर्वीरुचिक्षिपुर् गदाः ॥८॥

धनूंषीत्यादि —धन्षि आरोपयांचकुः आरोपितगुणानि कृतवन्तः । '२५९९। रहः पोऽन्यतरस्याम् ।७।३।४३। इति णौ पादेशः । आरुरुहुरारोहन्ति स्म रथा-दिषु । द्वितीया न कृता । अधिकरणस्वेन विवक्षितत्वात् । दीप्तान्निष्करुद्धान-सीन् ववृहुः कोशादाकृष्य उद्यतान् कृतवन्तः । 'वृह उद्यमने ।' गुर्वीर्गदा उचि-क्षिपुः उत्क्षिप्तवन्तः ॥

१०७७-ग्रूलानि भ्रमयांचकुर्, बार्णानाददिरे शुभान्, ॥ भ्रेमुश्, चुकुर्दिरे, रेसुर् ववल्गुश्र् च पदातयः॥९॥

शूळानीत्यादि — ग्रूळानि अमयांचकुः अमयन्ति स्म । मान्तत्वान्मित्ते इस्वत्वम् । बाणान् ग्रुभान् युद्धयोग्यानाद्दिरे गृहीतवन्तः । '२६८६। आङो दोऽनास्यविहरणे ।१।३।२०।' इति तङ् । पदातयश्च अमुः इतस्ततो याताः । चुकुर्दिरे शस्त्रपाणयः क्रीडितवन्तः । 'कुर्द-खुर्द-गुर्द-गुद् क्रीडायामेव ।' रेसुः भयकृते निनादान् कृतवन्तः । 'रस शब्दे ।' ववल्गुः प्रष्ठुताः । वलातिः 'उख उखि-' इत्यत्र पट्यते ॥

१०७८–समुत्पेतुः कशा-घातै, रक्ष्म्याकर्षेर् ममङ्गिरे ॥ अश्वाः, प्रदुद्ववुर् मोक्षे रक्तं निजगरः श्रमे. ॥१०॥

समुत्पेतुरित्यादि —कशाघातैः चर्मलताप्रहारैः अश्वाः समुत्पेतुः उत्स्वताः । रङ्ग्याकर्षैः प्रमहाकर्षणैः । ममङ्गिरे शोभन्ते सा । संकोचितघोणत्वात् । 'मगि मण्डने ।' मोक्षे रङ्मीनां प्रसारणे प्रदुद्वतुः वेगेन गताः । श्रमे सति खलीनप्र-भवं रक्तं निजगरः पीतवन्तः । '१५०४। गृ निगरणे ।' '२३८३। ऋच्छत्यृताम् ।७।४।१९। इति गुणः ॥

१०७९-गजानां प्रददुः शारीन् , कम्बलान् परितस्तरुः,॥

तेनुः कक्षां, ध्वजांश् चैव समुच्छिश्रियुरुंच्छिखान्.११ गजानामित्यादि—गजानां शारीन् प्रददुः पृष्ठेषु आरोपितवन्तः। हस्ति-पका इस्तर्थात्। तथा कम्बलान् नानावर्णविचित्रान् परितस्तरः आसीर्णवन्तः। कक्षां हेमादिमयीं तेनुः विस्तारितवन्तः। उच्छिखान् उद्भृतशिखान् ध्वजान् समुच्छिश्रियुः उस्क्षितवन्तः॥

१०८०-विशिश्वासयिषांचकुरांछिलिङ्करा च योषितः, ॥ आजप्रुर् मूर्प्ति बालांश्च च चुचुम्बुश्च च सुत-प्रियाः.॥ िविशिश्वासयिषांचकुरित्यादि—योषितः आत्मीयान् विशिश्वासयिषांचकुः विश्वासयितुमिष्टवन्तः । मय्यन्यथा न भवनीयमिति । ण्यन्तस्य रूपम् । आलिलिङ्कश्च श्विष्यन्ति स । लिगिर्गत्यर्थः । आङ्पूर्वः परिष्वङ्गे वर्तते । बालान् शिशून् आज्ञष्ठः शिरसि आञ्चातवन्तः । तथा चुचुम्बुश्च चुम्बितवन्तः । सुत-प्रियाः सुताः प्रियाः यासामिति ॥

१०८१–गम्भीर-वेदिनः संज्ञा गजा जगृहुर॑क्षताः,॥ वृद्धे शुशुभे चैषां मदो, हृष्टेश् च पुप्नुवे.॥१३॥

गम्भीरवेदिन इत्यादि—ये गजा मत्तत्वादङ्कशैर्देढमाहताः । गम्भीरं विदन्ति ते ग्रम्भीरवेदिनः । तस्मिन् काले संज्ञा युद्धौपयिकीर्जगृहुः गृहीतवन्तः । अक्षतास्तोत्राङ्कशैरनाहताः सन्तः हृष्टेश्च गजैः पुष्ठवे ष्ठतम् । भावे लिट् । हर्षा-देषां भदो वनुधे वर्धते सा । ग्रुशुमे च शोमते सा ॥

३०८२—मृगाः प्रदक्षिणं सस्रुः, शिवाः सम्यग् ववाशिरे,॥ अ-वामैः पुस्फुरे देहैः, प्रसेदे चित्त-वृत्तिभिः.॥१४॥

मुगा इत्यादि एवं संनद्ध चलतां मृगाः दक्षिणपार्श्वेन गताः । सम्यग्व-वाशिरे । वामपार्श्वस्थाः शिवाः श्वाडिदतवत्य इत्यर्थः । 'वाश्च शब्दे ।' अवामै-देक्षिणेर्देहेर्भुजादिभिः पुस्फुरे स्फुरितम् । भावे लिट्स् । चित्तवृत्तिभिर्मनोवृत्तिभिः प्रसेदे प्रसन्नम् । पूर्ववस्सदेभावे लिट्स् ॥

१०८३-प्राच्यमोञ्जिहिषांचके प्रहस्तो रावणाऽज्ञया ॥ द्वारं ररङ्घतुर् याम्यं महापार्श्व-महोदरौ, ॥ १५ ॥

प्राच्यमित्यादि—एवं शुभनिमित्तोत्साहितः प्रहस्तो रावणाज्ञया प्राच्यं प्राचि भवं पूर्वद्वारम् '१३२१। शुप्राक्—।४।२।११०।' इति यत् । आजिहिषांचके गन्तुमिष्टवान् । '१९३३। अहि गतौ' इत्यस्योदात्तेतः सनीद्रः । '२९७६। अजादे द्वितीयस्य ।६।१।२।' इति द्विवंचनम् । '२४४६। न न्द्राः—।६।१।३।' इति नकारो न द्विरुच्यते । '२२४०। आम्प्रस्ययवत्—।१।३।६३।' इत्यात्मनेपदम् । तथा महान्पार्थमहोदरौ राक्षसौ याम्यं द्वारं दक्षणम् । यमो देवता अस्येति । '१०७८। दिस्यदित्या—।४।१।८५।' इत्यत्र 'यमाचेति वक्तन्यम्' इति उक्तं तेन प्राग्दीन्यती- येऽथे ण्यप्रस्यः । ररङ्कतुः गतौ । '१९३१। रिष गतौ' इत्यस्य रूपम् ॥

१०८४–प्रययाविन्द्र-जित् प्रत्यगियाय स्वयमुत्तरम्.॥ समध्यासिसिषांचक्रे विरूपाऽक्षः पुरोदरम्. ॥१६॥

प्रययावित्यादि — प्रत्यक् पश्चिमद्वारं इन्द्रजित् प्रययो गतवान् । प्रती-च्याम् द्वारमिति '१९७४। दिन्छब्देभ्यः सप्तमी – । ५।२०।' इत्यादिना विहि-तस्यास्तातेः '१९८० । अञ्चेर्लक् । ५।३।३०।'। भसंज्ञाभावात् '४१६। अचः । दाशा ३२०। इसकारलोपो निवर्तते '४१७। चौ । ६।३।१३८।' इति दीर्घत्वं च । स्वयमिति । रावण उत्तरहारमियाय गतः । विरूपाक्षो राक्षसः पुरोदरं पुरमध्यं समध्यासिति । रावण उत्तरहारमियाय गतः । विरूपाक्षो राक्षसः पुरोदरं पुरमध्यं समध्यासिति । स्वयासिति । अस्तरनुदात्तेतः सनि इटि अजादिः । '२७३४ । पूर्ववत्सनः ।१।३।६२।' इस्यात्मनेपदम् । अनुप्रयोगस्याप्यात्मनेपदम् ॥ १०८५ — गुष्राव रामस् तत् सर्वं, प्रतस्थे च स-सैनिकः ॥

विस्फारयांचकाराऽस्त्रं वबन्धाऽथ च बाणधी. १७

शुश्रावेत्यादि — अथानन्तरं रामस्तत्सर्वं रावणचेष्टितं शुश्राव श्वतवान् । प्रतस्थं च गन्तुं प्रवृत्तः । '२६८९। समवप्रविभ्यः स्थः ।१।३।२२।' इति तङ् । ससैनिकः सह योधैः । सेनायां समवेता इति '१५९५। सेनाया वा ।९।४। ४५।' इति पक्षे ठक् । अस्रं धनुर्विस्फारयांचकार आरोप्याकृष्टवान् । स्फुरतेः । '२५६९। चिस्फुरोणौं ।६।१।५४।' इत्यात्वम् । बबन्ध च वाणधी तूणीरे ब्राति सा । वाणा धीयन्ते ऽस्मिन्निति । '३२७१। कर्मण्यधिकरणे च ।३।३। ९३।' इति किः ॥

१०८६-ईक्षांचके ऽथ सौमित्रिर्मनुजज्ञे बलानि च,॥ नमश्रकार देवेभ्यः पर्ण-तल्पं मुमोच च.॥१८॥

्रेंझामित्यादि —सौमित्रिं च युद्धाय ईक्षांचके दृष्टवान् । ईक्षेरनुदात्तेतः । '२२३७। इजादेः —१३।१।३६।' इत्याम् । बलानि च अनुजज्ञे अनुज्ञातवान् । अनुपूर्वी जानातिरनुज्ञाने वर्तते तस्य परसौपदित्वात् । '२७४३। अनुपसर्गात्—।१।३।७६।' इति वचनादात्मनेपदम् । उपसर्गेण युक्तत्वात्। नमश्रकार देवेभ्यः । नमश्रकार देवेभ्यः । नमश्रकारो चनुर्थी । पर्णतल्यं पर्णशयनीयं मुमोच मुक्तवान् ॥

१०८७-चकासांचकुर्रत्तस्थुर्, नेदुरानिश्चरे दिशः॥

वानरा, भूधरान् रेधुर्, बभञ्जुर्ग्, च ततस् तरून्.

चकासांचकुरित्यादि — ततोऽनुज्ञानान्तरं वानरा उत्तस्थुः उत्थिताः । नेदुः शब्दितवन्तः । दिश आनिश्चरे न्याप्ताः । '२५३३। अश्चोतेश्च ।७।४।७२।' इत्यस्यासस्य नुद्द । '२२४८। अत आदेः ।७।४।७०।' इति दीर्घत्वम् । सूधरान् पर्वतान् रेष्ठः उन्मूलितवन्तः । '२५३२। राघो हिंसायाम् ।६।४।१२३।' इत्ये-त्वास्यासलोपः । तरूंश्च वसञ्जः भग्नवन्तः । एवं च ते चकासांचकुः शोमन्ते सा । कास्यनेकाज्यहणमित्याम् ॥

१०८८-ददाल भूर्, नभो रक्तं गोष्पदप्रं ववर्ष च,॥

मृगाः प्रसस्पुर् वामं, खगारा चुकुविरेऽशुभम्. २० ददालेत्यादि—श्लोकद्वयं राघवयोर्बद्याख्वन्धसूचनार्थमनिमित्तदर्शनम् । भूर्ददाल विदीर्णा । नभश्च रक्तं रुधिरं ववर्षं बृष्टवत् । लिटः पिखादिकस्वे धातोर्गुणः । कियस्प्रमाणं गोष्पद्वं यावता गोष्पदं पूरवित्वा । (३३५२। वर्ष- प्रमाणे-।३।४।३२।' इत्यादिना णमुल ऊलोपश्च । मृगाः प्रसस्युर्वामं वामपा-र्श्वेन गता इत्यर्थः । खगाः पक्षिणोऽग्रुभान् अनिष्टांश्रुकुविरे शब्दितवन्तः । 'कुङ्क शब्दे ।' अग्रुभिति पाठान्तरम् । तत्र क्रियाविरोषणं वेदितव्यम् ॥

१०८९-उल्का दहिशेरे दीप्ता, रुरुवुश् चाऽशिवं शिवाः, ॥ चक्ष्माये च मही, रामः शशङ्के चाऽशुभाऽगमम्. २१

उत्का इत्यादि —दीप्ता उन्का दृद्दिरे दृष्टाः । अशिवा अनिष्टाः शिवा गोमायवः रुखुः शब्दितवन्तः । मही च चक्ष्माये कम्पिता । 'क्ष्मायी विधूनने' इत्यनुदात्तेत् । रामश्राश्चभागममनिष्टशिष्तिमाशशङ्के शङ्कते स्म । चेतसः पर्योक्क-रुत्वात् इदुमप्यनिष्टमेव ॥

१०९०–रावणः ग्रुश्रुवान् शत्रून् राक्षसार्नभ्युपेयुषः,॥ स्वयं युयुत्सयांचके प्राकाराऽघे निषेदिवान्.॥२२॥

रावण इत्यादि—राक्षसानभ्युपेयुषो ऽभिमुखमुपगतवन्तो ये शत्रवो स-माद्यसान् रावणः श्रुश्ववान् । स्वयं च प्राकाराग्रे निषेदिवान् निषण्णः सन् । '३०९७। भाषायां सद-वस-।३।२।१०८।' इत्यादिना क्रसुः। युयुत्सयांचके योद्ध-मिच्छन्तं प्रयोजितवानित्यर्थः । सन्नन्तण्यन्तस्य रूपम् ॥

१०९१-निरास् राक्षसा बाणान्, प्रजहुः शूल-पट्टिशान् ॥ असींश् च वाहयांचकुः पाशैश् चाऽऽचकृषुस् ततैः॥

निरासुरित्यादि सवणप्रचोदिता राक्षसा बाणानिरासुः क्षिप्तवन्तः । झूलपट्टिशान् शूलसहितान् पट्टिशान् । शाकपार्थिवादित्वात्तपुरुषः । इन्द्रे तु '९१०। जातिरप्राणिनाम् ।२।४।६।' इत्येकवद्भावः स्यात् । तान् प्रजहुः त्यक्तवन्तः । 'ओहाङ् त्यागे ।' असींश्च खड्गान् वाहयांचकुः व्यापारितवन्तः । ण्यन्तस्य रूपम् । पाशैस्ततैर्विस्तृतैः आचकुषुः आकृष्टवन्तः । कित्वे गुणप्रतिषेधः ॥

१०९२-भहैश् च विभिदुस् तीक्ष्णैर् विविधुस् तोमरेस् तथा. ॥ गदाभिश् चूर्णयांचकुः, श्रितैश् चक्रैश् च चिच्छिदुः. ॥ २४ ॥

भहिरित्यादि भहिर्विभदुर्विदारितवन्तः । तीक्ष्णैस्तथा तोमैरिर्विविधुस्ता-हितवन्तः। व्यघेः '२४१२। प्रहि ज्या-।६।१।१६।' इत्यादिना सम्प्रसारणम् । गदाभिश्च चूर्णयांचकुः चूर्णितवन्तः । '२५६३। सत्य-।३।१।२५।' इत्यादिना णिच् । '१६५७। चूर्ण प्रेरणे' इति चौरादिकत्वाद्वा । चिच्छिदुः च्छिन्नवन्तः। राक्षसयुद्धमेतत्॥ १०९३-वानरा मुष्टिभिर् जघुर् ददंशुर् दशनैस् तथा, ॥ निरासुरा च गिरींस् तुङ्गान्, द्वमान् विचकरस्तथा, २५

्वानरा इत्यादि —वानरा मुष्टिभिजेष्ठः हतवन्तः । राक्षसानित्यर्थात् । दशनैर्ददंग्रः दष्टवन्तः । गिरीन्निरासुः क्षिप्तवन्तः । द्वमान् विचकरुर्विक्षिप्तवन्तः । '१५०३। कृ विक्षेपे ।' '२३८३। ऋच्छत्यृताम् ।७।४।११।' इति गुणः ॥

१०९४-लाङ्ग्लैर् लोठयांचकुस्, तलैर्, निन्युरा च संक्षयम्,॥ नखैरा चकृततुः, कुद्धाः पिपिषुरा च क्षितौ बलात. २६

लाङ्क्लेरित्यादि —लाङ्क्लेर्लोटयांचकुः लाङ्क्लेर्व्यापादितवन्तः । 'रुठ लुठ प्रतिघाते' परसीपदिनो ण्यन्तस्य रूपम् । तलैर्हस्ततलैः संक्षयं विनाँशं निन्युः नीतवन्तः । नलैश्चकृततुरुन्लिज्ञवन्तः । 'कृती च्लेदने' कुद्धाः वानराः बुलात् इठात् क्षितौ पिपिषुश्च्यणितवन्तः ॥

१०९५—संबभूदुः कबन्धानि, प्रोहुः शोणित-तोय-गाः, ॥ तेरुर् भटाऽऽस्य-पद्मानि, ध्वजैः फेणैरिवाऽऽबभे,२७

संबभू बुरित्यादि — कबन्धानि संबभू बुः संभूतानि । प्रतिसहस्रं व्यापाद-नात् । कबन्धस्यैकस्रोत्पादनात् । शोणिततोयगाः शोणितनद्यः प्रोहुः प्रकर्षेण प्रवृत्ताः । वहेर्यजादित्वात् सम्प्रसारणम् । भटास्यपद्यानि योधभुखपद्यानि तेरुः क्षुतानि । '२३०१। तृ-फल-।६।४।१२२।' इत्यादिना एत्वाभ्यासलोपौ । फेणैरिव ध्वजैः शोणितनदीषु आवभे शोभितम् । भावे लिद्र ॥

१०९६-रक्त-पङ्के गजाः सेदुर्, न प्रचक्रमिरे रथाः, ॥

निममञ्जुस् तुरङ्गाश् च, गन्तुं नौत्सेहिरे भटाः २८

रक्तपङ्क इत्यादि—रक्तपङ्के गैजाः सेदुः निषण्णाः । रक्तपङ्कस्य बहुळ-त्वात् । तथा रथा न प्रचक्रमिरे न गन्तुमारब्धाः '२७१५। प्रोपाभ्याम्-। १।३।४२।' इत्यात्मनेपदम् । तुरङ्गा निममज्जुः निमन्नाः । भटाश्च गन्तुं नोत्से-हिरे नोत्सहन्ते स्म ॥

१०९७-कोट्या-कोट्या पुर-द्वारमेंकैकं रुरुधे द्विपाम्,॥

षर्-त्रिंशद्धरि-कोट्यरा च निवत्रुर् वानराऽऽधिपम्, २९ कोट्यत्यादि—द्विषामेकैकं प्रद्वारं वानराणां कोट्या कोट्या रुठ्धे रुद्धम्। कर्मणि लिद्धं । षद्दत्रिंशद्धरिकोट्यः वानरकोट्यो वानराधिपं सुग्रीवं निवतुः आवृत्य स्थिताः॥

१०९८-तस्तनुर्, जह्नुखर्, मम्खर्, जग्लुर्, खुलुहिरे क्षताः,॥ मुमूच्छुर्, ववम् रक्तं, ततृषुश् चौभये भटाः ॥३०॥ ं तस्तनुरित्यार्दि—उभये भटा रामरावणसंबन्धिनो योघाः क्षिताः सन्तस्त-स्तनुः स्तनितवन्तः । जह्नुलुः चिलताः । 'ह्नल-ह्मल चलने' । मम्लुः म्लानाः ने 'स्टै गात्र-क्षये ।' जग्लुः हर्षक्षयं गताः । लुलुठिरे भूमौ लुठन्ते सा । 'स्ट लुठ प्रतिवाते' तुदादावात्मनेपदी पठ्येते । सुमूर्च्छुः मोहसुपगताः । रक्तं ववसुः गीर्णवन्तः । ततृषुः तृष्यन्ति सा । एतत् संकुलयुद्धमाह ॥

१०९९-सम्पातिना प्रजङ्घस् तु युयुधे, ऽसौ द्वमाहतः ॥ चकम्पे, ऽतीव चुक्रोश, जीवनाशं ननाश च. ३१

सम्पातिनेत्यादि—प्रजङ्घो नाम राक्षसः सम्पातिनाम्ना वानरेण सह युयुधे युध्यते सा । असी प्रजङ्घी द्वमाहतश्रकम्पे कम्पते सा । अतीव अत्पर्ध चुक्रोहा क्रोशति सा । जीवनाशं ननाश जीवेन विनष्टः । '३३६४। कन्नीजीवपुरुषयोर्न-शिवहो: ।३।४।४३।' इति णसुछ ॥

११००–उच्चखाते नलेना ऽऽजौ स्फुरत्-प्रतपना॒ऽक्षिणी,॥ जम्बुमाली जहा प्राणान् प्राव्णा मारुतिना हतः. ३२

उच्चखात इत्यादि—स्फुरन् चलन् प्रतपनो नाम राक्षसः तस्याक्षिणी स्फरतीव प्रतपनस्याक्षिणी नयने नलेन वानरेण उच्चखाते उत्खाते । कर्मणि छिद् । '२३६३। गम हन-।६।४।९८।' इत्युपधालोपः । मारुतिना हन्मता ब्राब्णा पाषाणेन हतो जम्बुमाली राक्षसः प्राणान् जहौ त्यक्तवान् ॥

११०१-मित्रव्नस्य प्रचुक्षोद गदया ऽङ्गं विभीषणः. ॥

सुग्रीवः प्रघसं नेभे, बहून् रामस् ततर्दे च. ॥३३॥

सित्रझस्येत्यादि—मित्रहस्य राक्षसस्य अङ्गं गदया विभीषणः प्रचुक्षोद् प्रवसं नाम राक्षसं सुप्रीवो नेमे हिंसितवान् । 'णम तुभ हिंसायाम्' इत्यनुदा-त्तेत् । रामश्च बहुन् राक्षसान् ततर्द हिंसितवान् । 'उ-तृदिर् हिंसाऽनादरयोः' ॥ ११०२-वज्रमुष्टेर् विशिश्लेष मैन्देना ऽभिहतं शिरः, ॥

नीलरा चकर्त चकेण निकुम्भस्य शिरः स्फुरत्. ३४

वज्रमुष्टेरित्यादि—वज्रमुष्टे राक्षसस्य शिरो मैन्देन वानरेण अभिहतं सत् विशिश्वष विश्विष्टम् । निकुरभस्य शिरः स्फुरत् चलत् । नीलो वानरश्रकेण चकर्त छिन्नवान् ॥

११०३-विरूपाक्षो जहे प्राणैस् तृढः सौमित्रि-पत्रिभिः, ॥ प्रमोचयांचकाराऽसून् द्विविदस् त्वैशनि-प्रभम्. ३५

विरूपाक्ष इत्यादि-विरूपाक्षो राक्षसः सामित्रिपत्रिभिर्लक्ष्मणशरैः तृढः हत इसर्थः । 'तृह' [ हू ] हिंसार्थः [ यां ] इति तौदादिकस्योदित्वान्निष्टाया- मि (ती) दप्रतिषेधः । प्राणैर्जहे त्यकः । कर्मणि लिद्द् । द्विविदो वानरः अशनिप्रभं राक्षसं प्राणान् प्रमोचयांचकार त्याजितवान् । सुचेण्यंन्तस्य लिटि रूपम् ॥

११०४-गदा शक-जिता जिघ्ये, तां प्रतीयेष वालि-जः ॥ रथं ममन्थ स-हयं शाखिना ऽस्य ततोऽङ्गदः ३६

गदेत्यादि —शक्रजिता इन्द्रजिता गदा जिघ्ये प्रहिता । हिनोतेः कर्मणि लिद् । '२५३१। हेरचिक ।७।३।५६।' इति कुत्वम् । तां गदां वालिजोऽङ्गदः । प्रतीयेष प्रतीष्टवान् । इषेः '२२९०। अभ्यासस्यासवर्णे ।६।४।७८।' इतीयक् । ततोऽनन्तरं अस्य शक्रजितो रथं सहयं साश्वं शाखिना तरुणा ममन्थ चूर्णित-वान् । 'मथि हिंसासंक्रेशनयोः॥'

११०५-तत् कर्म वालि-पुत्रस्य दृष्ट्वा विश्वं विसिष्मिये,॥ संत्रेसु राक्षसाः सर्वे, बहु मेने च राघवः.॥ ई७॥

तत्कर्मेत्यादि — तत्कर्म रथस्य चूर्णनं दृष्ट्वा विश्वं त्रैलोक्यं विसिध्मये विस्मि-तम् । राक्षसाः सर्वे संत्रेसुः । राघवश्च बहु मेने । अङ्गदं श्लाधितवानित्यर्थः ॥

११०६-सुग्रीवो मुमुदे, देवाः साध्वित्यूचुः स-विस्मयाः, ॥ विभीषणो ऽभितुष्टाव, प्रश्चशंसुः स्रवङ्गमाः ॥ ३८॥

सुत्रीच इत्यादि सुप्रीचो मुमुदे हृष्टवान्, देवाः साध्वत्यूचुः, '२४०९। विच-स्विप-।६।१।१५।' इति सम्प्रसारणम् । विभीषणोऽभितुष्टाव अभिष्ठुतवान् । 'ष्टुच् स्तुतौ ।' '२२७०। उपसर्गात्-।८।३।६५।' इत्यादिना पत्वम् । प्रवङ्गमाः प्रश्रासुः प्रशंसां कृतवन्तः ॥

११०७-ही चित्रं लक्ष्मणेनींदे, रावणिश् च तिरोदधे ॥ विचकार ततो रामः शरान् , संतत्रसुरू द्विषः॥३९॥

ही चित्रमित्यादि—हीति विसये । चित्रमाश्चर्यमिति लक्ष्मणेनोदे उक्तम् । वदेभीवे लिद्द । यजादित्वात्सम्प्रसारणम् । रावणिः इन्द्रजित् रावणस्यापत्यम् । '१८९५। अत इज् ।४।१।९५।' तिरोदधे अदृश्योऽभृत् । ततः अदृश्येनानन्तरं रामः शरान् विचकार विक्षिप्तवान् । 'कृ विक्षेपे' । द्विषः संतत्रृसुः संत्रसाः ॥

११०८-विभिन्ना जुघुरुर् घोरं, जक्षुः कव्याऽशिनो हतान्,॥ जुश्रयोत व्रणिनां रक्तं, छिन्नाश् चेलुः क्षणं भुजाः ४०

विभिन्ना इत्यादि — शरैविभिन्ना जुप्तुरः घोरं भीमशब्दं कृतवन्तः । 'घुर भीमार्थ-शब्दयोः ।' क्रव्याशिनः शृगालादयो हतान् विनष्टान् जक्षुः भक्षित-वन्तः । '२४२४। 'लिट्यन्यतरस्याम् ।२।४।४०।' इत्यदेर्घस्तः । उपधालोपः । '१२१। खरि च ।८।४।५५।' इति चर्त्वम् । व्रणिनां शरैः कृतवणानां रक्तं चुश्र्योत व्रणादिसर्थात् कर्तरि लिटः पित्त्वादिकत्वे गुणः । सुजिङ्ख्याः सन्तः क्षणमात्रं चेलुश्रालिताः ॥

११०९-कृत्तैरंपि दृढ-क्रोधो वीर-वक्रैर् न तत्यजे,॥

पलायांचिकिरे शेषा, जिहियुः शूर-मानिनः ॥४१॥ कृत्तैरित्यादि—वीरवकैः शूरमुखेः कृत्तैरपि छिन्नैरपि दढो घनः कोघो न तस्रजे न स्रकः । दष्टीष्टभुकुट्यादीनां तथावस्थानात् । कर्मणि लिट्स् । पला-

तस्यजं न स्वकः । दृष्टाष्ट्रभुकुक्यादाना तथावस्थानात् । कमाण लिद्भः । पला-यांचिकिरे पलायिताः । '२३२४। द्यायासश्च ।३।११३७।' इत्याम् । '२३२६। उपसर्गस्यायतौ ।८।२।१९।' इति लत्वम् । शेषा ये न पलायिताः ते सूरमा-निनः । '२९९२। मनः ।३।२।८२।' इति णिनिः । जिह्नियुः लज्जन्ते स्म ॥

१११०-राघवो न दयांचके, दधुर् धैर्यं न केचन, ॥

• मस्रे पतङ्गवद् वीरैर् हाहेति च विचुकुशे ।। ४२ ॥

राघव इत्यादि—राघवो न दयांचके न दयां कृतवान् । पूर्ववदाम् । न केचन न केचित् धेर्यं द्युः धारितवन्तः । सर्व एव अहमहमिकया प्रवृत्ताः । यदि वा न केचन केचिद्धैर्यं न द्युः अपि तु द्युरेव । पतक्रवत्पतक्नेरिव वीरैर्मक्रे मृतम् । भावे छिद । हाहेति च विचुकुशे रुदितम् ॥

११११-तिरोबभूवे सूर्येण, प्रापे च निश्चया ऽऽस्पदम्,॥ जयसे काल-रात्रीव वानरान् राक्षसांश्च च सा. ४३

तिर इत्यादि सूर्येण तिरोबभूवे तिरोभूतम्। असं गतमित्यर्थः । भावे लिट्ट । निशया निशा च आस्पदं प्रतिष्ठाम् । '१०६१। आस्पदं प्रतिष्ठायाम् । दि।१११४६।' इति निपातनम् । प्रापे प्राप्तम् । कर्मणि लिट्ट । सा च निशा कालरात्रीव कालः कृतान्तस्तेन प्रयुक्ता रात्रिरिति शाकपार्थिवत्वास्तः । '३४४५। रात्रेश्चाजसौ ।४।१।३११ इति डीप् । वानरान् राक्षसांश्च जयसे प्रसते सा । भक्षितवतीत्यर्थः ॥

१११२-चुकोपेन्द्रजिदंत्युम्रं सर्पोऽस्त्रं चा ऽऽजुहाव, सः॥ आजुहुवे तिरोभूतः परानीकं, जहास च.॥ ४४॥

चुकोपेत्यादि रामन्यापारं दृष्ट्वा इन्द्रजित् तिरोहितः सन् चुकोप कुपित-वान्, अत्युग्नं च सर्पां अस्त्रसिव आजुहाव आहुतवान्, आह्वयतेः शब्दे वर्तमानस्य '२४१७। अभ्यस्तस्य च ।६।१।३३।' इति द्विर्वचनात् प्राक् सम्प्रसारणं ततो द्विर्वचनम् । परानीकं च रामबलं आजुहुवे स्पर्धते सा । '२७०४। स्पर्धाया-माङः ।१।३।३१।' इत्यात्मनेपदम् । पूर्ववत्सम्प्रसारणम् । यजादित्वाद्वा । तत उवङादेशः । जहास च विहसितवान् ॥

१११३–वबाधे च बलं कृत्स्नं, निजग्राह च सायकैः ॥ उत्संसर्ज शरांस्, तेऽस्य सर्प-साच् च प्रपेदिरे. ४५ ं बबाध इत्यादि —बबाधे च अभिभृतवान् । 'बाध विलोडने' निजगाह च निगृहीतवान् , सायकैः लोहयुकैः सर्पास्त्रैः उत्ससर्ज शरान् क्षिप्तवान् , ते उत्सृष्टाः शरा अस्य बलस्य सर्पसात् । कारक्यें सातिः । संप्रपेदिरे संप्रपद्यन्ते सा ॥

१११४-आचिचाय स तैः सेनामांचिकाय च राघवा, ॥ बभाण च, 'न मे मायां जिगायेन्द्रोऽपि, किं नृभिः'.

अाचिचायेत्यादि स इन्द्रजित् सर्पास्नेर्वानराणां सेनामाचिचाय छन्न-वान्। '२५२५। विभाषा चेः ।७।३।५८।' इति अकुत्वपसे रूपम्। राघवो च रामछक्ष्मणावाचिकाय । कुत्वपसे रूपम्। बभाण च भणति सा। मम मायामि-नदोऽपि न जिगाय न जितवान्। '२३३३। सँछिटोर्जेः ।७।३।५८।' इति कुत्वम्। किं नुभिः। न किंचित्ययोजनमित्यर्थः॥

१११५-आचिक्याते च भूयो ऽपि राघवौ तेन पन्नगैः॥ तौ मुमुहतुरुंद्विग्नौ, वसुधायां च पेततुः॥ ४७॥

्र आचिक्यात इत्यादि — तेनेन्द्रजिता भूयोऽपि राघवावाचिक्याते छन्नो । कर्मणि लिट् । तौ पाशवद्धौ सुसुहतुः मोहं गतौ । उद्विग्नौ समीहितानिष्पत्तेः । वसुधायां च पेततुः पतितौ । बन्धपरवशीकृतत्वात् ॥

१११६-ततो रामेति चक्रन्दुस्, त्रेसुः परिदिदेविरे ॥

निशश्वसुश् च सेनान्यः, प्रोचुर् धिर्गिति चाऽऽत्मनः.

तत इत्यादि — ततः पतनादनन्तरं सेनान्यः सुग्रीवादयः। '२७२। एरने-काचः – १६।४।८२।' इति यण्। रामेति नामग्राहं चक्रन्दुः रुद्दितवन्तः, त्रेसुः भीताः परिदिदेविरे परिदेवनं कृतवन्तः। 'देवृ देवने' अनुदात्तेत्। निश-श्रमुः कोष्णं निश्वासानुस्तस्त्रुः, आत्मनश्च विगिति प्रोचुः गर्हितवन्तः। धिग्योगाद्वितीया॥

१११७-मन्युं शेकुर् न ते रोद्धं, ना ऽस्नं संरुह्धुः पतत्,॥ विविदुर् नेन्द्रजिन्-मार्गं, परीयुश् च सुवङ्गमाः. ४९

मन्युमित्यादि—मन्युं शोकं रोढुं वारितुं न शेकुः पारितवन्तः। अस्तं च छोचनेभ्यः न संरुरुधः पतत् न संरुद्धवन्तः, इन्द्रजितो मार्गं न विविदुः न ज्ञातवन्तः, कासौ तिष्ठति इति । प्रवङ्गमाश्च परीयुः समन्ताद्गतवन्तः । कासावगमदिति॥

१११८-दधावा ऽद्भिस् ततञ्ज् चक्षः सुग्रीवस्य विभीषणः॥ विदांचकार धौताऽक्षः स रिपुं खे, ननर्द च.॥५०॥

द्धावेत्यादि े ततोऽनन्तरं विभीषणः सुग्रीवस्य मञ्जपूताभिरद्धिश्रश्चर्द-भाव प्रक्षालितवान्, सुग्रीवः धौताक्षः प्रक्षालितचक्षुः। '८५२। बहुनीहौ सक्थ्यक्षणोः-।प्राधा ११३।' इति समासान्तष्टच् । रिप्रमिन्द्रजितं खे स्थितं विदां-चकार ज्ञातवान् । '२३४१। उप-विद-।३।१।३८।' इत्यादिना आम् । ननर्दं च शब्दितवान् । केदानीं याससीति ॥

१११९-उज्जुगूरे ततः शैलं हन्तुर्मिन्द्रजितं कपिः॥
विहाय रावणिस् तस्मादनिहे चा ऽन्तिकं पितुः. ५१

उज्जुगूर इत्यादि — ततो ऽनन्तरं किषः सुमीवः इन्द्रजितं हन्तुं शैलमु-जुगूरे उत्क्षिप्तवान् । '१२२९। गूरी हिंसा-गत्योः' इति दैवादिकोऽनुदात्तेत् । तस्य गतो वर्तमानस्य रूपम् । रावणिरिन्द्रजित् विहाय अर्थाष्टुद्धं विहाय तसा-दाकाशात्पितुरन्तिकमानंहे गतः । '१९३३। अहि गतौ ।' '२२८८। तसान्नुद्धं द्विहलः ।७। १।७१। ७१। दित तुद ॥

११२०-आचचक्षे च वृत्तान्तं, प्रजहर्षे च रावणः ॥ गाढं चोपजुग्हैनं, शिरस्युपशिशिङ्घ च. ॥ ५२ ॥

आञ्चस् इत्यादि — नागपाशेन राघवौ बद्धाविति वृत्तान्तमाचचक्षे आख्यातवान् , रावणः प्रजहषे तुष्टवान् , एनं च रावणि च उपजुगूह दृदमा-श्चिष्टवान् । अत्र क्रियाफलस्याविवक्षितत्वात् तङ्ग न भवति । '२३६४। ऊदुप-धाया गोहः ।६।४।८९।' इत्यूत्वम् । शिरासि उपशिशिङ्ख आघातवान् । 'शिधि आघाणे ॥'

११२१-ध्वजानुंहुधुवुस् तुङ्गान्, मांसं चेमुर्, जगुः, पपुः ॥ कामयांचिक्ररे कान्तास्, ततस् तुष्टा निद्याचराः ॥

ध्वजानित्यादि — ततो निशाचरा अपि श्रुत्वा तृष्टाः सन्तः ध्वजांस्तुङ्गानुहु-धुवुः उत्थिप्तवन्तः, मांसं चेमुः खादितवन्तः, 'चमु छमु अदने ।' जगुर्गीतवन्तः, पपुः मद्यं पीतवन्तः, कान्ताः कामयांचिक्रिरे । कमेणिङन्तादाम् ॥

११२२-दर्शयांचिकिरे रामं सीतां राज्ञश्च च शासनात्, ॥ तस्या मिमीलतुर् नेत्रे, छछुठे पुष्पकोदरे. ॥ ५४ ॥

द्शीयामित्यादि — तथाभूतं रामं दृष्ट्वा सीता मम विधेया स्यादित्यभिष्ठा-यवतो राज्ञो रावणस्य आज्ञ्या राक्षसाः अशोकवनिकातः पुष्पकमारुद्ध सीतां रामं दर्शयांचिकिरे दर्शितवन्तः । 'अभिवादि-दशोरात्मनेपद उपसंख्यानम्' इति विकल्पेन द्विकर्मकता । तस्याः सीताया नेत्रे निमीळतुः निमीळिते । 'मीळ निमे षणे ।' पुष्पकोदरे पुष्पकमध्ये । मूर्च्छया छुछठे छठिता ॥

११२३-प्राणा दध्वंसिरे, गात्रं तस्तम्भे च प्रिये हते, ॥ उच्छश्वास चिराद् दीना, रुरोदा ऽसौ ररास च. ५५ प्राणा इत्यादि - प्रिये रामे हते प्राणा वायवः दर्ध्वासिरे ध्वस्ताः, गात्रं च तस्तम्मे काष्ट्रवन् निश्चलमभूत् । 'प्टीभ-स्कभि प्रतिबन्धे ।' चिरादुच्छश्वास उच्छ्वासितवती, असा लब्धसंज्ञा दीना दुःखिता रुरोद रुदितवती, ररास च वश्यमाणं च विलापं कृतवती ॥

११२४-'छौह-बन्धेर् बबन्धे नु, वज्रेण किं विनिर्ममे ॥ मनोमे, न विनारामाद् यत् पुस्फोट सहस्र-धा. ५६

लौहबन्धेरित्यादि लोहस्येमे लौहाः तैर्बन्धेर्मनो हृद्यं मम बबन्धे बद्धम्। कर्मण लिट्ट। नुशब्दो बितर्के। उत बज्जेण विनिर्ममे निर्मितम् '११६३। माङ् माने' इत्यसात्कर्मणि लिट्ट। आतो लोपस्य '२२४३। हिर्व-चनेऽचि ।१।१।५९।' इति स्थानिबद्धावात् हिर्वचने हृस्वत्वे च रूपम् । यद्यसात् विना रामात् रामेण विना। '६०३। पृथग्विना—।२।३।३२।' इति पञ्चमी। न पुस्फोट न स्फुटितं सहस्वधा । '१९८८। संख्याया विधार्थे धा ।५।३।४२॥'

११२५-उत्तेरिथ समुद्रं त्वं मदुर्थे, ऽरीन् जिहिंसिथ,॥ ममर्थ चाऽतिघोरां मां धिग् जीवित-लघूकृताम्.॥५७॥

उत्तरिथेत्यादि मदर्थे मिन्निमित्तं समुद्रमुत्तेरिथ उत्तीणोंऽसि '२३०१। दृ-फल-।६।४।१२२।' इत्यादिना एत्वाभ्यासलोपौ । तथा अरीन् जिहिंसिथ निह-तवानसि । थलि रूपम् । यतो मदर्थे ममर्थ मरणावस्थां गतोऽसि । अतोऽति-घोरामितरौद्रां मां धिक् जीवितलघूकृतां जीवत्याजितमहत्त्वात् ॥

११२६-न जिजीवा ऽसुखी तातः प्राणता रहितस् त्वया,॥
मृतेऽपि त्वयि जीवन्त्या किं मया ऽणकभार्यया.'५८

न जिजीवेत्यादि—त्वया प्राणता जीवता । '११४४। अन प्राणने' । रहितो विमुक्तस्तातो दशरथो न जिजीव न जीवितः । त्वयि मृते ऽपि जीवन्त्या मया न किंचित्प्रयोजनम् । अणकभार्यया । '७३४। पापाणके— ।२।१।५४।' इति सः॥

११२७-सा जुगुप्सान् प्रचके ऽसून्, जगहें लक्षणानि च॥ देहभाज्जि, ततः केशान् लुलुञ्च, लुलुठे मुहुः.॥५९॥

सा जुगुप्सानित्यादि—सा सीता पूर्वोक्तकारणादेव असून् प्राणान् जुगु-प्सान् प्रचके निन्दितान् कृतवती । जुगुप्सन्तः इति घन् । तदन्तस्य सनि रूपम् । आमि प्रत्यये तु प्रचक इत्यनुप्रयोगो न घटते । देहभाक्षि कारीरस्थानि लक्षणानि अवैधव्यस्चकानि च जगहें-गईते सा । 'गई-गरुभ कुत्सने ।' सुंहुः केशान् लुलुख्व अपनीतवती, तथा लुलुटे पतिता ॥ ११२८—जग्लौ, दध्यौ, वितस्तान, क्षणं प्राण न, विव्यथे,॥ दैवं निनिन्द, चक्रन्द,देहे चा ऽतीव मन्युना.॥६०॥

जग्लावित्यादि — शोकभारात् जग्लो ग्लानिं गता, दृथ्यो ध्यातवती, पुनः किं मया दृष्टच्योऽसीति । वितस्तान पीडया शब्दं कृतवती । '२००२। स्तन शब्दे' । न प्राण न मूर्च्छिता । न जिजीव निःसंज्ञ्खात् । '११४४। अन प्राणने' । '२२४८। अत आदेः ।७।४।७०।' इति दीर्घत्वम् । विव्यथे लब्धसंज्ञा पीडिता । '२३५३। व्यथो लिटि ।७।४।६८।' इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणम् । दैवं निनिन्द् निन्दितवती हे दैव ! विरूपमाचरितं त्वयेति । चक्रन्द रुदिता । पुनर्मन्युना शोकेन देहे दग्धा । कर्मण लिट्स ॥

११२९—आश्वासयांचकारा ऽथ त्रिजटा तां, निनाय च,॥ ततः प्रजागरांचऋर् वानराः स-विभीषणाः ॥६१॥

आश्वासयामित्यादि अथानन्तरं त्रिजटा रावणभगिनी तां सीतामा-श्वासयांचकार आश्वासितवती । विष्णुरसौ दाशरथिः कथमस्य विरूपं भविष्य-तीति । निनाय च तस्मात्पुष्पकान्नीतवती, ततं उत्तरकालं वानरा विभीषणेन सह प्रजागरांचकुः आलोचनां कृतवन्तः । अत्रानुप्रयोगे नात्मनेपदं पूर्व-स्यानात्मनेपदित्वात् ॥

११३०–चिचेत रागस् तत् कृच्छ्रमोषांचक्रे ग्रुचा ऽथ सः,॥ मन्युराचा ऽस्य समापिप्ये,विरुराव च लक्ष्मणम्.६२

चिचेतेत्यादि—तत् कृच्छ्रं शरबन्धदुःखं रामश्चिचेत ज्ञातवान् । 'चिती संज्ञाने' इत्युदाचेत् । ज्ञुचा शोकेन ओषांचके । कर्मणि छिद । '२३४३ । उपविद्—।३।१।३८।' इत्याम् । स च मन्युः शोकः अस्य रामस्य समापिष्ये वृद्धिं गतः । 'ओप्यायी वृद्धौ ।' तस्य छिटि '३०७२। प्यायः पी ।६।१।२८ ।' इति पीभावः । 'एरनेकाचः ।६।४।८२।' इति यण् । छक्ष्मणं च विरुराव शब्दितवान् वत्स ! जीवसीति ॥

११३१–समीहे मर्तुमानचें तेन वाचा ऽखिलं बलम्, ॥ आपपृच्छे च सुग्रीवं स्वं देशं विससर्ज च. ॥ ६३॥

समीह इत्यादि मर्तुं प्राणांस्त्रकुं समीहे इच्छति सा । तेन रामेणाखिलं समस्तं बलं वाचा आनर्चे प्जितम् भविद्धः साध्वनुष्टितं अस्मद्भाग्यमत्रापराध्यतीति । कर्मणि लिट्स् । '२२८८ । तस्मान्नुइ द्विहलः ।७।४।७१।' इति नुद्धः। सुप्रीवं चापपृच्छे आपृच्छति सा । आमन्त्रितवानित्यर्थः । एहि तावहर्शनं मे देहि परिष्वजस्वेति । 'आङि नुप्रच्छ्योरूपसंख्यानम्' इति तङ्क । स्वं च देशं किष्किन्धां विससर्जं प्रहितवान् ॥

# ११३२-आदिदेश स किष्किन्धां राघवी नेतुर्मङ्गदम्, ॥ प्रातिजज्ञे स्वयं चैव सुग्रीवो रक्षसां वधम्, ॥ ६४॥

आदिदेशेत्यादि सुप्रीवो राघवो किष्किन्धां नेतुमङ्गदमादिदेशः, स्वयं च रक्षसां विनाशं प्रतिजञ्जे अहमेव व्यापादयामीति । '२७१९। संप्रतिभ्याम्-।१।३।४६।' इति तङ् । सकर्मकार्थं वचनम् ॥

११३६-'नागाऽस्त्रमिदमेतस्य विपक्षस् ताक्ष्ये-संस्मृतिः'॥ विभीषणादिति श्रुत्वा तं निदध्यौ रघूत्तमः. ॥६५॥

नागास्त्रमित्यादि—नागास्त्रमिदं न शराः, एतस्य च विपक्षः शत्रुस्ताक्ष्यं-संस्मृतिः गरुडसंस्मरणं यत्संस्मरणादेवास्य शान्तिरिति । एवं विभीषणाच्छुत्वा रघूत्तमो राघवस्ताक्ष्यं दध्यो ध्यातवान् ॥

११३४—ततो विजघटे शैलैरुद्वेलं पुष्नुवे डम्बुधिः॥

वृक्षेभ्यश् चुच्युते पुष्पैर्, विरेजुर्भासुरा दिशः ६६

तत इत्यादि—ततो ध्यानानन्तरं तदागमनवायुवेगाच्छेलैर्विजघटे विघ-टितम्। भावे लिद्द् । अम्बुधिरुद्देलं वेलामतिकस्य पुष्ठुवे गतः, वृक्षेभ्यः सका-शात् पुष्पेश्चच्युते च्युतम्, दिशश्च भासुराः सुपर्णपक्षप्रभाभिः प्रभासनशिलाः सस्यो विरेज्ञः शोभन्ते स्म । '२३५४। फणां च सप्तानाम् ।६।४।१२५।' इत्येत्व-पक्षे रूपम् । तत्र वेस्यनुवर्तते ॥

११३५-जगाहिरे डम्बुधिं नागा, ववी वायुर् मनो-रमः ॥ तेजांसि शंश्रमांचकुः, शर-बन्धा विशिश्लिषुः.॥६७॥

जगाहिरे इत्यादि—नागा भयादम्बुधि जगाहिरे प्रविष्टाः, वायुस्तव्यभवो वेबौ वाति सा, तेजांसि रतादीनां शंशमांचकुः अत्यर्थं प्रशान्तानि। शमेर्थंङ्कु-गन्तस्य रूपम्। एवं च कृत्वा अनुप्रयोगे परसौपदम् । शरबन्धा विशिश्चिषु-विश्विष्टाः दूरत एव तत्प्रभावात्॥

११३६—श्रेजिरे ऽक्षत-वद् योघा, लेभे संज्ञां च लक्ष्मणः,॥ विभीषणोऽपि वश्राजे, गरुत्मान् प्राप चा ऽन्तिकम्॥

श्रेजिर इत्यादि अक्षतवत् अक्षता इव योधा श्रेजिरे दीप्यन्ते स । '२३५४। फणां च सप्तानाम् ।६।४।१२५।' इत्येत्वपक्षे रूपम् । संज्ञां चेतनां ठः समणो ठेभे प्राप्तवान्, विभीषणोऽपि वञ्चाजे संपन्ना से मनोरथा इति । अनेत्वपक्षे रूपम् । अन्तिकं च रामलक्ष्मणयोर्गरूमान् प्राप । गरुतः पक्षिण-रतेऽनुजीवितयास्य सन्तीति मतुष् । यवादेराकृतिगणत्वात् '१८९८। झयः । ८।२।१०।' इति वत्वं न भवति ॥

88 c 7 c 56

# ११३७—संपरपर्शा ऽथ काकुत्स्थो, जज्ञाते तो गत-व्यथो ॥ तयोरातमानमांचख्यो, ययो चा ऽथ यथा-गतम्, ६९

संपस्पर्शेत्यादि —अनन्तरं गरूमान् काकुत्स्थो राघवो संपस्पर्श स्पृष्टवान्, तो च स्पृष्टो गतन्यथो जज्ञाते जातो, तयोः काकुत्स्थयोरात्मानमाचल्यो गरू। तमानहमिति कथितवान् । '२४३०। वा छिटि ।२।४।५५।' इति चक्षिङः ल्याज् । ययो चापि यथागतं यथा तेनागतं तथा गतवान् ॥

११३८-स्वेनुस्, तित्विषुर्रुद्येमुरुच्चल्नुः पर्वतांस् तरून्,॥ वानरा दद्रमुश् चा ऽथ संग्रामं चाऽऽशशाशिरे.७०

स्वेनुरित्यादि अथानन्तरं वानराः हृष्टाः खेतुः शब्दितवन्तः, तित्विषुः, शोभिज्ञाः, 'त्विष दीसौ ।' उद्येमुः उद्योगं चक्रुः, पर्वतानुचल्तुः उत्क्षिसवन्तः, दद्रमुः इतस्ततो आन्ताः। 'द्रम हंम मीम्र गतौ ।' संप्रामं च आशशाशिरे अभीष्टवन्तः। 'आङः शासु इच्छायाम्' आदादिकोऽनुदात्तेत्॥

११३९-डुढोिकरे पुनर् रुङ्कां, बुबुधे तान् दशाननः॥ जीवतश्च विवेदा ऽरीन्, बभ्नंशेऽसौ धृतेस्ततः.७१

डुढोिकर इत्यादि — पुनर्भूयो लङ्कां डुढोिकरे जग्मुः, तान् वानरान् ढोिकतान् दशाननो बुडुधे बुद्धवान्, जीवतश्चारीन् रामादीन् विवेद ज्ञातवान्। अन्यथा कथं वानरा ढोिकताः। ततश्च धतेः सकाशादभंशे भ्रष्टः॥

११४०-सम्रंसे शर-बन्धेन दिव्येनेति बुबुन्द सः,॥

बभाजा ८थ परं मोहमूहांचक्रे जयं न च. ॥७२॥ सस्रंस इत्यादि—दिन्येन शरबन्धेन सस्रंसे स्रतम्। भावे छिट । इत्येवं दशाननो बुबुन्द श्रुतवान् । 'बुदि निशामने।' अथानन्तरं महामोहं मूर्च्छा-कारं बभाज सेवते सा। न जयमूहांचके वितर्कितवान्॥

११४१–धूमाक्षो ऽथ प्रतिष्ठासांचक्रे रावण-संमतः ॥ सिंहाऽऽस्थेर युयुजे तस्य वृकाऽऽस्थेश् च रथः खगैः.॥

धूम्राक्ष इत्यादि—अथ धूम्राक्षो रावणसंमतो रावणेनानुज्ञातः सन् । भूते निष्ठात्र दृष्टव्या । प्रतिष्ठासांचके गन्तुमिच्छां कृतवान् । प्रपूर्वातिष्ठतेः '२६८९। समवप्रविभ्यः स्थः ।११३,१३२।' इति तक् । '२२७०। उपसर्गात् ।८१३,१६५।' इत्यादिना पत्वम् । तस्य च गन्तुमिच्छतो रथः खगैः आकाशगामि-मिर्यानैः सिंहमुखैर्वकमुखैश्च युयुजे युक्तः । कर्मणि छिट ॥

११४२-त्वक्-त्रैः संविच्ययुर् देहान् , वाहनान्यंधिशिशियरे, ॥ आनर्जुर् नृ-भुजोऽस्त्राणि, ववश्चुरा चाऽऽहव-क्षितिम्- त्वक्रेरित्यादि — भूम्राक्षसंबिन्धनो नृभुजो राक्षसाः त्वक्रैः सम्नाहैः । त्वचं त्रायन्त इति देहान् संविद्ययुः छादितवन्तः । '१०६५। न्येज् संवरणे' इत्यस्य । '२४१६। न न्यो लिटि ।६।१।४६।' इत्यात्वप्रतिषेधः । '२४०८। लिट्यम्यासस्योभ-येषाम् ।६।१।१७।' इति सम्प्रसारणम् । वाहनान्यिधिहित्यरे आरूढवन्तः । '२७२। एरनेकाचः ।६।४।८२।' इति यण् । '५४२। अधिशीङ्—।१।४।४६।' इति कर्मसंज्ञा । अस्नाण्यानर्जुः गृहीतवन्तः । 'अर्ज प्रतियत्ने ।' '२२४०। अत आदेः ।७।४।७०।' इति दीर्घः । '२२८८। तस्मानुङ् द्विहलः ।७।४।७१।' आनर्जुः इति पाठान्तरम् । एजितवन्तः । आहवक्षितिं च रणभूमिं ववस्तुर्गताः । 'वस्नु गतौ'॥

११४३–अध्युवास रथं, तेये पुराच्, चुक्षाव चा ऽग्रुभम्,॥ संश्रावयांचकारा ऽऽख्यां घूम्राक्षम् तत्वरे तथा.७५

अध्युवासेत्यादि — भूम्राक्षो रथमध्युवास आरूढः । '५५४। उपान्कस्याङ् वसः । १।४।४८।' इति कर्मसंज्ञा । पुरात् लङ्कातः तेये निष्कान्तः । 'अय पय तय' इत्यादिषु तयिरनुदात्तेत् । चुक्षाव च शब्दं कृतवान् , अग्रुसं भयानकम् । 'श्च शब्दे ।' आख्यां आत्मीयं नाम संश्रावयांचकार श्रावितवान् , तथा तत्वरे त्वरते स युद्धाय ॥

११४४-निलिल्ये मूर्झि गृघोऽस्य, क्रूरा ध्वाङ्का ववाद्यिरे,॥ शिशीके शोणितं व्योम, चचाल क्ष्मा-तलंतथा. ७६

निलिस्य इत्यादि—अस्य धूम्राक्षस्य गच्छतो मूर्मि गृथ्रो निलिस्वे निलीनः। '२७२। एरनेकाचः-।६।४।८२। इति यण् । ध्वाङ्काः ऋराः अग्रुभशंसिनः ववाशिरे वाशन्ते स्म । ब्योम कर्नृ शोणितं शिशीके क्षरितवत् । 'शीकृ सेचने' इत्यनुदात्तेत् । तथा क्ष्मातलं पृथ्वीतलं चचाल चलितम् ॥

११४५-ततः प्रजघटे युद्धं, शस्त्राण्यांसुः परस्परम्,॥ वत्रश्चरांजुघूर्णुश्, च स्थेमुश्, चुक्दिरं तथा. ७७०

तत इत्यादि—ततो निमित्तादनन्तरं युद्धं प्रजघटे घटितम्, ते हरिराक्षसाः वक्ष्यमाणाः शस्त्राण्यासुः क्षिप्तवन्तः, परस्परं वबश्चः छिन्नवन्तः, आजुवूर्णुः चक्रवद्घान्ताः । वूर्णतिरनुदात्तेत् । स्येमुः शब्दं कृतवन्तः । स्यमेः फणादित्वा-देखम् । चुकृदिरे क्रीडितवन्तः ॥

११४६—रुरुजुर्, भ्रेजिरे, फेणुर्, बहुधा हरि-राक्षसाः,॥ वीरा न विभयांचकुर्, भीषयांचक्रिरेपरान्.॥७८॥

रुरुजुरित्यादि —रुरुजुर्भन्नवन्तः, श्रेजिरे शोभिताः, बहुधा बहुप्रकारं फेणु-गेताः 'फण गतौ ।' वीराः सास्विका न विभयांचकुः न विभ्यति सा । '२४९३ । भी-ही-सृ-हुवां रुखुवच ।३।९।३९।' इत्याम् । विसेतेः परसेपदित्वात् अनुप्रयोगे परसेपदम् । परान् शत्र्न् शौर्यगुणयुक्ताः प्रयोजकाः भीषयांचकिरे भीषयन्ते सा । अत्र '२५९४। सी-स्म्योहेतुभये १९१३।६८।' इति तङ् अनुप्रयोगेऽपि ॥ ११४७—रक्तं प्रचुश्चतुः क्षुण्णाः, शिश्वियुर् बाण-विक्षताः, ॥

अस्यतां शुशुवुर् बाणान् भुजाः साऽङ्गुष्ठ-मुष्टयः.७९

रक्तमित्यादि —केचित् श्रुण्णाः खण्डिताः सन्तो रक्तं प्रचुश्रुतुः प्रश्नरिताः, केचित् शिश्चयुः । '२४२०। विभाषा श्वेः ।६।९।३०।' इत्यसम्प्रसारणपक्षे रूपम् । बाणानस्यतां क्षिण्यतां योधानां भुजाः साङ्ग्रष्टमुष्टय अङ्ग्रष्टमुष्टिसहिताः शरवि-क्षताः शरभिन्नाः ग्रुग्रुवुः गताः । गत्यथे दृष्टव्यम् । सम्प्रसारणपक्षे रूपम् ॥ ११४८-रणे चिक्रीड धूम्माक्षम् , तं ततर्जाऽनिलाऽऽत्मजः, ॥

आददे च शिलां, साऽश्वं पिपेषाऽस्य र्रथं तया. ८०

रण इत्यादि — धूम्राक्षो रणे चिक्रीड क्रीडित सा, तमनिलात्मजो हन्मान् ततर्ज मर्तितवान्, शिलामाददे च गृहीतवान्, तया शिलया अस्य धूम्राक्षस्य सार्थ रथं पिपेष चूर्णितवान्॥

११४९–पपात राक्षसो भूमौ, रराट च भयंकरम् , ॥

तुतोद गदया चाऽरिं, तं दुधावा ऽद्रिणा कपिः.॥
पपातेत्यादि—राक्षसो धूम्राक्षो भूमौ पपात, पतितः सन् भयंकरं रराट रितवान्, ततोऽरिं हन्मन्तं गदया तुतोद आहतवान्, तं राक्षसं स कपिः अद्रिणा दुधाव व्यापादितवान्॥

११५०–अकम्पनस् ततो योद्धं चकमे रावणा॒ऽज्ञया, ॥ स रथेना ऽभिदुद्राव, जुघुरे चाऽतिभैरवम्.॥८२॥

अकम्पन इत्यादि—ततो ध्रुप्राक्षविनाशानन्तरं अकम्पनो राक्षसः रावणा-ऽज्ञया युध्यस्वेति योद्धं चमके इष्टवान् । '२३०५। आयादय आर्धधातुके वा ।३।१।३१।' इति णिङभावपक्षे रूपम् । सो ऽकम्पनः रथेनाभिदुद्दाव अभिमुखं गतः, च शब्दं कृतवान् , अतिभैरवं अतिभयानकम् । जुधुरे । 'धुर भीमार्थश-ब्द्योः' इत्यनुदात्तेत् ॥

११५१-पस्पन्दे तस्य वामाऽक्षि, सस्यमुश् चाऽशिवाः खगाः, ॥ तानू वब्राजा ऽवमत्या ऽसौ, वभासे च रणे शरैः. ॥ ८३ ॥

पस्पन्द् इत्यादि—तस्याकम्पनस्यानिमित्तत्वसूचकं वामाक्षि पस्पन्दे स्पन्दि-तम्, अश्विचाश्चे अश्विवसूचकाः खगाः सस्यमुः शब्दं कृतवन्तः । अनेत्वपक्षे रूपम्। तान् खगान् अवमत्यावज्ञायासौ ववाज गतः, रणे शरैश्च बमासे शोभितम्॥

#### ११५२-लर्म्युर्, वसुधार्मूतुः सायका रज्जु-वत् तताः ॥ तस्माद् बलैरंपत्रेपे, पुत्रोथा ऽस्मै न कश्चनः ॥८४॥

खसित्यादि—तेन सायका रज्जुवत्तता विस्तृताः सन्तः खमाकाशमृयुरावृ-तवन्तः। वसुधां च जवुश्छादितवन्तः। '१०७५। वेज् तन्तुसन्ताने' तस्य छिटि विहरादेशः। '२४१४। वश्चास्यान्यतरस्याम्—।६।१।३९।' इति यकारस्य वकारा-देशः। तस्मादिति तमकम्पनं वीक्ष्य। व्यव्छोपे पञ्चमी। त्रेपे छज्जितम्। भावे छिद। '२३७१। तृ-फळ—।६।१।१२२।' इत्यादिना एत्वाभ्यासछोपो । असौ अक-म्पनाय न कश्चित् पुप्रोथ न प्रभवति स्म। '९२६। प्रोष्ट्र पर्याप्तौ' इति स्वरितेत्। अत्र कर्तुः क्रियाफछायोगान्नात्मनेपदम्। '५८२। नमःस्वस्ति—।२।३।१६। इत्यत्र अछंशब्दस्य पर्याह्यथेप्रहणात् तद्रथेयोगे चतुर्थी॥

११५३–स भस्म-साच् चकाराऽरीन्, दुदाव च कृतान्त-वत्,॥ चुक्रोध मारुतिस्, ताल-मुंचखे च महा-शिखम् ॥ ८५॥

स भस्ससादित्यादि सोऽकम्पनः अरीन् भस्मसाचकार कात्क्र्येन भस्म-भूतान् कृतवान् । यम इव दुदाव सुष्ठु पीडितवान् । 'दुदु उपतापे ।' तं दृष्ट्वा मारुतिश्रुकोध कुद्धः । तालं च वृक्षं महाशिखमत्युच्ल्रायं उच्चेखे उत्खातवान् । अत्र क्रियाफलयोगात् तङ् ॥

## ११५४-यमाया ऽकम्पनं तेन निरुवाप महा-पशुम्,॥ वश्रजा निहते तस्मिन् शोको रावणमंग्निवत्.॥८६॥

यमायेत्यादि तेन तालेन स चाकम्पनं महापश्चमिव यमाय निरुवाप दत्तवान् । निष्पूर्वो वपिदाने वर्तते । तत्र धातोर्यजादित्वात् सम्प्रसारणं न भवति अकित्वात् । अभ्यासस्य लिटि भवत्येव । तस्मिन्निहते शोको अग्निरिव शवणं बश्रज दग्धवान् ॥

#### ११५५-स विश्रेष, प्रचुक्षोद, दन्तैरोष्टं चखाद च,॥ प्रगोपायांचकारा ऽऽशु यत्नेन परितः पुरम्.॥८७॥

स विश्रेषेत्यादि—स राजा विश्रेष चितः। 'श्रेषृ चलने' स्वरितेत्। प्रचु-क्षोद कोधालोष्टादीन् चूर्णितवान्। ओष्टं च दन्तेश्चलाद दृष्टवान्। पुरं लङ्कां समन्तात् यत्नेन प्रगोपायांचकार रक्षितवान्। '४२३। गुपू रक्षणे' इत्युदात्तेत्। आयप्रत्ययान्तत्वादाम्॥

#### युग्मम्—

११५६-प्रहस्तमेर्थयांचके योद्धमद्भुत-विक्रमम्.॥

'किं विचारेण, राजेन्द्र! युद्धाुऽर्था वयमित्यसौ' ८८

महस्तमित्यादि — अद्भुतविक्रमं प्रहस्तं रावणो योद्धं 'युध्यस्व' इत्यर्थयां-चके प्रार्थितवान् । '२०५१। अर्थ उपयाज्ञायाम्' इति चौरादिक आत्मनेपदी । वचनात् असौ प्रहस्तः प्रार्थितश्रकाण बभाणेति वक्ष्यमाणेन संबन्धः। हे राजेन्द्र! युद्धार्था वयं युद्धप्रयोजनाः ततश्र किं विचारेणेति ॥

११५७-चकाणा ऽशङ्कितो योद्धर्मुत्सेहे च महा-रथः, ॥

निर्येमिरे ऽस्य योद्धारहा, चक्कपे चाऽश्व-कुञ्जरम्.८९

चकाणेत्यादि — उक्तवा च स महारथो योद्धा अशिक्षतो निर्भयः सन् योद्ध-सुत्सेहै उत्साहं कृतवान् । अस्य योद्धारो रावणेन निर्थमिरे नियमिताः । अनेन सह एताविद्धयोद्धव्यमिति । कर्मणि लिट्स । अश्वकुक्षरं चक्कृपे सज्जीकृतम् । पशु-द्वन्द्वैकवद्भावः । '२३५०। कृपो रो लः ।८।२।१८।'॥

११५८-युयुजुः स्यन्दनानंश्वेरीजुर् देवान् पुरोहिताः॥ आनर्जुर् ब्राह्मणान् सम्यगाशिषश् चाऽऽश्रशंसिरे. ९०

युजुरित्यादि सन्दनान् रथान् अश्वेर्युयुः युक्षन्ति स । प्रोहिताः देवानीजः प्जितवन्तः । यजादिःवात्सम्ब्रसारणम् । ब्राह्मणानानर्जुः प्जितवन्तः । ते च प्जिता आशिषः आशशंसिरे उदितवन्तः । '१०९१। आङः शासु इच्छा-याम्' अनुदात्तेत् । शास इत्वे आङ् । 'शासोः कावुपसङ्ख्यानम्' इत्याशीः ॥ ११५९ — ऊहिरे मूर्श्नि सिद्धार्था, गावश् चाऽऽलेभिरे भटैः, ॥

प्रचुक्ष्णुवुर् महा ऽस्त्राणि, जिज्ञासांचिकिरे हयान्. ९१

ऊहिर इत्यादि भटैर्योधेः सिद्धार्थाः सर्षपाः मूर्धि ऊहिरे ऊकः। गाव-श्रालेभिरे स्पृष्टाः कर्मणि लिट्र। महास्त्राणि प्रचुक्ष्णुवुः तेजितवन्तः। यथा तैर्योद्धं पार्यत इति। '१११०। क्ष्णु तेजने'। भटाः हयान् जिज्ञासांचिकिरे ज्ञानुमिच्छां कृतवन्तः किमेते योद्धं क्षमा नेति। '२७३१। ज्ञा-श्रु-स्मृ-देशां सन्। ११३।५७।' इत्यात्मनेपदिस्वादनुपयोगेऽपि तङ्॥

#### युग्मम्—

११६०—लल्लः खङ्गान् , ममार्जुरा च ममृजुरा च परश्वधान् ॥ 'अलंचके, समालेभे ववसे, बुभुजे, पपे, ॥ ९२ ॥

ळळुरित्यादि — खड्डान् छळुर्गृहीतवन्तः । '११३२। ळा आदाने ।' ममा-र्जुश्च विद्युद्धान् कृतवन्तः । तथा परश्वधान् मम्रजः परश्चन् शोधितवन्तः । सृजेरजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिः । योद्धभिर्वक्ष्यमाणैः अलंचके अलंकृतम् । १६८ भट्टि-काच्ये चतुर्थे तिङस्त-काण्डे लक्षण-रूपे प्रथमो वर्गः, .

समालेभे समालब्धम् । वृवसे आच्छादितम् । '१०९२ । वस आच्छाद्नै ।' बुभुजे भुक्तम् । पपे पीतम् । भावे लिद् ॥

११६१-जहसे च क्षणं, यानैर् निर्जग्मे योदृभिस् ततः॥

११६२-संवर्गयांचकारा ऽऽप्तान्, चन्दनेन लिलेप च,॥

चचाम मधु माद्वींकं, त्वक्-त्रं चाऽऽचकचे वरम्. ९४ संवर्गयामित्यादि आसान् विश्वासिनः संवर्गयांचकार कटकादिप्रदानेन संवर्गितवान् । संवर्गं करोतीति ण्यन्तस्य रूपम् । चन्दनेन ठिलेप समालैब्ध-वान् । मृद्वीका द्राक्षा तस्या विकारः माद्वींकं मधु चचाम । त्वक्तं च सन्नहनं वरं श्रेष्ठं आचकचे बद्धवान् । '१७७। कड बन्धने' इत्यनुदात्तेत् ॥

११६३-उष्णीषं मुमुचे चारु, रथं, च जुजुषे शुभम्,॥

आललम्बे महाऽस्त्राणि, गन्तुं प्रववृते ततः. ॥९५॥ उष्णीषमित्यादि—उष्णीषं शिरस्राणं मुमुचे। रथं च जुजुपे। जुषिरनु-दाचेत्। महास्राणि आललम्बे गृहीतवान्। '४०३। लबि अवसंसने' इसनुदा-चेत्। तत उत्तरकालं गन्तुं प्रववृते प्रवृत्तः॥

११६४–आजघ्रुम् तूर्थ-जातानि, तुष्टुवुश् चा ऽनुजीविनः,॥ रजः प्रववृधे घोरं, घोषश् च व्यानशे दिशः. ॥९६॥

आजभ्रुरित्यादि — तूर्यजातानि वाद्यसमूहान् आजष्ठः ताहितवन्तः । तिञ्चयुक्ता इत्यर्थात् । '२६९५। आङो यमहनः ।१।३।२७।' इति तङ् न भवति सकमैकत्वात् । अनुजीविनश्च तुष्टुनुः । 'जय जीव' इति स्तुवन्ति सा । पद्श्लोमादूधोरं रजः प्रववृधे वर्धते सा । घोषश्च कलकलशब्दः दिशो व्यानशे व्यासवान् ॥
११६५—तं यान्तं दुद्वुतुर् गृधाः, ऋव्यादश् च सिषेत्रिरे ॥

आववुर् वायवो घोराः, खार्तुल्काश् च प्रचक्षरः १७ तं यान्तमित्यादि—तं प्रहस्तं गृधाः यान्तं अग्रुभसूचकाः दुहुवुर्गतवन्तः, क्रव्यादश्च ग्रुगाळाः सिषेविरे सेवितवन्तः, वायवो घोराः पांग्रुप्राहिणः आववुः समन्ताद्वान्ति सा, उदकाश्च तदा तस्मिन् काले प्रचक्षरः पतिताः। '९०८। क्षर संचळने' इत्यकर्मकः॥

११६६—सस्यन्दे शोणितं व्योम, रणाऽङ्गानि प्रजज्वलुः, ॥ रथाः प्रचस्खलुः साऽश्वा, न, ररंहाऽ-श्वकुञ्जरम्. ९८ सस्यन्द् इत्यादि —न्योम कर्तृ शोणितं सस्यन्दे सिञ्जति स्म । स्यन्दिः सकर्मकः । रणाङ्गानि खङ्गादीनि जज्वलुः ज्वलन्ति स्म । साश्वाः सहाश्वेः रथाः प्रचस्त्वलुः स्वलन्ति स्म । अश्वकुक्षरं न ररंह न गतम् ॥

११६७-प्रतोदा जगलुर्, वाममानञ्जुर् यज्ञिया मृगाः ॥ ददाल भूः, पुपूरे द्यौः, कपीनार्मपि निःस्वनैः ॥९९॥

प्रतोदा इत्यादि —प्रतोदाः जगलुः हस्तेम्यो गलिताः। '५८०। गल अदने' अनेकार्थस्वात्पतनेऽपि। सृगाः यज्ञियाः यज्ञार्हाः कृष्णसाराः । '१७३५। यज्ञ- दिव्ययां घ-खनौ।५।१।७१।'। वाममङ्गमानञ्जः गतवन्तः।'२२४८। अत आदेः। ७।१।७०।' इति दीर्घः।'२२८८। तसालुङ् हिहलः।७।४।७१।' भूदेदाल विदीर्णा। जज्वालेति पाठान्तरं चचालेखर्थः। कपिनिःस्वनैद्यौराकाशं पुपूरे पूर्णम् । दिवः पूरणिनिमित्तं यतः कपयो हर्षात्तद्विनाशसूचका एवमाचरन्ति॥

११६८—मिमेह रक्तं हस्त्यृश्वं, राक्षसाश् च नितिष्ठिवुः,॥ ततः शुशुभतुः सेने, निर्-दयं च प्रजहृतुः॥ १००॥

सिमेहेत्यादि हस्त्यश्चं कर्तृ रक्तं मिमेह मूत्रितवदित्यर्थः । '१०६१ । मिह सेचने ।' राक्षसाश्च स्वरक्तं नितिष्ठितुः निरस्तवन्तः । ततो दुर्निमित्तादनन्तरं ते सेने सन्नद्धे ग्रुग्रुभतुः शोभितवत्यौ । निर्दयं प्रजहृतुः प्रहृतवत्यौ ॥

> ११६९-दिद्विषुर्, दुद्युवुरा, चच्छुरा, चक्कमुः, सुषुपुर्, हताः ॥ चखादिरे चखादुरा च, विलेपुरा च रणे भटाः ॥ १०१ ॥

दिद्विषुरित्यादि—रणे भटाः दिद्विषुः परस्परं द्विष्टवन्तः । '१०८२। द्विष अप्रीतौ ।' दुधुदुः अभिमुखं गतवन्तः । '१११३ । धु अभिगमने ।' चच्छुः छिन्नवन्तः । '१२२१। छो छेदने ।' हताश्रक्कमुः मूर्च्छां गतवन्तः । सुषुपुः भूमौ पतिताः । वच्यादिना सम्प्रसारणम् । चखादिरे खादिताः । कर्मणि लिह् । चखादुः खादितवन्तः । विलेपुश्च विलापं कृतवन्तः । '२२६०। अत एकहळ्— ।६।४।१२०।' इत्येत्वम् ॥

११७०-प्रहस्तस्य पुरो-मात्यान् जिहिंसुर्, दघृषुस् तथा ॥ वानराः, कर्म सेनानी रक्षसां चक्षमे न तत्.॥१०२॥

प्रहस्तस्येत्यादि —अमात्यान् सचिवान् प्रहस्तस्य पुरोऽप्रतः वानरा जिहिं-सुर्हतवन्तः। तथा दृष्टषुः परिभूतवन्तः। '१३०५। त्रिष्टवा प्रागल्भ्ये'। तच कर्म वानरैर्यत्कृतं रक्षसां सेनानीः प्रहंस्तः न चक्षमे सा॥

## ११७१-ऊर्णुनाव सं शस्त्रीधैर् वानराणार्मनीकिनीम्, ॥

शशास च बहून्, योधान्, जीवितेन विवेच च, ॥
ऊर्णुनावेत्यादि—स सेनानीर्वानराणामनीकिनीः सेनाः शक्रेर्स्णुनाव
छादितवान्। ऊर्णोतेर्णुवद्वावादिजादेरित्याम् न भवति । शशास च योधान्।
'७००। शसु हिंसायाम्।' जीवितेन च विवेच पृथक् कृतवान्। '१५३६। विविद

पृथग्भावे' इति रुधादौ स्वरितेत् ॥

११७२–आससञ्ज भयं तेषां, दिद्युते च यथा रविः, ॥ नाऽऽययास,द्विषद्-देहैर् जगाहे च दिशो दश. १०४

आससकेत्यादि—तेषां योधानां युयुन्सूनां भयमाससक्ष शालप्रम् । '१०५६। प्रक्ष सङ्गे' इत्यकर्मकः । प्रहस्तश्च रविरिव दिद्युते द्योतते स्म । '२३४४। द्युति-स्वाप्योः सम्प्रसारणम् ।७।४।६७।' इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणम् । नावयास युध्यमानो नायस्यति स्म । '१२८६। यसु प्रयत्ने ।' द्विषद्देश्च शत्रुकायैः करण-भूतैः दश दिशो जगाहे अवष्टब्धवान् ॥

११७३—केचित् संचुकुदुर् भीता, लेजिरे ८न्ये पराजिताः,॥ संग्रामाद् बभ्जशुः केचिद् ययाचुर् चा ८५रे ८भयम्.॥

केचिदित्यादि केचिद्वीताः सन्तः संचुकुदुः संकृटिताः। निष्प्रयत्नाः स्थिता इत्यर्थः। '१४५५। कुट कौटिक्ये।' अन्ये पराजिताः सन्तः छेजिरे भर्त्सिताः प्रहस्तिन सुगा इव कातरा यूयमिति। '१४७१४८। छज-छाजि भर्त्सने।' कर्मणि छिट। केचित् संप्रामाद्वश्रग्रुः पछायिताः। '१३०३। भृग्रु-श्रंग्रु अधःपतने।' अपरे चाभयं ययाचुः याचितवन्तः॥

११७४–एवं विजिग्ये तां सेनां प्रहस्तो, ऽतिदद्र्प च,॥ श्रद्याम न च संक्रुद्धो निर्जुगोप निशाचरान्,॥१०६॥ एवमित्यादि—एवमुक्तेन प्रकारेण प्रहस्तस्तां सेनां विजिग्ये जितवान् ।

'२६८५। विपराभ्यां जेः । १।३।१९। इति तक् । '२३३१। सँहिटोर्जें: १०।३।५०।' इति कुत्वम् । अतिदद्र्षे च सुष्टु हृष्टवान् । '१२७२। द्रष् हृष्विमोचनयोः'। न च शशाम न च शमं गतः। निशाचरान् स्वीयानमात्यान् निर्जुगोप रक्षितवान्। आयाभावपक्षे रूपम् ॥

११७५-चुकुधे तत्र नीलेन, तरुश चौचिक्षिपे महान्,॥ प्रहस्तो ऽभिहतस् तेन बाणान् विसस्जे बहुन्,१०७

चुकुध इत्यादि—तत्र तिसन् संग्रामे नीलेन चुकुधे कुद्धम्। भावे लिद् । तक्ष्मोचिक्षिपे उत्क्षिप्तः । कर्मणि लिद् । तेन तरुणा उन्मूलितेनाभिहतः सन् प्रहस्तो बाणान् विसस्जे क्षिप्तवान् । '१२५४। स्ज विसर्गे' इति दैवादिको ऽनुदासेत् ॥ ११७६—सेहे कपी, रथाऽश्वांश् च रिपोस् ततर्हे शाखिना, ॥ धरित्रीं मुसली तेये प्रहस्तश्, चिखिदे न च, १०८

सेह इत्यादि—किपिनीं बाणान् सेहे सोडवान् स्थानश्वांश्च रिपोः मह-स्तस्य शाखिना तरुणा तत्तहं हतवान् । '१५४९। तह-हिसि हिंसायाम् ।' हत-स्थाश्वस्य प्रहस्तो मुसली गृहीतमुसलः धनित्रीं तेये गतवान् । '५०८। ५१०। अय पय' इस्रत्र तथिरनुदात्तेत् । न च चिखिदे खिन्नः । '१५४३ । खिद दैन्ये' इस्यनुदात्तेत् ॥

११७७–संदुधुक्षे तयोः, कोपः, पस्फाये शस्त्र-लाघवम्,॥ ज्ञुनोद शाखिनं नील, आवत्रे मुसली तरुम्, ॥१०९॥

मन्दुधुक्ष इत्यादि—तयोनीलप्रहस्तयोः कोपः संदुधुक्षे वृद्धि गतः । अस्र-लावनमस्रकोशलं पस्फाये वृद्धि गतम् । नुनोद शाखिनं प्रेरितवान् । मुसली प्रहस्तः तरुमाववे मुसलेनावृतवान् ॥

११७८वियत्यानभ्रतुर्, भूमौ मण्डलानि विचेरतुः,॥

प्रदुद्ववतुर्रन्योन्यं वीरौ, शश्रमतुर् न च, ॥११० ॥

वियतीत्यादि — वीरौ तो वियति आकाशे आनञ्जतुः गतौ । '५९७।५९८।-अञ्च-वञ्ज' इति गत्यर्थः । वियतोऽधिकरणत्वेन विवक्षितत्वात् द्वितीया न कृता । भूमौ च मण्डलानि तिर्थग्ञमणानि विचेरतुः आचरितवन्तौ । अन्योन्यं प्रदुद्धु-वतुः उपतापितवन्तौ । न च शश्रमतुः श्रान्तौ ॥

११७९—समीरयांचकारा ऽथ राक्षसस्य कपिः शिलाम्,॥ क्षतस् तया ममारा ऽसार्वाशिश्राय च भू-तलम्.॥

समीरयामित्यादि—अथानन्तरं किपः राक्षसस्य शिलां समीरयांचकार क्षिप्तवान् । '१९४७। ईर क्षेपे' इति चौरादिक उदात्तेत् । असौ राक्षसस्तया शिलया हतः सन् ममार मृतवान् । भूतलं च आशिश्राय आश्रितवान् । पतित इत्यर्थः ॥

११८०—तुतुषुर् वानराः सर्वे, नेशुज्ञ् चित्रा निशा-चराः, ॥ जेरुरोशा दशास्यस्य, सैन्यं नीलं नुनाव च,॥११२॥

तुतुषुरित्यादि—वानराः सर्वे तुतुषुः तुष्टाः । निशाचरा नेग्रुः पलाथिताः । विचित्राः नानाप्रकाराः दशास्यस्य आशाः मनोरथा जेरुः जीर्णाः । '२३५६। वा जॄ-अमु-त्रसाम् ।६।४।१२४।' इत्येत्वम् । सैन्यं च कर्तृ नीलं तुनाव स्तौति स्म ॥

११८१–यदा न फेल्डः क्षणदा-चराणां मनोरथा राम-बला॒ऽभियोगे, ॥

# लङ्कां तदा भेजुर्रदीर्ण-दैन्या, कि कि कि स्वाचल्युर्रुचैश् च हतं प्रहस्तम् , ॥ ११३ ॥

यदेत्यादि —क्षणदाचराणां रामबलाभियोगे मनोरथा वाश्कितानि यदा न फेलुः न फलिताः, प्रहस्तस्य व्यापादितत्वात् । तदा लङ्कां भेजुः सेवितवन्तः । उदीर्णदैन्याः उदीर्णं महद्दैन्यं दीनभावों येषामिति । प्रहस्तं च हतं सृतमुचैरा-चल्युः आख्यातवन्तः । रावणायेस्पर्थात् ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-महिकाञ्ये— चतुर्थे तिङ्कत-काण्डे लक्षण-रूपे प्रथमः परिच्छेदः ( वर्गः ), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'शर-बन्धो' नाम चतुर्दशः सर्गः॥ १४॥

#### पश्चद्दाः सर्गः—

इतःप्रमृति लुङमधिकृत्य तद्विलिसितमाह—तत्र भूतसामान्ये लुङ् । ततो-ऽन्यत्रापि दर्शयिष्यति—

११८२-राक्षमेन्द्रम् ततो ऽभैषीदैक्षिष्ट परितः पुरम्,॥ प्रातिष्ठिपच् च बोधाऽर्थं कुम्भकर्णस्य राक्षसान्, १

राक्षसेत्यादि—ततः प्रहस्तवधश्रवणानन्तरं 'ईदशोऽपि व्यापादितः' इति अमेषीत् । '२४९७। सिचि वृद्धिः—।७।२।१।' परितः समन्तात् पुरं छङ्कामेक्षिष्ट दृष्टवान् । 'किमत्र शक्यते स्थातुं न वा' इति । कुम्भकर्णस्य सुप्तस्य बोधनार्थं राक्षसान् प्रातिष्ठिपत् प्रस्थापितवान् । तिष्ठतेश्रङ्गपरे णावुपधाहस्वापवादः । २५८८। तिष्ठतेरित् ।७।४।५।' इतीत्वम् । द्विवचनमभ्यासकार्यम् । धातोरादेशः यत्वं ष्टुत्वं च ॥

११८३—ते ऽभ्यगुर् भवनं तस्य, सुप्तं चैक्षिषता ऽथ तम्,॥ व्याहार्षुम् तुमुलान् शब्दान्, दण्डैश् चा ऽवधिषुर् द्वतम्॥ २॥

ते ८ भ्यगुरित्यादि — ते राक्षसास्तस्य क्रम्भकर्णस्य भवनं गृहं अभ्यगुः गताः।
'२४५८। इणो गा-।२।४।४५।' इति लुङि गादेशः। '२२२३। गाति-स्था- ।
२।४।७७।' इति सिचो लुक् । '२२१४। उत्यपदान्तात् ।६।१।९६।' इति पररूपत्वम् । ते च सुसमैक्षिषत दृष्टवन्तः । अथानन्तरं प्रबोधार्थं तुमुलान्महतो
ध्वनीन् व्याहार्षुः व्याहृतवन्तः। '२२६८। नेटि ।७।२।४।' इति वृद्धिप्रतिषेधः।
हल्ससुदायपरिम्रहणादृद्धेः प्रास्त्वात्॥

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'कुम्मकर्ण-वधी' नाम पश्चदशः स्मीः- ३७३

११८४—केशानेलुञ्चिषुस् , तस्य गजान् गात्रेष्वेचिक्रमन् , ॥ शीतैरंभ्यषिचंस् तोयैरंलातैश् चाऽप्यंदम्भिषुः ॥३॥

केशानित्यादि तस्य केशानलुञ्जिषुः उत्पादितवन्तः। गात्रेषु गजानिकम्मन् क्रमयन्ति सा। क्रमेमान्तत्वान्मित्संज्ञायां हस्वत्वम्। चिक सन्वद्भावादम्याः सस्य '२३१७। सन्यतः ।७।४।७९।' इति इत्वम् । शितेसोयैरभ्यिषचन् सिञ्चन्ति सा। अत्र सिचिरभ्युक्षणे वर्तते । तेनोदकस्य करणत्वम् । '२४१८ ।' लिपिसिचि स्वश्राः।३।१५३।' इत्यङ् । '२२७६। प्राक् सितादङ्क्यवायेऽपि ।८।३।६३।' इति पत्वम् । अलतरङ्गारेश्राप्यदम्भिषुः दग्धवन्तः । अनेकार्थत्वाद्धात्नाम् ॥

११८५-नखैरकर्तिषुस् तीक्ष्णैरदाङ्क्षुर् दशनैस् तथा,॥

शितरतीत्सुः शूलेश च, भेरीश्चाऽवीवदन् शुभाः. ४ मखैरित्यादि—तीक्ष्णेनंखेरकर्तिषुहिछन्नवन्तः । तथा दशनेस्तीक्ष्णेरदाङ्खुः दशन्ति सा । दंशेरनिटो हलन्तलक्षणा वृद्धिः । '२९४ । बश्च-।८।२।३६।' इत्यादिना पत्वम् । '२९५। बढोः कः सि ।८।२।४१।' । शितेस्तीक्ष्णेः शूलेरतीत्सुः व्यथयन्ति सा । तुदेरनिटो हलन्तलक्षणा वृद्धिः । भेरीश्च शुभाः उचैःशब्दा अवीवदन् वादितवन्तः । '२३१३। सन्बल्लघुनि-।०।४।९३।' इति सन्बद्धावाद-स्यासस्थेत्वं '२३१८। दीघों लघोः ।०।४।९४।' इति दीघेत्वम् ॥

११८६-स तान् ना ऽजीगणत् सर्वा-निच्छया ऽबुद्ध च स्वयम्,॥ अबूबुधत कस्मान् मा-मंप्राक्षीच् च निज्ञा-चरान्.॥ ५॥

स तानित्यादि स कुम्मकर्णः तान् सर्वान् उपद्वतान् नाजीगणत् न गण-यति स । न वेदितवानित्यर्थः । गणेः स्वार्थिकण्यन्तस्याद्नन्तस्याभ्यासस्य '२५७३। ई च गणः ।७।४।९७।' इतीत्वम् । स्वयं चात्मन इच्छयाबुद्ध बुध्यते स । '२२८१। झलो झलि ।८।२।२६।' इति सिचो लोपः । निशाचरांश्चाप्राक्षीत् पृष्ट-वान् । हलन्तलक्षणा वृद्धः । '२९४। वश्च-।८।२।३६।' इत्यादिना पत्वम् । '२९५। पढोः कः सि ।८।२।४१।' कस्मान्मामबुबुधत यूयं प्रवोधितवन्तः । बुधे-ण्यंन्तस्य मध्यमपुरुषबहुवचने '२३१४। णो चङ्युपधायाः-।७।४।१।' इति हस्यत्वं अभ्यासस्य '२३१८। दीर्घो लघोः ।७।४।९४।' इति दीर्घत्वम् ॥

११८७—ते ऽभाषिषत 'राजा त्वां दिद्दश्चः क्षणदा-चर !'॥ सोऽस्नासीद् , ब्यलिपन् , मांसमेप्सासीद् , वारुणीमेपात्

त इस्यादि—ते राक्षसास्त्रथोक्ताः सन्तः अभाषिषत भाषितवन्तः । हे क्षणदाचर ! राजा रावणस्त्वां दिदक्षुः दृष्टुमेषणशील इति । '६२७। न लोक भ० का० ३२ -।२।३।६९।' इति षष्टीप्रतिषेधः । स कुम्भकर्णः श्रुत्वा अस्नासीत् स्नातवान् । '२३७७। यम-रम-।७।२।७३।' इत्यादिना सगिटौ । व्यक्तिपत् समालिप्तवान् । '२४१८। लिपिसिचि-।३।१।५३।' इत्यङ् । मांसमप्सासीत् '११२९। प्सा भक्षणे ।' वारुणीमपात् पीतवान् । '२२२३। गाति-स्था-।२।४।७७।' इति सिचो लुक् ॥

११८८–न्यवसिष्ट ततो द्रष्टुं रावणं, प्रावृतत् गृहात्.॥ राजा यान्तं तमेद्राक्षीदुदस्थाच् चेषदीसनात्.॥७॥

न्यवसिष्टेत्यादि—ततो रावणं द्रष्टुं न्यवसिष्ट पूर्वनिवसितं वसनं त्यक्तवा अन्यद्वस्थं परिद्धाति सा। गृहात् स्वस्मात्मावृतत्प्रवृत्तः । '२३४५। सुन्धो लुङि । ११३९१। देति परसौपदम् । '२३४३। पुषादि—।३।१।५५।' इत्यादिना अङ् । तमायानतं राजादाक्षीत् दृष्टवान् । '२४०५। स्विद्दशोः—।६।१।५९।' इत्यम् हलन्तलक्षणा वृद्धिः । आसनाच ईषदुद्स्थात् उत्थितः । अर्ध्वकर्मकत्वाद्गुत्मने-पदं न भवति ॥

११८९-अतुषत्, पीठमासन्ने निरदिक्षच् च काञ्चनम्.॥ अस्मेष्ट कुम्भकर्णोऽल्पमुपाविक्षदंथा ऽन्तिके.॥८॥

अतुषदित्यादि—दृष्ट्वा चातुषत् तुष्टः । पुषादित्वाद् । आसन्ने चात्मनः काञ्चनं पीठं निरदिक्षत् आदिष्टवान् । दिशेः '२३३६। शल इगुपधादनिटः क्सः ।३।१।४५।' इति क्सः । अथानन्तरं कुम्भकर्णः अस्रोष्ट ईपद्धसितवान् । स चार्थो येनायमाद्र इति । अन्तिके चास्य काञ्चनं पीठमध्यास्य पीठे उपाविक्षत् उपविष्टः । पूर्ववत् क्सः ॥

११९०-अवादीन् 'मां किर्मित्योह्नो' राज्ञा च प्रत्यवादि सः॥ 'मा ज्ञासीस् त्वं सुखी, रामो यदंकापीत् स रक्षसाम्. ९

अवादीदित्यादि — तत उपविश्य तमवादीदुक्तवान् । '२२६७। वदवज —।७।२।३।' इत्यादिना वृद्धिः । किमिति कस्मात् कारणात् मामाद्धः आहुतवान् । '२४१८। लिपिसिचि ह्वश्च ।३।१।५३।' इत्यङ् । '२३७२। आतो लोपः।६।४।६४।' राज्ञा च स कुम्भकर्णः प्रत्यवादि प्रत्युक्तः । कर्मणि लुङ् । '२७५८। चिण् भावकर्मणोः ।३।१।६६।' इति चिण् । '२३२९। चिणो लुक् ।६।४।१०४।' इति तलोपः । सुखी त्वं येन रामो रक्षसां यदकार्षात् तस्वं मा ज्ञासीः न ज्ञातवा-नसि । '२३७७। यम-रम-।७।२।७३।' इति सगिटौ ॥

११९१-उदतारी दुंदन्वन्तं पुरं नः परितो ऽरुधत्,॥

व्यद्योतिष्ट रणे शस्त्रेरंनेषीद् राक्षसान् क्षयम्. १० उदतारीदित्यादि—स बुदन्वन्तं समुद्रमुदतारीत् उत्तीर्णः । '२२९७। सिचि वृद्धिः-।७।२।१।' नो ऽस्माकं पुरं परितः समन्तादरुघत्' आवृतवान् । '२२६९। इरितो वा ।३।१।५७।' इस्रङ् । रणे शस्त्रेरद्योतिष्ट द्योतितवान् । द्युता- तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'कुम्भकर्ण-चधी' नाम पञ्चदशः सर्गः--३७५

देर्छंडीति विकल्पेन परसौपद्विधानादात्मनेपदम् । राक्षसान् क्षयं विनाशमने-षीत् नीतवान् ॥

११९२-न प्रावोचर्महं किंचित् प्रियं, यावर्दजीविषम्,॥

बन्धुस् त्वमंर्चितः स्नोहान्मा द्विषो न वधीर्मम ११

न प्राचोचिमित्यादि —यावदजीविषं यावन्तं कालं जीवितः तावन्तं कालं कस्यचित्रियं किंचिन्न प्राचोचं नोक्तवानहिमिति तव विदितमेव । किन्तु बन्धुस्त्वं स्नेहाद्चितः सन् मम संवन्धिनो द्विषः शत्रून् मा न वधीः मा न मारय किन्तु मारयेति । माङि लुङ् । सर्वेलकारापवादः । प्रावोचिमिति '२४५४। वच उम् ।७।४।२२।'॥

११९३-वीर्यं मा न ददर्शस् त्वं, मा न त्रास्थाः क्षतां पुरम्,॥ तवा ऽद्राक्ष्म वयं वीर्यं, त्वमंजैषीः पुरा सुरान्'॥ १२॥

वीर्यमित्यादि—त्वं वीर्यं मा न ददर्शः किन्तु दर्शय । ण्यन्तस्य चिक्ठ रूपम् । क्षतां परैरवसादितां पुरं मा न त्रास्थाः किन्तु त्रायस्य । '१०३४। त्रेक्ठ पालने'। न च त्वमशक्तः यतस्तव वीर्यमदाक्षम दृष्टवन्तो वयम् । '२४०७। न दशः ।३।१५७।' इति क्सादेशो न भवति । '२२६९। इरितो वा ।३।१।५७।' इति विकल्पेनाङ्विधानात्तदभावपक्षे रूपम् । पुरा पूर्वं त्वं सुरान् देवानजेषीः जितवानसि ॥

११९४–अवोचत् कुम्भकर्णस् तं, 'वयं मन्त्रेऽभ्यधाम यत् ॥ न त्वं सर्वं तर्दश्रौषीः, फलं तस्येदमागमत् ॥ १३ ॥

अवीचिद्यादि—इत्युक्तवन्तं तं रावणं कुम्भकर्णो ऽवीचत् उक्तवान् । मन्ने मन्नणसमये 'क्रियासमारम्भगतोऽभ्युपाय' इत्यादिना यद्वयमभ्यधाम अभि-हितवन्तः । धाधातोः '२२२३। गाति-स्था-।२।४।७७।' इति सिचो छक् । तत्सर्वं त्वं नाश्रोषीः न श्रुतवानसि । तस्याश्रवणसेदं फलं विनाशरूपमागमत् आगतम् । गमेल्हेदिस्वादङ् ॥

११९५-प्राज्ञ-वाक्यान्यंवामंस्था, मूर्ख-वाक्येष्वंवास्थिथाः॥ अध्यगीष्ठारा च शास्त्राणि, प्रत्यपत्था हितं न च १४

प्राञ्चवाक्यानीत्यादि — प्राज्ञानां विभीषणादीनां वाक्यान्यवामंस्थाः अव-ज्ञातवानासि । '१२५२। मन ज्ञाने ।' मूर्खवाक्येषु प्रहस्तादिवाक्येषु अवा-स्थिथाः अवस्थितोऽसि । '२६८९। समवप्रविभ्य स्थः ।१।३।२२।' इति तङ् । '२३८९। स्थाक्वोरिच ।१।२।१७।' त्वं च शास्त्राण्यध्यगीष्ठा अधीतवानासि । '३४६०। विभाषा लुङ्-लुङोः ।२।४।५०।' इति इङो गादेशः । न च हितं प्रत्य-पत्थाः प्रतिपन्नवानसि । '१२४४। पद गतौ' । '२२८१। झलो झलि ।८।२।२६।' इति सिचो लोपः ॥

## ११९६-मूर्खास् त्वामंववञ्चन्त, ये विग्रहमंचीकरन्,॥ अभाणीन् माल्यवान् युक्तमंक्षंस्थास्त्वं न तन् मदात् १५

मूर्जा इत्यादि मूर्जाः सर्व एवैते त्वामववञ्चन्त विप्रलब्धवन्तः । '१८३६। वञ्च प्रलम्भने' ण्यन्तस्य '२७३९। गृहि-वञ्चि-।१।३।६९।' इत्यादिना ति चिक् स्वप्म । ये विप्रहमचीकरन् कारितवन्तो भवन्तस् । एष मातामहो मात्य-वान् युक्तमभाणीत् भणितवान् '४७७। भण शब्दे ।'। '२२६६। इट इंटि ।८।२।२८।' इति सिचो लोपः । तत् त्वं मदान्नाक्षंस्थाः न सोहवानिसे । '४७२। क्षम् सहने ।'॥

## ११९७-राघवस्या ऽमुषः कान्तामित्तैर्को न चाऽर्पिपः, ॥ मा नाऽनुभूःस्वकान् दोषान् , मामुहो मा रुषोऽधुना. १६

राघवस्येत्यादि — प्रमादित्वमि तेऽस्ति । यतो राघवस्य कान्तां अमुषः खिष्डतवानि । खण्डनं चास्या दुदं यद्भगं वियोजनम् । 'मुस खण्डने ।' पुषादित्वादङ् पुषादयश्च गणान्ता गृहीताः । आसिर्विभीषणादिभिरुको न चार्षियः नार्षितवानिस कान्ताम् । अतेंणौं '२५७०। अति ही — ।७।३।३६।' इत्यादिना पुगन्तगुणः । चिक्व '२२४३। द्विवंचने ऽचि ।१।१।५९।' इति स्थानिवद्धावात् '२१७६। अजादेद्वितीयस्य ।६।१।२।' इति पिशब्दो द्विरुच्यते । रेफस्य '२४४६। न न्द्राः—।६।१।३।' इति प्रतिषेधः । तद्धुना स्वकानात्मीयान्दोषान् दुश्चरितानि मा नानुमूः, अपि त्वनुभव । '२२१९। माङि छङ् ।३।३।१७५।' । '२२२३। गाति स्था—।२।४।७७।' इति सिचो छक् । मा मुहः मोहं मा गमः । मा रुषः रोषं मा कार्षाः । मुहिरुषिभ्यां पुषादित्वादङ् ॥

#### ११९८-तस्याऽप्यंत्यक्रमीत् कालो, यत् तदाऽहमेवादिषम्॥ अघानिषत रक्षांसि परैः, कोशांस् त्वमंब्यवीः. १७

तस्येत्यादि —यत्तदा तसिन् कालेऽहमवादिषं अभिहितवानसि । 'रामः सन्यीयताम्' इति तस्यापि सन्धेः कालो ऽत्यक्रमीदितिक्रान्तः। '२२२३। सुक्रमोरनात्मनेपदिनिमत्ते ।७।२।२३६।' इतीद । मान्तत्वाद्वृद्धिप्रतिषेधः । यतः परेः बाजुभिः रक्षांस्यवानिषत हतानि । चिण्वद्भावाद्वृद्धिप्रत्वे । त्वं च कोशमव्ययीः सक्तवानि । लङ्कादाहे तस्यासिक्षतत्वात् । '२०८२। व्ययः वित्तसमुत्सर्गे' इति चुराहो पट्यते । यदा 'आध्रपाद्वा' इति णिज् नास्ति तदा रूपम् । '२२९९। व्ययन्ते । यदा 'आध्रपाद्वा' इति णिज् नास्ति तदा रूपम् । '२२९९। व्यवन्ते । श्राहे वृद्धिप्रतिषेधः । 'व्ययं गतौ' इत्यस्यापि रूपम् । अनेक्रार्थत्वाद्वात्नामुत्सर्जनेऽपि द्रष्टव्यम् ॥

तथा लक्ष्य रूपे कथानके 'कुम्भकर्ण-वधो' नाम पश्चदशः सर्गः-३७७

११९९-सन्धान-कारणं तेजो न्यर्गभूत् ते, कृथास् तथा, ॥ यत् त्वं वैराणि कोशं च सह-दण्डमंजिग्लपः.' १८

सन्धानेत्यादि — तथा त्वमकृथाः कृतवानसि । '२५४७। तनादिभ्यसत-थासोः ।२।४।७९।' इति सिचो छुक् । यथा सन्धानकारणं सन्धानहेतुकं यत्तव तेजः प्रचण्डत्वं तत् न्यगभूत् न्यग्भूतम् । '२३२३। गाति-स्था—।२।४।७७।' इति सिचो छुक् । छुत इत्याह । यत्त्वं वैराणि शत्रुभावान् कोशं च सहदण्डं ससैन्यमजिग्छपः ग्छपितवानसि । ग्छायतेणों पुकि 'ग्छा—स्ना-वनु-वमां च' इति मित्तात् इस्तत्वम् । ग्छापयतेश्चिष्ठि रूपम् । यदि हि तेजो भवेत् सर्वं तथावस्थितमेव स्यात् ततश्च तेजसो ऽभावात् कथं सन्धानं द्वयोः परस्परानुप-तापात् । यथोक्तं यावन्मात्रमुपकुर्यात् तावन्मात्रमेवास्य प्रत्युपकुर्यात् । तेजो हि सन्धानकारणं तसं छोहं तसेन छोहेन सन्धत्त इति ॥

१२००–अक्रुधच् चाऽभ्यधाद् वाक्यं कुम्भकर्णं दशाननः ॥ 'किं त्वं मार्मजुगुप्सिष्ठा, नैदिधः स्व-पराक्रमम्. १९

अकुधिदित्यादि अथैवमुक्ते दशाननः अकुधत् कुद्धवान् । पुषादित्वाद् । कुद्धश्च कुम्भकर्णमभ्यधात् अभिहितवान् । '२२२३। गाति-स्था-।२।४।७०।' इति सिचो छक् । किमिति त्वं मां अजुगुप्तिष्ठाः निन्दितवानसि । स्वविक्रमं नैदिधः न वर्धितवानसि । एधधातोण्येन्तस्य चिक स्थानिवद्भावान् '२१७६। अजादेर्दि-तीयस्य ।६।१।२।' इति धिशब्दो द्विरुच्यते ॥

१२०१—मोजियहः सु-नीतानि, मा स्म ऋंस्था न संयुगे. ॥ मोपालब्धाः कृतैर् दोषैर् मा न वाक्षीर् हितं परम्. १००

मोजियह इत्यादि — सुनीतानि सुनयान् मा उजियहः मा उद्घाह्य । यहेण्यंन्तस्य चिक रूपम् । संयुगे युद्धे विषयभूते मा कंखा मोत्साहं न कार्षीः अपि ,त्सहस्य । '३२२०। स्मोत्तरे लङ् च ।३।३।३७६।' इति चकाराहुङ् । '२७११। वृत्ति-सर्ग-।१।३।३८।' इत्यादिना क्रमेः सर्गे उत्साहे तङ् । दोषैः अस्म-स्कृतैः मोपालक्षः मोपालभस्य । '२२८१। झलो झिल ।८।२।२६।' इति सिचो लोपः । '२२८०। झषस्तथोधीं धः।८।२।४७०।' '५२। झलां जज्ञ झिल ।८।४।५३।' हितं परं कार्यस्य मा न वाक्षीः मा न वह किन्तु वह । वहेरनिदो हलन्तलक्षणा वृद्धः । दत्वकत्वष्यानि ॥

१२०२-कुम्भकर्णस् ततो ऽगर्जीद्, भटांश् चा ऽन्यान् न्यवीवृतत्.॥ उपायंस्त महाऽस्त्राणि, निरमान्त्र च द्वतं पुरः ॥ २१ ॥ ३७८ भट्टि-काव्ये-चतुर्थे तिङन्त-काण्डे लक्षण-रूपे द्वितीयो वर्गः,

कुम्भकर्ण इत्यादि — ततस्तद्वचनानन्तरं कुम्भकर्णो आर्जीत् गर्जितवान् । अन्यांश्च भटान् पृष्ठतो गच्छतो न्यवीवृतत् निवर्तितवान् । वृतेश्वङ्परे णावु-प्रधाया '२५६७। उर्ऋत् ।७।४।७।' इत्यपवाद ऋकारादेशः । महास्त्राणि उपायंस्त स्वीकृतवान् । औपचारिकमत्र स्वीकरणं तेन तङ् । यदि वा उपाङ्पूर्वाद्यमेः '२७४०। समुदाङ्भयो यमोऽप्रन्थे ।९।३।७५।' इति तङ् । पुरश्च लङ्कातः द्वतं निरगात् निर्गतः । इणो गादेशः । '२२२३। गाति—।२।४।७७।' इति सिचो छक्॥

१२०३—मूर्झा दिवमिवा ऽलेखीत्, खं व्यापद् वपुषीरुणा,॥ पादाभ्यां क्ष्मामिवा ऽभैत्सीत्, दृष्ट्या ऽघाक्षीदिव द्विषः॥ २२॥

मूर्झेत्यादि—निर्गच्छन् मूर्झा दिवमलेखीदिव लिखितवानिव । खरूणा महता वपुषा खं व्यापत् व्याप्तवान् । लृदित्त्वादङ् । क्ष्मां पृथ्वीं पादाभ्यामभै-त्सीदिव विदारितवानिव । द्विषः शत्रून् दृष्ट्याधाक्षीदिव भस्मसात् कृतवानिव । '१०६०। दह भस्मीकरणे'॥

१२०४–दग्ध-शैल इवा ऽभासीत्, प्राक्रंस्त क्षय-मेघ-वत्,॥ प्राचकम्पर्दुदन्वन्तं, राक्षसानेष्यंतित्रसत्. ॥ २३ ॥

दग्धरोल इत्यादि महत्त्वात् कृष्णत्वाच दग्धरोलवदभासीत् भाति स्। '११२५। भा दीप्तो'। '२३७७। यम-रम-।७।२।७३।' इति सगिटो । क्षयमे-धवद्याकंस प्रस्थितः । '२७१५। प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् ।१।३।४२।' इति तङ् । प्रतिष्ठमानश्च उदन्वन्तमचकम्पत् कम्पितवान् । '४०१ । कपि चलने' । इदितो ण्यन्तस्य चिक रूपम् । राक्षसानपि अतित्रसत् त्रासितवान् । त्रसे-ण्यंन्तस्य चिक रूपम् ॥

> १२०५–स-पक्षो ऽद्विरिवा ऽचालीन्, न्यश्वसीत् कल्प-वायु-वत्,॥ अभाषींद् ध्वनिना लोका-नेश्वाजिष्ट क्षयाऽग्नि-वत्॥ २४॥

सपक्ष इत्यादि सपक्ष इवादिः बाह्वोः पक्षानुकारित्वात् अवास्तीत् चितिः। स्टान्तत्वात्सिचि वृद्धिः। क्रोधात्कल्पान्तवायुवन्यश्वसीत् निश्वसितवान्। '२२९९। हयन्त-। ।। २। इति वृद्धिप्रतिषेधः। ध्वनिना स्टोकानभाषीत् पूरितवान्। '९६४। मृज् भरणे।' ईडन्तस्य सिचि वृद्धिः। अञ्चाजिष्ट आजते सा। क्षयाप्ति-वत् पिक्वस्केशत्वात्, स्टोकविनाशहेतुत्वाच्।।

१२०६–अनंसीद् भूर् भरेणा ऽस्य, रंहसा शाखिनो ऽल्जुठन्,॥

## सिंहाः प्रादुद्ववन् भीताः, प्राक्षुभन् कुल-पर्वताः ॥ २५ ॥

अनंसीदित्यादि अस भरेण भूरनंसीत् नता । '२३७७। यम-रम-191२।७३।' इति समिटौ । रहसा वेगेन शाखिनो वृक्षा अलुठन् पतिताः। '३५७। रुठ लुट प्रतिघाते'। द्युतादित्वादङ् । द्युतादीनामनुदात्तेत्वात्तङ् । '२३४५। बुद्धो लुङ्कि ।१।३।९१।' इति परसौपद्विकल्पः । सिंहाः भीताः सन्तः प्रादु-द्वुवन् पलायिताः । '१३१२। णि-श्रि-।३।१।४८।' इत्यादिना चङ् । कुलपर्वताः प्राक्षुभन् संचलिताः । द्युतादित्वादङ् । पूर्ववन्नात्मनेपदम् ॥

१२०७- उत्पाताः प्रावृतंस् तस्य, द्यौरशीकिष्ट शोणितम्,॥ वायवोऽवासिषुर् भीमाः, क्रूराश्च चाऽकुषत द्विजाः, २६

उत्पाता इत्यादि —तस्य गच्छत उत्पाताः प्रावृतन् प्रवृत्ताः । '८११ । वृतु वर्तने' द्युतादिः । द्योः शोणितमशीकिष्ट सिञ्चति स्म । '७७। श्रीकृ सेचने' अनुदात्तेत् । वायवो भीमाः प्रचण्डा अवासिषुर्वान्ति स्म । '२३७७। यम-रम-। ।।२।७३।' इति सिगिटो । कृराश्चाग्रुभस्चका द्विजाः पश्चिणोऽकुषत शब्दिताः । '१४९४। कुङ् शब्दे' इत्यनिद । कुटादित्वात् सिचः कित्वे न गुणः ॥

१२०८-अस्पन्दिष्टा ऽक्षि वामं च, घोराश् चा ऽराटिषुः शिवाः,॥ न्यपप्तन् मुसले गृधा, दीप्तया ऽपाति चोल्कया.॥ २७॥

अस्पन्दिष्टेत्यादि — वामं चात्याक्षि अस्पन्दिष्ट स्पन्दते स्म । घोराः अनिष्टशंसिन्यः श्विवाः अराटिष् रटन्ति स्म । '३३८श अतो हलादेः-।६।२।०।'
इति वृद्धिविकल्पः। गृध्रा मुसले न्यपसन् उपविष्टवन्तः। लृदित्त्वाद् । '३२५५।
पतः पुम् ।७।४।१९।' इति पुमागमश्च । दीसया उल्कया अपाति पतितम्।
भावे विणादेशः॥

१२०९-आंहिष्ट तानं-संमान्य दर्पात् स प्रधन-श्चितिम्, ॥ ततोऽनदींदनन्दीच् च, शत्रूनांह्वास्त, चाऽऽहवे. २८

आंहिष्टेत्यादि — तान् उत्पातान् कुम्मकर्णोऽसंमान्य दर्पादवज्ञाय प्रधन-क्षिति युद्धभूमिमांहिष्ट गतवान् । तत उत्तरकालं अनर्दीत् गर्जितवान् 'क यास्य-थेदानीम्' इति । अनन्दीच जयश्रियं श्वाधितवानित्यर्थः । आहवे संप्रामे रात्रुनाह्मास्त आहृतवान् 'आगच्छत्, युध्यध्वम्' इति । '२७०४। स्पर्धा-

१—'१२३६। दन्त-विप्राऽण्डजा-द्विजाः॥'

१८० भट्टि-काट्ये--चतुर्थे तिङन्त-काण्डे छक्षण-रूपे द्वितीयो वर्गः,

यामाङः ।३।३।३११ १ इति तङ् । "२४२९। आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् ।३।१।५७।" इस्रङभावपक्षे रूपम् ॥

> १२१०-प्राशीन् , न चा ऽतृपत् क्रूरः, श्चच् चाऽस्याऽवृधदेश्वतः, ॥ अधाद् वसामधासीच् च रुधिरं वन-वासिनाम्.॥ २९॥

प्राशीदित्यादि—प्राशीत् भक्षितवान् । वनवासिन इत्यर्थात् । न चासौ कृरः दुष्टचेता अतृपत् तृप्तवान् । प्रपादित्वादङ् । अक्षतोऽप्यस्य खादतः श्चुत् बुभुक्षा अनुधत् वर्धते सा । '८१२ । नृष्ठ वृद्धौ' द्युतादिः । वनवासिनां वान-राणां वसामधात् पीतवान् । '२३०६। विभाषा ग्रा॰धेट्—११४१७८।' इति , सिचो छुक्पक्षे रूपम् । रुधिरं चाधासीत् । '२३७५। विभाषा धेट्-श्वयोः ।३।११४९।' इति चङभावपक्षे रूपम् ॥

१२११–मांसेना ऽस्या ऽश्वतां कुक्षी, जठरं चा ऽप्येशिश्वियत्,॥ बहूनार्मग्लुचत् प्राणा-नेग्लोचीच् च रणे यद्यः.॥ ३०॥

मांसेनेत्यादि — वनवासिनां मांसेनास कुम्भकर्णस कुक्षी उद्दरपाश्वी अश्वतां भूतो । '२२९१। ज्रु-सम्भु-।३।११५८।' इत्यादिना अङ् । '२४२१। श्वयतेरः। ७।४।१८।' इत्यत्वम् । जठरं चोदरमशिश्वयत् भूतम् । '२३७५। विभाषा धेद्रश्वीः ।३।११४९।' इति चङ् । इयङादेशः । बहूनां चनवासिनां प्राणानग्छचत् इतवान् ।'२०६। प्रुचु-ग्छचु-कुजु-खजु स्त्यकरणे'।'२२९१। ज्रु-सम्भु-।३।११५८।' इत्यादिना अङ्विकल्पनादङभावपक्षे रूपम् । यशश्च बहूनां रणे अग्लोचीत् अप-नीतवान् । 'वञ्च-चञ्च' इत्यादो ग्छचिगत्वर्थः । अङभावपक्षे रूपम् ॥

१२१२-सामर्थ्यं चा ऽपि सो ऽस्तम्भीद् विक्रमं चाऽस्य ना ऽस्तभन्,॥ शास्त्रिनः केचिर्दध्यष्टुर् न्यमाङ्क्षुरंपरे ऽम्बु-धौ.॥ ३१॥

सामर्थ्ये सित्यादि — स कुम्भकर्णः केषांचिद्धलवतामपि वनवासिनां साम-र्थ्यमसम्भीत् नियमितवान् । अङ्भावपक्षे रूपम् । विक्रमं च केचिद्दस्य नासाभन् नियमितवन्तः । अङ्पक्षे रूपम् । क्वित्यतुनासिकलोपः । केचिद्धयाद् वृक्षान-ध्यष्टुः अधिष्ठितवन्तः । तिष्ठतेः '२२२३। गाति-स्था-।२।श्वाब्धा' इति सिची लुक् । तथा छक्ष्य-रूपे कथानके 'कुम्मकर्ण-वधो' नाम पश्चदशः सर्गः - ३८१

आदेशसकारस्य पत्वं ष्टुत्वं च । अपरेअन्बुधो न्यमाङ्क्षुनिमक्षाः '२५७७। मस्जिन नशोक्षेत्रि ।७।९।६०।' इति नुम् । मस्जेरन्त्यात्पूर्वं नुममिच्छन्ति । अनुषङ्गसंयो-गादिकोपार्थम् ॥

१२१३—अन्ये त्वलङ्खिषुः शैलान् , गुहास्वन्ये न्यलेपत्, ॥ केचिद्वसिषत स्तब्धा, भयात् केचिद्वपूर्णिषुः. ॥३२॥

अन्ये त्वित्यादि—अन्ये शैलानलिङ्गष्टः भयादारूढा इत्यर्थः । अन्ये गुहासु न्यलेषतः। '१२१४। लीङ् श्लेषणे' । केचित् स्तब्धाः स्थाणुवदासिषत आसते । अमरे भीत्या भयात् अधूर्णिषुः घूर्णन्ते स्म ॥

१२१४-उदातारिर्धुरम्भो-धिं वानराः सेतुना ऽपरे, ॥ अल्जिष्टाऽङ्गदस् तत्र, प्रत्यवास्थित चोर्जितम्. ३३

उद्तारिषुरित्यादि —अपरे वानराः सेतुना अम्मोधिमुद्तारिषुः उत्तीर्णाः। तत्र तेषु तथामुतेष्वज्ञदोऽळजिष्ट ळजते सः। ऊर्जितं च पराक्रमं प्रत्यवास्थित प्रतिपन्नवान्। '२६८९। समवप्रविभ्यः स्थः।१।३।२२।' इति तङ् । '२३६९। हस्वादङ्गात्।८।२।२७।' इति सिचो लोपः॥

१२१५—सत्त्वं समदुधुक्षच् च वानराणाम्युद्धः च,॥ ततः शैलानुंदक्षैप्सुर्रुदगूरिषतः द्वमान् ॥ ३४॥

सत्त्वमित्यादि —वानराणां सत्त्वं समदुष्ठक्षत् सन्दीपितवान् । ष्ठक्षेः सन्दी-पनार्थात् ण्यन्ताच्छेश्चङ् । स्वयमयुद्धः च युध्यते स्म । '२२८१। झलो झिल १९१२६१' इति सिचो छोपः । ततः सत्त्वष्ठक्षणानन्तरं वानराः शैलानुदक्षेप्सुः उत्क्षिप्तवन्तः । हलन्तलक्षणा वृद्धिः । द्वमांश्चोदगृरिषत उत्थापितवन्तः । '१८२६। गूरी उद्यमने'॥

१२१६-अनर्दिषुः कपि-व्याघाः, सम्यक् चा ऽयुत्सताऽऽहवे,॥ तानमर्दीदंखादीच् च, निरास्थच् च तलाऽऽहतान्.॥ ३५॥

अनर्दिषुरित्यादि—उत्क्षिसशैल्द्धमाः कपिव्याद्या अनर्दिषुः नर्दितवन्तः 'इष्टोऽस्माभिः क यास्यसि' इति । सम्यक् निर्भयमाहवे अयुत्सत युध्यन्ते स्म । '२६१३। हल्न्ताच ।१।२।१८।' इति सिचः किच्वे गुणाभावः । तान् प्रवङ्गमान् युध्यमानान् कुस्मकर्णोऽमर्दीत् मृदितवान् । मृदेर्लघृपधगुणः । अखादीच मक्षिन्तवान् । हस्ततलेनाहतान् निरास्थत् इतस्ततः क्षिप्तवान् । '२४३८। अस्यति –।३।१५२।' इत्यादिना अङ् । '२५२०। अस्यतेस्थुक् ।७।४।१७।'॥

१२१७-प्राचुचूर्णच् च पादाभ्यामंबिभीषत च द्रुतम्,॥ अतर्हीच् चैव शूलेन कुम्भकर्णः प्रवङ्गमान्.॥३६॥

प्राचुचूर्णदित्यादि—पादाभ्यां प्राचुचूर्णत् पिष्टवान् । '१६५७। चूर्ण प्रेरणे' इति चुरादिः । एवं चूर्णयन् द्वतमिबभीषत भीषयते सा । '२५९५। भियो हेतु- भये पुक् ।७।३।४०।' । '२५९४। भी-स्म्योहेतुभये ।१।३।६८।' इति तल् । ग्रूलेन प्रहरणेन अतहींच विद्ववान् । '१५४९। तृह हिंसायाम् ।' ह्यन्तत्वान्न वृद्धिः ॥ १२१८—अतौत्सीद् गद्या गाढमंपिषच् चौपगृहनैः, ॥

जानुभ्यामदमीच् चाऽन्यान्, हस्तं-वर्तमवीवृतत्, ॥
अतौत्सीदित्यादि —कांश्चिद्रदया गाडमतौत्सीत् व्यथितवान् । • उपगृहनैरिषयत् चूर्णितवान् । छिदिन्वादङ् । अन्यांश्च जानुभ्यां अदमीत् शासितवान् ।
अवष्टभ्य नियमितवानित्यर्थः । ह्यन्तत्वान्न वृद्धिः । हस्तवर्तमवीवृतत् हस्ताभ्यां
वर्तितवान् पिष्टवानित्यर्थः । वृतेण्यंन्तात् '३३६०। हस्ते वर्ति-प्रहोः ।३।४।३९।'
इति णमुळ् । '३३६६ । कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः ।३।४।४६।'॥

१२१९-अदालिषुः शिला देहे,

चूर्ण्यभूवन् महा-द्वुमाः,॥ क्षिप्तास् तस्य न चा ऽचेतीत् तानंसौ, ना ऽपि चा ऽक्षुभत्.॥ ३८॥

अदालिषुरित्यादि—वानरैसास देहे क्षिप्ताः शिला अदालिषुर्विशीर्णाः । '५८९। दल विशरणे ।' भौवादिकः । लान्तत्वाद्वद्धः । महाद्वमाश्रूर्ण्यभूवन् चूर्णीभूताः । न च तान् क्षिप्तानसौ कुम्भकर्णो अचेतीत् चेतितवान् । '३९। चिती संज्ञाने ।' नापि चाक्षुभत् क्षुभितः ।'१३१८। क्षुभ संचलने' दिवादिः ॥

१२२०-अद्राष्टां तं रघु-व्याघ्रौ आख्यच् चैनं विभीषणः ॥ 'एष व्यजेष्ट देवेन्द्रं नाऽशङ्किष्ट विवस्वतः. ॥३९॥

अद्राष्टामित्यादि—तं ताहशो रघुन्याघो रामलक्ष्मणावद्राष्टां दृष्टवन्तो । विभीषणश्चेनमास्यत् कथितवान् 'कुम्भकर्णोऽयम्' इति । '२४३८। अस्यति-।३।१।५२।' इत्यादिनाऽङ्ग् । 'प्रभावं चास्य कथयन्नाह—देवेन्द्रमेष व्यजेष्ट विजितवान् । '२६८५। वि-पराम्यां जेः।१।६।१९।' इति तङ् । विवस्ततः सूर्यात् नाशक्षिष्ट न शङ्कते स्म ॥

१२२१-यक्षेन्द्र-शक्तिमच्छासीन्, ना ऽघोथीर्दस्य कश्चन,॥ कुम्भकर्णान् न भैष्टं मा युवार्मस्मान् नृपाऽऽत्मजी.॥

यक्षेत्यादि —यक्षेन्द्रस्य कुबेरस्य शक्ति प्रहरणमच्छासीत् खण्डितवान् । '१२२१। छो छेदने ।' अस्य तु कश्चन कश्चित् नाप्रोधीत् न प्रभवति स्म । शक्तयै प्रहरणायेत्यर्थात् । '९२६। प्रोथृ पर्याप्तौ ।' पर्याप्तियोने चतुर्थी न भविष्यति पर्याप्तेरिविविश्वतत्वात् । अतोऽसादेवंविधात् कुम्भकर्णात् युवां नृपात्मजौ मा न भेष्ट किन्तु विभीतम् । '२२१९। माङि छङ्ग ।३।३।१७५।' मध्यमपुरुषद्विवचने रूपम् । माशब्दः प्रतिषेधे ॥

१२२२–च्नन्तं मोपेक्षिपाथां च, मा न कार्ष्टीमहाऽऽदरम्.,॥ 'अमुं मा न विधिष्टे'ति रामोऽवादीत् ततः कपीन्.४१

भ्रन्तिसित्यादि —तस्मात् झन्तमेनं युवां मोपेक्षिषाथां मोपेक्षकौ भूतिम-स्पर्थः । इह च कुम्भकर्णे आदरं मा न कार्ष्टं अपि तु कुरुतम् । ततो विभीषणव-चनानन्तरं रामः कपीनवादीत् उक्तवान् । अमुं कुम्भकर्णं मा न विषष्ट इति किन्तु हतेति । '२४३३। हनो वध छुडि ।२।४।४२।'॥

१२२३—ते व्यरासिषुराह्वन्त राक्षसं चा ऽप्यंपिष्ठवन्, अवभासन् स्वकाः शक्तीर्,द्वम-शैलं व्यकारिषुः। ४२

त इत्यादि—ते वानराः हर्षाद्धरासिषुः किलकिलाशब्दं कृतवन्तः ।'२२८४। अतो हलादेः-।७।२।७।' इति वृद्धिः । राक्षसं च कुम्मकर्णमाह्वन्तः स्पर्धमाना आहूतवन्तः । '२४१९। आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् ।३।१।५४।' इति ह्वेतः पक्षे अङ् । अपिष्ठवन् प्रावितवन्तः । अपिः शब्दार्थे । तथा कृतवन्तः यथासौ प्रुतिं कर्तुमारब्धः प्रवतेण्यंन्तस्य चिक्त सन्वत्कार्यमिति । '२५२८। स्रवति-शृणोति—।७।४।८१।' इत्यादिना अभ्यासस्येत्वम् । स्वका आत्मीयाः शक्तीरबभासन् प्रकाश-यन्ति स । भासेण्यंन्तस्य चिक्त '२५६५। भ्राज-भास—।०।४।३।' इत्यादिना उपधार् इस्वविकल्पः । द्वमाश्च शैलाश्च द्वमशैलम् । '९१०। जातिरप्राणिनाम् ।२।४।६।' इत्येकवद्भावः । व्यकारिषुः तदुपरि क्षिप्तवन्तः । '१०५३। कृ विक्षेपे' ॥

१२२४—ते तं व्याशिषता ऽक्षौत्सुः पादेर्, दन्तैस् तथा ऽच्छिदन् ॥ आर्जिजत् शरभो वृक्षं, नीलस् त्वा ऽऽदितं पर्वतम् ॥ ४३॥

ते तमित्यादि—ते वानरासं राक्षसं व्याशिषत व्यासवन्तः । '१३४५। अश्र् व्यासो ।' पादेश्वाक्षोत्सुः पिष्टवन्तः । '१५२०। श्रुदिर् सम्पेषणे ।' दन्तैरिच्छिद्न् छिन्दन्ति स्म ।'२२६९। इरितो वा ।३।१।५०।' इत्यङ् । शरभो नाम कपिर्वक्ष-मार्जिजत् प्रहीतुं यतते स्म । '१८५८। अर्ज प्रतियत्ने' इति स्वार्थिकण्यन्ताचिह-'२२४३। द्विर्वचनेऽन्व ।१।१।५९।' इति स्थानिवद्भावात् '२१०६। अजादेद्विती-यस्य ।६।१।२।' इति द्विर्वचनम् । रेफस्य '२३४६। न न्द्राः—।६।१।३।' इति प्रति-षेधः । नीलः प्रवेतमादित गृहीतवान् । '२३८९। स्था-घ्वोरिच ।१।२।१७।'॥

#### १२२५-ऋषभो ऽद्रीनुदक्षेप्सीत्, ते तैरेरिमंतर्दिषुः ॥

अस्फूर्जीत्, गिरि-शृङ्गं च व्यस्नाक्षीत् गन्धमाद्नः, ॥
ऋषभ इत्यादि—ऋषभो नाम कपिरद्रीनुदक्षेप्सीत् उत्क्षिसवान्। ते शरभादयस्तेर्वृक्षादिभिरिसतिर्विदुः इतवन्तः। '५९। तर्द हिंसायाम्।' गन्धमादनो
नाम कपिरस्कूर्जीत् वज्रमिव। गिरिशृङ्गं च व्यस्नाक्षीत् विस्षृष्टवान्। स्जिस्तौवादिक उदात्तेत्॥

१२२६-अंकूर्विष्ठ, व्यकारीच् च गवाक्षी भू-धरान् बहुन्. ॥ स तान् नाऽजीगणद् वीरः कुम्भकर्णोऽव्यथिष्ट न. ४५ अकूर्विष्टेत्यादि—गवाक्षो नाम कपिः अकूर्विष्ट कीडापूर्वकं क्रेष्टते सा । भूधरान् महीधरांश्च व्यकारीत् विक्षिप्तवान् । धीरः कुम्भकर्णसान् शरमादीन् नाजीगणत् न गणयामास । अजगणदिति पाठान्तरम् । तत्र चकारेणात्वमण्यमु-

१२२७-अमन्थीच् च परा्डनीकमंह्रोष्ट च निर्ङ्कुशः, ॥

वर्तते । न चाव्यथिष्ट व्यथितोऽभूत् ॥

निहन्तुं चाऽत्वरिष्टाऽरीनजक्षीच् चाऽङ्कमांगतान्.॥

अमन्थीदित्यादि — परानीकं शत्रुसैन्यममन्थीत् क्षोभितवान् 'मन्थ विलो-ढने।' निरङ्कराश्चापतिहतशक्तिः अष्ठोष्ट आन्तवान् । '१०२६। ग्रुङ् गतौ'। अशिश्च वानराश्विहन्तुमत्वरिष्ट त्वरते सा। '८३१। जित्वरा संग्रमे।' अङ्कं च समीपमाग-तानजक्षीत् मक्षितवान् । '११४५। जक्ष-भक्ष हसनयोः' इति भक्षणे जिक्षः॥ १२२८-व्यक्रुक्षद् वानराहनीकं, संप्रतायिष्ट चाऽऽयति,॥

हस्ताभ्यां नक्यदंकाक्षीद् भीमे चौपाधिताऽऽनने. ४७

व्यक्त क्ष्मिद्धादि — तसिन्नायत्यागच्छति सति, आङ्पूर्वस्थेणः शतिर रूपम् । वानरानीकं व्यक्तक्षत् विक्रोशित सा । '२३३६। शल इगुपघादनिटः क्सः । ।३।१।४५।' संप्रायिष्ट प्रलायते सा । 'तच नश्यत्प्रलायमानं हस्ताभ्यामकाक्षीत् आकृष्टवान् कुम्मकर्णः । 'कृष विलेखने'। '२४०२। अनुदात्तस्य च-।६।१।५६।' इत्यम् । हलन्तलक्षणा वृद्धिः । आकृष्टं चार्तिभीमेऽतिभयक्करे विकृते आनने वक्के उपाधित न्यस्तवान् । धाज्य । '२३८९। स्था-व्योरिच ।१।२।१७०'॥

१२२९-रक्तेना ऽचिक्किदद् भूमिं, सैन्येश चा ऽतस्तरद्वतैः,॥ ना ऽताप्सींद् भक्षयन् कूरो, ना ऽश्रमद् न्नन् सुवङ्गमान्,॥ ४८॥

रकेनेत्यादि—वानरानीकस्य रक्तेन भूमिमचिक्किद्त् क्वेदितवान् '१३२९। क्विद् आर्द्यमावे ।' तस्य ण्यन्तस्य चिक्क रूपम् । सैन्येश्च हतेर्भूमिमतस्तरत् छादित- तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'कुम्मकर्ण-वधो' नाम पश्चदशः सर्गः--३८५

वान्। स्तृणातेणों चिक रूपम्। '२५६६। अत् स्मृ-हु-त्वर-। शिशि९५।' इत्या-दिना अत्वम्। तांश्च भक्षयन्नपि कृरः नाताप्सींत् न तृतः। '१२७१। तृप प्रीणने' पुषादिः। 'स्पृश-मृश-कृष-तृप-द्दपां च्छेः सिज्वा' इति पक्षे सिच्। प्रविक्रमांश्च शन् हिंसन् नाश्चमत् न श्चान्तवान्। '१२८०। श्रमु तपसि खेदे च' इति खेदे पुषादित्वाद्क् ॥

१२३०-न योद्धमंशकन् केचिन्, ना ऽढाैकिषत केचन, ॥ प्राणशन् नासिकाभ्यां च, वक्रेण च वनौकसः. ४९

न योद्धुमित्यादि—तेषां मध्ये केचिद्वनौकसो वानरा योद्धं नाशकन् न शक्ता भवन् । रुद्दिन्वादङ् । केचिन्नाढौकिषत न ढौकन्ते सा । ये तु तेन पदेन क्षिप्तास्ते नांसिकाभ्यां नासिकाविवराभ्यां वक्रेण च प्राणशन् प्रनष्टाः । निःसता इत्यर्थः । नशेः पुषादित्वादङ् । '२२८७। उपसर्गात्–।८।४।१४।' इत्यादिना णत्वम् ॥

१२३१–उदरे चा ऽजरन्नन्ये तस्य पाताल-सन्निभे, ॥ आक्रन्दिषुः, संखीनोह्नन्, प्रपलायिषताऽस्विदन्.

उद्रे चेत्यादि अन्ये च तस्योद्रे पातालसिक्षमे सद्दे अजरन् जीर्णाः। '२२९१। जू-स्तम्भु-।३।१।५८।' इत्यादिनाऽङ् । '२४०६। ऋद्द्रशोऽिक गुणः। ।।।।१।१६।' आक्रन्दिषुः आक्रन्दितवन्तः । सस्तीन् मित्राणि आह्नन् आहूत-वन्तः। '२४१८। लिपि-सिचि-।३।१।५३।' इत्यादिनाङ् । प्रपलायिषत प्रपला-यन्ते सा। प्रलायमानाश्चास्तिदन् प्रस्विकाः। पुषादिस्वादङ्॥

युग्मम्-

१२३२-रक्तमंश्र्योतिषुः क्षुण्णाः, क्षताश् च कपयोऽतृषन्,॥ उपास्थायि नृपो भग्नैरंसौ सुग्रीवमैजिहत्॥ ५१॥

रक्तमित्यादि अन्ये श्रुण्णाः सन्तः रक्तमश्र्योतिषुः श्र्योतिन्त सा । '१२६९। इरितो वा ।३।१।५७।' इत्यङभावपक्षे रूपम् । क्षताश्र खण्डिता अतृषम् तृषन्ति सा । '१३०७। जितृषा पिपासायाम् ।' पुषादित्वादङ् । नृपो रामसौ-र्भग्नेरुपास्थायि उपस्थापितः । अन्तर्भावितो ण्यर्थः । कर्मणि चिण् । असौ रामः सुग्रीवमैजिहत् योद्धमीहां कारितवान् । ईहतेण्यंन्ताचिङ '२२४३। द्विर्वन् चनेऽचि ।१।१।५९।' इति स्थानिवद्भावात् द्वितीयस्य द्विवेचनम् । आद । वृद्धिः । योद्धमिति वक्ष्यमाणेन योज्यम् ॥

१२३३-योद्धं सो ऽप्येरुपच्छत्रोरैरिरच् च महा-द्रुमम्.॥ तं प्राप्तं प्रासिहष्टाऽरिः, शक्तिं चौप्रामुदप्रहीत्. ५२

योद्धुमित्यादि—सोऽपि सुग्रीवः अरुषत् कृष्यति स । '१७९८। रुष रोषे' पुषादिः । शत्रोश्च द्भुममेरिरत् क्षिप्तवान् । '१९४७। ईर क्षेपे' इति स्वार्थिकण्य-भ० का० ३३ १८६ भट्टि-काव्ये—चतुर्थे तिङन्त-काण्डे लक्षण-रूपे द्वितीयो वर्गः,

न्तस्य रूपम् । तं द्वमं प्राप्तमिरिः कुम्भकर्णः प्राप्तिष्टि प्रसहते सा । शक्तिं चौग्रां प्राणहरामुद्यहीत् उद्वहीतवान् ॥

१२३४–स तामविश्वमद् भीमां, वान<u>रे</u>न्द्रस्य चा ऽमुचत्.॥ प्रापप्तन् मारुतिस् तत्र तां चा ऽलासीद् वियद्-गताम्.॥ ५३॥

स तामित्यादि—तां गृहीतां शक्तिं स कुम्भकणः अविश्रमत् श्रमयति सा। अमेण्यंन्ताचिक रूपम् । वानरेन्द्रस्य सुग्रीवस्थोपरि असुचत् मुक्तवान् । रुदिस्वादङ् । तत्र तस्यां मुक्तायां मारुतिईन्मान् प्रापप्तत् प्रत्युपस्थितः । रुद्विस्वादङ् । '२६५५। पतः पुम् ।७।४।१९।' इति पुमागमः । तां च वियद्गतामछासीत् आस्वान् । '११३२। छा आदाने ।' '२३७७। यम-रम—।७।२।७३।' इति सगिटो ॥ यमम—

१२६५-अशोभिष्टाऽचलण्डच् च शक्तिं वीरो, न चा ऽयसत्.॥ छोह-भार-सहस्रेण निर्मिता निरकारि मे ॥ ५४ ॥

अशोभिष्टेत्यादि असौ गृहीतशक्तिवीरः अशोभिष्ट शोभते सा । शक्तिम-चलण्डच भग्नवान् । '१६९४।९५। लड-लडि भेदने' चौरादिकः । तां च लण्ड-यन्नायसत् नायस्वति सा । '१२८६। यसु प्रयत्ने ।' पुषादिः । लौहभारसहस्रेण निर्मिता घटिता मम शक्तिनिरकारि भग्ना अनेनेति रक्षः कुम्भकणोऽकुपदिति चक्ष्यमाणेन सम्बन्धः ॥

१२३६-शक्तिरंत्यंकुपद् रक्षो, गिरिं चोदलनीद् गुरुम्,॥ व्यस्ष्ट तं कपी-नदस्य, तेनाऽमूर्च्छीदंसौ क्षतः॥५५॥

राक्तिरित्यादि — अकुपत् कुपितः । '१३१२। कुप क्रोधे' पुषादिः । गिरिं च गुरुमुद्रखनीत् उत्वातवान् । '२२८४। अतो हलादेर्लंधोः ।७।२।७।' इति वृद्ध-भावपक्षे रूपम् । कपीन्द्रस्य सुप्रीवस्थोपरि तं च गिरिं व्यसृष्ट विसृष्ट्यान् । 'सुज विसर्गे' अनुदात्तेत् । तसाद्धलन्तादात्मनेपदे सिचः किरवे गुणाभावः । असौ कपीन्द्रस्तेन क्षतः हतः सन् अमूर्च्छात् मोहमुपगतः ॥

१२३७—अलोठिष्ट च भू-पृष्ठे, शोणितं चा ऽप्यसुस्रुवत् ,॥ तमादायाऽपलायिष्ट, व्यरोचिष्ट च राक्षसः.॥ ५६॥

अलोठिप्टेत्यादि मूर्च्छितश्च भूपृष्ठे अलोठिष्ट छठते सा। 'रुठ-छठ प्रति-घाते' इति द्युतादिः । '२३४५। द्युत्तो छि ।१।३।९१।' इति परसीपद्विकः तथा छक्य-रूपे कथानके 'कुम्भकर्ण-चधो' नाम पबदशः सर्गः - ३८७

हपेनात्मनेपदम् । अस्य शोणितं च न्यसुम्नुवत् स्नुतम् । १२३१२। णि-श्चिन् ।३।१।४६।' इत्यादिना चङ् । तं सुमीवमादाय राक्षसः स्नमकर्णः पलायिष्ट पुलायते सा। न्यरोचिष्ट रोचते सा। '७९७। रुच दीसी'॥

युग्मम्—

१२३८—अभेषुः कपयो, डन्वारत् कुम्भकर्णं मरुत्-सुतः, ॥ द्यानैरेबोधि सुग्रीवः, सोऽलुच्चीत् कर्ण-नासिकम् ५७

अभेषुरित्यादि — तिससीते कपयोऽभेषुः भीताः। सरुसुतः कुम्भकर्ण-मन्वारत् अनुगतः। अर्तैः '२३८२। सर्ति शास्त्यर्तिम्यश्च ।३।१।५६।' इत्यङ् । '२४०६।' ऋदशोऽङि गुणः ।७।४।१६।'। सुग्रीवः शनैर्मनागवोधि छब्धसंज्ञी बसूव । •'२३२८। दीप-जन-।३।१।६१।' इत्यादिना बुधेः कर्तरि चिण् । स बुद्धः कर्णनासिकम् । प्राण्यक्षत्वादेकवद्भावः। अस्याछुञ्चीत् कृत्तवान् । राक्षस-स्रोति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः॥

१२३९-राक्षसस्य, न चा ऽत्रासीत्, प्रनष्टुर्मयतिष्ट च ॥ अक्रोधि कुम्भकर्णेन, पेष्टुर्मारम्भि च क्षितौ ॥५८॥

राक्षसस्येत्यादि - राक्षसस्य कुम्मकर्णस्य सम्बन्धे स सुप्रीवो न चात्रा-सीत् न त्रसः । राक्षसात् प्रनष्टुं पळायितुम् । '२५१७। मस्जि-नशोक्षेळि । ७।१।६०।' इति नुम् । अयतिष्ट च यतते स्म । कुम्मकर्णेनात्मनोऽवस्यां दृष्ट्वा अकोधि कुद्धम् । भावे छङ् । क्षितौ च पेष्टुं चूर्णयितुं सुप्रीव आरम्भि आरब्धः । कर्मणि छङ् । '२५८१। रभेरशविळटोः ।७।१।६३।' इति नुम् ॥

> १२४०-सुग्रीवो ऽस्या ऽभ्रग्नर्द्धस्तात्, समगाहिष्ट चा ऽम्बरम्,॥ तूर्णर्मन्वसृपद् राम-मीननन्दच् च वानरान्.॥ ५९॥

सुग्रीव इत्यादि अस्य कुम्मकर्णस इसात् सुग्रीवः अभ्रशत् श्रष्टः । '१३०४। अशु-भंग्रु अधःपतने' पुषादिः । स चाम्बरमाकाशमगाहिष्ट आक्रा-म्तवान् । '६९६। गाहू विलोडने' अनुदात्तेत् । तुर्णं च राममन्वस्पत् अनुगतः । रुदिस्वादङ् । वानरांश्च कर्ण-नासिककर्तनेनाननन्दत् तोषितवान् । नन्दतेण्यं-म्तस्य रूपम् ॥

१२४१—अतत्वरच् च तान् योद्धर्मचिचेष्टच् च राघवौ. ॥ कुम्भकर्णो न्यवर्तिष्ट, रणेऽयुत्सन्त वानराः ॥६०॥

अतत्वरदित्यादि —तांश्च वानरान् योद्धमतत्वरत् त्वरयति स 'मा विङ-स्वध्वम्' इति । त्वरेण्येन्ताचङ् । '२५६६। अत् स्मृ-हृ-त्वर-।७।४।९५।' इति अभ्यासस्य अत्वम् । राघवौ च योद्धमचिचेष्टत् व्यापारयति सा । '२५८३। विभाषा वेष्टि-चेष्ट्योः ।७।४।९६।' इत्यभ्यासस्यात्वपक्षे रूपम् । स कुम्मकर्णो योद्धं न्यवर्तिष्ट निवृत्तः । निवृतिर्धुतादिः । '२३४५। द्युच्यः-।१।३।९१।' इत्यादि-नात्मनेपदे नाङ् । वानराश्चायुत्सन्त युध्यन्ते सा ॥

१२४२-अविवेष्टन् नृपाऽऽदेशाद्यं रक्षंश् चाऽऽशु राक्षसम्॥ तानेधावीत् समारूढांस् तेऽप्येस्रंसिषता ऽऽकुलाः. ६१

अविवेष्टिन्नित्यादि—वानरा राक्षसमिववेष्टन् वेष्टयन्ति सा । अत्र राम इत्यर्थोद्रष्टव्यम् । यतस्तदादेशादाञ्च ते राक्षसमारुक्षन् आरूढाः । रहः '२३३६। शल इगुपधात्—।३।१।४५।' इत्यादिना क्सः । वानरा एव नृपादेशाद्विवेष्टिन्निति व्याख्याने स्वातङ्येण तेषां कर्तृत्वात्प्रयोजकत्वं न घटते । तांश्च वानरानारूढान् कुम्भकणोऽधावीत् धृतवान् । '२२७९ । स्वरति—।७।२।४४।' इत्यादिना इद् । हत्वद्धेः '२२६८। नेटि ।७।१।४।' इति प्रतिषेधः । ते व्याकुलाः सन्तोऽसंसिषत सन्ताः । पतिता इत्यर्थः । '८०६। संसु-अंसु अवसंसने' शुतादिः । परसौपदा-भावान्नाङ् ॥

१२४३-अग्रसिष्ट, व्यधाविष्ट, समाश्विक्षच् च निर्-दयम्.॥ ते चा ऽप्यंघोरिषुर् घोरं, रक्तं चा ऽवमिषुर् मुखैः.॥६२॥

अग्रसिष्टेत्यादि कुम्भकर्णः कांश्चिद्यसिष्ट प्रसते स्म । कांश्चिन्निर्दयं समा-श्चिश्चत् । '१२६२। श्चिष आलिङ्गने' । '२३३६। शलः-।३।११४५।' इति क्सः । ते चाश्चिष्टाः महाघोरं श्चतिकदुकं अघोरिषुः शब्दमुक्तवन्तः । '१४३३। घुर भीमार्थ-शब्दयोः' इति तुदादिरनुदात्तेत् । रक्तं चावमिषुः उद्गीर्णवन्तः ॥

१२४४-स चाऽपि रुधिरैर् मत्तः स्वेषामेप्येदयिष्ट न, ॥ अग्रहीच् चा ऽऽयुर्रन्येषामेरुद्ध च पराऋमम्.॥६३॥

स चेत्यादि स चापि कुम्मकर्णः रुधिरैर्मत्तः स्वेषामपि नाद्यिष्ट न द्यां कृतवान्, किमपरेषाम्। '६१३। अधीगर्थ-।२।३।५२।' इति षष्टी। अन्येषां वान-राणां आयुर्जीवितममहीत् गृहीतवान्। '२२९९। हयन्त-।७।२।५।' इति न वृद्धिः। 'अदोहीवाऽऽयुः' इति पाठान्तरम् । तत्र तथाभूतं कुम्भकर्णं दृष्टवतामन्येषा-मायुरदोहीव स्वयं गतमिव। '२७६९। दुह्श्रा३।१।६३।' इति कर्मकर्तरि चिण्। पराक्रमं चान्येषामरुद्ध च आवृतवान्। रुधेः कर्माभिप्राये तङ्कः। '२२८१। झलो झलि।८।२।२६।' इति सिचो लोपः। '२२८०। झषस्तथोधींऽधः।८।२।४०।'। '५२। झलां जश्र झि।।८।४।५३।'॥

१२४५–संत्रस्तानार्मपाहारि सत्त्वं च वन-वासिनाम्,॥ अच्छेदि लक्ष्मणेनाऽस्य किरीटं कवचं तथा.॥६४॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'कुम्मकर्ण-वधी' नाम पन्नदशः सर्गः- ३८%

संत्रस्तानामित्यादि—तेन सत्त्वमपाहारि अपहतम् । सर्वेषां त्रस्तत्वात् । कर्मणि छङ् । लक्ष्मणेन अस्य किरीटं मुकुटं तथा कवचमच्छेदि छिन्नम् । कर्मणि छङ् ॥

युग्मम्—

१२४६-अभेदि च शरेर् देहः प्राशंसीत् तं निशा-चरः. ॥ अस्पधिष्ट च रामेण तेना ऽस्या ऽक्षिप्सतेषवः, ६५

अमेदीत्यादि—देहश्रास्य शरैः करणभूतैरमेदि छिन्नः । निशाचरश्च तं छक्ष्मणं प्राशंसीत् स्तुतवान् 'साधु भवता युद्धम्' इति । रामेण सहास्पर्धिष्ट योद्धं स्पर्धते सा । तेन रामेणास्य इषवः अक्षिप्सत क्षिप्ताः । कर्मणि छङ् । हछन्तादारमैनेपदे सिचः किस्वाद्धणाभावः ॥

१२४७-वैर्रघानि खरो, वाली, मारीचो, दूषणस् तथा.॥

अवामंस्त स तान् दर्गात्, प्रोदयंसीच् च मुद्गरम् ६ है यैरित्यादि —यैः शरैश्च खरोऽघानि व्यापादितः। कर्मणि छुङ्। ते अक्षि-प्सतेति योज्यम्। स कुम्भकर्णस्तान् झन् दर्पादवामंस्त अवमन्यते सा। मुद्गरं प्रोदयंसीत् उद्गूर्णवान्। '२३७७। यम-रम-।७।२।७३।' इति सगिटौ॥

१२४८-वायव्याऽस्रेण तं पाणि

रामो उच्छेत्सीत् सहाऽऽयुधम्,॥ आदीपि तरु-हस्तो ऽसा-विधावीच् चा ऽरि-संमुखम्.॥ ६७॥

वायव्यास्त्रेणेत्यादि येन पाणिना मुद्ररमुद्रयंसीत् तं पाणि सहायुधं रामों वायव्यास्त्रेण मरुद्देवताद्त्तेन अच्छित्सीत् । छिन्नपाणिश्वासी तरुद्दस्तः । तरुर्दस्ते यस्मेति तरोः प्रहरणत्वात् सप्तम्यन्तस्य परनिपातः । आदीपि दीप्यते स्म । '२३२८।' दीप जन—।३।१।६१।' इत्यादिना कर्तरि चिण् । अरिसंमुखं च रामाभिमुखमधावीत् वेगेन गतवान् ॥

१२४९-स-वृक्षमेच्छिदत् तस्य शक्राऽस्त्रेण करं नृपः, ॥ जङ्घे चा ऽशीशतद् वाणैरेप्रासीदिष्ठभिर् मुखम्. ६८

सबुक्षमित्यादि—तस्य सबुक्षमिप करं नृपः शकास्त्रेणान्छिदत् । '२२६९। इरितो वा ।३।१।५७।' इत्यङ् । जङ्के चान्यैर्बाणैरशीशतत् गमनासमर्थे कृत-वान् । शदेणौं '२५९८। शदेरगतौ—।७।३।४२। इति तत्वम् । मुखं चेषुभिरप्रा-सीत् प्रितवान् । '११३५। प्रा प्रणे'॥

१२५०-ऐन्द्रेण हृदये ऽच्यात्सीत्, सो ऽध्यवात्सीच् च गां हतः.॥

## अपिक्षाता सहस्रे द्वे तद्-देहेन वनोकसाम्.॥ ६९॥

पेन्द्रेणेत्यादि एेन्द्रेण शरेण हृद्येऽन्यात्सीत् विद्धवान् । स तथा हतो गामध्यवात्सीत् भूमिमध्युषितवान् । तस्य पततो देहेन बनौकसां वानराणां द्वे सहस्रे अपिक्षातां चूर्णिते । '१५४६। पिष्ठु संचूर्णने' कर्मणि छुङ् ॥

१२५१—अस्ताविषुः सुरा रामं, दिशः प्रापन् निशा-चराः,॥ भूरंकम्पिष्टसा्ऽद्वीन्द्रा, व्यचालीदंम्भसां पतिः. ७०

अस्ताविषुरित्यादि—तिसन् हते सुरा देवा राममसाविषुः स्तुविन्ति सा। '२३८५। स्तु-सु-धून्म्यः परसीपदेषु ।७।२।७२।' इतीद् । निशाचरास्तद्भयादिशः प्रापन् प्राप्तवन्तः । '१३४३। आपु व्यासी ।' साद्दीन्द्रा सङ्कलपर्वता भूमिरक-निपष्ट चलति सा। अस्मसा पतिः समुद्री व्यचालीत् प्रश्नुभितवान् ॥

१२५२-हतं रक्षांसि राजानं कुम्भकर्णमंशिश्रवन् ,॥ अरोदीद् रावणो ऽशोचीन् ,मोहं चा ऽशिश्रियत् परम् ॥

#### युग्मस्-

१२५३-अपप्रथर् गुणान् भातुरिचिकीर्तच् च विक्रमम्,॥ 'कुद्धेन कुम्भकर्णेन ये ऽदर्शिषत ग्रत्रवः॥ ७२॥

अपमथदित्यादि अातुर्गुणान् बुद्धिमत्वादीनपप्रथत् प्रस्यापितवान् । '८१८ प्रथ प्रस्याने' घटादिः। तसात् एयन्ताचिक '२५६६। अत् स्मृ-हु-त्वर-। । । । १९५५ कृ व स्त्याने । '१७७५। कृ व स्त्यादेनाऽत्वस् । विक्रमं च शौर्यमचिकीतेत् उदीरितवान् । '१७७५। कृ व संशब्दने' इति चौरादिकः । '२५८९। जिझतेवी । ।। ।। ६। दे इत्याधिकृत्य '२५६७। उर्कत् । ।। ।। ।। १६०९। उर्कत् । ।। ।। ।। १६०९। उर्कत् ।। ।। ।। ।। इति इकाराआवपसे रूपस् । '२५७१। उपभायाश्च ।। ।। ।। १९५९। इतीत्वस् । विक्रमकीतेनं चाह-कुद्धेन कोधकन्नी कुम्मकर्णेन ये शत्रवीऽदिशी- चत्र हताः । कर्मणि छुङ् । '२७५७। स्वतिच्-।। ।। ।। १६२। इत्यादिना दशिक्षणवदिदः ॥

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'कुम्भकर्ण-चर्चा' नाम पश्चदशः सर्गः — ३९१

१२५४—कथं न्वंजीविषुस् ते च, स चा ऽमृत महा-बलः.'॥ अयुयुत्सिषता ऽऽश्वास्य कुमारा रावणं ततः ७३

कथिमित्यादि—ते अल्पाः कथं नाम अजीविषुः जीविताः। स च कुम्म-कणीं महाबलः अमृत मृतः। '२५३८। म्नियतेर्लुङ्-लिङोश्च। ११३१६१।' इति तङ् । '२३६९। हस्वादङ्गात्।८।२।२७४' इति सिचो लोषः। अनन्तरं कुमाराः राज-पुन्ना देवान्तकादयो रावणं शोचन्तमाश्चास्य अपनीतशोकं कृत्वा अयुयुत्सिषत योद्धुमिष्टवन्तः। '२६१३। हलन्ताच ।१।२।१०।' इति सनः कित्वम्। '२७३४। पूर्ववस्तनः। ११३।६२।' इति तङ्॥

१२५५-देवान्तको ऽतिकायश् च त्रिशिराः स नरान्तकः॥ ते चांऽऽहिषत संग्रामं बलिनो रावणाऽऽत्मजाः. ७४

देवान्तक इत्यादि—ते च रावणात्मजाः संग्राममाहिषत गतवन्तः ।'६७८ । अहि गतौ । किंनामानः । देवान्तकः अतिकायः त्रिशिराः नरान्तक इति ॥ १२५६—युद्धोन्मत्तं च मत्तं च राजा रक्षार्थमाञ्जिहत् ॥

युतानां, निरगातां तो राक्षसी रण-पण्डितो. ॥७५॥ युद्धेत्यादि—सुतानां रक्षार्थं राजा युद्धोन्मत्तं मत्तं च राक्षसं आञ्जिहत् प्रस्थापितवान् । अंहतेणीं चङ्घरे द्वितीयाद्वियचनम् । तौ राक्षसी रणपण्डिती निरगातां निर्गती । '२४५८। इणो गा छुङ ।२।४।४५।'॥

१२५७–तैरंजेषत सैन्यानि, द्विषो ऽकारिषता ऽऽकुछाः ॥ पर्वतानिव ते भूमार्वचैषुर् वानरोत्तमान्. ॥ ७६ ॥

तैरित्यादि—तैः राक्षसैः सैन्यानि अजेषत जितानि । कर्मणि छङ् । अचि-ण्वद्भावपक्षे रूपम् । द्विष आकुळा अकारिषत । ते राक्षसा वानरोत्तमान् वान-राणां प्रधानभूतान् पर्वेतानिव भूमौ अचेषुः पुज्जीकृतवन्तः । 'चित्र चयने' ॥ १२५८—अङ्गदेन समं योद्धमेघटिष्ट नरान्तकः, ॥

प्रैषिषद् राक्षसः प्रासं, सो ऽस्फोटीदेक्षदोरसि. ७७ अङ्गदेनेत्यादि नरान्तकः कुमारः अङ्गदेन सह सोद्धुमघटिष्ट घटते सा । राक्षसः प्रासं कुन्तं प्रैषिषत् । 'इषु गतौ' इत्यस ण्यन्तस्य चिक रूपम् । सः प्रासोऽङ्गदोरसि अस्फोटीत् विशीर्णः ॥

१२५९-अश्वान् वालि-सुतो ऽहिंसीदैतताडच् च मुष्टिना. ॥ रावणिश् चा ऽव्यथो योद्धर्मारन्ध च महीं गतः. ७८

अश्वानित्यादि — वालिसुतोऽश्वान् रथयुक्तानहिंसीत् व्यापादितवान् । '१५४९। तृह हिसि हिंसायाम्' । सुष्टिना पाणिना अतताडत् आहतवाम् '१६९३॥ तड आघाते'। साडनं ताडः । '३१८४। भावे ।३।३११८।' घन् । ताडं

करोतीति णिच् । णाविष्ठवदिति टिलोपः । '२३१४। णौं चङ्युपधाया-।७।४।१। इति '२५७२। नाग्छोपिशास्त्रृदिताम् ।७।४।२।' इति हस्त्रप्रतिषेधः । स च राव-णिरव्यथो व्यथारहितः। हताश्वाद्रथादवतीर्यं महीं गतः सन् योद्धुमारब्ध आर-भते सा। '२२८१ । झलो झलि ।८।२।२६।' इति सिचो लोपः । घत्वं च ॥

१२६०-तस्या ऽहारिषत प्राणा मुष्टिना वालि-सूनुना. ॥ प्रादुद्ववंस् ततः ऋद्धाः सर्वे रावणयोऽङ्गदम्.॥७९॥

तस्येत्यादि — तस्य प्राणाः वालिपुत्रेण अहारिषत हताः । कर्मणि छङ् । चिण्वद्भावः । ततो ऽनन्तरं सर्वे रावणयः रावणस्यापत्यानि देवान्तकादयः कृद्धाः सन्तोऽङ्गदं प्रादुदुवन् गतवन्तः। '२३१२। णि-श्रि-।३।१।४८।' इत्यादिना चङ्॥

१२६१-ततो नील-हनूमन्तौ रावणीनववेष्टताम्,॥ अकारिष्टां गिरींस् तुङ्गानेरीत्सीत् त्रिश्चिराः ग्ररेः ८०

तत इत्यादि—ततो रावणीनङ्गदाभिमुखमागच्छतो नीलो हनूमांश्राववेष्टतां वेष्टितवन्तौ । '२५८३। विभाषा वेष्टि-चेष्ट्योः ।७।४।९६।' इत्यभ्यासस्यात्वम् । गिरींश्राकारिष्टां विक्षिप्तवन्तौ । '३५०३। कृ विश्लेपे'। सिचि वृद्धिः। तांश्र गिरी-न्निक्षिप्तान् त्रिशिराः शरैस्तुङ्गानरोत्सीत् आवृतवान् । '१५३२। रुधिर् आवरणे'॥

१२६२-परिघेणा ऽवधिष्टा ऽथ रणे देवान्तको बली, ॥ 🕠 मुष्टिना ऽददरत् तस्य मूर्धानं मारुताऽऽत्मजः. ॥८१॥

े परिघेणेत्यादि—अथ देवान्तको बली परिघेणावधिष्ट हतवान्। '२६९५। आङो यम-हनः । १।३।२८। इति तङ् । अविवक्षितकर्मकत्वात् '२६९६। आत्म-नेपदेष्वन्यतरस्याम् ।२।४।४४।' इति हनो वधादेशः । तस्य व्रतो मूर्धानं मारु-तात्मजः सुष्टिना अददरत् दारितवान् । '१५८८। हु विदारणे' ण्यन्तस्य चङ्परे णो '२५६६। अत् स्मृ-हु-त्वर-।७।४।९५।' इत्यादिनाभ्यासस्यात्वम् ॥

१२६३ – अदीदिपत् ततो वीर्यं, नीलं चाऽपीपिडच् छरैः॥ युद्धोन्मत्तस्, तु नीलेन गिरिणाऽनायि संक्षयम्. ८२

अदीदिपदित्यादि -- ततो देवान्तकविनाशादनन्तरं युद्धोन्मत्तः सुतानां रक्षार्थं यः प्रेषितः स वीर्थमदीदिपत् । '२५६५। आज-भास-।७।४।३।' इत्या-दिना हस्वाभावपक्षे रूपम् । नीलं च शरैरपीपिडत् पीडितवान् । हस्वाभावपक्षे रूपम् । अपीपरदिति पाठान्तरम् । पूरितवानित्यर्थः । '३६५३। पृ पूरणे' इति चुरादिः । स तु नीलेन संक्षयं गिरिणा आनायि नीतः । कर्मणि छुङ् ॥

१२६४–अवभ्राजत् ततः शक्तिं त्रिशिराः पवनाऽऽत्मजे,॥ हनूमता क्षतास् तस्य रणे ऽमृषत वाजिनः. ॥८३॥ तथा छक्ष्य-रूपे कथानके 'कुम्भकर्ण-वधो' नाम पत्रदशः सर्गः- ३९३

अबभाजिद्त्यादि —ततोऽनन्तरं त्रिशिराः कुमारः पवनात्मजविषये शिकं वीर्यमबभाजत् दीपयति सा। '२५६५। भ्राज-१७१४। इत्यादिना इस्वाभाव-पक्षे रूपम्। तस्य वाजिनो रथयुक्ता रणे हन्मता हताः सन्तः असृषत सृताः '२५३८। म्रियतेर्कुङ्-।११३।६१।' इति तङ्॥

> १२६५-अम्रसच् चाऽऽहतो मूर्भि, खड्गं चा ऽजीहरद् द्विषा,॥ प्राणानौज्झीच् च खड्गेन छिन्नेस् तेनैव मूर्धभिः.॥ ८४॥

अस्त्रसदित्यादि — त्रिशिराश्च हन् मता मूर्धि हतः सन् रथा द्वामौ अस्तरत् स्तः पतितः । '२३४५। द्युद्धो छि । । ३।९१।' इति परस्पेपदम् । द्युतादि- त्वादं कित इत्यनुनासिकछोपः । स्नस्त्र स खद्गं हसस्यं द्विषा हन् मता अजीहरत् हारितवान् । तेनैव च खद्गेन छिन्नैर्मूर्धभिहेतुभूतैः प्राणानौज्झीत् स्रक्तवान् । '१३८८। उज्झ उत्सर्गे'॥

युग्मम्−े

१२६६—मत्तेना ऽमारि संप्राप्य शरभाऽस्तां महा-गदाम् ,॥ सहस्र-हरिणा ऽक्रीडीदंतिकायस् ततो रणे.॥८५॥

मत्तेनेत्यादि — शरभेण वानरेणासां क्षिसां महागदां प्राप्य मत्तेन सुतानां रक्षार्यं प्रेषितेन राक्षसेनामारि मृतम्। भावे छङ्। ततोऽनन्तरं अतिकायो राजपुत्रो रणे अक्रीडीत् विहरति सा। रथेनेति वक्ष्यति। सहस्रं हरयोऽश्वा यस्य रथस्य॥

१२६७-रथेना ऽविव्यथच् चाऽरीन्, व्यचारीच् च नि-रङ्कुशः,॥ विभीषणेन सो ऽख्यायि राघवस्य महा-रथः.॥ ८६॥

रथेनेत्यादि --- अरींश्राविव्यथत् पीडितवान् । व्यथेण्येन्तस्य चिङ रूपम् । निरङ्कराश्राप्रतिहतशक्तिः येचारीत् आम्यति सा । रान्तत्वादृद्धिः । स विचरन्म-हारथः विभीषणेन राधवस्य अख्यायि कथितः । कर्मणि छङ् ॥

१२६८- अतस्तम्भदेयं वज्रं, स्वयम्भुवमंतूतुषत्,॥

अशिक्षिष्ट महाुऽस्त्राणि, रणे ऽरक्षीच् च राक्षसान्. ८७

अतस्तम्भदित्यादि—अयं स्वशक्तया वज्रं अतस्तम्भत् सम्भितवान् । '४४३। स्तभि स्कभि प्रतिष्टम्भे ।' ण्यन्तस्य । '२३१२। णि-श्रि-।३।१।४८।' इत्यादिना चङ् । स्वयम्भुवमत्तुपत् उप्रेण तपसा आराधनात् तोषितवान् । '१२६० । १९४ सिंह-काट्ये चतुर्थे तिङ्त-काण्डे लक्षण-रूपे द्वितीयो वर्गः,

तुष प्रीतौ' ण्यन्तः । महास्त्राणि दिच्यानि चाशिक्षष्ट शिक्षते सा । '६४७। सिक्ष विद्योपादाने'। रणे च राक्षसानरक्षीत् रक्षति सा ॥

> १२६९—अध्यगीष्टा ऽर्थ-शास्त्राणि, यमस्या ऽह्लोष्ट विक्रमम्,॥ देवाऽऽहवेष्वदीपिष्ट,

> > ना ऽजनिष्टा ऽस्य साध्वसम् ॥ ८८ ॥

अध्यगिष्टेत्यादि — अर्थशास्त्राणि पराभिसन्धानार्थानि अध्यगीष्ट अधीत-वान् । '२४६० । विभाषा लुङ्-लुङोः । २। ४५०।' इति इङो गाङादेशः । यमस्याप्ययं विक्रममह्नोष्ट अपनीतवान् । '११५६। हुङ् अपनयने ।' अहलन्तत्वा-रिसचो न कित्वम् । देवाहवेष्वदीपिष्ट शोभितः । अस्य च साध्वसं भयं नाज-निष्ट न जातम् । '२३२८। दीप-जन-।३।११६१।' इत्यादिना चिण्वद्भावपक्षे रूपम् ॥ १२७० — एष रावणिरापादि वानराणां भयङ्करः ॥'

आह्नता ऽथ स काकुत्स्यं धनुश् चा ऽपुरफुरद् गुरु. ॥
एष इत्यादि —य एवं स एष रावणिः आपादि असाकं समीपमागतः।
'१२४४। पद गतौ।' '२५१३। चिण् ते पदः।३।१।६०।' इति चिण् । यतौ
रावणिवीतराणां भयद्वरः। अथ सोऽतिकायः समीपमागतः काकुरस्थमाद्वत
युद्धायाद्वतवान्। '२४१९। आत्मनेपदेष्वन्यतरस्थाम्।३।१।५४।' इत्यङ् । धनुश्र
गुरु महदपुरफुरत् स्फारितवान्। '२५६९। चि-स्फुरोणौं।६।१।५४।' इत्याव्यम् ॥
१२७१—सोमित्रिः सप-बत् सिंहमादिदत् तं महाऽऽहवे. ॥

तौ प्रावीवृत्ततां जेतुं शर-जालान्यनेकशः. ॥ ९० ॥

सौमित्रिरित्यादि स्था सर्पः सिंहं गञ्छति तद्वत्तमितकायमार्दिद्त् गत-वान् । '५६। अर्द गतौ ।' अर्दनमर्दः । तत्करोतीति णिच् । तदन्ताचिक रूपम् । '१९६८ । अर्द हिंसायाम्' इति चौरादिको वा 1 तौ सौमिन्यतिकायौ जेतुं क्षरजाळानि प्रावीवृततां बहुनि प्रवर्तितवन्तौ । '२५६७। उर्ऋत् ।७।४।७।' इति णौ चक्षयुपधाया अपवाद ऋकारः ॥

१२७२-अच्छेत्तां च महाऽऽत्मानी, चिरमेश्रमतां न च,॥ तथा तार्वास्थतां बाणानंतानिष्टां तमो यथा.॥९१॥

अच्छेतासित्यादि—तौ च महारमानौ प्रस्परस्य शरजालानि अच्छेतां विश्ववन्तौ। '२२६९। इरितो वा।३।१।५७।' इत्यलभावपक्षे रूपम्। '२२८१। झलो शिल्छ।८।२।२६।' इति सिचो लोपः। चिरं चिरेणापि नाश्रमतां न श्रान्तौ। श्रामिः पुषादिः। तौ तथा बाणानास्थतां क्षिसवन्तौ। '२४३८। अस्यति-वेकि-।३।१।५२।' इत्यक्। '२५२०। अस्यतेस्थुक् ।७।४।१७।' यथा तथा छक्ष्य-रूपै कथानके 'कुम्भकर्ण-चयो' नाम पश्चदशः सर्गः - ३९५

अन्धकारमतानिष्टां विस्तारितवन्तौ । '२२८४। अतो हलादेलेखोः ।७।२।७।' इति वृद्धिविकल्पः ॥

१२७३-सीर्याऽऽग्नेये व्यकारिष्टामस्त्रे राक्षस-लक्ष्मणी,॥

ते चोपागमतां नाशं समासाद्य परस्परम्.॥ ९२ ॥ सौर्याप्तेये इत्यादि —राक्षसः सौर्यमखं व्यकारीत् विक्षिप्तवान् । '१५०३। कृ विक्षेपे ।' लक्ष्मणोऽप्याग्नेयं इत्येवं तौ व्यकारिष्टाम् । ते चाखे परस्परमासाच प्राप्य नाशमुपागमताम् । लुदिस्वादङ् ॥

१२७४—अबिम्बजत् ततः शस्त्रमैषीकं राक्षसो रणे, ॥ • तदंप्येध्वसदांसाद्य माहेन्द्रं रुक्ष्मणेरितम् ॥ ९३ ॥

अविश्वजिद्यादि — ततोऽनन्तरं रावणिः ऐषीकमस्तम् । इषीकाया इदम् । तत्सर्वस्रोतस्सु प्रविशत् जीवितमपहरति । रणे अविश्वजत् दीपित-वान् । '२५६५। आज-भास-।७।४।३।' इत्यादिना उपधाया हस्तत्वम् । तदपि अध्वसत् ध्वस्तम् । ध्वसिर्श्वतादिः । लक्ष्मणेरितं लक्ष्मणप्रेरितं माहेन्द्रमस्त्रमासाद्य तद्गतिरोधं कृत्वा ध्वंसयति सा ॥

१२७५-ततः सौमित्रिरसाषीदेदेविष्ट च दुर्-जयम् ॥

ब्रह्माऽस्त्रं, तेन मूर्धानमंदध्वंसन् नर-द्विषः. ॥९४॥

तत इत्यादि — अनन्तरं सौमित्रिः दुर्जयं अनिभवनीयं ब्रह्मास्वमसार्थित् स्मरति सा । '२२९७। सिचि वृद्धिः—।७।२।१।' तच स्मरणादुपस्थितं अदेविष्ट द्योतते सा । '५३३।३४। तेवृ देवृ देवने' इति अनुदात्तेत् । द्योतने द्रष्टव्यः । देवनस्यानेकार्थत्वात् । तेन च ब्रह्मास्रेण प्रयोजककत्री नरद्विषो राक्षसस्य मूर्धानमद्भवंसत् पातितवान् सौमित्रिः । हेतुमण्यन्ताचिक रूपम् ॥

१२७६-ततो ऽऋन्दीद् दश्यीवस् तमंशिश्वसदिनद्रजित् , ॥ निरयासीच् च संकुद्धः, प्राचिंचच् च स्वयम्भुवम्. ९५

तत इत्यादि—ततः सुतमरणानन्तरं दशग्रीवः अक्रन्दीत् रोदिति सा ।
तं च क्रन्दन्तमिन्द्रजिदाशिश्वसत् आश्वासितवान् । 'मयि जीवति किं वृथा
जनवद्गोदिषि' इति । हेतुमण्यन्तस्य चिक रूपम् । संकुद्धश्च निरयासीत् ।
रावणगृहान्निर्गतः । '१९२३। या प्रापणे'। निर्गत्य च स्वगृहे स्वयम्भुवं ब्रह्माणं
श्राचित् प्जितवान् । '१९४५। अर्च पूजायाम्' इति चुरादिः । '२३१५। चिक
।६।१।१९।' अजादिद्विर्चननम् ॥

१२७७—अहोषीत् कृष्णवत्मीनं, समयष्टा ऽस्त्र-मण्डलम्,॥ सो ऽलब्धब्रह्मणः शस्त्रं स्यन्दनं च जयाऽऽवहम्. ९६ अहोषीदिस्यादि —कृष्णवत्मीनमधिमहोषीत्। हत्येन भीणितवानित्यर्थः।

#### ३९६ भट्टि-कान्ये—चतुर्थे तिङन्त-काण्डे स्रक्षण-रूपे द्वितीयो वर्गः,

अखमण्डलं आयुध्यामं समयष्ट पूजितवान्। स इन्द्रजित् ब्रह्मणः सकाशात् जयावहमस्रं स्यन्दनं चालब्ध लब्धवान् । २२८१। झलो झलि ।८।२।२६। १ इति सिचो लोपः॥

#### . १२७८-तर्मध्यासिष्ट दीप्राऽग्रमेमोदिष्ट च रावणिः॥ छन्न-रूपस् ततो ऽकर्तीद् देहान् रावण-विद्विषाम्. ९७

तिसित्यादि — तं स्यन्दनं दीप्राग्रं उपरिभागस्य रत्नप्रत्युसत्वात् । अध्यासिष्ट्र अध्यासितवान् । '५४२। अधि-शीइ-१९१४६।' इति कर्मसंज्ञाः। तत्रस्थश्च रावणिरिन्द्रजित् अमोदिष्ट हृष्टवान् । ततोऽसौ छन्नरूपः अदृश्यः सन् रावण-विद्विषां वानराणां देहानकर्तीत् छिन्नवान् । '१४२९। कृती छेदने ।' '२५०६। सेसिचि-।७।२।५७।' इत्यादिना सिचोऽन्यत्रेड्विकल्पः । 'रावणिविद्विषाम्' इति पाठान्तरम् । तत्र देवान्तकादिविद्विषामित्यर्थः ॥

## १२७९—सप्त-पष्टिं प्रवङ्गानां कोटीर् बाणैर॑सूषुपत्. ॥

निशाऽन्ते रावणिः कुद्धो राघवौ च व्यम्मुहत्. ९८

सप्तषष्टिमित्यादि — वानराणां कोटीः सप्तषष्टिं बाणैरस्षुपत् स्वापितवान् व्यापादितवानित्यर्थः । '२५८४। स्वापेश्विङ ।६।१।१८।' इति सम्प्रसारणम् । निशान्ते च निशावसाने रावणिः कुद्धः सन् राघवौ व्यमूमुहत् मोहितवान्। '१२७४। मुह वैचित्ये । णौ चिङ रूपम्॥

१२८०-अपिस्फवत् स्व-सामर्थ्यमंगूहीत् सायकेर् दिशः, ॥ अघोरीच् च महा-घोरं, गत्वा, प्रेषीच् च रावणम् ९९

अपिस्फविद्तियादि—तौ मोहियत्वा आत्मीयं सामर्थ्यमिष्स्फवत् वर्ध-यति सा। 'ईदशसादशोऽहम्' इति। '२५९७। स्फायो वः।७।३।४९।' इति णौ वत्वम्। दिशः सायकैरगृहीत् छादितवान्। '२२७८। नेटि ।७।९।४।' इति वृद्धिप्रतिषेधः। हयन्तत्वाद्वा। महाघोरं चातिरौदं शब्दमघोरीत् मुक्त-वान्। गत्वा च लङ्कां रावणं प्रैषीत् प्रेषितवान्। 'गच्छ तत् ममाद्भुतपराक्रमं द्रष्टुम्' इति। 'इषु गतौ'॥

#### युग्मम्-

१३८१-विभीषणस् ततो ऽबोधि स-स्फुरौ राम-लक्ष्मणौ,॥ अपारीत् स गृहीतो॒ल्को हत-शेषान् प्लवङ्गमान्.॥

विभीषण इत्यादि—ततन्तस्मिन् काले विभीषणः रामलक्ष्मणौ सस्फुरौं चलन्तौ अवोधि बुद्धवान् जीविताविति । '२३२८। दीप जन-।३।१।६१। इत्या-दिना कर्तरि चिण् । स्फुरणं स्फुरः । घनथें कविधानम् । यदुक्तं स्थास्नागाव्य-धिहनियुध्यर्थमिति तदुपलक्षणं न परिगणनम् । स विभीषणः अन्धकारात् यहीतोल्कः सन् हत्रशेषान् प्रवङ्गमानपारीत् 'मा भृष्ट' इति मीणितवान् ॥ तथा लक्ष्यं-हपे कथानके 'कुम्भकर्ण-वधो' नाम पश्चदशः सर्गः — ३९%

१२८२-'मा शोचिष्ट, रघु-व्याघी नाऽमृषातामिति बुवन् ॥ अवाबुद्ध सनीलाऽऽदीन् निहतान् कपि-यूथ-पान्.॥

मा शोचिष्टेत्यादि —यूयं मा शोचिष्ट शोकं मा कुरुत । '२२१९। माङि छुङ् ।३।३।१७५।' यसाद्र घुट्याधी नामृषातां न मृतौ इत्येवं खुवन् अपारी-दिति योज्यम् । ये च निहतासाक्षीलादीन् कपियूथपान् स विभीषणः परिश्र-मन् अवाबुद्ध अवबुद्धवान् । एते हता इति । '२३२८। दीप—।३।९।६९।' इत्यादिना चिणो विकल्पितत्वादभावपक्षे रूपम् ॥

१२८३—तत्रेषज् जाम्बवान् प्राणीदुंदमीलीच् च लोचने,॥ षौलस्त्यं चाऽगदीत् 'कच्चिदंजीवीन् मारुताऽऽत्मजः.'

तमेत्यादि — तत्र तेषु जाम्बवान् ईषन्मनाक् प्राणीत् उच्छ्वसिति स्म । '११४४। अन प्राणने ।', '२४७८। अनितेः ।८।४।१९।' इति णत्वम् । छोचने च उदमीलीत् उन्मीलितवान् । '५५६। मील-क्ष्मील निमेषणे'। पौलस्यं च विभीषणमगदीत् गदितवान् । '२२८४। अतो हलादेः-।७।२।७।' इत्यवृद्धीं रूपम् । कचित् किं हनुमान् अजीवीत् जीवितवान् । न मृत इति ॥

१२८४-तस्य क्षेमे महा-राज! ना ऽमृष्मह्यं खिला वयम्.॥ पौलस्त्यो ऽशिश्रवत् तं च जीवन्तं पवनाऽऽत्मजम्.॥

तस्येत्यादि—तस्य हनुमतः क्षेमे जीवितत्वे सति हे महाराज! अखिलाः सर्वे एव वयं नामृष्मिह न मृता इति । '२७९०। आशंसायां भृतवच ।३।३।-१३२।' इति लुङ् । एवमुक्तः पोलस्यो जीवन्तं पवनात्मजं तमशिश्रवत् श्रावि-तवान् । ग्रुणोतेण्यंन्ताचिक सन्वद्वावे अभ्यासे वर्णस्य '२५७८। खवति-श्रणोति— ।७।४।८१।' इसादिना इत्वपक्षे रूपम् ॥

युग्मम्—

१२८५-आयिष्ट मारुतिस् तत्र, तौ चा ऽप्यंहपतां ततः, ॥ प्राहेष्टां हिमवत्-पृष्ठे सर्वोपिध-गिरिं ततः ॥ १०४॥

आयिष्टेत्यादि —तत्र पौलस्त्याहृतो मारुतिरायिष्ट आगतवान् । '५०८। अय गती' आङ्पूर्वः । ततोऽनन्तरं तो जाम्बविद्वभीषणो अहृषातां हृष्टवन्तो । '१३०८। हृष तुष्टी' पुषादिः । ततस्तो हृष्टी हृतुमन्तमिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । प्राहेष्टां प्रहितवन्तो । '२२९७। सिचि वृद्धिः—।७।२।१।' '१३३७। हि गतौ' । हिमवत्पृष्ठे हिमवतः पृष्ठे । सर्वौषिधिगिरिम् । सर्वो ओषधयो यसिन्निति ॥

१२८६-तो हनूमन्तमनितुमीपधी मृत-जीविनीम् ॥ सन्धान-करणी चाऽन्यां वि-शल्य-करणी तथा १०५ भ०का०३४ तावित्यादि या मृतं जीवयति या च क्षतस्य सन्धानं करोति तथा विश्वल्यं च या करोति । '२८४१। कृत्यल्युटो बहुलम् ।३।३।११३।' तामो-पचीमानेतुं प्राहेष्टामिति योज्यम् । '३५३४। ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम् ।६।३।१३२।' इति दीर्घत्वम् ॥

१२८७-प्रोदपाति नभस् तेन, स च प्रापि महा-गिरिः,॥ यस्मिन्नेज्वलिष् रात्रौ महौषध्यः सहस्र-शः॥ १०६॥

प्रोद्पातीत्यादि—तेन हन्मता नभः प्रोद्पाति उत्पतितम् । स च महान् गिरिस्तेन प्रापि प्राप्तः । कर्मणि छुङ् । यस्मिन् गिरौ महौषध्यः सहस्रज्ञोऽनेकधा रात्रावज्विष्ठिषुः दीप्यन्ते सा । '२१३०। अतो छून्तस्य ।७।२।२।' इति वृद्धिः॥ १२८८—निरचायि यदा भेदो नौषधीनां हनू-मता, ॥

सर्व एव समाहारि तदा शैलः सहौषधिः। ॥ १०७॥ निरचायीत्यादि यदा हन्मता ओषधीनां भेदो न निरचायि विशेषतो न निश्चितः तदा कृत्स्न एव शैलः सहौषधिरोषधिसहितः समाहारि समानीतः॥

१२८९-प्राणिषुर् निहताः केचित्, केचित् तु प्रोदमीलिषुः ॥ तमो ऽन्ये ऽहासिषुर् योधा, व्यजृम्भिषत चाऽपरे.॥ १०८॥

प्राणिषुरित्यादि—यहा ओषिसन्निधानात् ते निहताः केन्विद्योधाः प्राणिषुः उच्छ्वासितवन्तः । केन्वित्तु प्रोदमीलिषुः उन्मीलितलोचना बभूवुः । अन्ये तमो मोहमहासिषुः त्यक्तवन्तः । '२३७७। यम-रम-।८।२।७३।' इति सगिटौ । तथान्ये ऽहासिषुरिति पाठान्तरम् । ते तथाभूतमात्मानं दृष्ट्वा सविलासं हसि-तवन्तः । अपरे व्यज्ञिम्भषत ज्ञिम्भकां कृतवन्तः । '४३५।३६। जमि-जृभि गात्रविनामे' इत्यात्मनेपदी ॥

१२९०–अजिघपंस् तथैवाऽन्यानोषधीरांलिपंस् तथा, ॥ एवं तेऽचेतिषुः सर्वे, वीर्यं चाऽधिषताऽधिकम्. १०९

अजिञ्चपित्रत्यादि — तथान्यान् लब्धसँज्ञानोपधीरजिञ्चपन् प्रापितवन्तः। नासिकयाभ्यवहतवन्त इत्यर्थः । '५४०। गति—बुद्धि—१९१५२।' इत्यादिनाः प्रत्यवसाने कर्मसंज्ञा । '२५८९। जिञ्जतेर्वा ।७।४।६।' इति '२३१४। णा चङ्यु-पधायाः –।७।४।१४।' इत्यकारः। तथालिपन् लिसवन्तः। अन्यानोषधीभिरित्य-र्थात् । '२५१८। लिपि–सिचि–।३।१।५३।' इत्यङ् । एवमनेन प्रकारेण सर्वे- ऽचेतिषुः संज्ञां लब्धवन्तः । '३९। चिती संज्ञाने ।' अधिकं च वीर्यमोषधि-बलाद्धिषत दधति सा। '२३८९। स्था-व्योरिच ।१।४।१७।'॥

तथा लक्ष्य-इपे कथानके 'कुम्भकर्ण-वधो' नाम पत्रदशः सर्गः —३९९

१२९१-अजिह्नदत् स काकुत्स्थी, द्येषांद्य चा ऽजीजिवत् कपीन् ॥ हनूमार्नथ ते लङ्का-मंग्निना ऽदीदिपन् द्वतम्.॥ ११०॥

अजिह्नद्दित्यादि—एवं च सित हन्मान् काकुत्स्थावजिह्नदत् ह्नादितवान्।
'२७। ह्नादी सुखे च' ण्यन्तः। शेषांश्च कपीनजीजिवत् जीवयति सा। अथ ते जीविताः सन्तः रुद्धां द्वतमदीदिपन् दीपितवन्तः। '२५६५। आज-१७।४।३।' इत्यादिना हस्वपक्षे रूपम्॥

१२९२-समनात्सीत् ततः सैन्यममार्जीद् भक्ष-तोमरम्,॥

अमार्क्षीच् चा ऽसिपत्राऽऽदीनंबभासत् परश्वधान्. ॥
समनात्सीदित्यादि — ततः सैन्यं समनात्सीत् सन्नद्धम् । '४४० । नहो
धः ।८।२।३४।' इति धत्वम् । हलन्तलक्षणा वृद्धः । भल्लतोमरममार्जीत्
शोधितवान् । मृजेरुदिस्वात् पक्षे रूपम् । असिपत्रादीनमार्क्षोत् । इडमावे
रूपम् । उभयत्रापि '२४०३। मृजेर्वृद्धिः ।७।२।११४।' । परश्वधानवभासत्
दीपितवान् । '२५६५। आज-भास-।७।४।३।' इति इस्वपक्षे रूपम् । अभासीविति पाठान्तरम् । तत्रान्तभावितो ण्यर्थः ॥

१२९३-कुम्भकर्ण-सुतौ तत्र समनद्धां महा-बलौ॥

निकुम्भर् चैव कुम्भर् च, प्रापतां तो स्रवङ्गमान् ॥ कुम्भकर्णेत्यादि कुम्भश्चेव निकुम्भश्च कुम्भकर्णसुतौ महावठौ तत्र सैन्ये समनद्धां सन्नद्धौ। तो च प्रवङ्गमान् प्रापतां प्राप्तवन्तौ। रुद्धित्वाद्द्रः॥ १२९४—अगोपिष्टां पुरीं लङ्कामंगौष्ठां रक्षसां बलम्,॥

अत्याक्तामायुधाऽनीकमेनेष्टां च क्षयं द्विषः. ॥ ११३॥ अगोपिष्टामित्यादि — छङ्गां च पुरीं अगोपिष्टां रक्षितवन्तौ । गुपेरूदित्वा-दिद्पक्षे रूपम्। अगौप्तामितीडमावपक्षे रूपम्। इलन्तलक्षणा वृद्धिः। '२३८३। झलो झलि ।८।२।२६।' इति सिचो लोपः । आयुधानीकं आयुधसमूहमत्याक्तां सक्तवन्तौ विसष्टवन्तौ । '१०५५। त्या हानौ' । पूर्ववदृद्धिः सिचो लोपः। द्विषः शत्रुत् क्षयमनेष्टां नीतवन्तौ । '२२९७। सिचि वृद्धिः—।७।२।३।'॥

१२९५—अकोक्र्यिष्ट तत् सैन्यं, प्रपलायिष्ट चाऽऽकुलम्,॥ अच्युतच् च क्षतं रक्तं, हतं चा ऽध्यद्ययिष्ट गाम्.॥

अकोक्त्यिष्टेत्यादि — तत् सैन्यं प्रवङ्गमानां भयादकोकृयिष्ट भृशं शब्दं कृतवत् । '१०१७। कुङ् शब्दे' इस्यसात् यङ्यभ्यासस्य '२६४१। न कवतेर्यङि । ।।४।६३।' इति कुङ्धुत्वप्रतिषेधः । ततो यङ्नताछुङ् । प्रपळायिष्ट प्रजायते

सा । अजादेरङ्गस्य । '२२५४। आडजादीनाम् ।६।४।७२।' । प्रयोरनङ्गत्वाच '२३२६। उपसर्गस्यायतौ ।८।२।१९।' इति छत्वम् । क्षतं च खण्डितं च सत् रक्तमच्युतत् क्षरति सा । '२२६९। इरितो वा ।२।१।५७।' इत्यङ् । हतं च निहतं सत् गामध्यशयिष्ट भूमौ पतितम्। '५४२। अधिशीङ्–।१।४।४६।' इति कर्मसंज्ञा ॥

१२९६—अङ्गदेना ऽहसातां तौ युर्ध्यंकम्पन-कम्पनौ,॥ अभ्यादींद् वालिनः पुत्रं प्रजङ्घो ऽपि स-मत्सरः. ११५

अङ्गदेनेत्यादि — अकम्पनः कम्पनश्च तौ । ज्येष्ठत्वात् पूर्वनिपातः । युधि संग्रामे अङ्गदेन अहसाताम् । कर्मणि छङ् । '२६९६। आत्मनेपदेष्वन्यतर-स्याम् ।२।४।४४।' इति वधादेशाभावपक्षे रूपम् । प्रजङ्घो नाम राक्षस्ः समत्सरः सन्नोधः वाळिनः पुत्रमभ्यादीत् प्रहृतवान् ।'१९६८। अर्द् हिंसायाम्'॥

१२९७—तस्या ऽप्यंबेभिदिष्टा ऽसौ मूर्धानं मुष्टिना ऽङ्गदंः,॥ अहार्षीच् च श्चिरः क्षिप्रं यूपाक्षस्य निराकुलः॥ ११६॥

तस्येत्यादि तस्य प्रजङ्घसापि मूर्धानमसावङ्गदो मुष्टिनावेभिदिष्ट अत्यर्थं भिन्नवान् । भिदेर्यङन्तस्य '२३०८। अतो लोपः ।६।४।४८ ।' । '२६३ १। यस्य हलः ।६।४।४९।' इति यलोपे रूपम् । निराकुलश्च नाम वानरः यूपाक्षस्य राक्ष-सस्य शिरः क्षिप्रमहार्षीत् छिन्नवान् ॥

१२९८—शरीरं लोहिताक्षस्य न्यभाङ्गीद् द्विविदस् तदा,॥ ऋदः कुम्भस् ततो ऽभैत्सीन् मैन्दं स-द्विविदं शरैः॥

रारीरिमत्यादि — द्विविदो नाम वानरो लोहिताक्षस्य शरीरं न्यभाङ्कीत् चूर्णितवान् । '१५४७। भक्षो आमर्दने' । ततोऽनन्तरं कुरुभकर्णसुतः मैन्दं वानरं सिद्विदं द्विविदेन सह शरेरभैत्सीत् भिन्नवान् ॥

#### युग्मस्-

१२९९–आघूर्णिष्टां क्षतौ, क्ष्मां च तार्वाशिश्रयतार्मुभौ. ॥ मातुलौ विह्वलौ दृष्ट्वा कुम्भं वालि-सुतो नगैः ॥११८॥

आधूर्णिष्टामित्यादि—ताबुमौ क्षतौ आधूर्णिष्टां चक्रवद् आन्तौ । क्षमां च भूतमाशिश्रयतां आश्रितवन्तौ । भूमौ पतिताबित्यर्थः । '२३१२। णि-श्रि— ।३।१।४८।' इत्यादिना चङ् । तौ च ताराञ्चातृत्वात् मातुलौ विह्वलौ दृष्ट्वा वालि-सुतो नगैर्वृक्षेः कुम्भं प्रौर्णावीदिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः॥

१३००-प्रौर्णावीच्, छर-वर्षेण तानेप्रौहीन् निद्या-चरः.॥ वानरानैजिहद् रामस् तूर्णे रक्षितुमेङ्गदम्.॥ ११९॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'कुम्भकर्ण-वधो' नाम पत्रदशः सर्गः-४०१

प्रौर्णावीदित्यादि प्रौर्णावीत् छादितवानित्यर्थः । '२४४७। विभाषोणीः । १।२।३।' इत्यकित्वपसे रूपम् । स च निशाचरस्तान्नगान् शरवर्षणापौद्दीत् निर-स्तवान् । 'उपसर्गादस्यत्यूद्योर्वावचनम्' इत्यात्मनेपद्विकल्पः । रामश्च तद्धनुः क्षोशलं दृष्ट्वा अङ्गदं रक्षितुं तुर्णं वानरानैजिहत् न्यापारितवान् । ईहतिण्यंन्तः ॥

१३०१-द्वतमेत्रास्त सुग्रीवो भ्रातृच्यं शत्रु-संकटात्,॥

मुष्टिना कौम्भकर्णि च कुद्धः प्राणैरेतित्यजत् ॥१२०॥

द्भुतिमत्यादि —सुग्रीवस्रसान्छत्रुसंकटात् भ्रातृब्यं भ्रातुरपत्यम् । '११६०। भातुर्व्यच ।४।१।१४४।'। द्भुतमत्रास्त रक्षितवान् । अग्रतो भूत्वा । '१०३४। त्रेङ् पालने' । कौम्भकाणि कुम्मं कुद्धः सन् मुष्टिना प्राणेरतित्यजत् त्याजितवान् । त्यजिण्यन्तः ॥

१३•२-निकुम्भो वानरेन्द्रस्य प्राहैषीत् परिघं ततः, ॥ हनूमांश् चा ऽऽपतन्तं तर्मभाङ्गीद् भोगि-भीषणम्.॥

निकुम्भ इत्यादि—ततो आतृवधात् निकुम्भो वानरस्य सुप्रीवस्य परिष् प्राहेषीत् प्रहितवान् । '१३३७। हि गतौ ।' परिघमापतन्तं निकुम्भात् भोगि-भीषणं अहिवत् भीषणम् हनुमानभाङ्गीत् भग्नवान् ॥

१३०३-प्रौर्णुवीत् तेजसाऽरातिर्मरासीच् च भयंकरम्, ॥ अ प्रीवां चा ऽस्य तथाक्राक्षीदंजिजीवद् यथा न तम् ॥

प्रौणुवीदित्यादि—परिघं च हन्मान् तेजसा प्रौणुवीत् अभिभूतवान् । कित्वादृष्ट्विपक्षे रूपम् । भयंकरं चारासीत् शब्दितवान् । अस्य च निकुम्भस्य ग्रीवां तथाक्राक्षीत् आकृष्टवान् । अमागमपक्षे रूपम् । यथा तं नाजिजीवत् न जीवति सा । ग्रीवामाकृत्येव व्यापादितवानित्यर्थः । '३१५७। भ्राज-भास—।३।२।१७७।' इत्यह्स्वपक्षः ॥

१३०४-समगतकपि-सैन्यं सम्मदेना ऽतिमात्रं,

विटप-हरिण-नाथः सिद्धिमौहिष्ट नित्याम् ,॥
नृ-पति-मितर्रस्त प्राप्त-कामेव हर्षात् ,
रजनि-चर-पतीनां सन्ततो ऽतायि शोकः ॥१२३॥

इति भद्दिकाच्ये तिङ्-काण्डे छुङ्-विलसितो नाम पञ्चद्द्याः सर्गः ॥ १५ ॥

समगतेत्यादि — प्रधानयोघा निहता इति सम्मदेन हर्षेणातिमात्रमस्वर्थं समगत संगतं कपिसैन्यम् । '२६९९। समो गम्यृच्छि-।१।३।२९।' इति तङ् । '२७००। वा गमः ।१।२।१३३।' इति सिचः कित्वेऽनुनासिकछोपः । '२३६९। हस्वादङ्गात् ।८।२।२७।' इति सिचो छोपः । विटपहरिणनाथः शाखासृगाणां नाथः नित्यां सिद्धिमवइयं भाविनीमौहिष्ट तर्कितवान् । नृपतिमतिः रामस्य बुद्धिः प्राप्तकामेव संपन्नेच्छेव रावणवध-सीतालाभयोः सिद्धिरूपत्वात् । हर्षा-दरंस्त रमते सा । रजनिचरपतीनां मेघनादादीनां शोकः सन्ततोऽविच्छिन्नः अतायि वर्धते सा । '२३२८। दीप-जन-।३।१।६१।' इत्यादिना कर्तरि चिण्॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया ब्याख्यया समलंकृते श्री-भट्टिकाव्ये चतुर्थे तिङन्त-काण्डे लक्षण-रूपे द्वितीयः परिच्छेदः (वर्गः), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'कुम्भकर्ण-चघो' नाम पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥

## षोडदाः सर्गः—

इतः प्रशृति ऌटमधिकृत्य विलसितमाह—तत्र '२१९३। ऌट्रोपे <sup>\*</sup>च । ३।३।१३।' इति ऌट् । ततोऽन्यत्रापि दुर्शयिष्यति ॥

१३०५-ततः प्ररुदितो राजा रक्षसां हत-बान्धवः ॥
'किं करिष्यामि राज्येन, सीतया किं करिष्यते. १

तत इत्यादि नतोऽनन्तरं रक्षसां राजा रावणः हतबान्धवः व्यापा-दितश्रातृत्वात् शोकाभिभूतः सन् प्ररुदितः कन्दितुमारुष्धः । 'किं करिष्यामि' इत्यादिना । '३०५३। आदिकर्मणि कः ।३।४।७१।' अतिकाये वीरे हते किं करिष्यामि राज्येन, न किंचित् । '२३६६। ऋद्धनोः स्ये ।७।२।७०।' इतीद । सीतया च किं करिष्यते, न किंचित् ॥

१३०६–अतिकाये हते वीरे प्रोत्सहिष्ये न जीवितुम्.॥ हेपयिष्यति कः शत्रून्, केन जायिष्यते यमः.॥२॥

अतीत्यादि — वीरे अतिकाये हते जीवितुमेव नोत्सहे किमन्यकर्तुम् । शक्तः परायनेन कः हेपयिष्यति रुज्जयिष्यति । '२५७०। अर्ति-ही-।७।३।३६।' इत्यादिना णौ पुगन्तगुणः । केन यमः जायिष्यते । '६०२। जि जये' । कर्मणि रुद्ध । '२७५७। स्य-सिच्-।६।४।६२।' इत्यादिना चिण्वदिद्ध च ॥

> १३०७-अतिकायाद् विना पाशं को वा छेत्स्यति वारुणम्,॥ रावणं मंस्यते को वा, स्वयम्भूः कस्य तोक्ष्यति.॥ ३॥

अतीत्यादि—'६०३ । प्रथग्-विना-।२।३।३२।' इति पञ्चमी । अतिकाया-द्विना बारुणं पाशं को वा छेत्स्यति द्विधा करिष्यति । को वा रावणं मंस्यते त्या लक्ष्य-रूपे कथानके 'रावण-विलापो' नाम पोडशः सर्गः— ४०३

पूजियव्यति । स्वयम्भूबृह्मा कस्य तोक्ष्यति प्रीति जनियव्यति । '१२६० । तुष ग्रीतौ' । '२९५। ष-ढोः कः सि ।८।२।४१।'॥

१३०८-श्लाधिष्ये केन, को बन्धून् नेष्यत्युन्नतिमुन्नतः,॥ कः प्रेष्यति पितृन् काले, कृत्वा कत्थिष्यते न कः ४

श्रुज्ञाधिष्य इत्यादिना—केनाहं श्रुज्ञाधिष्ये श्रुज्ञां करिष्यामि 'ममेदशः पुत्रः' इति । कः स्वगुणेरुज्ञतः सन् बन्धूनुज्ञातं परां कोटिं नेष्यति । काले पितृक्षियोचिते कः पितृन् प्रेष्यति तर्पयिष्यति । '१५६९। प्रीज् तर्पणे'। कृत्वा किंचित्कार्यम् । को न कत्थिष्यते कत्थनां न करिष्यति 'अहमेवंविधः' इति । अतिकायाद्विनेति सर्वत्र योज्यम् ॥

१३०९-उद्यंखित हरिर् वज्रं, विचरिष्यति निर्-भयः, ॥

• भोक्ष्यते यज्ञ-भागांश् च शूर-मानं च वक्ष्यति. ॥५॥ उद्यंस्यतीत्यादि — तथा हरिरिन्द्रः हन्तुं वज्रमुद्यंस्यति उद्धारयिष्यति । उत्पूर्वाद्यमे रूपम् । निर्भयश्चेतस्ततो विचरिष्यति । यज्ञभागांश्चात्मीयान् भोक्ष्यते भक्षयिष्यति । '२७३७। भुजो उनवने ।१।३।६६।' इति तङ् । श्चरमानं च 'शूरोऽस्मि' इति वक्ष्यति धारयिष्यति । वहेः '३२४। हो ढः ।८।२।३१।' । '२९५। ष-ढोः कः सि ।८।२।४१।'॥

१३१०-रविस् तप्स्यति निः-शङ्कं, वास्यत्येनियतं मरुत्,॥ निर्वत्स्थेत्यृतु-संघातः, स्वेच्छयेन्दुरुदेष्यति.॥ ६॥

रिवरित्यादि—रविः निःशङ्कं शङ्कां विना तप्स्यति द्योतिष्यते । मरुवा-नियतं स्वच्छन्दो वास्यति । '११२४। 'वा गति-गन्धनयोः' । ऋतुसंघातः षष्टु-तवः निर्वर्त्स्थिति सर्वदा न भविष्यति । '२३४७। वृद्धः स्य-सनोः ।१।३।९२।' इति विकल्पः । '२३४८। न वृद्धश्रतुभ्यः ।७।२।५९।' इतीद्यतिषेधः । स्वेच्छ-येन्दुरुदेष्यति सदा पूर्णमण्डलो नोद्गमिष्यति । '१११८। इण् गतो' ॥ १३११—तीत्रं स्यन्दिष्यते मेघैरुंगं वर्तिष्यते यमः, ॥

अतिकायस्य मरणे किं करिष्यन्ति नाऽन्यथाः ॥७॥ तीव्रमित्यादि—मेषेस्तीवं अतिशयेन स्यन्दिष्यते पूर्वं रजःप्रशमनमात्रं

तीव्रमित्यादि मेथैसीवं अतिशयेन स्वन्दिस्यते पूर्व रजःप्रशमनमात्रं वृष्टम्। मावे स्ट्। '२३४८। न वृद्धः—।७।२।५९।' इतीद्प्रतिषेधो न भवति । तत्र परसौपद्ग्रहणमनुवर्तते । यमः उग्रं वर्तिस्यते रौदं चरिष्यति । आत्मनेपदे नेद्प्रतिषेधः । अतिकायस्य मरणे सति इन्द्राद्यः किमन्यथा विपर्ययं न करिष्यन्ति किन्तु करिष्यन्तीति । 'किं भविष्यति नान्यथा' इति पाठान्तरम् । तत्र सर्वमेतद्भविष्यतीत्यर्थः ॥

१३१२—उन्मीलिष्यति चक्षुर् मे वृथा, यद् विनयाऽऽगतम्॥ आज्ञा-लाभोृन्मुखं नम्नं न द्रक्ष्यति नरान्तकम्.॥८॥ ४०४ भट्टि-काव्ये मनुर्थे तिबन्त-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

उन्मीलिष्यतीत्यादि —मे मम चक्षुर्वृथा निष्कलमुन्मीलिष्यति । यद्यसात् विनयागतं विनीतम् । आज्ञालाभोन्मुखम् । नम्नं नमनशीलम् नरान्तकं पुत्रं न दक्ष्यति ॥

१३१३-धिङ् मां, त्रि-शिरसा ना ऽहं सन्दर्शिष्ये ऽद्य यत् पुनः, ॥ घानिष्यन्ते द्विषः केन तस्मिन् पञ्चत्वर्मागते. ॥ ९ ॥

धिङ् मामित्यादि—यत् त्रिशिरसा अद्य पुनरिष नाहं सन्दर्शिष्ये न दृष्टो भविष्यामि । कर्मणि छट्ट चिण्वदिट च । तस्मिन् त्रिशिरिस पञ्चत्वमानाते मृते हिषः शत्रवः केन घानिष्यन्ते । अत्रापि चिण्वदिट च ॥

१३१४-शत्रुभिर् निहते मत्ते द्रक्ष्ये ऽहं संयुगे सुलम्, ॥

युद्धोन्मत्ताद् विना शत्रून् समास्कन्त्स्यति को रणे १०

रात्रुभिरित्यादि मत्ते मत्तनाम्नि शत्रुभिर्निहते । तैरेव शत्रुभिः संयुगे सुखमहं द्रक्ष्ये द्रष्टव्योऽस्मि पूर्वं भयादृष्टः । अविण्वद्भावपक्षे रूपम् । तस्य च आतुर्युद्धोन्मत्ताद्विना रणे शत्रूत् कः समास्कन्त्स्यति अभियास्यति । '१०४८। स्कन्दिर् गति-शोषणयोः' । '१२१। खरि च ।८।४।५५।' इति चर्त्वम् ॥

१३१५-आह्वास्यते वि-शङ्को मां योत्स्यमानः शत-ऋतुः, ॥ प्रकल्प्यति च तस्या ऽर्थो निकुम्भे दुर्इणे हते ११

आह्वास्यत इत्यादि—शतकतुरिन्द्रः योत्स्यमानः युद्धं करिष्यन् विशङ्को निर्भयः मां युद्धायाह्वास्वते। '२७०४। स्पर्धायामाङः । १।३।३ १।' इत्यात्मनेपदम् । निकुम्मे दुईणे दुःखेन हन्यत इति। '३३०५। ईषत्—।३।३।१२६।' इत्यादिना सत्य। तस्मिन् इते तस्य शतकतोरर्थः निष्कण्टकराज्यलक्षणः प्रकल्प्यति संपत्स्यते॥

१३१६ - कल्पिष्यते हरेः प्रीतिर्, लङ्का चौपहनिष्यते, ॥

देवान्तक! त्वया त्यक्तो रिपोर् यास्यामि वश्यताम्.॥
कल्पिष्यत इत्यादि—शत्रुभिः कुम्भं च निपातितं श्रुत्वा हरेरिन्द्रस्य प्रीतिः
कल्पिष्यते भविष्यति । '२३५१ । छटि च क्रुपः ।श३।९३।' इति चकारातस्य-

सनोरिप प्रसीपद्विकल्पः । आत्मनेपदे च नेट्यतिषेधः । लङ्का च शत्रुभिरूपह-निष्यते विलोप्खते । कर्मणि एटर । अचिण्वद्वावपक्षः । '२३६६। ऋदनोः

स्ये ।७।२।७०।' इतीद । इह सुरैरागंस्यते । भावे स्ट्र्स् ॥

१३१७--मरिष्यामि, विजेष्ये वा, हताश् चेत् तनया मम,॥

# हनिष्यामि रिपूंस तूर्णं, न जीविष्यामि दुःखितः ॥ १३ ॥

मिरिष्यामीत्यादि — यदि मम तनया हताः तदा मरिष्यामि शत्रून् वा विजेब्ये । '२५३८। म्रियतेर्छेङ्-छिङोः-।१।३।६१।' इति नियमात्तङ् न भवति। उत्तरत्र '२६८५। वि-पराभ्यां जेः ।१।३।१९।' इति तङ् । ततो रिपून् तूर्णं हनि-ष्यामि । पुनर्बन्धुं विनाकृतत्वात् दुःखितः सन् न जीविष्यामि ॥

१३१८-सोष्यन्ते मुनयो, देवाः

कथयिष्यन्ति चाऽनिशम् ॥ 'दश-ग्रीवस्य दुर्-नीतेर् विनष्टं रक्षमां कुलम्.'॥ १४॥

सेध्यन्त इत्यादि—मुनयो हर्षात् सेध्यन्ते हित्तध्यन्ति । क्रित्वात्तङ् । देवा अतिशं कथिष्यन्ति । यथा दशग्रीवस्य दुर्गीतेर्दुर्नयात् रक्षसां कुलं विनष्टम् ॥ १३१९—केन सम्भावितं तात—कुम्भकर्णस्य राघवः ॥

रणे कर्त्स्यति गात्राणि मर्माण च वितर्स्यति. ॥१५॥ केनेत्यादि—हे तातेति शोकात् बुद्धिस्थं पितरमिममुखीकरोति । केनैतरस-स्मावितं निश्चितम् । यत् कुम्भकर्णस्य गात्राणि रणे राघवः कर्त्स्यति छेल्स्यति । '१५२९। कृती छेदने' । मर्माणि वितर्स्थति अपनेष्यति । '१५४०। उत्तिद् हिंसाऽनादरयोः'। '२५०६। सेसिचि-।७।२।५७।' इत्यादिना इडिकल्पः॥

१३२०-पतिष्यति क्षितौ भानुः, पृथिवी तोलयिष्यते.॥

नभस्त्रान् भङ्क्यते व्योम मुष्टिभिस् ताडियष्यते. ॥
पतिष्यतीत्यादि—क्षितौ भूमौ भानुरादित्यः पतिष्यति अधो गमिष्यति ।
पृथिवी तोल्लिप्यते ऊर्ध्वं क्षेप्त्यते । '१७१६। तुल उन्माने' नुरादावदन्तेषु च
पत्त्वते । कर्मणि लृद्ध । नभस्तान् वायुः काष्टवद्गङ्क्ष्यते । कर्मणि लृद्ध । मुष्टिभिन्थोंम ताडियष्यते हनिष्यते ॥

१३२१-इन्दोः स्यन्दिष्यते विह्नः, समुच्छोक्ष्यति सागरः,॥

जलं धक्ष्यति, तिग्मांशोः स्यन्त्स्यन्ति तमसां चयाः ॥
इन्दोरित्यादि—इन्दोः विद्धः स्यन्दिष्यते प्रस्नविष्यति । '२३५७। वृद्धः स्यसनोः ।११३।९२।' इति परसीपदिविकल्पः । सागरः समुच्छोक्ष्यित शोषं यास्यति । जलं धक्ष्यति भस्मसात् करिष्यति । '१०६०। दह भस्मीकरणे'। '३२६। हो ढः ।८।२।३१।' । '३२६। एकाचो वशो भष्-।८।२।३७।' इति भष्मावः । तिग्मांशोरादित्यात्तमसां चयाः तमःसंघाः स्यन्त्सन्ति । स्यन्देः पूर्ववत्परसीपदिविकल्पः । '२३६८। न वृद्धः-।७।२।५९।' इतीद्वप्रतिषेधः ॥

४०६ भट्टि-काव्ये—चतुर्थे तिङन्त-काण्डे स्रक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

१३२२-कुम्भकर्णो रणे पुंसा कुद्धः परिभविष्यते ॥ संभावितानि नैतानि कदाचित् केनचिज् जने.॥१८॥

कुम्भकर्ण इत्यादि—कुम्भकर्णो रणे कुद्धः सन् पुंसा परिभविष्यते । कर्मणि छह । एतानि भानुपतनादीनि कुम्भकर्णपरिभवान्तानि जने छोके केनचित् न संभावितानि न चिन्तितानि ॥

> १३२३-कुम्भकर्णे हते लङ्का-मारोक्ष्यन्ति प्रवङ्गमाः,॥ दङ्क्ष्यन्ति राक्षसान्, द्या भङ्क्ष्यन्ति च ममा ऽऽश्रमान्.॥ १९॥

कुम्भकर्णे इत्यादि —कुम्भकर्णे इत्थं हते सति प्रवङ्गमा लङ्कामारोक्ष्यन्ति आक्रमिष्यन्ति । '९१६। रुह बीजजन्मनि' । राक्षसान् दङ्क्ष्यन्ति दशनैः छेत्स्यन्ति । दक्षाश्च ममाश्रमान् गृहान् भङ्क्ष्यन्ति चूर्णयिष्यन्ति ॥

१३२४-चर्त्स्थन्ति बाल-वृद्धांश् च, नर्त्स्थन्ति च मुदा युताः॥ तेन राक्षस-मुख्येन विना तान् को निरोत्स्यति. २०

चर्त्स्यन्तीत्यादि — बालान् वृद्धांश्च चर्त्स्थन्ति व्यापाद्यिष्यन्ति । '१४११। चृती हिंसा-प्रनथनयोः' इति तौदादिकः । सुदा हर्षेण युताः नर्त्स्थन्ति । '११९१। नृती गात्रविक्षेपे ।' '२५०६। सेसिचि-।७।२।५७।' इत्यादिना विकल्पेनेट । तेन च राक्षससुख्येन विना तान् को निरोत्स्यति निवारयिष्यति ॥

१३२५–अमर्षो मे परः, सीतां राघवः कामयिष्यते,॥ च्युत-राज्यात् सुखं तस्मात् किं किला ऽसार्ववाप्स्यति.

अमर्ष इत्यादि अमर्षः क्रोधः पर उत्कृष्टः मम यद्वाघवः सीतां काम-यिष्यते । कर्मेणि छद् । तद्दन्तात्, '२८०२। अनवक्रुस्यमर्पयोरिकेंबृत्तेऽपि । ३।३।१४५।' इति अमर्षे क्रोधे छद् । अन्यच च्युतराज्यात्तसात् रामादसी सीता किं किल नाम सुखमवाप्यति तन्न सम्मावयामि । '३८०३। किंकिलास्यर्थेषु छद् ।३।३।१४६।' इति अनवक्रुसावसंभावनायां छद् ॥

१३२६-मारियण्यामि वैदेहीं, खादियण्यामि राक्षसैः,॥ भूमौ वा निखनिष्यामि विध्वंसस्या ऽस्य कारणम् २२

मारियण्यामीत्यादि —अथवा अस्य सर्वस्य विध्वंसस्य विनाशस्य कारणं वैदेहीं मारियण्यामि व्यापादियण्यामि । एतैर्वा राक्षसैः खादियण्यामि भोजयि-ज्यामि । '५४०। गति-बुद्धि-।१।४।५२।' इत्यादिना प्रस्ववसानार्थे कर्मसंज्ञायां प्राप्तायाम् 'आदिखाद्योः प्रतिषेधः' इति कर्तृसंज्ञैव भवति । भूमौ वा निखनिज्यामि ॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'रावण-विलापो' नाम षोडकः सर्गः— ४०७

१३२७—ना ऽनुरोत्स्ये जगल्-लक्ष्मीं, घटिष्ये जीवितुं न वा॥

न रंस्ये विषयैः ग्रून्ये भवने वान्धवैरहम्. ॥ २३ ॥

नानुरोत्स्य इत्यादि — जगल्लक्ष्मीं नानुरोत्स्ये न कामियव्ये । अनो रुधिः कामे । जीवितुं वा न घटिष्ये प्रयत्नं न करिष्यामि । तस्माद्भवने बान्धवैः शून्ये विषयैः शब्दादिभिर्न रंस्ये न क्रीडां करिष्ये ॥

१३२८—मोदिष्ये कस्य सौख्ये ऽहं, को मे मोदिष्यते सुले ॥ आदेयाः किंकृते भोगाः कुम्भकर्ण ! त्वया विना. २४

मोदिष्य इत्यादि—हे कुम्भकर्ण! त्वया विना कस्य सौख्ये अहं मोदिष्ये हर्षिष्ये। न कस्यचित्। मम वा सुखे सित को मोदिष्यते हृष्टो भविष्यति। न कश्चिदपि। किनिमित्तं परभोगा आदेयाः आदातव्याः॥

तदेव दर्शयन्नाह—

१३२९-याः सुहृत्सु विपन्नेषु मार्मुपैष्यन्ति संपदः, ॥

ताः किं मन्यु-क्षताऽऽभोगा न विपत्सु विपत्तयः. २५

य इत्यादि — सुहत्सु स्निग्धेषु विपश्चेषु याः सम्पदो विभूतयः समुपैष्यन्ति निष्पत्सन्ते ताः मन्युक्षताभोगाः शोकैः खण्डिताभोगाः कि विपत्सु न विपत्तयः क्षतक्षारसंस्थानीया भवन्तीति ॥

१३३०-'विनङ्क्ष्यति पुरी क्षिप्रं, तूर्णमेष्यन्ति वानराः, ॥ अ-सन्धित्सोस् तवें'त्येतद् विभीषण-सुभाषितम्. २६

विनङ्क्ष्यतीत्यादि —असन्धित्सोः रामेण सन्धानमनिच्छोः क्षिप्रमेषा पुरी लङ्का विनङ्क्ष्यति । '२५१७। मस्जि नशोः-।७।१।६०।' इति नुम्। ततः तूर्णं वानरास्तां समेष्यन्ति । उभयत्रापि '२७९१। क्षिप्रवचने लट्ट ।३।३।१३३।' तद्तिद्विभीषणभाषितं सर्वमुपपन्नम् । धर्मं निर्णीय तेनोक्तं 'सन्धानमेवास्तु परैः' इत्यादिना ॥

१३३१—'अर्थेन संभृता राज्ञा न भाषिष्यामहे वयम्, ॥ संयोत्स्यामह,' इत्येतत् प्रहस्तेन च भाषितम्. ॥२०॥

अर्थेनेत्यादि —राज्ञा वयमथेन स्ताः ततो न भाषिष्यामहे किमत्र युक्त-मिति एतत्प्रहस्तेन भाषितं तच्च तथैव सम्पादितम् । स्वशन्दोऽत्र निपातः । यद्यपीदशं मञ्जनिणये प्रहस्तेन नोक्तं 'सन्धानमेवास्तु परैः' इत्यादिना, तथापि विभीषणवचनादनुमीयते तेनाप्ययमथींऽभ्युपगत इति सवण एवमाह । तथाच विभीषणवचनं 'युद्धाय राज्ञा सुभृतैः' इत्यादि ॥

१३३२–मानुषो नाम पत्काषी राजानं पुरुषाऽिशनाम् ॥ योधयिष्यति संग्रामे दिव्याऽस्त्र-स्थ-दुर्जयम् ॥२८॥ ४०८ भट्टि-काव्ये — चतुर्थे तिंडन्त-काण्डे छक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

मानुष इत्यादि — मामेवं दुर्जयं मानुषो नाम पत्काषी पादाभ्यां गमनशीलः पदातिः सन् । '९९२। हिम-काषि-हतिषु च ।६।३।५४।' इति पादस्य पदादेशः । पुरुषाशिनां रक्षसां राजानं दिव्याखरथतया दुर्जयं दुरिभभवनीयं योधिष्ठिष्यति ॥ एवं बहुधा विरुप्य जातामर्थः पुनराह—

१३३३ - सन्नत्स्याम्यथवा योद्धं, न कोष्ये सत्त्व-हीन-वत्,॥ अद्य तर्प्सन्ति मांसाऽदा, भूः पास्यत्यंति-द्योणितम्,

सन्नत्स्यामीत्यादि सत्त्वहीनवत् सत्त्वेन हीन इव न कोष्ये न रोदिमि '१९१९'। कु शब्दे'। योद्धं सन्नत्स्यामि सन्नाहं करिष्ये ऽहमिति। अन्न किंवृत्तेऽ-प्यमर्षे लिडपवादो लृट् । '४४०। नहो धः ।८।२।३४।'। '१२१६ खरि च ।८।४।५५।' इति चर्त्वम् । तत्रश्राद्यास्मिन्नहिन मांसादाः क्रव्यादाः तप्संन्ति नृप्ता भविष्यन्ति । '२९७७। अदोऽनन्ने ।३।२।६८।' इति विटि प्राप्ते वासरूपविभिना अणपि भवति । भूश्र हतानामरीणां शोणितं पास्यति । '२८०८। शेषे लृट् ।३।३।५५।'॥

१३३४-आकर्श्यामि यशः, शत्रूनेपनेष्यामि कर्मणा, ॥ अनुभाविष्यते शोको मैथिल्या ऽद्य पति-क्षयात्. ३०॥

आकक्ष्यीमीत्यादि सर्वयोद्धणां यश आकक्ष्योमि आहरित्यामि । शत्र्थं कर्मणा युद्धाल्येनापनेत्यामि न्यूनियित्यामि । अद्य पतिक्षयापतिविनाशात् शोको मैशित्या सीतया अनुभावित्यते संवेदियत्यते । कर्मणि छद् चिण्वदिद् ॥ १३३५—मन्तू यिष्यति यक्षेन्द्रो, वल्गू यिष्यति नो यमः, ॥ ग्रास्यन्त्यं-पति-पुत्राश् च वने वानर-योषितः ॥ ३१॥

मन्त्यिष्यतीत्यादि —यक्षेन्द्रो धनदः दाशरिधमापन्नं श्रुत्वा मन्त्यि-ष्यति दुर्भना भविष्यति । यमश्र न वल्ग्यिष्यति हृष्टमना न भविष्यति । मन्तु-वल्गुशब्दाभ्यां । '२६७८। कण्ड्वादिभ्यो यक् ।३।१।१७।' तदन्तात् छट् । वने वानस्योषितः अपतिपुत्राः सत्यः ग्लास्यन्ति ग्लानिं यास्यन्ति ॥

१३३६-सुखं स्वप्यन्ति रक्षांसि, स्विमेष्यन्ति च निर्भयम्,॥ न विक्रोक्ष्यन्ति राक्षस्यो, नरांश् चा ऽत्स्यन्ति हर्षिताः.॥ ३२॥

सुखिमित्यादि —रक्षांसि चैतानि सुखं स्वप्सन्ति निर्भयं च अमिष्यन्ति । राक्षस्यश्च न विक्रोक्ष्यन्ति न क्रन्दिष्यन्ति । '९१३। कुश आह्वाने रोदने च'। हिषंताश्च सत्यो नरानत्स्यन्ति भक्षयिष्यन्ति ॥

युग्मम् ३३-३४-

१३३७-प्राङ् मुहूर्तात् प्रभातेऽहं भविष्यामि ध्रुवं सुखी ॥ आगामिनि, ततः काले यो द्वितीयः क्षणोऽपरः ॥

प्रागित्यादि योऽयमागामी प्रभातकालः सुहूर्तद्वयसम्मितः विस्तिस्तिलेति विद्यासम्मितः विस्तित्वेति विद्यासम्मितः विस्तित्वेते विद्यासम्मितः विस्तित्वे सुद्धिः तसात् प्राक् प्रथमे सुहूर्ते अहमवद्यं सुखी भविष्यामि । तदानीं हतशत्रुत्वात् । ततः प्रभातादागामी यः कालः क्षणद्वयसंमितः तसिन्नागामिनि काले यो द्वितीयः तसाद्यदपरः क्षणः पूर्वः तत्रेति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः ॥

१३३८—तत्र जेतुं गमिष्यामि त्रिदशेन्द्रं सहाऽमरम्,॥ ं ततः परेण भूयो ऽपि लङ्कामेष्याम्यमत्सरः,॥३४॥

तैत्रत्यादि — तत्र क्षणे त्रिद्दोन्द्रं सहामरं देवैः सहितं जेतुं हुतं गमिष्यामि । प्राङ् सुहूर्तात् सुखी भविष्यामि । क्षणाद्यद्गरं तत्र जेतुं गमिष्यामीति '२७९५। कालविभागे चानहोरात्राणाम् ।३।३।१३७।' इति अनद्यतनवत् प्रत्ययप्रतिषेधे स्ट । तत्र हि '२७९३। नानद्यतनवत्—।३।३।१३५।' इति 'भविष्यतिमर्यादाव-चनेऽवरिसान्' इति चानुवर्तते । तत्र जेतुं कालमर्यादाविभागे सित योऽवर आद्यप्रविभागः तत्र भविष्यति काले अनद्यतनवत्प्रत्ययविधिनं भवति । तत्ते लद्यप्रतिषेधालुदेव भवति । ततः परेणेति यसिन्नागामिनि काले शकं जेतुं गमिष्यामि तत्र द्वितीयो यः क्षणस्तसान् परेणोपरिष्टातं शकं जित्वा भूयोऽपि लङ्कामेष्यामि । आङ्पूर्वस्थेणो रूपम् । अमत्सरो विगतकोधः सन् । '१७९३। परिसान् विभाषा ।३।३।१३८।' इत्यनेन विभाषा अनद्यतनवद्यत्ययविधिनं भवतीत्युक्तम् ॥

१३३९-तमेवं-वादिनं मूडिमेन्द्रजित् समुपागतः ॥

'युयुत्सिष्ये ऽहमित्येवं वदन् रिपु-भयंकरः ॥३५॥

तमित्यादि —तं रावणं मूदत्वादेवंवादिनं एवंभाषणशीलं इन्द्रजित् रिपोर्भयं-करः समुपागतः । युयुत्सिष्येऽहं योद्धमिच्छां करिष्यामीति ब्रुवन् ॥

केन सह योद्धुमिच्छामीति चेदाह-

१३४०—ना ऽभिज्ञा ते महाराज !, जेष्यावः शक-पालितम् ॥ इप्त-देव-गुणाऽऽकीर्ण-मौवां सह सुराऽऽलयम्, ॥ ३६ ॥

नाभिश्चेत्यादि—हे महाराज! ते तव नाभिज्ञा स्मृतिः सुरालयं शकेण पालितं दसेश्च देवगणराकीणं व्याप्तम्। आवां द्वावपि सह संभूय जेण्यावः जित-वन्तो। '२७७३। अभिज्ञावचने लुट् ।३।२।३१२।' तन्न 'भूतानद्यतने' इति वर्तते ४१० भट्टि-काव्ये—चतुथें तिबन्त-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयो वर्गः,

१२४१—ना ऽभिज्ञा ते, स-यक्षेन्द्रं भङ्क्ष्यावो यद् यमं बलात्,॥ रत्नानि चा ऽऽहरिष्यावः, प्राप्सावरा च पुरीमिमाम्.॥ ३७॥

नाभिन्नेत्यादि — न सेत्यभिज्ञास्ति । सयक्षेन्द्रं धनदसहितं यमं बळात् सामर्थ्येन आवां भङ्क्ष्यावः भग्नवन्तौ रत्नानि च ताभ्यां बळादाहरिष्यावः । इमां च पुरीं लङ्कां प्राप्स्यावः । '२७७५। विभाषा साकाङ्क्षे ।३।२।११४।' इति ऌद् । लक्ष्यलक्षणयोः सम्बन्धे प्रयोक्तराकाङ्का । तत्र भञ्जनं लक्षणं रत्नाचाहरणं च लक्ष्यम् ॥

१३४२-एष पेक्ष्याम्यंरीन् भूयो, न शोचिष्यसि रावण !॥ जगद् द्रक्ष्यसि नी-राममंवगाहिष्यसे दिशः.॥३८॥

एष इत्यादि—एषो ऽहं भूयः पुनररीन् पेक्ष्यामि चूर्णविष्यामि । वर्तमा-नसामीप्ये वर्तमानिकप्रत्ययस्य विकल्पेन विधानालुडेव भवति । येन हे रावण ! न शोचिष्यसि शोकं न करिष्यसि । भविष्यति छट् । जगत् नीरामं रामरहितं द्रक्ष्यसि । दिशश्च सर्वो अवगाहिष्यसे व्याप्स्यसि ॥

१३४३—सह-भृत्यः सुराऽऽवासे भयं भूयो विधास्यसि ॥ प्रणस्यत्येच देवेन्द्रस् त्वां, वक्ष्यति स सन्नतिम्. ३९

सहेत्यादि—ग्टलैः सह सुरावासे खगें भूयो भयं विधास्यसि करिष्यसि । देवेन्द्रश्च त्वां प्रणंस्यति 'त्वदीयोऽहम्' इति निवेदियण्यति । वद्द्यति च सन्नतिं भणिष्यति च नमस्कारम् ॥

१३४४-भेष्यते मुनिभिस् त्वत्तस् त्वर्मधिष्ठास्यसि द्विषः,॥ ज्ञास्ये ऽहर्मच संग्रामे समस्तैः शूर-मानिभिः.॥४०॥

भेष्यत इत्यादि सुनिभिस्त्वत्तो भेष्यते भीतैर्भवितव्यम् । भावे छद् । त्वमिष्ठास्यसि द्विषः शत्रून् परिभविष्यसि । '५४२। अधिशीङ्—।१।४।४६।' इति कर्मसंज्ञा । यादशश्चाहं तादशः संग्रामे ज्ञास्ये ज्ञातो भविष्यामि । कर्मणि छद् । कैः । समस्तैः श्रूरमानिभिः वयं श्रूरा इत्यात्मानं मन्यमानैः । '२९९३ । आत्ममाने खश्च ।३।२।८३।'॥

१३४५-ज्ञायिष्यन्ते मया चा ऽद्य वीरं-मन्या द्विषद्-गणाः,॥ गूहिष्यामि क्षितिं कृत्तै-रेद्य गात्रैर् वनुष्कसाम्,॥ ४१॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'रावण-विलापो' नाम बोडशः सर्गः— ४११

ज्ञायिष्यन्त इत्यादि एते च द्विषां गणाः शत्रुसंघाः वीरंमन्याः अद्य मया ज्ञायिष्यन्ते परिछेत्यन्ते यादशा इति । कर्मणि छट् । चिण्वदिद् । वनौकसां कपीनां गात्रैः [कृत्तैः ] छित्रैरच क्षितिं गृहिष्यामि ॥

१३४६-आरोक्ष्यामि युगान्त-वारिद-घटा-संघट्ट-धीर-ध्वनिं निर्यास्यन् रथर्मुच्छ्रित-ध्वज-धनुः-खद्ग-प्रभा-भासुरम्.॥ श्रोष्यस्यंद्य विकीर्ण-वृक्षण-विमुख-व्यापन्न-शत्रौ रणे तृप्तांश्र छोणित-शोण-भीषणमुखान् ऋव्याऽशिनः कोश्रतः.'॥ ४२॥

इति भट्टि-काव्ये तिङन्त-काण्डे ऌङ्-विलसितो नाम षोडशः सर्गः॥

आरोक्ष्यामीत्यादि अतोऽहं रथमारोक्ष्यामि निर्याखन् इतो निर्गच्छन् । आरोक्ष्यामीति कियायां कियाथांयामुपपदे निर्याखिक्षति '२१९३। छट् शेषे च ।३।३।३।३।' इति चकाराल्लुद् । कीदशं रथम् । युगान्ते प्रलयकाले या वारिद्व्यासासां यः संघटः परस्परसंमर्दः तस्येव धीरो गम्भीरो ध्वनिर्यस्य रथस्य । उच्छिता ध्वजाः धनंषि च यत्र । खज्जप्रभाभिश्च भासनशीलो यः । पश्चाद्विशेष्णसमासः । उच्छितानां वा ध्वजादीनां प्रभाभिभीसुर इति योज्यम् । विकीणा इतस्त्रतो विक्षिप्ता वृक्षणाः छिन्नाः छिन्नमस्तकाः विमुखाः पराज्जुसा व्यापन्ना मृताः शत्रत्रवो यसिन् रणे। कन्याशिनः श्वगालादीन् कोशतः फूर्कुर्वतः अद्य श्रोष्यसि । कीदशान् । तृतान् शोणितमांसोपभोगात्। शोणितेन शोणानि लोहितानि तत एव भीषणानि भयंकराणि मुखानि येषामिति । वृश्चेरोदितो निष्ठानत्वस्यासिद्धत्वात् चोः कृत्वे वृक्षण इति ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकते श्री-भट्टिकाव्ये चतुर्थे तिङक्त-काण्डे लक्षण-रूपे तृतीयः परिच्छेदः (वर्गः) तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'रावण-विलापो' नाम षोडशः सर्गः॥ १६॥

१—पचेऽसिन् वृत्तं शार्दूलविक्रीडितम् । तल्रक्षणम्—'स्याश्वेर्म-स-जस्तत्ताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम् ।' इति वृत्तरलाकरे मट्टकेदारः ।

## सप्तद्वाः सर्गः— 🔭 🐄 🗇

इतः प्रभृति रूङमधिकृत्य विलसितमाह—तत्र भूतानुद्यतने लङ्क ततोऽन्यत्र दुर्शयिष्यति—

१२४७—आञ्चासत ततः शान्तिमृद्धिंदुग्नीनेहावयम्,॥ विप्रानिवाचयन् योधाः, प्राक्कृवन् मङ्गलानि च.॥१॥

आशासतेत्यादि — ततः शितज्ञानन्तरं श्रोधाः इन्द्रजित्सम्बन्धिन इत्यर्थात् उपद्रवपिरहारार्थं शान्तिमाशासत अभीष्टवन्तः। '१०९२। आङः शासु इच्छायाम्' इत्यतुदातेत् । '२२५८। आत्मनेपदेष्वनतः । ।।१।५।' इत्यदादेशः । शान्ति च दर्शयबाह — असुः स्नाताः । '११२६। ष्णा शौचे'। आत इत्यधिकृत्य । '२४६३। छङः शाकटायनस्येव ।३।४।१११।१६।' इति झेर्जुस्। '२२५४। उस्पपदान्तात्।६।१।९६।' इति पररूपम् । अभीनहावयन् अग्निकर्मे कारितवन्तः । विप्रानवाचयन् स्नस्तिन्वाचनं कारितवन्तः । मङ्गरुनि मङ्गरुगुक्तानि कर्माणि कृतवन्तः ॥

१२४८—अपूजयन् कुल-ज्येष्ठानुपागूहन्त बालकान्.॥ स्त्रीः समावर्धयन् साऽस्नाः, कार्याणि प्रादिशंस्तथा. २

अपूजयिनत्यादि — कुरुज्येष्टान् वृद्धानपूजयन् पूजितवन्तः पादपतनादिना । बालकानुपागृहन्त आश्विष्टवन्तः । गतानां किं भविष्यतीति सास्ताः स्नीः योषितः । (१०२। वाऽम् शत्योः । १।४।८०।' इतीयङभावपक्षे रूपम् । समावर्धयन् ताम्बृ-छादिना संवर्धितवन्तः । 'प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे' इति णिच् । तथा कार्याणि गृह-कार्याणि प्रादिशन् निर्दिष्टवन्तः । 'इदमिदं कार्यम्' इति ॥

> १३४९-आच्छादयन्, व्यक्तिम्पंश् च, प्राश्नन्नंथ सुराऽऽमिषम्,॥ प्रापिवन् मधु-माष्वीकं भक्ष्यांश् चा ऽऽदन् यथेप्सितान्॥३॥

आच्छादयन्नित्यादि—आच्छादयन् वद्याणि पिनद्भवन्तः। '१८३४। छद् संवरणे' चुरादिः। व्यिलिग्पंश्च समालिक्षवन्तः। '१७२७। लिप छपदेहे'। '२५४२। शे सुचादीनाम् ।७।१।५९।' इति नुम्। '१४०। न रछन्यप्रशान्।८।३।७।' इति रूत्वम्। पूर्वस्यानुनासिकः। अथानन्तरं सुरामिषं प्राक्षन् अभ्यवहृतवन्तः। मधु माध्वीकं मध्वासवं प्रापिवन् सुष्ठु पीतवन्तः। भक्ष्यांश्च खण्डपायसादीन् यथेप्सितानादन् मक्षितवन्तः। अडित्यनुवृत्तो '२४२६। अदः सर्वेषाम्। ७।२।१००।' इत्यडागमः॥ १८५०-न्यरयन् शस्त्राण्यंभीष्टानि, समनह्यंश् च वर्मभिः,॥ अध्यासत सु-यागानि, द्विषद्भाश्च चा ऽश्चपंस् तथाः ४ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'रावण-वधी' नाम सप्तदशः सर्गः- ४१३

न्यश्यक्तित्यादि अभीष्टानि यथानुभावितानि शस्त्राणि न्यश्यन् तेजित-वन्तः। '१२२०। शो तन्करणे' '२५१०। ओतः दयनि ।७।३।७१।' इत्योका-रलोपः। वर्मभिश्र कवचैः समनस्त्रन् संनद्धाः। शरीराण्यावृतवन्त इत्यर्थः। सुयानानि शोभनयानानि अध्यासत आरूढाः। '५४२। अधिशीङ्-।१।४।६६।' इति कर्मसंज्ञा। तथा द्विषच्योऽशपन् आकुष्टवन्तः 'पापाः क यास्यथ' इति। '५७२। श्राच-हुङ्-।१।१।३४।' इत्यादिना सम्प्रदानसंज्ञा॥

१३५१—अपूजयंश् चतुर्-वक्रं, विप्रानांचीस् तथा ऽस्तुवन्,॥ समालिपत शकाऽरिर् यानं चा ऽभ्यलपद् वरम्॥५॥

अपूज्यनित्यादि — चतुर्वक्रं ब्रह्माणमपूजयन् अर्चितवन्तः । विप्रानाचैन् दाननसस्कारादिना पूजितवन्तः । तथा अस्तुवन् परस्परं स्तुतवन्तः । शकारिश्च इन्द्रजित् समालिपत समालिप्तवान् । यानं वरमुत्कृष्टमभ्यलपत् अभीष्टवान् '२३२१। वा आश-1३।१।७०।' इत्यादिना स्थनो विकल्पितत्वात् पक्षे शप्॥

१३५२-आमुऋद् वर्म रत्नाऽऽह्यमंबधात् खङ्गमुंज्वलम् ॥ अध्यास्त स्यन्दनं घोरं, प्रावर्तत ततः पुरः ॥ ६॥

आमुञ्जदित्यादि—रताब्वं रत्नप्रत्युतं वर्मे कवचमामुञ्जत् सरीर आमुक्त-वान् । पिनद्धवानित्यर्थः । खड्नं चोज्ज्वलमबझात् कक्षापार्श्वाश्रितं कृतवान् । घोर्रं सीवर्णं स्वन्दनमध्यास्त आरूढः । ततो ऽनन्तरं पुरः पुरतः प्रावर्तत प्रवृत्तः॥

१३५३-आघ्नन् भेरीर् महा-स्वानाः,

कम्बूंश् चा ऽप्यंधमन् ग्रुभान् , ॥ अताडयन् मृदङ्गांश् च, पेराश् चा ऽपूरयन् कलाः. ॥ ७ ॥

आञ्चित्यादि —तसात् प्रवृत्ताः महास्वानाः महानादाः । '३२३९। स्वन-हसोर्वा ।३।३।६२।' इत्यप् । भेरीः आञ्चन् ताडितवन्तः । वादका इत्यर्थात् । श्रुभान् सुस्वरान् कम्बून् राङ्कानधमन् शब्दितवन्तः । '२३६०। पा-म्रा-।७।३।७८।' इत्यादिना धमादेशः । सृदङ्गाश्चाताडयन् आहतवन्तः । '१६९३। तड आधाते' इति सुरादिः ॥

१३५४-अस्तुवन् बन्दिनः, ग्रब्दार्नन्योन्यं चौदभावयन् ,॥ अनदन् सिंहनादांश् च, प्राद्रेकत हय-द्विपम् ॥८॥

अस्तुविश्वत्यादि —वन्दिनः स्तुतिपाठका अस्तुवन् 'जय जीव' इत्यादिनाः स्तुतिं कृतवन्तः । अन्योन्यं अन्यस्य अन्यस्य च शब्दान् सांग्रामिकनामानि उदन् भावयन् उद्घाटितवन्तः सैनिका इत्यर्थात् । सिंहनादांश्चानदन् शब्दितवन्तः । ४१४ भट्टि-काव्ये चतुर्थे तिङन्त-काण्डे लक्षण-रूपे चतुर्थो वर्गः,

हयद्विपं पञ्चद्वन्द्वस्य विभाषेकवद्वावः । प्राद्वेकतः शब्दितवन्तः । १८१। द्वेक शब्दोस्साहे' इत्यनुदात्तेत् ॥

१३५५-अ-निमित्तान्यंथा ऽपरयन्नस्फुटद् रवि-मण्डलम्,॥ औक्षन् शोणितमममोदा,वायवोऽवान् सु-दुःसहाः॥

अनिमित्तानीत्यादि — अनिमित्तानि कुत्सितनिमित्तानि । नत्रत्र कुत्सायाम् । गच्छन्तोऽपश्यन् दृष्टवन्तः । तानि दर्शयति रविमण्डस्रमस्फुटत् स्फुटितम्, अम्भोदाः शोणितमौक्षन् वृष्टाः । '७०५। उक्ष सेचने'। वायवः सुदुःसहाः प्रचण्डा अवान् वान्ति सा । शाकटायनमतादत्र उसादेशः ॥

१३५६-आर्च्छन् वामं मृगाः कृष्णाः, शस्त्राणां व्यस्मरन् भटाः,॥ रक्तं न्यष्ठीवदंक्काम्य-

देखिद्यद् वाजि-कुञ्जरम्. ॥ १०॥

आच्छित्रित्यादि—निर्गच्छतां वामपार्श्वं कृष्णमृगा आच्छेन् गताः। अतेः '२६६०। पा-घा-।७।३।७८।' इति ऋच्छादेशः । '१३८०। ऋच्छ गतौ' इत्यस्य वा रूपम् । भटाश्च शस्त्राणां व्यस्मरन् विस्मृतवन्तः '६१३।अधीगर्थ-।२।३।५२।' इति कर्मणि पष्ठी । वाजिकुञ्जरमिलन्नमश्रान्तमि रक्तं न्यष्टीवत् । '६०१ ष्टितु निरसने' इति भौवादिकस्य प्रहणम् '२३२०। ष्टितु-क्रमु-चमां शिति ।७।३।७५।' इति दीर्घः। अक्राम्यत् क्रान्तं च ॥

१३५७-न तानेगणयन् सर्वानांस्कन्दंश् च रिपून्, द्विषः॥ अच्छिन्दन्नसिभिस् तीक्ष्णैरीभन्दंस् तोमरैस् तथा११

न तानित्यादि—तान् सर्वानशुभान्नागणयन् नादतवन्तः किमेतैरिति । अपि तु रिपूनास्कन्दन् अभिगतवन्तः । द्विषो राक्षसांस्तीक्ष्णैरसिभिररीनच्छिन्दन् छिन्न-वन्तः । तथा तोमरैस्तीक्ष्णैरभिन्दन् विदारितवन्तः ॥

१३५८—न्यकुन्तंश् चक्र-धाराभिरंतुदन् शक्तिभिर् दृढम् ,॥ भहैरंविध्यन्नुग्राऽग्रैरंतृंहंस् तोमरैरंलम्.॥ १२॥

न्यक्रन्तिश्चरादि—चक्रधाराभिः न्यक्रन्तन् छिन्नवन्तः । मुचादित्वाञ्चम् । अकिभिश्च दृढमत्यर्थमतुद् न्यथितवन्तः । भक्षेरविध्यन् ताडितवन्तः । '२४१२। महि-ज्या-।६।१।१६।' इति सम्प्रसारणम् । उम्राग्नेस्तीक्ष्णामैस्तोमरेरळं पर्याप्तमतृहन् हतवन्तः । '१५४९। तृह हिंसायाम् ।' रुधादित्वात् अम् । अल्लोपानुस्वारो ॥ १३५९—आस्यन् प्लवङ्गमा वृक्षानेधुन्वन् भू-धरेर् मृशम् , ॥ अहिंसन् मृष्टिभिः क्रोधादंदशन् दशनैरंपि. ॥१३॥

आस्यनित्यादि स्वन्नमा अपि वृक्षानास्यत् क्षिप्तवन्तः । '१२८५। असु क्षेपणे' । तथा भूधरैः पर्वतेरधुन्वन् हतवन्तः । 'अधूर्वन्' इति पाठान्तरम् । तत्र '२२६५। उपधायां च ।८।२।२८।' इति दीर्घः । कोधान्मुष्टिभिरहिंसन् ताडितवन्तः । दशनैर्दन्तैरदशन् खादितवन्तः । '२३९६। दंश-सक्ष-सक्षां शपि ।६।४।२५।' इत्यनुनासिकलोपः ॥

१३६०–प्रादुन्वन् जानुभिस् तूर्णमेतुदंस् तल-कूर्परैः, ॥

प्राहिण्वन्नीर-मुक्तानि शस्त्राणि विविधानि च. ॥१४॥

प्रादुन्विन्नत्यादि—जानुभिस्त्र्णं प्रादुन्वन् पीडितवन्तः '१३३६। दुदु उप-तापे ।' स्वादिः । तलकूर्परैः इस्ततलेः प्रकोष्ठेश्चातुद्न् व्यथितवन्तः । अरिभिर्मु कानि विविधानि यानि शस्त्राणि तानि प्राहिण्वन् प्रहितवन्तः ॥

१३६१-अतृणेट् शक-जिच् शत्रूनंभ्राम्यच् च समन्ततः,॥ अध्वनच् च महा-घोरं, न च कंचन नाऽदुनोत्. १५

अतृणेडित्यादि — ततः शक्रजिदिन्द्रजित् शत्रूनतृणेद् हिंसितवान् । तृहेः अम् । तस्य '२५४५। तृण ह इम् ।७।३।९२।' हल्रङ्यादिलोपः । हकारस्य द्रस्वजक्त्वचर्त्वानि । समन्ततश्चाभ्राम्यत् भ्रान्तवान् । महाघोरं च भीषणं स्वनं अध्वनत् नादितवान् । न च कंचन नादुनोत् कंचिद्पि न नोपतापितवान् अपि तु सर्वानिप पीडितवानित्यर्थः ॥

१३६२—नाऽजानन् सन्दधानं तं, धनुर् नैक्षन्त विश्वतम् ॥ नेपूर्नचेतन्नस्यन्तं, हतास् तेना ऽविदुर् द्विषः ॥१६॥

नाजानिश्वत्यादि —धनुषि शरं सन्दधानमारोपयन्तमिनद्गजितं नाजानन् न ज्ञातवन्तः । धनुर्विश्वतं नैक्षन्त धनुर्धारयन्तं न दृष्टवन्तः । इष्ट्रन् शरानस्यन्तं क्षिप्यन्तं नाचेतन् इस्रालाघवात् न ज्ञातवन्तः । '३९। चिती संज्ञाने'। '१३४। ङमो हस्वात्—।८।३।३२।' इति ङमुद् । तेन हताः सन्तो द्विषः अविदुः ज्ञात-वन्तः पूर्वोक्तम् । '२२२६। सिजभ्यस्त-विदिभ्यश्च ।३।४।१०९।' इति झेर्जुस् ॥

१३६३—अञ्चण्वन्नेन्यतः शब्दं, प्रपलायन्त चा ऽन्यतः,॥ आकन्दर्मन्यतोऽकुर्वस् तेनाऽहन्यन्त चाऽन्यतः.१७

अग्रुण्वित्रित्यादि — अन्यतः अन्यस्मिन् प्रदेशे केनिद् द्विषः शब्दमश्र-ण्वन् । '२३८६। श्रुवः श्रु च ।३।१।७४।' इति श्रुभावः श्रुप्रत्यश्र । अन्यत्र स्थिताः प्रपलायन्त पलायिताः । अन्यतोऽन्यत्र प्रदेशे स्थिताः आक्रन्दं अकुर्वेन् रोदनं कृतवन्तः । अन्यतोऽन्यत्र तेनेन्द्रजिता अहन्यन्त व्यापादिताः । कर्मणि लङ् । सर्वत्राद्यादिस्वात्तसिः ॥

१३६४-प्रालोठन्त, व्यभिद्यन्त, परितो रक्तमस्त्रवन्, ॥ ः पर्यश्राम्यन्नतृष्यंश् च क्षतास् तेना ऽस्त्रियन्त च १८ प्रालोठन्तेत्यादि —तेन क्षताः केचिद्ध्या प्रालोठन्त । '७४९। लुट लोठनै ।'
भुवीतस्ततो व्यभिद्यन्त व्यनीयन्त हताः सन्त इतस्ततो नीताः । कर्मणि लङ् ।
परितः समन्ताद्रक्तमस्त्रवन् मुक्तवन्तः । पर्यश्राम्यन् खिद्याः । अतृष्यन् पिपान् सिताः । दिवादित्वात् स्यन् । केचिद्श्रियन्त । '२५३८ । स्त्रियतेर्लुङ्-लिङोश्र ।१।३।६१।' इति तङ् ॥

१३६५—सोमित्रिरांकुलस् तस्मिन् ब्रह्माऽस्त्रं सर्व-रक्षसाम्॥ निधनाया ऽऽजुहूषत् तं व्यष्टभाद् रघु-नन्दनः. १९

सौमित्रिरित्यादि—तिसन् इन्द्रिजित तथाभूते सित सौमित्रिराकुळो व्यस्त-चित्तः सर्वरक्षसां निधनाय ब्रह्माखमाजुहूषत् आह्वातुमैच्छत् । '२४२७। अभ्य-स्तस्य च ।६।१।३३।' इति अभ्यस्ताकारस्य ह्वयतेः प्रागेव द्विवेचनात् "सम्प्रसा-रणम् । तं च सौमित्रिं रघुनन्दनो रामः व्यष्टक्षात् निवारितवान् 'मा भूद्विभीष-णस्त्रापि नाशः' इति । '२५५५। स्तम्भु-स्तुम्भु-।३।१।८२।' इसादिना श्राप्रस्त्रयः । '२२७२। स्तम्भेः ।८।३।६७।' इति मूर्थन्यः ॥

१३६६-ततो माया-मयीं सीतां झन् खद्गेन वियद्-गतः ॥ अदृश्यतेन्द्रजिद्, वाक्यमवदत् तं मरुत्-सुतः, २०

तत इत्यादि—ततोऽनन्तरं इन्द्रजित् वियद्गतः आकाशगतः सीतां माया-मयीं मायानिर्मितां खड्नेन वन् व्यापादयन्नदृश्यत दृष्टः । कमीण छङ् । तथाभूतं राक्षसं मरुसुतो हन्मान् वान्यमवदत् भाषितवान् ॥

१३६७—'मा ऽपराधोदियं किंचिद्भारयत् पत्युरेन्तिकात्,॥ सीताराक्षस!मासीनां निगृह्णाःपाप!दुःखिताम्'२१

माऽपराभ्नोदित्यादि — हे पाप! राक्षस! सीता पत्युरन्तिकादभ्रश्यत् अप-गता। इयं भवतो नापराभ्नोत् नापराद्धा। '१३५३। राध—साध संसिद्धा।' इति स्वादा। तसादेनां दुःखितां मा स्म निगृह्णाः मा वधीः। '२२४०। स्मोत्तरे छङ् च ।३।३।१७६।' इति वर्तमाने छङ्ग।

१३६८—'पीडा-करमं-मित्राणां कर्तव्यमिति शक्रजित् ॥ अत्रवीत्, खङ्ग-कृष्टश्च तस्या मूर्धानमंच्छिनत्. २२

पीडाकरमित्यादि — इयमपराद्धा भवतु न वा सर्वथा यदमित्राणां पीडा-करं तदवश्यं कर्तव्यमिति शक्रजिदब्रवीत् उक्तवान् । खङ्गकृष्टश्च कृष्टः खङ्गो येन । 'महरणार्थेभ्यः परे निष्टासप्तम्यो भवतः' तस्या मूर्धानमन्छिनत् छिन्नवान् । तिपो हरुङ्यादिङोपः । दकारस्य चर्त्वम् ॥

१३६९—'यत्-कृते ऽरीन् व्यगृह्णीम, समुद्रमंतराम च,॥ व सा हते'ति वदन् राममुपातिष्ठन् मरुत्-सुतः.॥२३॥ यत्कृत इत्यादि — यसाः कृते यिश्विमित्तं [अरीन् ] परान् अशोकविनका-स्थितान् व्यमृक्षीम विमृहीतवन्तः । '२२२० । नित्यं क्षितः ।३।४।९९।' इति क्रिक्त उत्तमस्य लोपः । समुद्रं चातराम तीर्णवन्तः । '२१७०। अतो दीर्घो यिश ।७।३।१०१।' इति दीर्घः । सा सीता हतेति वदनमरूसुतः राममुपातिष्ठत् ढोकितवान् । अत्र यमुना गङ्गामुपतिष्ठत इत्येवं सङ्गतकरणम् । उपश्लेषो नासीति 'उपादेवपूजां-' इत्यादिना तक् न भवति ॥

१३७०-ततः प्रामुद्यतां वीरौ राघवावरुतां तथा,॥

उद्यां च प्राणतां दीर्घमुचेर् व्याक्रोशतां तथा। १२४ ॥
तत इत्यादि—ततो हन्महचनानन्तरं राघवौ वीरौ प्रामुद्धतां मोहं गतौ
तथाऽहतां क्रन्दितवन्तौ। '११००। र शब्दे'। '२४४३। उतो वृद्धिः—।७)३।८९।'
न भवति तत्रापि 'सार्वधातुके' इत्यनुवर्तते । तथा दीर्धमुष्णं च प्राणतां
निश्वसितवन्तौ । '११४४। अन प्राणने'। '२४७४। 'रदादिभ्यः सार्वधातुके।
७।२।७६।' इतीद । तथा उचैराकोशतां 'हा सीते' इति आहूतवन्तौ॥

१३७१—तार्वभाषत पौलस्त्यो 'मा स्म प्ररुदितं युवाम् , ॥ ध्रुवं स मोहयित्वाऽस्मान् पापोऽगच्छन्निकुम्भिलाम्, ॥

तावित्यादि—पौलस्यो विभीषण आगत्य तो तथाभृतावभाषत उक्तवान्। युवां मा स्म प्ररुद्धितं मारोदिष्टम् । '२२२०। स्मोत्तरे लङ् च ।३।२।१७६।' इति लङ् । यतो ध्रुवमवद्यं स इन्द्रजित् पापः अस्मान् मोहयित्वा मायया विमोद्य । मुहेरकर्मकत्वाद् '५४०। गति-बुद्धि–।१।४।५२।' इत्यादिना कर्मसंज्ञा । निकुम्भिलामग्निगृहमगच्छत् गतवान् । तत्र भूतानद्यतन एव लङ् ॥

१३७२-मा स तिष्ठत, तत्र-स्थो वध्यो ऽसार्व-हुताऽनलः,॥ अस्त्रे ब्रह्म-शिरस्युग्रे स्यन्दने चा ऽनुपार्जिते.॥२६॥

मा सोत्यादि — मा सा तिष्ठत मा विलम्बध्वं, गच्छत । '२२२०। स्रोत्तरे छड् च । । १११०६।' यतस्त्रत्यो निकुम्भिलास्थोऽसावहुतानलः अकृताप्तिकार्यो वध्यः शक्यो हन्तुम् । '२८२३। शकि लिङ् च । ३।३।१७२।' इति चकारात् '३३१२। कृत्याश्च । ३।३।१७१।' इति वचनात् लङ् । 'कृत्याश्च' इति वचनात् 'हनो वध्य' इति उपसंख्यानाद्यत् 'कथमहुतानलो वध्य' इति चेत् असे ब्रह्महाश्चरित व्यवस्थानाद्य विष्ठ व्यवस्थानाद्य व्यवस्थित व्यवस्थानाद्य व्यवस्थानाद्य व्यवस्थानाद्य व्यवस्थित व्यवस्थानाद्य विष्ठ व्यवस्थानाद्य व्यवस्थानाद्य व्यवस्थानाद्य व्यवस्थानाद्य विष्ठ व्यवस्थानाद्य व्यवस्थानाद्य विष्ठ व्यवस्थानाद्य विष्ठ व्यवस्थानाद्य व्यवस्थानाद्य विष्ठ व्यवस्थानाद्य विष्ठ व्यवस्थानाद्य विष्ठ व्यवस्थानाद्य विष्ठ व्यवस्थानाद्य विष्ठ विष्ठ व्यवस्थानाद्य विष्ठ विष्ठ व्यवस्थानाद्य विष्ठ व्यवस्थानाद्य विष्ठ विष्ठ व्यवस्थानाद्य विष्ठ विष्य विष्ठ विष्ठ

कथमुभयं तेनोपार्ज्यंत इस्याह— १३७२-ब्रह्मा ऽद्धाद् वधं तस्य तस्मिन् कर्मण्यंसंस्थिते'॥ प्रायच्छद्दीज्ञां सौमित्रेर् यूथपानां च राघवः॥ २०॥

ब्रह्मेत्यादि —यतस्तस्यां निकुम्भिलायां कर्मण्यसंस्थिते असमाप्ते ब्रह्मा वधं तस्यादधात् धारितवान् । उक्तवानित्यर्थः । श्लौ द्विर्वचनम् । एवं विभीषणवचः श्रुत्वा राघवः सौमित्रेर्यूथपानां च गन्तुमाज्ञां प्रायच्छत् दत्तवान् । '९९६ । दाण् दाने'। '२३६०। पा-म्रा ।७।३।७८।' इत्यादिना यच्छादेशः॥

१३७४-तां प्रत्येच्छन् सु-संप्रीतास् ततस् ते स-विभीषणाः,॥ निकुम्भिलां समभ्यायन् , न्यरुध्यन्त च राक्षसैः॥२८॥

तासित्यादि—ततस्ते सविभीषणाः सुसंगीतास्तामाज्ञां प्रत्येच्छन् प्रतीष्टवन्तः प्रतिगृहीतवन्तः । '१४४०। इषु इच्छायाम्' । '२४००। इषु-गमि-यमां छः ।७।३।७७।' ते च निकुम्भिकां समभ्यायन् समभिगताः । '५०८। अय गतौ ।' तत्र च ये दिक्पालाः राक्षसाः तैन्थेरुध्यन्त रुद्धाः प्रवेष्टुं पन्थानं न लब्धवन्तः । कर्मणि लङ् ॥

१३७५-दिक्-पालैः कदनं तत्र सेने प्राकुरुतां महत्', ॥ ऐतां रक्षांसि निर्जित्य द्वतं पौलस्त्य-लक्ष्मणौ,॥ २९॥

दिक्पालैरित्यादि—तत्र निकुम्मिलोइेशे उमे अपि सेने महत्कदनं विना-शनं युद्धं प्राकुरुतां कृतवन्तौ । तानि रक्षांसि निर्जिस पौलस्सलक्ष्मणौ द्रुतमैतां गतवन्तौ । '१११८। इण् गतौ ।' आद्ग वृद्धिः ॥

१३७६—तत्रेन्द्रजितमैक्षेतां कृत-धिष्ण्यं समाहितम् ॥ सो ऽजुहोत् कृष्णवत्मीनमीमनन् मन्त्रमुत्तमम् ॥३०॥

तत्रेत्यादि तत्र निकुम्भिलायां तावैक्षेतां दृष्टवन्तौ । इन्द्रजितं कृतिधिष्णयं कृताइयगारम् । समाहितं एकाग्रमानसम् । स इन्द्रजित् कृष्णवर्त्मानमजुहोत् दुतवान् । मन्नमुत्तममामनन् आवर्तयन् । '९९५। म्ना अभ्यासे ।' शतिर '२३६९। पा-घा-।७।३।७८।' इत्यादिना मनादेशः ॥

१२७७-अध्यायच् छक्रजिद् ब्रह्म, समाधेरैचलन् न च. ॥ तमाह्वयत सौमित्रिरंगर्जच् च भयंकरम्.॥ ३१॥

अध्यायदित्यादि—शक्रजिदिन्द्रजित्परं ब्रह्माध्यायत् चिन्तितवान् । '९७४। ध्ये चिन्तायाम्' आत्वं शिति । न च समाधेश्चित्तवृत्तिनिरोधादचलत् चिल-तवान् । तं तथाभूतमिन्द्रजितं सौमित्रिर्युद्धायाह्वयत् आहृतवान् । भयंकरं चागर्जेत् शब्दितवान् ॥

१३७८-अकुप्यदिन्द्रजित् तत्र, पितृन्यं चाऽगदद् वचः ॥ 'त्वमत्रा ऽजायथा, देह इहा ऽपुष्यत् सुराऽमिषेः, ३२

अकुप्यदित्यादि—तत्र तसिन्नाह्वाने कृतवित गर्जिते च सित अकुप्यत् कुद्धः '१३१२। कुप क्रोधे' दैवादिकः। पितृब्यं च पितृआतरं विभीषणम्। पितृश-बदाद् आतिर ब्यन्निपातितः। वचो वक्ष्यमाणमगदत् उक्तवान्। अत्रास्मिन् राक्षसकुछे त्वमजायथाः जातोऽसि । '१२२४। जनी प्रादुर्भावे।' दैवादिको त्या छक्ष्य-रूपे कथानके 'रावण-वधो' नाम सप्तदशः सर्गः ४१%

ऽनुदात्तेत् इह च देहः सुरामिषैरपुष्यद् वृद्धि गतः । पुषिदैवादिकः । देहमपुष्य इति पाठान्तरम् । तत्र देहं पोषितवानसि । अन्तर्भावितण्यथीं द्रष्टव्यः ॥

१३७९–इहा ऽजीव, इहैंव त्वं क्रूरमारभथाः कथम्, ॥ नाऽपद्यः पाणिमार्द्वं त्वं वन्धु-त्वं नाऽप्यंपेक्षथाः. ३३

इहेत्यादि—इहाजीवः जीवितोऽसि कथमिहैव त्वं कूरं कर्म आरभथाः आरब्धवानसि । आर्द्रं पाणि च नापश्यस्त्वं न दृष्टवानसि । यावता कालेन अक्तवा पाणिः ग्रुष्यति तावन्तमपि कालं नापेक्षितवानसीत्यर्थः । आस्तां ताव-देतत् । बन्धुत्वमपि एकगोत्रत्वमपि नापैक्षयाः ॥

१३८०-अ-धर्मान् ना ऽत्रसः पाप! लोक-वादान् न चा ऽविभेः, ॥ धर्म-दूषण! नूनं त्वं ना ऽजाना, ना ऽशृणोरिदम्. ॥ ३४॥

अधर्मादित्यादि — हे पाप! अधर्माद्गि नात्रसः न त्रसोऽसि। '११९२। त्रसी उद्वेगे'। दिवादौ। '२३२१। वा आश्र-।३।१।७०।' इत्यादिना पक्षे शप। लोकवादात् जनापवादात् न चाबिभेः न भीतोऽसि। श्रो द्विचेचनम्। धातो-र्गुणः। '५८८। भी-त्रार्थानाम्-।१।४।२५।' इत्यपादानसंज्ञा। हे धर्मदूषण । धर्मस्य दूषण धर्मोच्छेदक। अतिबिपरीते स्थितत्वात्। '१२६१। दुष वैकृत्ये'। '२६०४। दोषो णा ।६।४।९०।' इत्युपधाया उत्वम् । दूषयतीति दूषणः। '२८४१। कृत्यल्युटो बहुलम्।३।३।११३।' इति कर्तरि ल्युद्ध। न तु नन्द्यादि-पाठे ल्युः। तत्र हि 'नन्दि-वाशि-मदि-दूषि-साधि-पचि-शोधि-रोचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः पूजायाम्' इत्युक्तम् । न चात्र पूजा गम्यत इति । नूनं अवश्यं त्वं नाजानाः स्वयमिदं न ज्ञातवानसि । '१६०४। ज्ञा आवबोधने ।' त्रयादावुदात्तेत्। '२५११। ज्ञा-जनोर्जा ।७।३।७९'। इदमन्यतोऽपि नाद्युणोः द्विषद्यो न श्रतवानसि । '१३८६। श्रवः श्र च ।३।१।०४।'॥

किं तदित्याह—

१३८१-निराकृत्य यथा बन्धून् लघु-त्वं यात्यं-संशयम्.'॥ पितृत्व्येण ततो वाक्यमंभ्यधीयत शक्रजित्॥३५॥

निराकृत्येत्यादि —यथा बन्धून् निराकृत्य परित्यज्य [ लघुत्वम् ] लघुतां यात्य-संशयमसन्देहम् । ततः पुत्रोक्तेरनन्तरं पितृत्येण विभीषणेन शक्रजिद्वानयमभ्य-भीयत अभिहितः । कर्मणि लङ् । '२४६२। घु-मास्था-।६।४।६६।' इतीत्वम् ॥

१३८२-'मिथ्या मा स्म व्यतिक्रामो, मच्छीलं मा न बुध्यथाः॥

### सत्यं समभवं वंशे पापानां रक्षसामहम् ॥ ३६॥

मिथ्येत्यादि सिथ्या मृषा मा स्म व्यतिकामः मा परिभूः। '२३२२ । कमः-। । ३१०६।' इत्यदिना शिति दीर्घः । शीलं स्वभावः मा न बुध्यथाः मा न बुद्धास्त्वं अपि तु ज्ञातवानसि । '२२२०। स्मोत्तरे लङ् च ।३।३।१७६।' पापानां रक्षसां वंशेऽहं सत्यं समभवं संभूत इति ॥

१३८३—न त्वंजायत मे झीलं ताद्दग् , यादक् पितुस् तव.॥ क्षयाऽऽवहेषु दोषेषु वार्यमाणो मया ऽरमत्॥ ३७॥

न त्वित्यादि —यद्यप्यहं राक्षसकुछे जातस्तथापि तव पितुर्यादक् शीलं स्वभा-वस्तादक् मे न त्वजायत नैवाभृत् । यतोऽसौ क्षयमावहन्तीति क्षयावहाः । पचाद्यच् । तेषु दोषेषु परस्त्रीहरणादिषु मया वार्यमाणोऽपि । दशग्रीव इति संबन्धः । अरमत् रतिं कृतवान् । २७४९। व्याङ् परिभ्यो रमः ।१।३।८३।' इति परसौपदम् ॥

१३८४-दश-ग्रीवो ऽहमेतसादलजं, न तु विद्विपन्.॥

पर-स्वान्यार्जयन्, नारीरन्यदीयाः परामृश्चत्.॥३८॥

द्राग्रीव इत्यादि — एतसात्कारणाद् रावणमत्यजं त्यक्तवानसि न पुनद्विषन् अमित्रीभवन् । '३१११। द्विषोऽमित्रे ।३।२।१३१।' इति शतृप्रत्ययः ।
तान् दोषानाह-परस्वानि परवित्तानि आर्जयन् अन्येग्रीहितवान् । '२३३।३५।
अर्ज सर्ज अर्जने' इति भ्वादौ हेतुमण्णिच् । '१८५८। अर्ज प्रतियत्ने' इति
चौरादिकस्य वा रूपम् । अन्यदीयाः नारीश्च परामृशत् स्पृष्टवान् । '१५१९।
मृश आमर्शने इति तुदादावनुदात्तेत् ॥

१३८५-व्यजिघृक्षत् सुरान् नित्यं, प्रामाद्य गुणिनां हिते,॥
आशङ्कत सुहृद्-बन्धूनं-वृद्धान् बह्वंमन्यतः॥३९॥

व्यजि घृक्षदित्यादि — सुरान् निसं व्यजिष्ठश्चत् विग्रहीतुमैच्छत् । गुणिनां मास्यवत्प्रभृतीनां यदुक्तं हितं तस्मिन् विषये प्रामाद्यत् प्रमादं गतः । '१२८४। मदी हर्षे' । '२५१९। शमामष्टानाम् । ।।३।७४।' इति दीर्घः । सुहदो बन्ध्रंश्च सुहद्धन्धृन् आशङ्कत विकल्पितवान् । अष्टद्धान् अविदुषः प्रहस्तादीन् बह्ममन्यत श्लाधितवान् ॥

१३८६-दोषैररमतैभिम् ते पिता ऽत्यज्यत येर् मया ।।। ततो-रुप्यदेनदेच् च, द्वि-विंशतिभिरेव च ॥४०॥ दोषेरित्यादि — एभिदेंषिस्तव पिता रावणः अरमत क्रीडितवान् । यैदेंषि-र्मया अत्यज्यत । कर्मणि लङ् । ततः पितुर्दोषप्रकाशनवचनादनन्तरम् । रावणि-रिति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । अरुष्यत् रुष्टः । 'रुष रुष्टो' । अनर्दच विस्फूर्जितवांश्च ॥

१३८७-- शरैरंताडयद् बन्धुं, पञ्च-विंशतिभिर् नृपम् ॥ रावणिस् तस्य सौमित्रिरंमश्राच् चतुरो हयान्. ४१

१३८८–सारथिं चा ऽछनाद् बाणैरेभनक् स्यन्दनं तथा,॥ सौमित्रिमंकिरद् बाणैः परितो रावणिस् ततः. ४२

सारथिमित्यादि—तस्य रावणेः सारथिं चालुनात् छिन्नवान् । '२५५८। प्वादीनां हस्तः ।७।३।८०।'। तथा स्यन्दनमभनक् भग्नवान् । '१५४७। मञ्जो आमर्दने' इति रुधादिः । ततोऽनन्तरं रावणिः सौमित्रिं परितः समन्तात् बाणैरकिरत् छादितवान् ॥

१३८९-तार्वस्फावयतां शक्तिं, बाणांश् चाऽकिरतां मुहुः. ॥ वारुणं लक्ष्मणोऽक्षिप्यदेक्षिपद् रौद्रमिन्द्रजित्. ४३

तावित्यादि—ताविन्द्रजिल्लक्ष्मणौ शक्तिं सामर्थ्यमस्फावयतां वर्धितवन्तौ । '२५९७। स्फायो वः ।७।३।४१।' बाणांश्च मुहुरकिरतां विक्षिप्तवन्तौ । वारूण-मस्त्रं लक्ष्मणोऽक्षिप्यत् । दैवादिकस्य रूपम् । इन्द्रजिद्रौद्वं पाञ्जपतमक्षिपत् क्षिप्तवान् । तौदादिकस्य रूपम् ॥

१३९०—ते परस्परमासाद्य शस्त्रे नाशर्मगच्छताम् , ॥
आसुरं राक्षसः शस्त्रं ततो घोरं व्यसर्जयत् ,॥४४॥

ते परस्परिसत्यादि—ते शस्त्रे परस्परमासाद्य प्राप्य नाशमगच्छतां नाशं गते। ततस्तन्नाशादनन्तरं राक्षसो रावणिः आसुरं असुरदैवतं शस्त्रं घोरं भीषणं व्यसर्जयत् क्षिप्तवान्॥

१३९१—तस्मान् निरपतद् भूरि शिला-शूलेष्टि-मुद्गरम् ॥ माहेश्वरेण सौमित्रिरंसभात् तत् सुदुर्जयम् ॥४५॥ तस्मादित्यादि—तस्मादासुरादस्मात् शिलाशूलेष्टिमुद्गरं निरपतत् । इष्टिः भ०का०३६ श्रहरणविशेषः । तचासुरं सुदुर्जयं सौमित्रिः माहेश्वरेण अस्तञ्चात् सम्भितवान् । '२५५५। स्तम्भु–३।१।८२।' इत्यादिना श्रा चकारात् श्रुश्च ॥

१३९२-ततो रौद्र-समायुक्तं माहेन्द्रं लक्ष्मणोऽस्मरत्,॥

तेनाऽऽगम्यत घोरेण, शिरश् चा ऽहियत द्विषः ४६ ततः इत्यादि—ततोऽनन्तरं रौद्रसमायुक्तं रौद्राम्नेण सहितं माहेन्द्रमस्नं लक्ष्मणोऽस्मरत् चिन्तितवान् । तेन स्मरणादेवागम्यत आगतम् । भावे लङ्क् । तस्य द्विषः शत्रोः शिरश्राहियत् लिन्नम् । कर्मणि लङ्क् ॥

१३९३-अतुष्यन्नमराः सर्वे, प्राहृष्यन् कपि-यूथपाः,॥

पर्यष्वजत सौमित्रिं, मूर्ध्यजिद्यच् च राघवः।।।४७॥

अतुष्यज्ञित्यादि — तस्मिन् मृते अमरा देवाः । अतुष्यन् तुष्टाः । किपयू-थपाः प्राहृष्यन् प्रहृष्टाः । राघवश्च सौमित्रिं पर्यष्वजतः आश्चिष्टवान् । '२३९६। दंश-सञ्ज-।६१४१८५।' इत्यनुनासिकलोपः । '२२७६ । प्राक् सितादङ्ख्यवायेऽपि ।८।३।६३।' इति वचनात् । '२२७५। परि नि-विभ्यः-।८।३।७०।' इत्यादिना षत्वम् । मूध्यंजिप्रच आघातवान् ॥

१३९४-अरोदीद् राक्षसाऽनीकर्मरोदन् नृ-भुजां पतिः,॥

्मैथिल्ये चा ऽग्रपद्धन्तुं तां प्राक्रमत चाऽऽतुरः. ४८

अरोदीदित्यादि — राक्षसानीकं राक्षससैन्यमरोदीत् रुदितम् । '२४७५। रुदश्च पञ्चभ्यः । ७।३।९८।' इतीद । नृभुजां पितः रावणः अरोदत् रुदितः । '२४७६। अङ् गार्ग्यगालवयोः । ७।३।९९।' इत्यडागमः । मैथिल्ये चाशपत् आकृष्टवान् । सर्वदोषस्य मूलमिति । '५७२। श्लाव-हुङ्—।३।४।३४।' इत्या-दिना कर्मणि सम्प्रदानसंज्ञा । तां च हन्तुं आतुरो मन्युक्षतः प्राक्रमत प्रारब्धन्वान् । '२७९५। प्रोपाभ्याम्—।३।३।४२।' इति तङ् ॥

१३९५-'अ-युक्तमिदमिं' त्येन्ये तमाप्ताः प्रत्यवारयन् ,॥ न्यरुन्धंश् चा ऽस्यपन्थानं बन्धुता शुचमारुणत्.४९

अयुक्तमित्यादि — अन्ये आसाः राक्षसाः अयुक्तमेतदिति मन्यमानाः तं तथाविधं प्रत्यवारयन् आवार्य स्थिताः । '१९५०। वृज् आवरणे' चुरादिः । न्यरुष्धंश्च हस्तपादादिप्रहणेन रुद्धवन्तः । बन्धुता बन्धुसमूहः । अस्य शोक-मारुणत् अपनीतवती । हल्ङ्यादि लोपः । धकारस्य जस्त्वम् ॥

१३९६-आस्फायता ऽस्य वीरत्वर्ममर्पश्च चार्डण्यतायतः॥

रावणस्य ततः सैन्यं समस्तर्मयुयुत्सयत्. ॥ ५० ॥ आस्फायतेत्यादि—अथ विरुद्धशोकस्य रावणस्य वीरत्वं शौर्यं आस्फायत वृद्धिं गतम् । अमर्पश्च क्रोधः अतायत विस्तारं गतः । ततः सं रावणः समस्तं सैन्यं अयुयुत्सयत् युयुत्समानं प्रयोजितवान् ॥

# १३९७-अग्नीनंवरिवस्यंश् च ते, ऽनमस्यंश् च शङ्करम्,॥ द्विजानंप्रीणयन् शान्त्ये यातुधाना भवद्-भियः. ५१

अद्गीनित्यादि—ते यातुधानाः भवद्भियः उत्पद्यमानभीतयः । अद्गीनव-रिवस्यन् परिचारितवन्तः । '२६७५ । नमोवरिवश्चित्रङः क्यच् ।३।१।१९। इति वरिवसः परिचर्यायामिति क्यच् । तदन्ताङ्गङ् । शङ्करं च महादेवं अनमस्यन् पूजितवन्तः । अत्र नमसः पूजायां क्यच् । द्विजांश्च शान्त्ये शान्त्यर्थमप्रीणयन् प्रीणितवन्तः । 'धूज्—प्रीजोर्जुग्वक्तव्यः' ॥

१३९८-परितः पर्यवाद् वायुराज्य-गन्धिर् मनो-रमः,॥

अश्रूयत स-पुण्याहः स्वस्ति-घोषः समुच्चरन् ॥५२॥ परित इत्यादि—अग्निसन्तर्पणादाज्यगन्धिः आज्यस्य गन्धो यस्मिन्वायौ स क्युर्मनोरमः परितः सर्ववेश्मसु पर्यवात् वाति स्म । स्वस्तिघोषश्च सपुण्याहः पुण्याहशब्देन सह समुचरन्नश्रूयत श्रूयते स्म । कर्मणि छङ् ॥

१३९९-योद्धारो ऽविभरुः श्चान्त्यै साऽक्षतं वारि मूर्घभिः,॥ रत्नानि चा ऽददुर् गाश्च च, समवाञ्छन्नथाऽऽशिषः.

योद्धार इत्यादि—योद्धारः शान्त्ये शान्त्यर्थं साक्षतं अक्षततण्डुलैर्युक्तं सलाजं च वारि जलं मूर्धभिरविभरः दधित सा । '२२२६। सिजभ्यस्त— ।३।४।१०९।' इति झेर्जुस् । '२४९६। मृजामित् ।७।४।७६।' इतीत्वम् । रतानि गाश्चाददुः दत्तवन्तः । आशिषश्च तेभ्यः समवाञ्चन् काङ्कितवन्तः । '२१७। वाचि इच्छायाम्'॥

१४००-अदिहंश् चन्दनैः शुभौर्, विचित्रं समवस्त्रयन्,॥

अधारयन् स्रजः कान्ता, वर्मचा ८न्ये ८दधुर् द्वतम्

अदिहन्नित्यादि—ग्रुभैः ग्रुक्तवर्णेश्चन्दनैः अदिहन् गात्राणि लिसवन्तः । '१०८४। दिह उपचये' । विचित्रं शोभनं समवस्त्रयन् आच्छादितवन्तः । '२६७७। मुण्ड-मिश्र–१३।१।१। इत्यादिना वस्तात्समाच्छादने णिच् । कान्ताः ग्रुभाः स्ननः अधारयन् धारितवन्तः । '९६६। ध्र्य धारणे' । अण्यन्तस्य प्रयोग एव नास्ति । अन्ये च वर्माणे कवचानि द्वतमद्युः धारितवन्तः ॥ १४०१—समक्ष्णुवत शस्त्राणि, प्रामृजन्, खङ्ग-संहतीः, ॥

गजाऽऽदीनि समारोहन्, प्रातिष्ठन्ताऽऽथ सत्वराः.

समक्ष्णुवतेत्यादि —शस्त्राणि समक्ष्णुवत। '१११०। क्ष्णु तेजने'। '२७३६। समः क्ष्णुवः ।१।३।६५।' इति तक्ष् । खद्भसंहतीः प्रामृजन् शोधितवन्तः । मृजेरजादौ विभाषा वृद्धिः । गजादीनि यानानि समारोहन् आरूढाः । गजादिनिविति पाठान्तरम् । तत्राधिकरणत्वं विवक्षितम् । अथानन्तरमारूढाः सत्वराः प्रातिष्ठन्त प्रस्थिताः । '२६८९। समव-प्र-विभ्यः स्थः ।१।३।२२।' इति तक्ष् ॥

१४०२-अपूरयन् नभः शब्दो बल-संवर्त-संभवः॥

अपूर्यन्त च दिग्-भागास् तुमुछैस् तूर्य-निस्वनैः. ५६

अपूरयदित्यादि — बलानां संवर्त एकी भावः तस्मात्संभवी यस्य स शब्दः नभ आकाशमपूरयत् प्रितवान् । तुमुलैस्तूर्यनिस्वनैः महद्भिघोषेदिंग्भागा अपूर्यन्त पूर्णाः । कर्मणि लङ्ग ॥

१४०३—आसीद् द्वारेषु संघद्दो रथाऽश्व-द्विपरक्षसाम्॥

सुमहान-निमित्तैश् च समभूयत भीषणैः ॥ ५७ ॥ आसीदित्यादि —रथादीनां निर्गच्छतां लङ्काद्वारेषु संघद्वः सुमहानासीत् । जनभूयस्तया संघर्षोऽभूत् । २३२५। अस्तिसिचोऽप्रके ।७।३।९६। इतीद्व । अनि-मित्तैः भीषणैभैयंकरैर्महद्भिः समभूयत क्षयकरैर्निमित्तैर्भृतम् । भावे लङ्क् ॥

१४०४-कपयो ऽविभयुस् तस्मिन्नंभञ्जंश् च महा-द्वुमान्॥ प्रोदखायन् गिरींस् तूर्णमंगृह्हंश् च महा-श्विलाः. ५८

१४०५-ततः समभवद् युद्धं प्राहरन् कपि-राक्षसाः, ॥ अन्योन्येना ऽभ्यभूयन्त, विमर्दर्मसहन्त च.॥५९॥

तत इत्यादि—ततोऽनन्तरं युद्धं समभवत् प्रवृत्तम् । किपराक्षसाः प्राहरन् प्रहृतवन्तः । अन्योन्येनाभ्यभूयन्त कपयो राक्षसैः राक्षसाश्च किपिभिरिति । कर्मणि छङ् । विमर्दमसहन्त च सोढवन्तः ॥

१४०६-प्रावर्धत रजो भौमं, तद् व्याश्रुत दिशो दश,॥

पराऽऽत्मीय-विवेकं च प्रामुष्णात् कपि-रक्षसाम्.॥ प्रावर्धतेत्यादि—बल्द्वयप्रक्षोभात् भौमं रजः प्रावर्धत प्रवृद्धम्। तद्वजो दश दिशो ब्याञ्चत ब्यामोत्। अयं परोऽयं चात्मीय इति यो विवेकसं च प्रामु-ष्णात् अपनीतवत्। '१६२९। मुष स्तेये' ऋयादिः॥

१४०७–ततो ऽद्विषुर् निरालोके स्वेभ्यो ऽन्येभ्यश् च राक्षसाः.॥ अद्विषन् वानराश्च चैव वानरेभ्यो ऽपि निर्दयाः॥ ६१ ॥

तत इत्यादि—ततोऽनन्तरं निरालोके समरे राक्षसाः स्वेभ्योऽन्येभ्य-श्राद्विषुः कुध्यन्ति सा। वानरा अपि वानरेभ्योऽद्विषन् निर्देयाः सन्तः। अपि तथा छक्ष्य-रूपे कथानके 'रावण-वध्यो' नाम सप्तदशः सर्गः ४२५

शब्दात् राक्षसेभ्योऽपि । '२४३५। द्विषश्च ।३।४।११२ ।' इत्यनेन शाकटाय-नमते क्षेर्जुस् । अन्येषामद्विषन् । '५७५। कुध-द्वह—।१।४।३७।' इत्यादिना सम्प्रदानसंज्ञा ॥

१४०८-अघुरंस् ते महा-घोरमंश्र्योतन्नथ शोणितम्,॥ समपद्यत रक्तेन समन्तात् तेन कर्दमः.॥ ६२॥

अघुरिन्नत्यादि — अथानन्तरं ते हताः अघुरन् घोरं रौद्रं शब्दितवन्तः। '१४३३ । घुर भीमार्थशब्दयोः' । शोणितं चाश्र्योतत् क्षरति सा । तेन च रक्त-सुतेन समन्तात्सर्वतः कर्दमः समपद्यत संपन्नः । कर्मणि छङ् ॥

१४०९–गम्भीराः प्रावहन् नद्यः, समजायन्तं च हदाः, ॥

वृद्धं च तद् रजो ऽशाम्यत्, समवेद्यन्त च द्विषः. ॥

शम्भीरा इत्यादि —तेन रक्तेन वर्धिणुना गम्भीरा अगाधाः नद्यः प्राव-हन् प्रवृत्ताः । हदास्तडागाः समजायन्त संजाताः । तच रजः प्रवृद्धमशाम्यत् शान्तम् । उद्गमाभावात् । उत्पन्नस्य च पतनात् रजःशमनात् । द्विषश्च सम-वेद्यन्त संवेद्यन्ते स्म । '१८४१ । विद् चेतनाख्याननिवासेषु' इति चौरादिकः । कर्मणि छङ् ॥

१४१०-ततो ऽचित्रीयता ऽस्त्रीघैर्

धनुश् चा ऽधूनयन् महत् ॥ रामः, समीहितं तस्य नाऽचेतन् स्वे न चा ऽपरे.॥ ६४॥

तत इत्यादि—ततोऽनन्तरं रामः बाखोधैरिचत्रीयत आश्चर्याभूतः।
'३६७५। नमो-वरिवः-।३।१।१९।' इति 'चित्रङ् आश्चर्ये'। ङित्वात्तङ् । धनुश्च
महद्रधूनयत् विधूनितवान्। 'धूज्-प्रीजोर्नुग्वक्तव्यः'। तस्य रामस्य समीहितमभित्रेतं स्वे आत्मीया वानराः न च अपरे परकीया नाचेतन् न ज्ञातवन्तः॥
१४११—छिन्नानेक्षन्त भिन्नांश्च च समन्ताद् राम-सायकैःः॥

क्रष्टं हाहेति चा ऽशृण्वन् न च रामं न्यरूपयन्. ६५

छिन्नानित्यादि - रामसायकैश्चित्नान् भिन्नांश्च समन्तादेश्चन्त । हा हेति च कुष्टं शब्दमन्योन्यस्य चारुण्वन् । न च नैव रामं न्यरूपयन् राम इति च न निश्चितवन्तः । 'रूप व्याक्रियायाम्' इति चौरादिकः ॥

१४१२-अभिनच् छत्रु-संघातानेक्षुणद् वाजि-कुञ्जरम्,॥

अपिनट् च रथाऽनीकं, न चा ऽज्ञायत संचरन्.६६ अभिनदित्यादि—शत्रुसंघातानभिनत् भिन्नवान् । वाजिङ्करमञ्जूणत् सम्पष्टवान् । '१५५७ । श्कुदिर् सम्पेषणे' । रथानीकं रथससूहमपिनट् पिष्ट- ४२६ भट्टि-काव्ये—चतुर्थे तिङन्त-काण्डे छक्षण-रूपे चतुर्थो वर्गः,

वान् । '१५४६। पिष्ठु संचूर्णने' सर्वे रोधादिकाः । न च संचरन् रामः अज्ञा-यत न ज्ञातः । स्वैः परैवेंसर्थात् । कर्मणि छङ्क ॥

युग्मम्-६७।६८

१४१३-दश दन्ति-सहस्राणि रथिनां च महाऽऽत्मनाम् ॥ चतुर्दश सहस्राणि साऽऽरोहाणां च वाजिनाम् ६७ १४१४-छक्षे च द्वे पदातीनां राघवेण धनुर्-भृता ॥

अनीयन्ताष्टमे भागे दिवसस्य परिक्षयम्. ॥ ६८ ॥

द्शेत्यादि — अनेन श्लोकद्वयेन राघवेण धनुर्भृता दिवसस्याष्टमे भागे अर्धप्रहरे दश दिनतनां सहस्राणि रिथनां च महात्मनां चतुर्दश सम्हस्राणि । सारोहाणां च वाजिनां तावन्सेव । पदातीनाम् द्वे लक्षे परिक्षयं विनाश-मनीयन्त नीताः । कर्मणि लङ् । अनीयतेति पाठान्तरं तत्र सर्वमेतद्नी-यतेति योज्यम् ॥

१४१५-यम-लोकिमिवा, ग्रश्नाद्, रुद्राऽऽक्रीडिमिवा ऽकरोत्,॥ शैलैरिवा ऽिचनोद् भूमिं बृहद्भी राक्षसैर् हतैः.॥ ६९॥

यमलोकिमित्यादि—स राघवः तैः राक्षसैः बृहिद्धः यमलोकिमिवाप्रशात् सन्दर्भितवान् । '१६०९। १०। श्रन्थ प्रन्थ सन्दर्भे' इति क्यादिः । रुद्धाक्रीडिमिव रुद्धस्य क्रीडास्थानं साशानिमवाकरोत् । भूमिं शैलैरिवाचिनोत् छादितवान् ॥ १४१६—अस्तुवन् देव-गन्धर्वा, व्यस्मयन्त स्रवङ्गमाः, ॥

कपीन्द्रेऽतन्यत प्रीतिः, पौलस्लोऽमन्यताऽद्भुतम्.॥

अस्तुवन्नित्यादि —तमङ्कतकर्मकारिणं देवा अस्तुवन् स्तुवन्ति सा । प्रव-इमाः कपयः व्यसम्यन्त विस्मिताः । ङिखात्तङ् । कपीन्द्रे सुग्रीवे ग्रीतिरतन्यत वन्यते सा । कर्मकर्तरि छङ् । पौछस्यो विभीषणः आश्चर्यं ज्ञातवान् ॥

१४१७—राक्षस्यः प्रारुदन्नुचैः, प्राजुगुप्सन्त रावणम्. ॥ अमुह्यद् बाल-वृद्धं च, समरौदितरो जनः ॥७१॥

राक्षस्य इत्यादि — राक्षस्यो भर्त्रादिवधदुः खिताः उचैः प्रारुदन् रुदितवत्यः । '२४७४। रुदादिभ्यः –। १।२।७६।' इतीद न भवति अहलादित्वात् । रावणं प्राजु-गुप्सन्त निन्दितवत्यः । एतदुर्णयात् सर्वमिति । बाला वृद्धाश्च तद्वयं अमुद्धात् भयान्मोहं गतम् । इतरो जनः राक्षसीबालवृद्धेभ्योऽन्यः समरोत् आकुष्टवान् । '११००। रु शब्दे' '२४४३। उतो वृद्धिर्लुकि हलि । १।३।८९।'॥

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'रावण-वधो' नाम सप्तरकः सर्गः- ४२५

१४१८—सर्वतरा चाऽभयं प्रामोन् नैच्छन् नृभ्यस् तु रावणः,॥ फलं तस्येदमभ्यायाद् दुरुक्तस्येति चा ऽब्रुवन्.॥ ७२॥

सबैत इत्यादि — सर्वतो देवादिभ्यः अभयं रावणः प्रामोत् प्राप्तवान् । यतो 'ब्रह्मणि वरं दानुमुद्यते देवादीनामवध्यो भूयासम्' इत्युक्तवान् । नृभ्यस्तु सका-शादभयं नैच्छन्नेष्टवान् के मम मानुषा इति तस्य दुरुक्तस्य फलमभ्यायात् उपागतम् । इत्येवमपरे अञ्चवन् उक्तवन्तः ॥

१४१९-ततो ऽधावन् महा-घोरं रथमांस्थाय रावणः, ॥

अक्ष्मायत मही, गृधाः समारायेन्त भीषणाः ॥७३॥
तत इत्यादि —ततोऽनन्तरं महाघोरं रथमास्थायारु रावणः योदुं वेगेनाधावत् गतवान् । तस्य च धावतो मही अक्ष्मायत किम्पता । '५२०। क्ष्मायी
विध्नने' । गृधाश्च भीषणाः समारायेन्त असर्थं गतवन्तः । 'स्चि-स्त्रि-स्त्रिभ्यो यङ्' अत्यर्वश्चणीतीनां अहणं यङ्गिधावनेकाजहलाद्यर्थमिस्युपसंख्यानात्
अर्तेयेङ् । '२३८० । गुणोऽर्तिसंयोगाद्योः ।७।४।२९।' इत्यिषकृत्य '२६३३। यङि
च ।७।४।३०।' इति गुणः ॥

१४२०-मेघाः स-विद्युतो ऽवर्षश् चेल-क्रोपं च शोणितम्,॥ अवान् भीमा नभस्वन्तः, प्रारुवन्न-शिवाः शिवाः॥

मेघा इत्यादि—सविद्युतो मेघाश्रेलकोपं शोणितं रक्तं अवर्षम् वर्षितवन्तः। यावता रक्तेन चेलं वासः क्षोपयते सिच्यते तावत्यमाणं वृष्टवन्तः। '५१९। क्रूयी शब्दे' इत्यस्य ण्यन्तस्य '२५७०। अर्ति-ही—।७।३।३६।' इत्यादिना पुकि यलोपः। '३३५४। चेले क्षोपेः।३।४।३३।' इति णमुल् । भीमाः नभस्वन्तः वायवः अवान् वान्ति सा। '२४६३। लङः शाकटायनस्येव ।३।४।१११।' इति नियमादन्यमते क्षेत्रस्य भवति। शिवाः श्र्यास्यः अञ्चमाः अनिष्टशंसिन्यः प्रास्वन् शब्दितवसः॥

१४२१–आटाव्यता ऽवमत्या ऽसौ दुर्निमित्तानि, संयुगे ॥ अधुनोद् धनुरस्त्रौ<u>ष</u>ैः ग्रौणींनूयत विद्विषः ॥ ७५ ॥

आटाट्यतेत्यादि — असौ रावणः दुर्निमित्तान्यवमस्य युद्धार्थमाटाव्यत अस-र्थमाटत् । 'सूचि-सूत्रि—' इत्यादिना यङ् । संयुगे युद्धे धनुरधुनोत् कम्पितवान् । अस्त्रीवैर्विद्धिषः श्रत्रून् भौणीन्यत भृशं छादितवान् । 'ऊर्णुव् आच्छादने' । ऊर्णी-तेर्णुवद्भावात् 'सूचि-सूत्रि—' इत्यादिना वा यङ् । '२१०६। अजादेर्द्वितीयस्य ४२८ भट्टि-काञ्ये चतुर्थे तिबन्त-काण्डे छक्षण-रूपे चतुर्थो वर्गः,

।६।१।२।' इति द्विचेचने '२४४६। न न्द्राः-।६।१।३।' इति रेफो न द्विरुच्यते । जुशब्दस्य द्विचेचनम् । '२६३०। गुणो यङ्खकोः ।७।४।८२। इति गुणः । '२२-९८। अक्रुत्सार्वधातुकयोः-।७।४।२५।' इति दीर्घः॥

युग्मम्-७६।७७

१४२२-व्यनाशयंस् ततः शत्रून् सुग्रीवाऽस्ता महीभृतः, ॥ ततो व्यरसद्ग्लायद्ध्यशेत मही-तलम्.॥ ७६ ॥

व्यनारायन्नित्यादि ततोऽनन्तरं सुप्रीवास्ताः सुप्रीवेण क्षिप्ता महीसृतः पर्वताः शत्रुसैन्यं व्यनाशयन् मारितवन्तः । ततो मांसादां रक्षसां बळं सुप्रीव-बाधितं पीडितमित्युत्तरश्लोकेन संबन्धः । व्यरसत् आक्रन्दितवत् । अग्लायत् ग्लानिं गतम् । महीतलमध्यशेत महीतले पतितम् । '२४४१।' शीङ सार्वधा-तुके गुणः ।७।४।२१।'॥

१४२३—आश्योतद् रुधिरं, तोयमंलसच् चाऽति विह्वलम्ं॥ अशीयत नृ-मांसाऽदां बलं सुग्रीव-बाधितम्.॥७७॥

आश्च्योतिद्त्याद् सिंधरमाश्च्योतत् अस्ववत् । विह्वलं च सत् तोयमल-सत् अभिलिषतवत् । '२३२१। वा आश्चा-।३।१।७०।' इत्यादिना विकल्पेन शप्। अशीयत च अवसन्नम् । '२३६२। शदेः शितः ।१।३।६०।' इति तङ् । '२३६०। पाघा-।७।३।७८।' इत्यादिना शीयादेशः । मांसमदन्तीति । '२९७७। अदोऽनन्ने ।३।२।६८। इति विद् ॥

१४२४-विरूपाक्षम् ततो क्रीडत् संग्रामे मत्त-हस्तिना, ॥

मुष्टिनाऽदालयत् तस्य मूर्धानं वानराऽधिपः. ७८ विरूपाक्ष इत्यादि — ततो विरूपाक्षो नाम राक्षसः मत्तहस्तिना संग्रामे अकीडत् आन्तवान् । तस्य मूर्धानं वानराधिपः सुग्रीवः मुष्टिना अदालयत् दिलतवान् । '१८८८। दल विदारणे' चुरादिः ॥

१४२५-अचूर्णयच् च यूपाक्षं शिलया तदनन्तरम्.॥

संकुद्धो मुष्टिनाऽतुभ्नादंङ्गदोऽतं महोदरम्.॥७९॥ , अचूर्णयदित्यादि—तदनन्तरं वानराधिपः यूपाक्षं नाम राक्षसं शिलया अचूर्णयत् चूर्णितवान् । 'तत्करोति' इति णिच् । अङ्गदोऽपि संकुद्धः मुष्टिना म-होदरं अलं पर्यासमतुन्नात् न्यापादितवान् ।'१६१९। नभ तुभ हिंसायाम्' ऋयादिः॥

१४२६-ततो ऽकुष्णाद् दशयीवः

क्रुद्धः प्राणान् वनौकसाम् , ॥ अगोपायच् च रक्षांसि दिशश् चा ऽरीनंभाजयत्.॥ ८०॥ तत इत्यादि—ततो दशग्रीवः कुद्धः वनौकसां वानराणां प्राणानकुष्णात् कुष्टवान् । '१६१६। कुष निष्कर्षे' । रक्षांसि च राक्षसांश्रागोपायत् रक्षितवान् । '२३०३। गुपू-धूप–।३।१।२८।' इत्यादिना आयप्रत्ययः । अरीश्र दिशोऽभाजयत् प्रहितवान् ॥

१४२७-आलोकयत् स काकुत्स्थर्म् घृष्णोद्, घोरमध्वनत्,॥ धनुरंभ्यमयद् भीमम्भीषयत विद्विषः ॥ ८१॥

आलोकयदित्यादि—स दशग्रीवः काकुत्स्थमालोकयत् दृष्टवान् । घोरद्-श्रीनमध्लोत् धष्टवान् । '१३५०। निध्वा प्रागल्म्ये' इति स्वादिः । ताननुसरन् घोरमध्वनत् ध्वनितवान् । रामं मारयामीति भीमं धनुरञ्जमयत् ञ्रमितवान् । '२५६८ १ मितां हस्यः ।६।४।९२।' मान्तत्वान्मित्त्वम् । ये विद्विषो न पलायिताः तान्मीषयत त्रासितवान् । '२५९५। भियो हेतु-भये षुक् ।७।३।४०।'। '२५-९४। भीस्म्योहेतुभये ।१।३।६८।' इति तक् ॥

१४२८-आस्कन्दल् लक्ष्मणं बाणैरेत्यकामच् च तं द्वतम्,॥ राममभ्यद्रवज् जिष्णुरेस्कुनाच् चेषु-वृष्टिभिः. ८२

आस्कन्द्दित्यादि — जिष्णुर्जयशीलो दशग्रीवः लक्ष्मणं बाणैरास्कन्द्रत् बाधितवान् । '१०४८। स्कन्दिर् गतिशोषणयोः'। तं च लक्ष्मणं द्वतमत्यकामत् आक्रान्तवान् । शिति दीर्घः । अतिक्रम्य च राममभ्यद्भवत् अभिमुखं गतवान् । '१०११ । द्व गतौ'। इषुवृष्टिभिरस्कुनात् छादितवान् । '१५७३। स्कुल् आवरणे'। '२५५५। स्तम्भु-स्तुम्भु-।३।९।८२।' इत्यादिना चकारात् श्रा ॥

१४२९-अपौहद् बाण-वर्ष तद् भहै रामो निराकुलः, ॥

प्रत्यस्कुनोद् दश-ग्रीवं शरैरांशी-विषोपमैः ॥ ८३ ॥

अपौहदित्यादि—तद्वाणवर्षं रामो निराकुलः सन् भहिरपोहत् अपनीत-वान् । 'उपसर्गादस्यत्युद्धोर्वा' इति पक्षे तिप् । दशयीवं बाणैराशीविषोपमैः दुःसहत्वाद्यत्यस्कुनोत् प्रतीपं छादितवान् । अत्र श्रुप्रत्ययः ॥

१४३०—मण्डलान्यांटतां चित्रम्ंच्छित्तां शस्त्र-संहतीः, ॥ जगद् विस्मापयेतां तौ, न च वीरावंसीदताम्. ८४

मण्डलानीत्यादि — चित्रमाश्चर्यं मण्डलान्याटतां चक्रवद् आन्तौ । शख्य-संहतीः अच्छित्तां छिन्नवन्तौ । जगत् विस्मापयेतां विस्मापितवन्तौ । '२५९६। नित्यं सम्यतेः ।६१९१५७।' इत्यात्वम् । न च तौ वीरौ असीदतां अवसन्नौ । '२३६०। पा-घ्रौ-।७।३।७८।' इति सीदादेशः ॥

१४३१-व्योम प्राचिनुतां वाणैः, क्ष्मार्मक्ष्मापयतां गतैः, ॥ अभित्तां तूर्णमन्योन्यं शिक्षाश्च चा ऽतनुतां मुहुः।॥ ४३० भट्टि-काव्ये चतुर्थे तिङन्त-काण्डे लक्षण-रूपे चतुर्थो वर्गः,

ं व्योमेत्यादि — बाणेव्योम प्राचिनुतां छादितवन्तौ । क्ष्मां पृथिवीं अक्ष्माप-यतां कम्पितवन्तौ । '५२०। क्ष्मायी विधूनने' । '२५७० । अर्ति-ही-।७।३।३६।' इत्यादिना पुक् । अन्योन्यमभित्तां विदारितवन्तौ । '२४६९। श्वसोरछोपः ।६।४।१११।' चर्त्वेन च तकारः । तूर्णं शिक्षाः धनुषि कौशछानि मुहुरतनुतां विसारितवन्तौ ॥

१४३२-समाधत्ता ऽऽसुरं शस्त्रं राक्षसः कूर-विक्रमः, ॥ तदंक्षरन् महासर्पान् व्याघ-सिंहांश् च भीषणान्.॥

समाधत्तेत्यादि —राक्षसः आसुरं शस्त्रं समाधत्त धनुष्यारोपितवान् । श्लौ द्विवंचनमभ्यासकार्यम् । '२४८३। श्लाभ्यस्तयोः –।६।४।१२।' इत्याकारलोपः । '२५८०। इषस्त्रयीधोंऽधः '२५०१। दधस्त्रयोश्च ।८।२।३८।' इति भष्भावः । '२२८०। इषस्त्रयीधोंऽधः ।८।२।४०।' इति प्रतिषेधात् तकारस्य धत्वं न भवति । तत्संहितं सर्पाद्वीन् प्राक्षरत् सुक्तवत् ॥

१४३३ – न्यपेधत् पावकाऽस्त्रेण रामस् तद् राक्षसस् ततः ॥ अदीव्यद् रौद्रमत्युयं, मुसलाऽऽद्यंगलत् ततः॥८७॥

न्यषेधिदित्यादि—तदासुरं शस्त्रं रामः पावकाश्चेण न्यषेधत् निषिद्धवान् । ततो राक्षसो रौद्रमस्त्रमत्युग्रमदीव्यत् क्षिप्तवान् । अत्र दिविर्गतौ वर्तते । ततो रौद्रात् क्षिप्तात् सुसलादिप्रहरणमगलत् निर्गतवत् । '५८७। गल अदने' । अनेकार्थत्वाद्धात्नां गलिरत्र निर्गमे वर्तते ॥

१४३४–गान्धर्वेण न्यविध्यत् तत् क्षितीन्द्रो, ऽथ नराऽज्ञनः ॥ सर्व-मर्मसु काकुत्स्थ-मौम्भत् तीक्ष्णैः द्यिलीमुखैः. ॥ ८८ ॥

गान्धर्वेणेत्यादि—क्षितीन्द्रो रामः तद्दौदमस्त्रं गान्धर्वेणास्त्रेण न्यविध्यत् ताडितवान् । अथ नराशनो राक्षसः शिलीमुखैर्बाणैः सर्वमर्मसु काकुत्स्थमौम्भत् पूरितवान् । '१४०७। उम्भ पूरणे' तुदादौ ॥

१४३५-ततस् त्रिशिरसं तस्य प्रावृश्चल् लक्ष्मणो ध्वजम्,॥ अमशात् सारथिं चाऽऽञ्च,

भूरिभिश् चा ऽतुदच्छीरैः.॥ ८९॥

तत इत्यादि—ततोऽनन्तरं छक्ष्मणस्तस्य रावणस्य ध्वजं त्रिशिरसं त्रिश्चलाग्रं मावृश्चत् छिन्नवान् । '१३७६। ओवश्चृ च्छेदने' तुदादौ । सार्राधं चामश्चात् तथा ळक्ष्य-रूपे कथानके 'रावण-वधो' नाम सप्तदशः सर्गः- ४३९

ध्वस्तवान् । '१६०८। मन्थ विलोडने' त्रयादिः । भूरिभिश्च प्रभूतैः शरैरतुदृत् व्यथितवान् ॥

> १४३६–अश्वान् विभीषणो ऽतुम्नात् स्यन्दनं चाऽक्षिणोद् द्वतम्,॥ ना ऽक्षुम्नाद् राक्षसो, स्रातुः शक्तिं चोदवृहद् गुरुम्,॥ ९०॥

अश्वानित्यादि — विभीषणश्चाश्वानतुञ्चात् हतवान् । '१६१८।१९। नभ तुभ हिंसायाम्'। सन्दनं चाक्षिणोत् भग्नवान् । '१५६१। क्षिणु हिंसायाम्' तनादौ । राक्षसो द्वावणः नाक्षुञ्चात् न क्षोभं गतः । '१६१७। क्षुभ सञ्चलने' त्रयादौ गृह्यते न दिवादौ । आतुर्विभीषणस्य कृते गुरुं शक्तिमुद्बृहत् उद्यतवान् । '१६३५। वृह् उद्यमने'। तुदादौ गुरुमिति '५०२। वोतो गुणवचनात् । १।१।४४।' इति विकल्पेन कीष् ॥

१४३७—तामापतन्तीं सौमित्रिस् त्रिधाऽकृन्तिः छीमुखैः, ॥ अञ्चन्दायन्त पश्यन्तस् ततः कुद्धो निशाचरः ९१

तामित्यादि — तस्योपरि शक्तिमापतन्तीं सौमित्रिः शिलीमुखैक्षिषा त्रिप्र-कारं अक्रन्तत् छिन्नवान् । '१५२९। कृती छेदने' तुदादौ । यत्र प्रेक्षकाः पश्यन्तः ते अशब्दायन्त शब्दं कृतवन्तः । 'वीर लक्ष्मण ! साधु कृतम्' इति । '२६७३। शब्दवैर-।३।१।२७।' इत्यादिना करोत्यर्थे नयङ् । ततोऽनन्तरं निशाचरः कुद्धः कोधं कृतवान् ॥

कुद्धो निशाचरः किं कृतवानित्याह—

१४३८-अष्ट-घण्टां महा-शक्तिमुदयच्छन् महत्तराम्, ॥

रामाऽनुजं तया ऽविध्यत् ,स महीं व्यसुराश्रयत्.॥

अष्टेत्यादि — अष्टो घण्टा यस्यां महाशक्तो तां शक्तिं प्रभावेण महत्तरां महतीं अतिशयेन महाप्रमाणां उदयच्छत् उद्यतवान् । '२७४२। समुदाङ्भ्यो यमोऽप्रन्थे । ।।३।०५।' इति तङ् न भवति अकर्जभिप्रायत्वात् । तया च करणभूतया रामानुजं छक्ष्मणमविध्यत् विद्धवान् । राममनुजातवानिति । '३०१०। अनौ कर्मणि ।३।२।२००।' इति डः । स च छक्ष्मणो विद्धः व्यसुः विगतप्राणः महीमाश्रयत् आश्रितवान् । सुवि पतित इत्यर्थः ॥

१४३९-राघवस्याऽभृशायन्त सायकास्, तैर्रपद्रुतः ॥

ततस् तूर्णं दश्यीवो रण-क्ष्मां पर्यशेषयत्. ॥ ९३॥ राघवस्येत्यादि —तस्मिन् पतिते राघवस्य सम्बन्धिनो बाणाः असृशायन्त असृशा स्था अभवन् शीघगतयो जाता इत्यर्थः।ततस्तैरुपहुतो दश्यीवः तूर्णीस्तित्वा रणक्ष्मां रणभूमिं पर्यशेषयत् त्यक्तवान्। '१९९४। शिष असर्वोपयोगे' सुरादिः॥

४३२ महि-काञ्ये—चतुथें तिङन्त-काण्डे स्रक्षण रूपे चतुथें वर्गाः,

१४४०-स-स्फुरस्योदकर्षच् च सौमित्रेः शक्तिम्प्र-जः, ॥ असिञ्चदोषधीस् ता याः समानीता हनूमता. ॥९४॥

सस्फुरस्येत्यादि अप्रजश्च रामः सौमित्रेः सस्फुरस्य उच्छ्वसतः शक्तिं हृदयलप्रामुदकर्षत् उत्कृष्टवान् । याश्च हृन्मतौषध्यः समानीतास्ता असिञ्चत् व्यणदेशेषु क्षारितवान् ॥

> १४४१-उदजीवत् सुमित्रा-भूर् भ्वाता ऽऽश्ठिष्यत् तर्मायतम्,॥ सम्यङ् मूर्धन्युपाशिङ्घ-दृपृच्छच् च निरामयम्,॥ ९५॥

उद्जीवदित्यादि—ततः सुमित्राभूर्छक्ष्मणः उद्जीवत् प्रत्युज्ञीवितवान् । तं च जीवितं भ्राता रामः आयतं दीर्घकालमाश्चिष्यत् आलिङ्गितवान् । मूर्घनि च सम्यगुपाशिङ्वत् आघातवान् । '१७०। शिघि आघाणे' । निरामयं च कुश-लमपृच्छत् पृष्टवान् । 'किं व्यपगता पीडा' इति ॥

१४४२-ततः प्रोदसहन् सर्वे योद्धर्मभ्यद्रवत् परान्,॥ अकृच्छ्रायत च प्राप्तो रथेना ऽन्येन ऽरावणः.॥९६॥

तत इत्यादि — पुनः सर्व एव रामादयो योद्धं प्रोदसहन् प्रोत्साहितवन्तः । '१९४६। सह मर्षणे' इति चौरादिकः परसौपदी । 'आध्वाद्वा' इति णिज् न भवति । नतु भौवादिकः तस्यात्मनेपदित्वात् । रावणश्चान्येन रथेन प्राप्तः सन् परानुत्साहतोऽभ्यद्भवत् अभिमुखं गतवान् । अक्रच्छायत च कृच्छाय पापाय कर्मणे क्रमितवान् । 'सत्रकक्षकष्टकृच्छगहनेभ्यः कण्वचिकीर्षायामिति वक्तव्यम्' इति नयङ् । कण्वचिकीर्षा पापचिकीर्षा ॥

१४४३—'भूमि-ष्ठस्या ऽसमं युद्धं रथ-स्थेनें' ति मातिलः ॥ आहरद् रथमत्युग्रं स-शस्त्रं मघवा ऽऽज्ञ्या. ॥९७॥

भूमिष्ठस्थेत्यादि—भूमिष्टस्य रामस्य । '२९१८। अम्बाग्ब-।८।३।९७।' इति मूर्धेन्यः । रथस्थेन रावणेन सह युद्धमसममतुल्यमयुक्तमिति निरूपितवतो मघवतः इन्द्रस्य आज्ञया मातलिः सशस्त्रं रथमल्युग्रमाहरत् आनीतवान् ॥

१४४४-सो ऽध्यष्टीयत रामेण, शस्त्रं पाशुपतं ततः॥ निरास्यत दशाऽऽस्यस् ,तच्छेकाऽस्त्रेणीजयन् नृपः.॥

सोऽध्यष्टीयतेत्यादि—स रथो रामेणाध्यष्टीयत अध्यासितः । कर्मणि छङ् । '२४६२। घु-मा-स्था–।६।४।६६।' इतीत्वम् । '२२७०। उपसर्गात्–।८।३।६५।' इत्यादिना षत्वमङ्गयवायेऽपि । ततोऽनन्तरं दशास्यः पाशुपतमस्रं निरास्यत क्षिस- तथा छक्ष्य-रूपे कथानके 'रावण-वधो' नाम सप्तदशः सर्गः 🗕 ४३३

वान् । 'उपसर्गादस्यत्युद्धोर्वावचनम्' इति तङ् । तत्पाञ्चपतं नृपो रामः शका-स्रेणाजयत् जितवान् ॥

१४४५-ततः शत-सहस्रेण रामः प्रौणीन् निशाचरम् ॥ बाणानामृक्षिणोद् धुर्यान् , सारथिं चाऽदुनोद् द्वतम् ।

तत् इत्यादि—ततोऽनन्तरं रामः निशाचरं बाणानां शतसहस्रेण छक्षेण प्रौणीत् छादितवान् । '२४४८। गुणोऽप्रके ।७।३।९१।' इति गुणः । द्वतं धुर्यान-श्वान् । '१६२८। धुरो यहुको ।४।४।७७।' इति यत् । अक्षिणीत् इतवान् । सार्राधं चादुनोत् उपतापितवान् ॥

१४४६-अदृश्यन्ता ऽनिमित्तानि, प्राह्मलत् क्षिति-मण्डलम्,॥ रावणः प्राह्मिणोच्छूलं, श्राक्तिं चैन्द्रीं मही-पतिः.॥ १००॥

अदृद्यन्तेत्यादि —रावणस्यानिमित्तानि अदृश्यन्त दृष्टानि । कर्मणि छङ् । क्षितिमण्डलं प्राह्मलत् चलितम् । '६२। ह्वल चलने' । रावणश्चानिमित्तानि दृष्ट्वा ब्रह्मदृत्त्तशूलं प्राह्मिणोत् क्षिसवान् । महीपतिः स राम ऐन्द्रीं शक्तिं प्राह्मिणोत् । '१३३७। हि गतौ'स्वादिः ॥

१४४७-ताभ्यार्मन्योन्यमोसाद्य समवाप्यत संशमः, ॥ लक्षेण पत्रिणां वक्षः कुद्धो रामस्य राक्षसः ॥ १०१ ॥

ताभ्यासित्यादि — ताभ्यां ग्रूल-शक्तिभ्यामन्योन्यमासाद्य संश्लिष्य संश्लामः संश्लामनम् । घनि '२७६३। नोदात्त—।७।३।३४।' इति वृद्धिप्रतिषेधः । समवाष्यतं प्राप्तः । कर्मणि लङ्कः । अनन्तरं कुद्धो राक्षसः पत्रिणां शराणां लक्षेण शतसह-स्रेण रामस्य वक्षः अस्तृणादिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । छादितवान् । '२५५८। प्वादीनां इस्तः ।७।३।८०।'॥

१४४८-अस्तृणाद्धिकं रामस् ततो ऽदेवत सायकैः, ॥ 🐔

अक्काम्यद्रावणस्, तस्य सूतो रथमनाशयत्. ॥१०२॥ अस्तृणादित्यादि—ततोऽनन्तरं रामो राक्षसाद्धिकं अदेवत क्रीडितवान् । '५६३। तेवृ-देवृ देवने' इति भ्वादावनुदात्तेत् । स तथा देवबाणेनाहतो रावणः अक्काम्यत् ग्लानिमुपगतः । तस्य तथाभृतस्य रावणस्य सूतः सारिधः स्वामिजी-वितेच्छ्या रथमनाशयत् दूरं अपनीतवान् ॥

१४४९—राक्षसोऽतर्जयत् सूतं पुनश् चाऽढौकयद् रथम्,॥ निरास्येतामुंभौ वाणानुंभौ धुर्यानंविध्यताम्॥१०३॥ भ०का०३७ \* राक्षस इत्यादि - राक्षसो रावणः सूतमतर्जयत् भार्त्सतवान् । 'हा पाप! किं शत्रुसमीपाद्रथं पराञ्चालयि इति । इत्थं संतर्जितः सूतः पुनरपि रथमढौं-कयत् ढौकितवान् । रामसमीपमित्यर्थात् । उमौ रामरावणौ वाणाश्विराखेतां क्षिप्तवन्तौ । 'उपसर्गादस्यत्यूद्योवां' इति तङ्क । धुर्यानश्वानविध्यतां ताडितवन्तौ ॥

१४५०- उभावकुन्ततां केतूनाव्यथेतामुभौ न तौ ॥

अदीप्येत मुभी घृष्णू, प्रायुञ्जातां च नेपुणम् १०४ उभावित्यादि—ताबुभौ रामरावणौ केत्न् ध्वजानकृत्ततां क्रिन्नवन्तौ । ताबुभौ नाव्यथेतां न व्यथितवन्तौ । उभावदीप्येतां शोभितवन्तौ । धण्णू च अगल्भौ नेपुणं कौशलं प्रायुञ्जातां प्रयुक्तवन्तौ ॥

१४५१—उभौ मायां व्यतायेतां, वीरौ ना ऽश्राम्यतांमुंभौ ॥ मण्डलानि विचित्राणि क्षिप्रमात्रामतामुंभौ ॥१०५॥

उभी मायामित्यादि—ताबुभी मायां व्यतायेतां विस्तारितवन्तौ । '५२३। तायृ सन्तानपालनयोः' भ्वादौ । उभौ वीरौ नाश्राम्यतां न श्रान्तौ । युध्यमानौ च ताबुभौ मण्डलानि विचित्राणि मतिवैचित्र्यात् क्षिप्रमाक्रामतां आन्तौ । '२३२१। वा आश्रान।३।१।७०।' इति शप्॥

१४५२-न चोभावेप्यंलक्ष्येतां, यन्तारावहितामुंभौ ॥ स्यन्दनौ समपृच्येतामुंभयोर् दीप्त-वाजिनौ ॥१०६॥

न चेत्यादि — ताबुभौ नाप्यलक्ष्येतां प्रेक्षकैर्न ज्ञातौ । 'अयं रामः अयं च रावणः' इति । कर्मणि लङ् । यन्तारौ सूतौ । कर्मपदमेतत् । उभौ परस्परस्य । अहतामाहतवन्तौ । '२४२८। अनुदात्तोपदेश—।६।४।३७।' इत्यादिनानुनासिक-लोपः । स्यन्दनौ रथौ उभयोः रामरावणयोः दीसवाजिनौ चामरादिमण्डनात् दीसा उज्ज्वला वाजिनो ययोः तयोः स्यन्दनौ समप्रच्येतां संप्रकौ । '१५५७। प्रची सम्पर्के' कर्मणि लङ् ॥

१४५३—ततो मायामयान् मूर्झो राक्षसो ऽप्रथयद्रणे,॥ रामेणैकशतं तेषां प्रावृश्च्यत शिलीमुखैः.॥१०७॥

तत इत्यादि—ततोऽनन्तरं राक्षसः मायामयान् मायास्त्रभावान्सूर्धः शिरां-सि अप्रथयत् प्रदार्शितवान् । 'प्रथ प्रख्याने' इति घटादौ । तेषां च शिरसां एक-शतं एकाधिकं शतं रामेण शिलीमुखैः शरैः प्रावृक्ष्यत छिन्नम् । कर्मणि छङ् ॥ १४५४—समक्षुभ्रञ्जदन्वन्तः, प्राकम्पन्त महीभृतः, ॥

सन्त्रासमित्रभः शकः, प्रेंखर्च, क्षुभिता क्षितिः.१०८ समक्षुञ्जन्नित्यादि—छिन्नानां च पततां क्षोभादुदन्वन्तः सागराः समक्षु-स्रम् सञ्चलिताः। '१६१७। क्षुभ सञ्चलने' इति क्यादिः। महीभृतः प्राकम्पन्त किस्पिताः । शक इन्द्रः संत्रासमिबभः भृतवान् । पततां शिरसां पुनःपुनरुदयात् । मायया विमोद्धायं राममजैषीदिति । विभर्तेः श्लौ द्विवचनम् । '२५९६। भृजा-मित् ।७।४।७६।' धातोर्गुणः । पररूपत्विमिति लोपविसर्जनीयो । प्रेङ्कत् स्रुभि-तश्च स शकः । उखेत्यादाविखिरिति पट्यते । क्षितिश्च स्रुभिता चलिता ॥

१४५५-ततो मातलिना शस्त्रमस्मर्थत महीपतेः॥

वधाय रावणस्योप्यं स्वयम्भूर् यदेकल्पयत्. ॥१०९॥

तत इत्यादि — रावणस्य वधाय स्वयम्भूर्यदस्त्रमकल्पयत् कल्पितवान् । क्रुपेणौं गुणः । '२३५०। क्रुपो रो लः ।८।२।१८।' तदस्त्रं मातलिना अस्मर्यत स्मारितम् । स्मरतेर्ण्यन्तात् कर्मणि लङ्ग् । मित्त्वाद्भस्वत्वम् । महीपतेरिति '६१३। अधीगर्थ-।२।३।५२।' इति षष्टी ॥

कींदशं तदित्याह—

१४५६—नभस्वान् यस्य वांजेषु, फले तिग्मांग्रु-पावकौ ॥ गुरुत्वं मेरु-सङ्कारां, देहः सूक्ष्मो वियन्मयः ॥११०॥

नभस्वानित्यादि — यस्य शस्त्रस्य वाजेषु [पक्षेषु ] नभस्त्रान् वायुः सन्नि-हितं फले [शब्ये ] तिग्मां ग्रुरादित्यः पावकश्च । यस्य गुरूवं मेरुवत् मेरोरिव । 'दृढत्वं मेरुसङ्काशम्' इति पाठान्तरम् । तत्र मेरुस्थलगौरवसद्दशमित्यर्थः । सूक्ष्मो देहो दिव्यचक्षुर्गम्यः वियन्मय आकाशस्त्रभावः ॥

१४५७-राजितं गारुडैः पक्षेर् विश्वेषां धाम तेजसाम् ॥ स्मृतं तद् रावणं भित्त्वा सुघोरं भुव्येशाययत्. १११

राजितमित्यादि—गारुडैः पक्षे राजितं शोभितम् । तेजसां विश्वेषां अनेक-प्रकाराणां धाम स्थानम् । तदस्रं रामेण रसृतं रसृतिमागत्य सुघोरं रावणं भित्ता भुवि अशाययत् शायितवत् । रावणस्योदरं भित्त्वा भूमौ पातितवदित्यर्थः ॥

१४५८—आबभ्रन् कपि-वदनानि संप्रसादं,
प्राशंसत् सुर-समितिर् नृपं जिता ऽरिम्, ॥
अन्येषां विगत-परिष्ठवा दिगुन्ताः,
पौलस्त्योऽजुषत शुचं विपन्न-बन्धुः ॥ ११२ ॥
इति भट्टि-काव्ये तिङन्त-काण्डे लङ्-विलसितो नाम
समदद्याः सर्गः ॥ १७ ॥

आबभ्रम्नित्यादि—तस्मिन् हते कपिवदनानि कर्तृभूतानि तोषात् संप्रसाद-

२. 'असार्थत महीपतिः' इति पाठान्तरम् । २—'८५३। पक्षो वाजिक्षपूत्तरे ।' इत्यमर-सिंहः । २—प्रहर्षिणीवृत्तम्-'जीजीगिक्दशयितः प्रहर्षिणीयम्' इति लक्षणात् ।

माबझन् सेवितवन्ति । सुरसमितिः सुरसमूहः नृपं जितारि श्राशंसत् स्तुत-वती । अप्येषां अन्यजनानां दिगन्ताः रावणवधाद्विगतपरिष्ठवा निरुपद्वा जाता इत्यर्थात् । पौलस्यो विभीषणः विपन्नवन्शुः मृतश्रातृकः शुचं शौकमजुषत् सेवितवान् । जुषिस्तुदादावनुदान्तेत् ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-भहिकाव्ये चतुर्थे तिङ्ग्त-काण्डे लक्षण-रूपे चतुर्थः परिच्छेदः ( वर्गः ), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'रावण-बन्धो' नाम सप्तद्शः सर्गः ॥ १७ ॥

#### ि १५०० । अञ्चलका । अष्टादशः सर्गः — ्वार्याः कर्माः

्रहतः प्रसृति लटमधिकृत्य लिङ्गलितमाह—तत्र वर्तमाने लट्ट । तत्रोङ्ग्य-त्रापि दर्शिवि—

१४५९-व्यश्रुते स्म ततः शोको नाभि-सम्बन्ध-सम्भवः ॥ विभीषणम्सार्वुचै रोदिति स्म दशाऽऽननम् ॥१॥

व्यक्षत इत्यादि—ततो वधादनन्तरं शोको विभीषणं व्यक्षते सा व्यास-वान् । (२७७८) छट सो-।३।२।११८।' इति भृतानद्यतनपरोझे छट । नाभिस-म्बन्धेन एकोदरसम्बधेन सम्भन्नो यस्य शोकस्य । असौ प्रवृद्धशोको विभीषणः उचैर्महता शब्देन दशाननं नामग्राहं रोदिति स्म रुद्दितवान् ॥

तदेव दुर्शयन्नाह---

१४६०-'भूमो शेते दश्यीवो महाई-ग्रयनोचितः,॥ नेक्षते विह्नलं मां च, न मे वाचं प्रयच्छति.॥२॥

भूमावित्यादि—महाईशयने उचितो यः स भूमौ होते । शोकाद्विद्धलं मां च नेक्षते । मे वाचं प्रतिवचनं न प्रयच्छति न ददाति । '९९६। दाण् दाने' । '२३६०। पा-घा−।७।३।७८।' इत्यादिना यच्छादेशः ॥

१४६१-विपाकोऽयं दश-ग्रीव ! संदृष्टो उनागतो मया.॥ त्वं तेनाऽभिहितः पथ्यं किं कोपं न नियच्छसि.॥३॥

विपाक इत्यादि—हे दशग्रीव ! अयं विपाको मरणळक्षणं फळं अनागतो मिविष्यक्षेव मया संदृष्टः सम्यगुपळब्धः । इदानीं पश्यित तेन कारणेन योऽभि-हितोऽसि 'सीतां मुख्य' इति । अतः किमिति कोपं न नियच्छिसि नापनयित । नास्येव मम दोषः । निपूर्वी यमिरपनयने वर्तते ॥

१४६२-भजन्ति विपदस् तूर्णमृतिकामन्ति सम्पदः॥ तान्, मदान् नाऽवतिष्ठन्ते ये मते न्यायवादिनाम्, ४ तथा छक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषण-प्रछापो' नामाष्ट्रादशः सर्गः--४३५

भजन्तीत्यादि—अन्यच ये खामिनो मदादवलेपात् न्यायवादिनां माल्य-वत्यमृतीनां मते नावतिष्टन्ते । '२६८९। समव-प्र-विभ्यः स्थः ।१।३।२२।' इति तङ् । ते पुरुषाः विपदस्तूर्णं भजन्ति अवसादं सेवन्ते । भजिरुभयपदी । सम्पद्श्रातिकामन्ति त्यजन्ति ॥

१४६३-अ-पथ्यमायतौ लोभादामनन्त्यंनुजीविनः॥

प्रियं, शृणोति यस् तेभ्यस्, तमृच्छन्ति न सम्पदः. ५ अपध्यमित्यादि—प्रायेण इनुजीविनः प्रहस्तादिसहशाः। आयतावागा-मिनि काले वृद्धावस्थायामपध्यमनिष्टं फर्ल लोभेन तृष्णया वा प्रियमामनन्ति उपदिशन्ति 'साधु इदम्' इति । तेभ्यो यः शृणोति तं सम्पदो न ऋच्छन्ति । अर्ते ऋच्छादेशः॥

१५६४-प्राज्ञास् तेजस्विनः सम्यक् पश्यन्ति च, वदन्ति च,॥ तेऽवज्ञाता महाराज ! क्काम्यन्ति, विरमन्ति, च.॥६॥

प्राज्ञा इत्यादि—ये प्राज्ञाः तेजस्विनः असिद्धधाः सम्यगविपरीतं शास्त्रच-क्षुषा पश्यन्ति वदन्ति च सम्यक् । हे महाराज ! अवज्ञातास्ते तिरस्कृताः क्राम्यन्ति खिद्यन्ते । विरमन्ति च विसुखा भवन्ति । तदवज्ञानफलमेतत् इति भावः ॥ १४६५—लेढि भेषज-वन् नित्यं यः पथ्यानि कट्टन्यपि, ॥

तदर्थं सेवते चा ८८प्तान् , कदाचिन् न स सीदति । ॥॥।

े लेढीत्यादि—यस्तु स्वामी आदौ कटून्यपि पथ्यानि परिणामसुखानि भेषजवदौषधमिव निस्यं लेढि श्रोन्नेन्द्रियेणानुभवति तद्धै चाप्तानविसंवादिनः सेवते सं कदाचिन्नावसीदित इह च परत्र चावसन्नो न भवति॥

१४६६-सर्वस्य जायते मानः, स्व-हिताच् च प्रमाद्यति, ॥

वृद्धी भजति चा ऽपथ्यं नरो येन विनर्यति. ॥८॥ सर्वस्थित्यादि—प्रायेण वृद्धी सत्यां सर्वो जनो मानी सञ्जायते वृद्धेश्चित्त-विकारित्वात्। स्वहिताच प्रमाद्यति हिताद्वष्टो भवति । अपथ्यं च भजति सेवते । येनापथ्येन सेवितेन नरो विनश्यति ॥

१४६७-द्वेष्टि प्रायोगुणेभ्यो यन् , न च स्निह्यति कस्यचित् , वैरायते महद्भिद्य च शीयते वृद्धिमानपि ॥ ९ ॥

द्वेष्टीत्यादि —यद्यसाद्वृद्धौ सत्यां प्रायेण गुणेभ्यः वृद्धसेवित्वादिभ्यः प्रसु-द्वेष्टि । '५७५। कुध द्वह—।१।४।३७।' इति सम्प्रदानसंज्ञा । न च कस्यवित् स्त्रिद्धति प्रीयते । महद्भिश्च सह वैरायते वैरं करोति । '२६७३। शब्द-वैर— ।३।१।१७।' इति क्यङ् । तस्मात्कारणात् वृद्धिमानपि शीयते दिनश्यति । शदेः शिति शीयादेशः । '२३६२। शदेः शितः ।१।३।६०।' इति तङ् ॥ १४६८-समाश्वसिमि केना ऽहं, कथं प्राणिमि दुर्-गतः ॥ लोक-त्रय-पतिर् भ्राता यस्य मे स्विपिति क्षिती. १०

समाश्विसमीत्यादि—यस मम आता लोकत्रयपितः क्षितौ स्विपिति सोऽहं केनोपायेन समाश्विसिम शोकं त्यजामि । '३४७४। रुदादिम्यः ।७।२।७६।' इतीद्र । दुर्गतो दुःखितः कथं केन प्रकारेण प्राणिमि जीवामि ॥

१४६९-अहो जागर्ति कृच्छ्रेषु दैवं, यद् बल-भिज्जितः ॥ लुट्यन्ति भूमौ क्लिद्यन्ति बान्धवा मे स्वपन्ति च. ११

अहो इत्यादि—अहो इति विस्मये । क्रच्छेषु दुःखेषु दैवं जागर्ति अव-हितमित्यर्थः । निलं दुःखोत्पादनात् । यद्यसात्कारणादपरमपि मम बान्धवाः बलभिजितः बलं भिनत्तीति बलभिदिन्द्रः तं जयन्तीति किप् । भूमौ लुट्य-न्ति । 'रुठ-लुठ लोठने' दिवादौ । तथा क्षिद्यन्ति प्यन्ति । स्वपन्ति दीर्घनिद्रां प्रवेशिताः ॥

> १४७०-शिवाः कुष्णन्ति मांसानि, भूमिः पिबति शोणितम्,॥ दशयीव-सनाभीनां समदन्त्यामिषं खगाः,॥ १२॥

शिवा इत्यादि—दशग्रीवसनाभीनां दशग्रीवेण तुत्यगोत्राणाम् । '१०१३। ज्योतिजैनपद–।६।४।८५।' इत्यादिना समानस्य सभावः । मांसानि शिवाः श्रुगालाः कुष्णन्ति । '१६१६। कुष निष्कर्षे' । भूमिः शोणितं पिवति । खगाः पक्षिणः मांसशोणितव्यतिरिक्तं वसामजादिकं समदन्ति भक्षयन्ति ॥

१४७१-येन पूत-कतोर् मूर्झि स्थीयते सा महाऽऽहवे, ॥ तस्याऽपीनद्रजितो दैवाद् ध्वांक्षैः शिरसि लीयते. १३

येनेत्यादि —येनेन्द्रजिता पूतकतोरिन्द्रस्य महाहवे महासमरे मूर्ज्जि अव्रतः स्थीयते स्म स्थितम् । '२७७९। अपरोक्षे च ।३।२।११९।' इति छट् । विमीष-णस्य द्यपरोक्षभूतानद्यतनत्वादर्थस्य । तस्यापीन्द्रजितः शिरासि दैवाद्रामाद्धेतु-भूतात् ध्वांक्षेः कांकैर्छीयते । वर्तमान एव भावे छट् ॥

१४७२-स्वर्भानुर् भास्करं यसं निष्ठीवति कृताऽह्निकः,॥ अभ्युपैति पुनर् भूतिं राम-यस्तो न कश्चन.॥१४॥

स्वभीनुरित्यादि स्वभीनुः राहुः भास्करं प्रस्तं प्रासीकृतं कृताह्निकः कृताहारः निष्ठीवति स्वमुखान्निरस्यति । रामप्रस्तो रामाभिभूतः पुनर्भूतिं नाम्युपैति कश्चन कश्चिदपि भूतिं नाम्युपैति प्रामोति । '७३। एस्रेधत्यूरुसु तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषण-प्रलापा' नामाष्टादशः सर्गः - ४३९

१६।१।८९।' इति वृद्धिः । अभ्यमीति पार्डान्तरं तद्युक्तं छान्दसत्वात् । यतः यमो बहुलं छन्दसि हलादावनन्तरे सार्वधातुके '२४४४। तु-रू-स्तु-शम्यमः सार्वधातुके ।७।३।९५।' इतीद् ॥

१४७३-त्वर्मजानन्निदं राजन्नीडिषे स्म स्व-विक्रमम्, ॥ दातुं नेच्छिस सीतां स्म, विषयाणां च नेशिषे. १५

त्विमित्यादि — हे राजन्! त्विमिदं यथोदितमजानन् स्विकममीडिषे स्व स्तुतवानसि । '२४४०। ईड-जनोध्वें च ।७।२।७८।' इति चकारात् सेशब्द-स्वापीद । एवं च कृत्वा त्वं सीतां दातुं नेच्छिसि स्व नेष्टवानिस । विषयाणां शब्दादीनां नेशिषे स्व विषयान्न जितवानिस । '२४३९। ईशः से ।७।२।७७।' इतीद्र । '६१३। अधीगर्थ-।२।३।५२।' इति कर्मणि षष्ठी । सर्वत्र '२७७९। अपरोक्षे च ।३।२।१९९।' इति छद ॥

१४७४—मन्त्रे जातु वदन्त्यज्ञास् , त्वं तार्नप्यंनुमन्यसे, ॥ कथं नाम भवांस् तत्र ना ऽवैति हितमात्मनः ॥१६॥

मन्त्र इत्यादि मन्नविषये अपिष्डताः मूर्जाः सन्तः जातु कदाचिदिपि वदन्ति गर्हितमेतत् । तानिप त्वमनुमन्यसे अनुमतवान् । इदमप्यतिगर्हितम् । '२७९९। गर्हायां लडिपजात्वोः ।३।३।१४२।' इति अपिजात्वोरुपपदयोः काल-सामान्ये लट् । कथमेतत् न्याय्यं यत्तत्र भवान् रावणः विद्वानिप नात्मनो हितमवैति न विदितवान् । '२८००। विभाषा कथमि लिङ् च ।३।३।१४३।' इति कथंशब्द उपपदे चकारात् गर्हायां लट् । तत्र भवानिति '१९६३। इत-राम्योऽपि दश्यन्ते ।५।३।१४।' इति भवदादियोगे प्रथमान्तात् त्रत्यस्ययः ॥

१४७५-अ-पृष्टो नु ब्रवीति त्वां मन्त्रे मातामहो हितम्,॥
'न करोमीति पौलस्त्य! तदा मोहात् त्वमुक्तवान् १७

अपृष्ट इत्यादि — किमस्मिन् काले युज्यत इति मन्ने मातामहो माल्यवान् अपृष्टः सन् हितं नु न्नवीति । हे पौलस्य! त्वं पुनर्हितमकार्षीरिति माल्यवता पृष्टं तदा तस्मिन् काले न करोमीति मोहादज्ञानादुक्तवान् । अत्र नुशब्दे नशब्दे चोपपदे । '२७८०। ननौ पृष्टप्रतिवचने ।३।२।३२०।' इति सृते धात्वर्थे '२७८३। नन्वोर्विभाषा ।३।२।३२३।' इति विभाषा लद्ग ॥

१४७६—त्वं स्म वेत्थ महाराज! यत् स्माऽऽह न विभीषणः ॥ पुरा त्यजति यत् ऋुद्धो मां निराकृत्य संसदि. ॥१८॥

त्विसित्यादि — हे महाराज ! विभीषणो यदाह सा उक्तवान् तस्वं न वेत्थ सा न विदितवानिस । किमेतेन हितमुक्तं न वेति । उभयत्र '२७७९। अप-रोहें च ।३।२।११९।' इति छद । तत्र पूर्वसिन् '२४६४। विदो छटो वा ।३।४।८३।' सिपस्थादेशः । अपस्य <sup>१</sup>२४५०। बुवः पञ्चानाम्–।३।४।८४।' इति तिपो णलादेशः । यद्यसात्त्वं कुद्धः सन् मां संसदि सभायां निराकृत्य पाद∙ प्रहारेण पुरा पूर्वं त्यजसि त्यक्तवानसि '२७८२। पुरि लुङ् चास्से ।३।२।१२२।' इति चकारालुद्द ॥

१४७७-हविर् जक्षिति निःशङ्को मखेषु मघवानेसी, ॥ प्रवाति खेच्छया वायुरुद्गच्छति च भास्करः. ॥१९॥

हिविरित्यादि — असी मघवान् इन्द्रः मखेषु यज्ञेषु हिवराज्यादिकमधुनाः जिक्षिति मक्षयिति । '२४७४। स्दादिम्यः — । ७।२।७६।' इतीद्र । वायुश्च स्वेच्छया प्रवाति गच्छति । 'पवते' इति पाठान्तरम् । पवित्रीकरोतीत्यर्थः । मास्करश्च यथे-इसुद्रच्छति उदेति ॥

१४७८-धनानामीशते यक्षा, यमो दाम्यति राक्षसान्,॥.
तनोति वरुणः पाश्चमिन्दुनौदीयते ऽधुना.॥ २०॥

धनानामित्यादि—यक्षाः कुबेरादयः धनानामीशते [ प्रभवन्ते ] । स्वाम्यं लभन्ते इत्यर्थः । '१०८९। ईश ऐश्वर्ये' । यमोऽपि राक्षसान् दाम्यति वशीकरोति । वरुणः पाशं तनोति विस्तारयति । इन्दुनोदीयतेऽधुना । भावे लट्ट । अधुनेति सर्वत्र योज्यम् । अणुनेति पाठान्तरं असंपूर्णस्वात् ॥

१४७९-शाम्यत्यृंतु-समाहारस् , तपस्यन्ति वनौकसः, ॥ नो नमस्यन्ति ते बन्धून् , वरिवस्यन्ति ना ऽमराः २१

शाम्यतीत्यादि ऋत्नां समाहारः सम्भूयावस्थानं शाम्यति अपैति । वनौकसो वनवासिनो मुनयः तपस्यन्ति तपश्चरन्ति । '२३७१। कर्मणो रोमन्थ-।३।११५।' इत्यादिना क्यङ् । तपसः परसौपदं च । ते त्वद्वन्धूनमरा नो नमस्यन्ति न प्रणमन्ति । न वरिवस्यन्ति । नाप्रतिषेधेन परिचरन्ति । '२६७५। नमो वरिवश्चित्रङः क्यच् ।३।१।१९।'॥

१४८०-श्रीर निष्कुष्यति लङ्कायां, विरुच्यन्ति समृद्धयः. ॥ न वेद तन्, न यस्याऽस्ति मृते त्विय विपर्ययः.२२

श्रीरित्यादि — लङ्कायां पुर्यां अधुना श्रीनिष्कुष्यति । 'कुष रोषे' । '२७७२। कुषि-रज्ञोः प्राचां स्यन् परसीपदं च ।३।१।९०।' समृद्धयश्च विरुचनित अप-धान्ति । सर्वश्रा तद्वस्तु न वेद् न वेद्मि । '२४६४। विदो लट्टो वा ।३।४।८३।' इति मिपो णल्र । यस्य त्वयि मृते न विपर्थयः नान्यथामावः ॥

१४८१-शक्तिं संस्वजते शको, गोपायति हरिः श्रियम्,॥ देव-बन्द्यः प्रमोदन्ते, चित्रीयन्ते, धनोदयाः ॥२३॥ शक्तिमित्यादि—शकः शक्तिं प्रहरणमधुनाः संस्वजते गृह्णात् । '२३९६। त्था लक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषण-प्रलापो' नामाष्टादशः सगैः— ४४ व

दंश-सञ्ज-सञ्जां शपि।६।४।२५। इत्यनुनासिकलोपः । हरिविंग्णुः श्रियं गोपा-वति आत्मन्येव कृत्वा रक्षति । देववन्द्यः प्रमोदन्ते हृष्यन्ति । घनोदयाश्चित्री-यन्ते नानारूपेणाद्धतायन्ते मृते त्वयीति सर्वत्र योज्यम् ॥

विशेषकम् २४, २५, २६

१४८२-विश्वलिखाणि साऽमर्श रण-काम्यन्ति चा ऽमराः,॥ चकासति च, मांसाऽदां तथा रन्ध्रेषु जाग्रति,॥ २४॥

विश्वतीत्यादि —अमराः सामर्षाः सकोपाः अस्त्राणि विश्वति धारयन्ति । रणकाम्यन्ति च आत्मनो रणमिन्छन्ति । आत्मेच्छायां काम्यच् । चकासित च दिप्यन्ते च । जक्षित्यादित्वादम्यसासंज्ञायां झेरदादेशः । तथा मांसादां राक्षसानाम् । '२९७७। अदोऽनन्ने ।३।२।६८।' इति विद् । रन्धेषु व्यसनेषु जाप्रति सावधाना भवन्ति ॥

१४८३-चञ्चर्यते ऽभितो लङ्कामसांश् चा ऽप्यंतिशेरते,॥ भूमयन्ति स्व-सामर्थ्यं, कीर्ति नः कनयन्ति च.॥२५॥

चञ्चर्यन्त इत्यादि — लङ्कामभितः बाह्यतोऽभ्यन्तरतश्च । '१९५६। पर्यभिभ्यां च ।५।३।९।' इति सर्वोभयार्थे तसिः । चञ्चर्यन्ते गाहितं चरन्ति ।
'२६३५। लुप-सद-।३।१।२४।' इति भावगहीयां यङ् । ।२६३६। चर-फलोश्च
।७।४।८०।' इत्यभ्यासस्य नुक् । '२६३०। उत्परस्यातः ।०।४।८८।' इत्युत्वम् ।
अस्मांश्चापि अतिशेरते अतिशयिता भवन्ति च । स्वसामर्थ्यं भूमयन्ति वर्धपन्ति । बहूनां भाव इति '१७८४। पृथ्वादिभ्य इमनिच् ।५।१।१२२।'। '२०१७।
बहोलीपो भू च बहोः ।६।४।१५८।' इति बहोर्भूरादेशः । इमनिजादिलोपश्च ।
भूमानं कुर्वन्तीति णिचि णाविष्ठवत्प्रातिपदिकस्येतीष्ठवद्भावात् टिलोपयणादिपरलोपः । विन्मतोर्लुगर्थमिति वचनाद्वा टिलोपः । किंच नोऽस्माकं कीर्ति कनपन्ति अल्पां कुर्वन्ति । अमरा इति योज्यम् । अल्पां कुर्वन्तीति णिचि णाविष्ठवद्भावाद् '२०१९। युवा-ल्पयोः कनन्यतरस्याम् ।५।३।६४।' इति कनादेशः ॥

१४८४–दिशो व्यक्षुवते दृष्ठाम् त्वत्-कृतां जहति स्थितिम्,॥ क्षोदयन्ति च नः क्षुद्रा, इसन्ति त्वां विपद्-गतम्.॥ २६॥

दिशं इत्यादि—दसाः सन्तः दिश्रो व्यश्चवते व्यामुवन्ति । स्थिति व्यवस्थां द्याकृताम् । '१३७३। प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ।७।२।९८।' इति स्वदादेशः । जहति त्यजन्ति । विपद्गतं च त्वां हसन्ति । क्षुद्राः अस्पकायाः क्षोदयन्तीत क्षुद्रसि-वाचक्षत इति । भुवने यो हि न्यकृतित्रलोकः स कथं क्षुद्र उच्यते । '२०१५। स्थूल-दूर–।६।४।१५६।' इत्यादिना णो यणादिपरलोपः पूर्वस्य च गुणः ॥

१४८५-ग्रमं ग्रमं नभस्वन्तः पुनन्ति परितो जगत्,॥ उज्जिहीषे महाराज ! त्वं प्रग्नान्तो न किं पुनः॥२७॥

श्रमित्यादि—नभस्तनतो वायवः श्वमं शमं शान्तवा शान्तवा। '३३४३। आभीक्षण्ये णमुल ।३।४।२२।'। '२७६३। नोदात्त—।७।३।३४।' इति वृद्धिप्रतिनेषः । आभीक्षण्ये द्वे भवतः। परितः सर्वतो जगत् पुनन्ति पवित्रयन्ति । प्रशान्ता अपि पुनर्भूत्वा जगत् पुनन्ति । हे महाराज! त्वं पुनः प्रशान्तोऽपि किं नोजिहीषे नोत्तिष्ठसि । 'ओहाङ् गतौं' इत्यभ्यासस्य '२४९६। भूजामित् ।७।४।७६।'। '२४९७। ई हत्यघो:—।६।९।९३।' इतीत्वम् ॥

१४८६-घोणींति शोकस् चित्तं मे, सत्वं संशाम्यतीव मे,॥ प्रमार्ष्टिं दुःखमीलोकं, मुञ्जाम्यूर्जं त्वया विनाः॥ २८॥

प्रोणोतित्यादि—हे महाराज ! त्वया विना शोको मम चित्तं प्रोणोति आच्छादयति । सत्वं अवष्टम्भः संशाम्यतीव अपगच्छतीव । मां त्यजतीत्यर्थः । दुःखं च कर्तृ आळोकं प्रज्ञानं प्रमाधि अपनयति । अतस्त्वया विना ऊर्जं बर्छ मुञ्जामि । अळसो भवामीत्यर्थः ॥

१४८७—केन संविद्रते-नाऽन्यस् त्वत्तो बान्धव-वत्सलः,॥ विरोमि शून्ये, प्रोणोमि कथं मन्यु-समुद्भवम्.॥२९॥

केनेत्यादि—त्वत्तोऽन्यो बान्धववस्तलो नेति के न संविद्धते न जानते । '२६९९। समो गमि-।१।३।२९।' इति तङ् । '२७०१ । वेत्तेर्विमाषा ।७।१।७।' इति रह । बन्धुरेव बान्धवः । प्रज्ञादित्वाद्ण् । अतोऽहं झून्ये बन्धुविरहिते विरोमि फूत्करोमि । कथं केन प्रकारेण मन्युसमुद्धवं शोकोत्पादं प्रोणोमि आच्छाद्यामि ॥

१४८८-रोदिम्यंनाथमात्मानं वन्धुना रहितस् त्वया,॥

प्रमाणं नोपकाराणार्मवगच्छामि यस्य ते ॥ ३०॥ रोदिमीत्यादि—त्वया बन्धना रहितत्वादनाथोऽस्मीति आत्मानमेव रोदिमि न त्वां कृतकार्थम् । यस्य ते उपकाराणां प्रमाणमियत्तां नावगच्छामि ॥ १४८९—नेदानीं शक्र-यक्षेन्द्रौ विभीतो, न दरिद्वितः, ॥

२०८२—नेपाना शक-यक्षन्द्रा विमाता, न दाराद्वतः, ॥ न गर्वं जहितो हप्तौ, न क्विश्नीतो दश्<u>रा</u>ऽऽनन !॥३१॥ तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषण-प्रलापो' नामाष्टादशः सर्गः 🗕 ४४३

नेदानीसित्यादि इदानीं त्वय्येवंभूते शक्र-यक्षेन्द्री न विभीतः न भयं कुरुतः । '२४९२। भियोऽन्यतरस्याम् ।६।४।१९५।' इति इत्वामावपक्षे रूपम् । न दिरिद्वतः दिरिद्रौ न भवतः । '२४८२। इदिद्रस्य ।६।४।११४।' इति हलादौ क्विति सार्वधातुक इत् । इसौ न गर्व जिहतः परित्यजतः । '२४९८। जहातेश्च ।६।४।११६।' इतीत्वम् । न क्विशीतः क्वेशं नानुभवतः । '२४९७। ई हत्यघोः ।६।४।११३।' इतीत्वम् ॥

१४९०-त्वया ऽपि नाम रहिताः कार्याणि तनुमो वयम् , ॥ कुर्मश्च च जीविते बुद्धिं, धिकृ तृष्णां कृत-नाशिनीम्.॥ ३२॥

•त्वयेत्यादि —यद्वयं त्वया विना कार्याणि राज्याङ्गाति तनुमः प्रसारयि-ष्यामः । जीविते च बुद्धिं कुर्मः । तदिमां कार्ये जीविते च तृष्णां कृतनाशिनीं धिक् । '२७९९। गर्हायां लडपि-जात्वोः ।३।३।१४२।' इति भविष्यति लद् ॥

१४९१-तृणेह्य देहमात्मीयं,

त्वं वाचं न ददासि चेत्, ॥ द्राघयन्ति हि मे शोकं समर्थमाणा गुणास् तवः॥ ३३॥

तृणेह्मीत्यादि सम प्रतिवचनं न ददासि चेत् यदि त्वं तर्हि आत्मीयं देहं तृणेह्मि हन्मि। '२५४५। तृणह इस् ।७।३।९२।'। हि यसात् सर्यमाणा-स्तव गुणाः मम शोकं द्राघयन्ति दीर्धं कुर्वन्ति । णाविष्ठवद्भावेन '२०१६। प्रिय-स्थिर-।६।४।५५७।' इत्यादिना दीर्वशब्दस्य द्राघादेशः ॥

१४९२-उन्मुच्य स्रजमात्मीयां मां स्रजयति को हसन्,॥ नेदयत्यांसनं को मे, कर्हिं में वदति प्रियम्.॥ ३४॥

उन्मुच्येत्यादि आत्मीयां स्रजं मालामुन्मुच्यापनीय देहात् हसन् परितोषात् को मां स्रजयित स्विवणं करोति । णाविष्ठवद्भावात् '२०२०। विन्मतोर्कुक् ।५।३।६५।' इति विनो छक् । '२०१०। प्रकृत्येकाच् ।६।४।१६३।' इति
टिलोपाभावः । को वा ममासनं नेदयित अन्तिकं करोति । अत्रापि णौ इष्ठवद्भावात् '२०२४। अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ ।५।३।६३।' इति अन्तिकशब्दस्य
नेदादेशः । कि कदा को मे प्रियं वदित विद्ष्यिति । '२७८४। विभाषा कदाकह्योः ।३।३।५। इति भविष्यिति लद्गः॥

१४९३—न गच्छामिं पुरा लङ्का-मांयुर् यावद् दधाम्यहम्,॥ कदा भवति मे प्रीतिस्, 'त्वां पश्यामि न चेदेहम्.॥ ३५ ॥

न गच्छामीत्यादि यावदहमायुर्दधामि धारियष्यामि । '२७८३। याव-त्युरानिपातयोर्छेद्र ।३।३।४।' इति भविष्यति छद । पुराशब्दोऽन्न भविष्यदा-सत्तिमाह । प्रीतिर्हि छङ्काप्रवेश इति दर्शयन्नाह—चेद्यदाहं त्वां जीवन्तं न पश्यामि । वर्तमाने छद् । कदा कस्मिन् काळे मे मम प्रीतिभैवति भविष्यति । '२७८४। विभाषा कदाकद्वाः ।३।३।५।' इति भविष्यति छद् ॥

ै १४९४-ऊर्घ्वं मिये मुहूर्ताद्धि

विह्नलः क्षत-बान्धवः,॥ मन्त्रे स्म हितमाल्यामि,

न करोमि तवा ऽप्रियम्.॥ ३६॥

उद्योमित्यादि मुहूर्तादृष्वं उपि अहं मिये मिर्प्यामि । श्वतवान्धव-स्वात् विह्नलः सन् । अनेन मरणस्य निमित्तभृतं प्राप्तकालं लोडथं दर्शयति । तेन '२७८८। लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके ।३।३।९।' इति लोडथंलक्षणे भविष्यति लद्भ । लोडश्च प्रेषादिकः । '२५३८। म्नियतेर्लुङ्लिङोश्च ।३।३।६१।' इति चका-रात् शितश्चारमनेपदम् । अन्यच मन्ने मन्नविषये हितमाख्यामि स्म आख्या-तवानहम्। '२७७९। अपरोक्षे च ।३।२।११९।' इति लद्भ ममाप्रियं मा कार्षी-रिति । पृष्टः सन्नहं न करोमि तवाप्रियमिति न कृतवानसि । '२७८२। नन्वो-विभाषा ।३।२।१२१।' इति पृष्टप्रतिवचने लद्भ ॥

युग्मम्—३७-३८

१४९५-अन्तःपुराणि पौलस्यं पोराश् च सृश्च-दुःखिताः॥ संश्रुत्य स्मा ऽभिधावन्ति हतं रामेणसंयुगे.॥३७॥

अन्तःपुराणीत्यादि —अनन्तरं पौछस्यं रामेण इतं संश्रुत्य अन्तःपुराणि पौराश्च दुःखिताः अभिधावन्ति स्म ढींकन्ते सा। '२७७८। लट् स्मे ।३।२।११८।' इति भूतानद्यतनपरोक्षे लट् ॥

१४९६–मूर्धजान् स्म विलुञ्चन्ति, कोशन्ति स्मा ऽतिविद्वलम्,॥ अधीयन्त्युपकाराणां मुहुरु भर्तुः प्रमन्यु च.॥ ३८॥ तथा छक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषण-प्रछापो' नामाधादशः सर्गः—४४५

मूर्धजानित्यादि—[मूर्धजान् ] केशान्विळुञ्चन्ति सा अपनयन्ति सा। अतिविद्धलं अतिवैक्कव्यं । गुणप्रधानो निर्देशः । कोशन्ति सा फूल्कारं कुर्वन्ति सा । अन्तःपुराणीत्यर्थः । भर्तुश्चोपकाराणां सुहुरधीयन्ति सा । '११२०। इक् सारणे' । '६१३। अधीगर्थ—।२।३।५२।' इति कर्मणि षष्टी । प्रमन्यु-चेति कियाविशेषणम्।प्रकृष्टशोकमित्यर्थः । 'प्रमन्यवः' इति पाटान्तरम् । प्रकृष्ट-शोका इत्यर्थः ॥

१४९७—रावणस्य नमन्ति स्म पौराः साम्रा रुदन्ति च. ॥' भाषते स्म ततो रामो वचः पौलस्त्यमांकुलम्–॥३९॥

रावणस्येत्यादि—पौराश्च रावणस्य नमन्ति सा नमस्यन्ति । पादावित्यर्थात् तत्सम्बन्धित्वात् । साम्राश्च सन्तः रुदन्ति च सा । ततोऽनन्तरं रामः पौलस्यं विभीषणं आकुलं वचो भाषते सा उक्तवान् ॥

१४९८—'दातुः स्थातुर् द्विषां मूर्घि यष्टुस् तर्पयितुः पितृन् ॥ युद्धा॒ऽभग्ना॒ऽऽविपन्नस्य किं दशा॒ऽऽस्यस्य शोचसि४०

दातुरित्यादि—दशास्त्रो दाता, द्विषां मूर्श्वि स्थाता, यष्टा यज्ञानां, पितॄन् तर्पयिता। '१९५६। तृप तृष्तौ' चुरादिः। युधि देवादीनां संग्रामेऽभग्नः अवि-पन्नः। तस्यैवंविधस्य किं शोचसि। शोच्यमेव नास्ति। वर्तमाने लद्र॥

१४९९—बोभवीति न सम्मोहो व्यसने स्म भवादद्याम्,॥ किंन पश्यिस, सर्वो ऽयं जनस् त्वामीवलम्बते. ॥४१॥

बोभवीतीत्यादि—भवादशां युष्मद्विधानां व्यसनेषु दुःखेषु सम्मोहः अज्ञानं न बोभवीति अत्यर्थं न भवति । यङ्कुकि रूपम् । एवं च सति स्वार्थों न हीयते । यतः किं न पश्यित । अयं सर्वो जनः त्वामवलम्बते 'त्वमेव स्वामी' इति प्रतीक्षते ॥

> १५००-त्वर्महेसि स्त्रानुर्रनन्तराणि कर्तुं, जनस्या ऽस्य च शोक-भङ्गम्, ॥ धुर्ये विपन्ने त्वयि राज्य-भारो मज्जत्यंनूढः क्षणदा-चरेन्द्र !'॥ ४२॥

इति भट्टि-काव्ये तिङन्त-काण्डे द्वर्ष्ट्रचिलसितो निर् नामाऽष्टादशः सर्गः ॥

त्वमर्हसीत्यादि—तसात् भ्रातुरनन्तराण्यप्रिसात्कारादीनि कर्तुं त्वमर्हसि युज्यसे । अस्य च जनस्य शोकभङ्गं शोकापनयनं कर्तुं च । अन्यथा त्विय भ० का० ३८ ४४६ भट्टि-काच्ये—चतुर्थे तिबन्त-काण्डे लक्षण-रूपे पष्टो वर्गः,

धुर्ये धुरं वहति विपन्ने विनष्टे सति है क्षणदाचरेन्द्र ! राज्यभारः अनृदः अन्ये-रनधिष्टितः सन् मजाति अधो याति शत्रुभिर्विनश्यति । तस्मात् त्वया समाहि-तेन राज्यभारो वोढव्य इति ॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-महिकाव्ये चतुर्थे तिङ्नतःकाण्डे लक्षण-रूपे पञ्चमः परिच्छेदः ( वर्गः ), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषणप्रलापो' नाम अष्टादशः सर्गः ॥ १८॥

## एकोनविंदाः सर्गः—

इतः प्रभृति लिङमधिकृत्य विलसितमाह—तत्र विध्यादिषु लिङ् **१ ततौ**-ऽन्यत्रापि दर्शयिष्यति—

१५०१-अप-मन्युस् ततो वाक्यं पौलस्त्यो राममुक्तवान् ।। 'अ-शोच्योऽपि व्रजन्नंस्तं सनाभिर् दुनुयान् न किम्. १

अपमन्युरित्यादि — ततोऽनन्तरं पौलस्त्यो विभीषणः अपमन्युः अपगतो मन्युर्यस्य । प्रादिभ्यो घातुजस्य बहुनीहिर्वा चोत्तरपदलोपश्च । समं वाक्यमुक्त-वान् । देव ! किमेवमभिधत्से अशोच्य इति । यतः सनाभिः सगोत्रोऽस्तं नजन् विनाशं गच्छन्नशोच्योऽपि सन् किं न दुनुयाद्वियोगेन अवश्यतया किं नोपतापयेत् । निमन्नणे नियोगकरणे लिङ् ॥

१५०२-तं नो देवा विधेयासुर् येन रावण-वद् वयम्॥ सपत्नांश् चा ऽधिजीयास्म, संग्रामे च मृषीमहि. २

तं न इत्यादि — युष्महचनादात्मा मया स्थिरीकृतः किन्त्विद्माशंसे । तसुपायं नोऽस्माकं देवा विधेयासुः । '२३६२। घु-मा-स्था—।६।४।६६।' इत्यनु- वृत्तो '२३७४। एछिङि ।६।४।६७।' इत्येकारादेशः । येनोपायेन रावणवद् सपत्नान् वयमधिजीयास्म । 'उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यः प्रतीयते' इति सकर्मेकता । संग्रामे च मृषीमहि । छिङ्श्चेति छिङः कित्त्वान्न गुणः । आर्धधातुकन्त्वान्न सलोपः । सर्वत्रैवाशिष छिङ् ॥

१५०३÷क्रियेरंश् च दशाऽऽस्येन यथा ऽन्येना ऽपि नः कुछे ॥ देवद्यञ्चो नराऽहारा न्यञ्चश्चं द्विषतां गणाः.॥ ३॥

क्रियेरिक्स्यादि यथा दशास्येन नराहारा राक्षसाः देवद्यद्यः देवैः सहा-द्यन्तो गन्छन्तः क्रियेरन् कृताः । १४१८। विष्वरदेवयोश्र-। हाश्वरू १ इसा- तथा लक्ष्य रूपे कथानके 'विभीषणाभिषेको' नामैकोनविश्वतितमः सर्गः अ४०

दिना टेरद्यादेशः । द्विषतां च गणाः न्यञ्चन्तः नीचैरञ्चन्तः कृताः तिरस्कृताः । तथा नोऽसाकं कुळे अन्ये नाधिक्रियेरंश्च। आशंसायां कर्मणि छिङ् । कृषीरन्निति वा पाठः । आशिषि कर्मणि छिङ् ॥

१५०४-स एव धारयेत् प्राणानीहरो बन्धु-विप्लवे, ॥ भवेदांश्वासको यस्य सुहुच्छंको भवाहराः॥ ४ ॥

स एवेत्यादि — ईंदरो बन्धविष्ठवे बन्धविनारोऽपि स एव प्राणान् धारयेत् नियोगतो विभृयात् । निमन्नणे नियोगकरणे छिङ् । यस भवादशः सुहन्मित्रं शक्त आश्वासकः सान्त्वयिता भवेत् । सम्भावनायां छिङ् ॥

१५०५-म्बियेयीर्ध्वं मुहूर्ताद्धि, न स्यास् त्वं यदि मे गतिः,॥
 अाशंसा च हि नः, प्रेते जीवेम-दश्रमूर्धनि.॥ ५॥

स्त्रियेयेत्यादि यदि मे मम गतिः शरणं त्वं न स्याः न भवेः । छिङ् । तदा यसिन्मुहूर्ते रावणोऽपि नष्टः तस्मान्मुहूर्तादूर्ध्वं स्त्रियेय । नियोगतः प्रास्कालः । प्राणांस्यक्तवानहम् । अत्र प्राप्तकाले गम्यमाने '२८१८। छिङ् चोर्ध्वं मौहूर्तिके ।३।३।१६४।' इति छिङ् । तत्र हि प्रैषाद्योऽनुवर्तन्ते । '२५३८। स्त्रियतेर्लुङ्छिङोश्च ।१।३।६१।' इति तङ् । ततः सार्वधातुकत्वात् शः । हि यसा- ब्रोऽसाकं नेयमाशंसा । यहशमूर्धनि दशानने प्रेते स्त्रे त्विय वाऽशरणे जीवेम प्राणान् धारियस्याम् इति । अत्राशंसावचनस्योपपद्त्वात् छिङ् ॥

१५०६-प्रकुर्याम वयं देशे गर्ह्या तत्र कथं रतिम्,॥

यत्र विंशति-हस्तस्य न सोदर्यस्य सम्भवः.'॥ ६॥ अकुर्यामेत्यादि स्वत्र देशे सोदर्यस्य आतुर्विशतिहस्तस्य न सम्भवोऽस्ति तत्र कथं वयं गर्ह्यां निन्द्यां रितं प्रकुर्याम करिष्यामः । नैवेस्यथः । अत्र गर्हायामित्य- विक्रस्य '१८००। विभाषा कथमि लिङ्ग् च ।३।३।१४३।' इति कथमित्युपपदे भविष्यति लिङ् ॥

१५०७-आमन्त्रयेत तान् प्रह्वान् मन्त्रिणोऽथ विभीषणः- ॥ गच्छेत त्वरितं लङ्कां, राज-वेश्म विशेत च.॥ ७॥

आमन्त्रयेतेत्यादि —अथानन्तरं विभीषणः सदिस यैमीन्निभः सह उत्थितः तान्मन्निणः प्रह्वानामन्नयेत कर्मेसु नियोगतः संहितवानित्यर्थः । निमन्नणे नियो-गकरणे लिङ् । तदेव दर्शयति । लङ्कां त्वरितं यूयं गच्छेत यात । गताश्च राज-वेदम विरोत च । अत्र विधो प्रेषणे लिङ्क । स हि सर्वेलकाराणामपवादः ॥

१५०८—आददीध्वं महाऽहोणि तत्र वासांसि स-त्वराः ॥ उद्धनीयात सत्-केतून्, निर्हरेताऽग्र्य-चन्दनम् ॥८॥ आददीश्वसित्यादि तत्र राजवेश्मानि वासांसि महार्हाणि महामूल्यानि सन्वरा आददीश्वं गृह्णीत । '२४८३। श्राभ्यस्तयोरातः ।६।४।११२।' इत्याकारछोपः । सन्केत्न् शोभनध्वजान् उद्धुनीयात ऊर्ध्वीकरिष्यथ । '२५५८। प्वादीनां हस्तः।७।३।८०।'। '२४९७। ई हल्यघोः ।६।४।११३।' अग्रयचन्दनं सच्चन्दनकाष्ठानि निर्हरेत निर्गमयत ॥

१५०९-मुश्चेताऽऽकाश्च-धूपांश्चं, प्रशीयात स्रजः शुभाः,॥ आनयेता ऽमितं दारु कर्पूराऽगुरु-कुङ्कमम्.॥ ९॥

मुञ्चतेत्यादि—ध्पघटिकाभिराकाशध्यांश्च मुञ्जेत प्रवर्तयेत्। स्रजः पुष्प-मालाः ग्रुभाः प्रशीयात गुम्फिष्यथ । '१६१० । श्रन्थ प्रन्थ सन्दर्भे' द्वृति लिङ् । पुषादिप्रयोगश्च ॥

१५१०-उद्घेरन् यज्ञ-पात्राणि, हियेत च विभावसुः, ॥ स्त्रियेत चाऽऽज्यमृंत्विग्भिः, कल्प्येत च समित्-कुशम्. ॥ १० ॥

उद्योरिन्नत्यादि — यज्ञपात्राणि सुगादीनि उद्योरन् आनीयन्ताम् । विभाव-सुश्राप्तिः हियेत । ऋत्विग्भिः आज्यमपि भ्रियेत । समित्कुशं कल्प्येत च क-ल्प्यम् । सर्वत्र विधौ कर्मणि लिङ् ॥

१५११–स्नानीयैः स्नापयेताऽऽग्रु, रम्यैर् लिम्पेत वर्णकैः, ॥ अलङ्कुर्यात रहैिश्च रावणाऽहैर् दशाऽऽननम्.॥११॥

स्नानीयैरित्यादि —यथा स्वविहितं च कृत्वा रम्यैः स्नानीयैर्दशाननं राक्षसा-धिपं स्नापयेत स्नापयिष्यथ । 'ग्लास्नावनुवमां च' इति विकल्पेन मित्वम् । तत्र 'ज्वल-ह्नल-नमामनुपसर्गाद्वा' इति वाग्रहणमनुवर्तते । वर्णकैश्चन्दनादिभिः रम्यै-र्लिम्पेत विलेप्स्यथ । रबैश्च रावणाहैंनित्सनैमित्तिकैरलंकुर्यात अलंकरिष्यथ ॥

१५१२-वासयेत सु-वासोभ्यां मेध्याभ्यां राक्षसाऽऽधिपम्, ऋत्विक् स्नग्विणमौदध्यात् प्राङ्-मूर्धानं मृगाुऽजिने. ॥ १२ ॥

वासयेतेत्यादि—सुवासोभ्यां मेध्याभ्यां प्ताभ्यां वासयेत च आच्छाद्यि-ष्यथ । ऋत्विक् यज्वा स्विवणं माछाभूषितं कृत्वा सृगाजिने प्राङ्मूर्धानं प्राच्यां मूर्धा यस्य पूर्वेशिरसमाद्ध्यात् स्थापयेत् ॥ तथा छक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषणाभिषेको' नामैकोनविंशतितमः सर्गः-४४९

१५१३–यज्ञ-पात्राणि गात्रेषु चिनुयाच् च यथा-विधि,॥ जुहुयाच् च हविर् वह्नौ, गायेयुः साम सामगाः.'१३

यञ्चपात्राणीत्यादि—स एव यथाविधि यथाक्रमं यज्ञस्य पान्नाणि स्नुगादीनि गात्रेषु विचितुयात्। हविराज्यं वह्नौ जुहुयात्। सामगाः छन्दोगाः साम च गायेयुः। सर्वत्र विधौ लिङ्॥

१५१४-गत्वा ऽथ ते पुरीं लङ्कां कृत्वा सर्वे यथोदितम् ॥ समीपेऽन्लाऽऽहुतेः साऽस्राः प्रोक्तवन्तो विभीषणम्—॥ १४॥

गत्वेत्यादि—अथानन्तरं ते मन्निणः लङ्कां गत्वा यथोदितं च कृत्वा । अन्त्या-हुतेर्मृताहुतेः अनन्तरं सास्नाः सवाष्पाः विभीषणं प्रोक्तवन्तः ॥

१५१५–'कृतं सर्वं यथो॒दिष्टं, कर्तुं वह्नि-जल-िक्रयाम् ॥ प्रयतेथा महाराज ! सह सर्वेः स्व-बन्धुभिः. ॥१५॥

कृतिसत्यादि —यथोदिष्टं यथाविहितं सर्वमसाभिः कृतं । त्विमदानीं आतुर्व-द्विक्रियां जलक्रियां च कर्तुं स्वबन्धिभः सर्वैः सह प्रयतेथाः । प्रार्थनायां लिङ् ॥

१५१६-अज्ञ-वन् नोत्सहेथास् त्वं, घेया धीर-त्वम-च्युतम्,॥ स्थेयाः कार्येषु वन्धूनां, हेयाः शोकोुद्धवं तमः॥ १६॥

अञ्चवित्यादि—शोकादप्रवर्तमानं पुनराहुः। अज्ञवत् किं नोत्सहेथाः किम-वसीदिस गिर्हितमेतत् । '२८०१। किं-वृत्ते लिङ्ल्टरो ।३।४।१४४।' इति गर्हायां लिङ् । इयं चास्माकमाशंसा । यत्तु धीरत्वं धैर्यं अच्युतं [ अक्षतं ] धेयाः धास्यसि । बन्धूनां च कार्ये स्थेयाः स्थास्यसि । शोकोद्भवं च तमो हेया-स्यक्ष्यसि । सर्वत्राशिषि लिङ् । आर्धधातुकत्वात् '२३७४। एलिङि ।६।४।६७।' इत्यसंयोगादेरेत्वम् ॥

१५१७—नाऽवकल्प्यमिदं, ग्लायेद् यत् कृच्छ्रेषु भवार्नपि ॥ न पृथग्-जन-वज् जातु प्रमुह्येत् पण्डितो जनः. १७

नावकरुप्यसित्यादि अन्यच नावकरूप्यमिदं न सम्भाव्यमेतत् येन कृच्छ्रे-षु दुःखेषु भवानिप ग्छायेत् ग्लानिं याति । अनवक्कृसौ असम्भावनायां '२८०२। अनवक्कृस्यमर्षयोः-।३।३।१४५।' इत्यादिना लिङ् । सार्वधातुकत्वात् '२३७८। वान्यस्य-।६।४।६८।' इत्येखं न विकल्यते। यसात् पण्डितो जनः प्रथग्जनवत् अपण्डितवत् जातु कदाचिदपि न प्रमुद्धेत् न मोहं यातीति सम्भावयामः। '२८०४। जातुयदोर्लिङ् ।३।३।१४७।' इत्यनवक्कृतौ लिङ् ॥

१५१८-यच्च यत्र भवांस् तिष्ठेत्, तत्रा ऽन्यो रावणस्य न, ॥ यच्च यत्र भवान् सीदेन् महद्भिस् तद् विगर्हितस्. ॥ १८॥

यचेत्यादि — यत्र देशे काले वा भवांसिष्ठेत् तत्र यच अन्यो रावणस किस्ति-ष्ठेत् अवस्थानं कः करिष्यति । नैतत्सम्भावयामः तस्य तत्र न्यूनत्वात् । अन्यस्मि-श्रवक्रृप्तिः यच्छब्देनोपपदेन योगात् '२८०५। यचयत्रयोः ।३।३।१४८।' इस्तन-वक्रुप्तौ भविष्यति लिङ् । यचेति निपातसमुदायो यच्छब्दस्यार्थे वर्तते । किं च यत्र देशे काले वा यच भवान् सीदेत् अवसादं करोतीति महिन्नः पण्डितैः विग-हिंतं निन्दितम् । गर्हायां चेति सर्वेळकाराणामपवादो लिङ् । 'यचयत्रयोः' इस्र-नुवर्तते । अनवक्रुह्माविति निवृत्तम् ॥

१५१९-आश्चर्यं, यच यत्र त्वां प्रब्रूयाम वयं हितम्,॥ अपि साक्षात् प्रशिष्याम् त्वं कृच्छेष्विन्द्र-पुरोहितम्.॥ १९॥

आश्चर्यसित्यादि — यत्र देशे काले वा यच यद्भयमपि त्वां हितं प्रब्याम तदाश्चर्यं विचित्रमेतत् । '२८०७। चित्रीकरणे च ।३।३।३५०।' इति लिङ् । '२८०५। यचयत्रयोः ।३।३।१४८।' इति वंतेते । त्वामित्यकथितं कर्म । अतस्त्वं कृन्छ्रेषु व्यसनेषु साक्षादिन्द्रपुरोहितं बृहस्पति प्रशिष्याः बाढं शिक्षयसि । '२८०९। उताप्योः समर्थयोर्लङ् ।३।३।१५२।' अपशब्दस्योपपद्त्वात् समर्थतं चानयोर्बोढमित्येतस्मिन् अर्थे । '२४८६। शास इदङ्-हलोः।६।४।३४।'। '२४१०। शासि-वसि-।८।३।६०।' इत्यादिना षत्वम् ॥

१५२०-कामो जनस्य-'जह्यास् त्वं प्रमादं नैर्ऋताऽधिष !'॥ उत द्विषोऽनुशोचेयुर् विष्ठवे, किमुबान्धवाः.॥२०॥

काम इत्यादि—हे नैर्कताधिप रक्षसां नाथ ! त्वं प्रमादं जह्याः स्वज । अस्य जनस्य पौरस्य काम इच्छा । '२८१०। कामप्रवेदनें उक्किति ।३।३।१५३।' इति लिङ् । किक्चिच्छव्दस्याप्रयोगात् । कामप्रवेदनं च जनाभिप्रायप्रकाशनम् । अन्यच अस्मिन् विप्रवे विनाशे द्विषः शत्रवोऽपि उत अनुशोचेयुः अनुशोचिन्त किसु बान्धवाः । '२८०९। उताप्योः समर्थयोर्लिङ् ।३।३।१५२।'॥

तथा लक्ष्य-इषे कथानके 'विभीषणाभिषेको' नामकीनविश्वतिसमः समेः—४५१

१५२१-स भवान् भ्रातु-वद् रक्षेद् यथावदिखिलं जनम्,॥ न भवान् संप्रमुद्धोच् चेदाश्वस्युश् च निशाचराः, २१

स इत्यादि —चेवादि भवान्न सम्प्रमुद्धेत् मोहं न गच्छेत् तदा स भवान् आनृवत् यथा आन्ना जनो रक्ष्यते तद्वत् अखिलं जनं यथावत् सम्यक् रक्षेत् । एते च निशाचरा आश्वस्युराश्वासं गच्छेयुः । '२८१३। हेतुहेतुमतोर्लिङ् ।३।३। १५६।' अत्र प्रमोहो हेतुः । जनरक्षणं निशाचराश्वासनं च हेतुमत्। श्वसेरदादि- स्वाच्छपो छक् । आश्वसेयुरिति पाठान्तरम् ॥

१५२२-ततः स गतवान् कर्तुं भ्रातुरिग्नि-जल-क्रियाम्.॥

्र प्रोक्तवान् कृत-कर्तव्यं वचो रामोऽथ राक्षसम्. ॥२२॥ तत इत्यादि—ततो वचनानन्तरं आतुरक्षिक्रयां जलक्रियां च कर्तुं गतवान नु १ अथ कृतकर्तव्यं राक्षसं रामः वचः प्रोक्तवान् ॥

> १५२३–अम्भांसि रुक्म-कुम्भेन सिञ्चन् मूर्ग्नि समाधिमान्–॥ 'त्वं राजा रक्षसां रुङ्का-मंवेक्षेथा विभीषण ! ॥ २३ ॥

अम्भांसीत्यादि स्वमकुम्भेन स्वर्णकल्होनाम्भांसि जलानि मूर्झि सिञ्चन् पातयन् । रामः प्रोक्तवानिति पूर्वेणान्वयः । हे विभीषण ! (समाधिमान् ध्यानवान् ) त्वमद्यप्रभृति रक्षसां राजा लङ्कामवेक्षेथाः कार्याकार्यनिरूपणेन द्रक्ष्यसि ॥

१५२४-कुद्धार्ननुनयेः सम्यक्, धनैर्छुब्धानुपार्जयेः, ॥ मानिनो मानयेः काले, त्रस्तान् पौलस्त्य ! सान्त्वयेः. ॥ २४ ॥

कुद्धानित्यादि—हे पौलस्य ! कुद्धाननुनयेः प्रसादयिष्यसि । ये छुष्धा-स्तान् धनेनोपार्जयेः दानेन गृहीष्यसि । मानिनः सत्कारोचिते काले मानयेः पूजियस्यसि । त्रस्तान् भीतान् सान्त्वयेः समाधासयिष्यसि । सर्वत्र निमन्नणे नियोगकरणे प्रार्थनायां वा लिङ् ॥

१५२५–इच्छा मे परमा, नन्देः कथं त्वं वृत्र-शत्रु-वत्, ॥ इच्छेद्धि सुहृदं सर्वो वृद्धि-संस्थं यतः सुहृत्. ॥२५॥

्रइच्छेत्यादि—इयं च मे इच्छा महती। यक्तं वृत्रशत्रुवदिनद्गः इव कथमा-नन्देः मुद्तितो भविष्यसि। '२८१४। इच्छार्थेषु छिङ्छोटौ ।३।३।४५७।' इति ४५२ भट्टि-काव्ये —चतुर्थे तिङ्त-कार्ण्डे लक्षण-रूपे पष्टो वर्गः,

लिङ् । इच्छार्थस्य धातोरुपपदत्वात् । यतः सर्व एव सुहृत् सुहृदं वृद्धिसंस्थं उदयस्थमिच्छेत् इच्छति । '२८१६। इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने ।३।३।१६०।' इति लिङ् ॥

> १५२६-वर्धिषीष्ठाः स्वजातेषु, वध्यास् त्वं रिपु-संहतीः, ॥ भूयास् त्वं गुणिनां मान्यस्, तेषां स्थेया व्यवस्थितौ. ॥ २६॥

वर्धिषीष्ठा इत्यादि स्वजातेषु स्वजातिषु राक्षसेषु मध्ये त्वं वर्धिषीष्ठाः वृद्धिमान् भविष्यसि । आशिषि लिङ् । एवं वक्ष्यमाणेष्विष सर्वत्र । रिपुँसंहतीः शत्रुसमूहान् वध्याः विनाशयिष्यसि । '२४३३। हनो वध लिङि ।राधाभ्रू।' भूयाश्च गुणिनां मान्यः । श्वतशीलवतां मानार्दश्च भविष्यसि । तेषां च गुणिनां व्यवस्थायां चिरकालं स्थेयाः स्थास्यसि ॥

१५२७-धेयास् त्वं सहृदां प्रीतिं, वन्दिषीष्ठा दिवौकसः,॥ सोमं पेयाश्च च, हेयाश्च च हिंस्रा हानि-करीः क्रियाः॥ २७॥

धेया इत्यादि—त्वं सुहर्दां श्रीतिं धेयाः जनयिष्यति । दिवौकसो देवान्व-न्दिषीष्ठाः प्रणंस्यति । सोमं पेयाः पास्यति । तथा हिंस्ताः परोपघातिकाः हानि-करीः अपचयहेतुकाः क्रियाः हेयाः स्रक्ष्यति ॥

१५२८-अवसेयाश् च कार्याणि धर्मेण पुर-वासिनाम्,॥ अनुरागं क्रिया राजन्! सदा सर्व-गतं जने.॥ २८॥

अवसेया इत्यादि—पुनः । पुरवासिनां पौराणां कार्याणि धर्मेणावसेयाः 'समाप्स्यसि । '१२२२। षोऽन्तकर्मणि' । हे राजन् ! अत्र जने अनुरागं सर्वगतं सर्वव्यापिनं क्रियाः करिष्यसि ॥

१५२९-घानिषीष्ट त्वया मन्युर् ,ग्राहिषीष्ट समुन्नतिः, ॥ रक्षोभिर् दर्शिषीष्ठास् त्वं, द्रक्षीरन् भवता च ते. २९

यानिषीष्टेत्यादि मन्युः क्रोधः त्वया घानिषीष्ट हनिष्यते । चिण्वद्भावो वृद्धिर्घत्वं च । समुन्नतिरभ्युचयः प्राहिषीष्ट प्रहीष्यते । रक्षोमिर्दर्शनपरेर्द्शि-षीष्टाः त्वं द्रक्ष्यसे । ते च राक्षसाः भवता दर्शनपरेण च द्रश्लीरन् । अचिण्व-द्भावपक्षः ॥ तथा लक्ष्य-हरे कथानके 'सीता-प्रत्याख्यानं' नाम विश्वतितमः सर्गः-४५३

१५३०-मन्युं वध्या भट-वध-कृतं बाल-वृद्धस्य राजन् !, शास्त्राप्टिभिज्ञाः सदिस सु-धियः सन्निधिं ते क्रियासुः, संरंसीष्टाः सुर-मुनि-गते वर्त्मनि प्राज्य-धर्मे, संभुत्सीष्टाः सु-नय-नयनैर् विद्विषामीहितानि.' ३० इति भट्टि-काव्ये तिङन्त-काण्डे लिङ्-विलसितो

इति भट्टि-काव्ये तिङन्त-काण्डे लिङ्-विलिसतो नामैकोनविंशति-तमः सर्गः॥

मन्युमित्यादि —अन्यच हे राजन् ! बालानां वृद्धानां च।सवीं द्वन्द्वो विभा विकवज्ञवृतीति। बालाश्च वृद्धाश्च बालवृद्धम् । तस्य मन्युं शोकम् । भटवधकृतं भटानां पितृपुत्रादीनां च यो वधः तत्कृतम् । वध्याः प्रियवचनार्थप्रदानादि-भिरपनेष्यसि । शास्त्रार्थज्ञाः शास्त्रार्थकुशलाः ते तव सदसि सभायां सिक्वार्धि क्रियासुः। सिक्विहिता भवन्त्वित्यर्थः। सुरैर्मुनिभिश्च गते सेविते वर्त्मनि मार्गे प्राज्यधर्मे भूरिपुण्ये संरंसीष्टाः रंस्यसे। द्विषां शत्रूणां ईहितानि चेष्टितानि सुन-यनयनै शोभनाः ये नयाः तरेव नयनैश्चक्षुभिरिवावस्थितैः सम्भुत्सीष्टाः जानीयाः ज्ञास्यसि । 'बुध अवगमने' एकाचो बशो भष्॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-भट्टिकाव्ये चतुर्थे तिङ्क्त-काण्डे लक्षण-रूपे षष्टः परिच्छेदः (वर्गः), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'विभीषणाभिषेको' नाम पकोनविंशतितमः सर्गः॥ १९॥

## विंदाः सर्गः।

इतः प्रसृति लोटमधिकृत्य तद्विलसितमाह—तत्र 'लोट् च' इति वचना-द्विध्यादिष्वर्थेषु लोट् । ततोऽन्यत्रापि दर्शयिष्यति—

१५३१–समुपेत्य ततः सीतामुक्तवान् पवनाऽऽत्मजः– ॥ दिष्ट्या वर्धस्व वैदेहि ! हतस् त्रैलोक्य-कण्टकः ॥१॥

समुपेत्येत्यादि—ततोऽनन्तरं पवनात्मजः रामाज्ञया सीतां समुपेत्य समुपागम्योक्तवान् । हे वैदेहि ! रावणस्रैलोक्यस्य प्रतोदकःवात् कण्टको हतस्तेन दिष्ट्या प्रियवचनेन वर्धस्य नियोगतो वर्स्यसीति । निमन्नणे लोट्स ॥

१५३२-अनुजानीहि हन्यन्तां मयैताः क्षुद्र-मानसाः॥ रक्षिकास् तव राक्षस्यो, गृहाणैतासु मत्सरम्.॥२॥

अनुजानीहीत्यादि —अनुजानीहि अनुजां प्रयच्छ । प्रार्थनायां लोद । येन मयेता राक्षस्यस्तव रक्षिकाः श्चद्रमानसाः पापाशयाः हन्यन्तां विनाश्यन्ताम् । ४५४ - अट्टि-काच्ये-चतुथे तिङन्त-काण्डे सक्षण-रूपे सप्तमो वर्गः,

अत्र विधो कर्मणि लोट । तसादेतासु मत्सरं गृहाण जनय । प्रार्थनायां लोट । येन गृहीतकोधा मामनुज्ञास्यसि ॥

१५३३—तृणहानि दुराऽऽचारघोर-रूपाऽऽश्चय-क्रियाः, ॥ हिंस्रा भवतु ते बुद्धिरेतासु, कुरु निष्टुरम्, ॥ ३ ॥

तृणहानीत्यादि—एता दुराचाराः घोररूपाशयकियाः क्रूराणि आकारा-मिष्रायानुष्ठानानि यासां तास्तृणहानि हनिष्यामि । तदेतासु हिंसा हिंसनशीला तव बुद्धिर्भवतु । निष्ठुरं च नैष्ठुर्यं कुरु । भावप्रधानो निर्देशः॥

१५२४-पश्चिमं करवामैतत् प्रियं देवि ! वयं तव,।।'

ततः प्रोक्तवती सीता वानरं करुणाऽऽद्ययाः ॥४॥
 पश्चिममित्यादि हे देवि किमत्र विचारितेन तव पश्चिममन्त्यं भ्रियं
 एतद्वयं करवाम करिष्यामः । अस्मद एकत्वे बहुवचनमन्यतरस्याम् । ततोऽन-न्तरं सीता करुणाशया सती वानरं प्रोक्तवती ॥

१५३५–'उपशाम्यतु, ते बुद्धिः पिण्ड-निर्वेश-कारिषु ॥ लघु-सत्त्वेषु, दोषोऽयं यत्-कृतो-निहतो ऽसकौ.॥५॥

उपत्यादि — लघुसत्तेषु स्रीजनेषु पिण्डनिर्वेशकारिषु पिण्डस्य प्रासस्य नि-वेंशो निष्क्रयः तत्कारिषु ते बुद्धिरुपशाम्यतु सकरुणा भवतु । सर्वत्र विधी लोट । किमिति चेत् । यत्कृतो यज्जनितोऽयं दोषः ममैताभिः कृतः । असको असौ राव-णो निहतो न्यापादितः । कुत्सायाम् '२०२६। अन्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक् टेः । पा३। ७१। दिति अकच् ॥

१५३६–न हि प्रेष्य-वधं घोरं करवाण्यस्तु ते मतिः,॥ एधि कार्य-करस् त्वं मे गत्वा प्रवद राघवम्. ॥६॥

नहीत्यादि अन्यच न हि नैव घोरं प्रेष्यवधं करवाणि करिष्यामीतीत्थम् मतिस्तवाप्यस्तु । '२१९५। आशिषि लिङ्लोटी ।३।३।१७३।' इति लोट् । अत-स्त्वं कार्यकरः कार्यकरणे अनुक्लः । आनुलोम्ये टः । एषि भव । '२४६९ । असीर्ल्लोपः ।६।४।१११।' । '२४७१। घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च ।६।४।१५९।' । एत्वस्य समानाश्रयत्वाद्सिद्धत्वे । '२४२५। हुझलभ्यो हेर्षिः ।६।४।१०१।' कार्य-माह । गत्वा भवद राधवं ममादेशाद् बृहि ॥

किं मया वक्तव्यमिति चेत्तदाह—

१५३७—'दिद्दक्षुर् मैथिली राम ! प्रयतु त्वाऽविलिम्बतम्'. तथेति स प्रतिज्ञायं गत्वा राघवमुक्तवान्. ॥ ७॥ दिदक्षुरित्यादि—हे राम ! द्रष्टुमिच्छुमैथिली सीता अविलिम्बतं द्वृतं तथा लक्ष्य-हपे कथानके सीता-प्रत्याख्यानं नाम विशतितमः सर्गः— ४५५

त्वा त्वां प्रयतु । सर्वत्र प्रार्थनायां लोट् । स प्रवनात्मजस्त्रेथेति यथाज्ञापयसीति प्रतिज्ञाय स्वीकृत्य गत्वा राधवमुक्तवान् ॥

किमित्याह—

१५३८—'उत्सुकाऽऽनीयतां देवी काकुत्स्थ-कुल-नन्दन !॥' क्ष्मां लिखित्वा विनिश्वस्य स्वराऽऽलोक्य विभीषणम्

उत्सुकेत्यादि हे काकुत्स्यकुळनन्दन ! उत्सुका देवी आनीयतामिति । प्रार्थनायां कर्मणि छोट । एवमुक्ते रावणवधे महति प्रयासेऽकृतेऽपि जनवादम । यात् न तया सह वासः कार्य इत्यमिप्रायेण राघवः क्ष्मामङ्गुष्ठेन छिखित्वा विनिश्चस्य स्वराह्योक्य आकार्श दृष्ट्वा । स्वरित्यव्ययम् । विभीषणमुक्तवानिति वक्ष्यमान् णेन संक्ष्यः ॥

१५३९-उक्तवान् राघवः-'सीतामानैया ऽलंकृतामिति.' ॥ गत्वा प्रणम्य तेनोक्ता मैथिली मधुरं वचः- ॥ ९॥

उक्तवानित्यादि—सीतामलंकृतामानयेति राघव उक्तवान् । विधौ लोद् । तेन विभीषणेन गत्वा प्रणम्य च मैथिल्युक्ता मधुरं वचः ॥

१५४०-'जहीहि शोकं वैदेहि ! शीतये धेहि मानसम्,॥

रावणे जिहिहि द्वेषं, जहाहि प्रमदा-वनम्. ॥ १० ॥ जहीहीत्यादि—शोकं पितवियोगजं जहीहि। '२४९८। जहातेश्व । दाश १९६१ इसन्यतस्यामित्वमीत्वं च। '२४९९। आ च हो । दाश १२९७।' इसकार इति रूपत्रयम्। प्रीतये प्रीत्यर्थं पुनर्मानसं घेहि घटयस्व। '२४७६। व्वसोरेद्धावम्या-सलोपश्च। दाश १९९१। रावणे रावणविषये द्वेषं जिहिह तस्य विनष्टत्वात्। प्रमदावनं अशोकविनकां जहाहि। पत्युरन्तिकं याहीस्यर्थः। सर्वत्र विधौ लोद॥

१५४१—स्नाह्यनुलिम्प घूपाय,
निवस्त्वाऽऽविध्य च स्नजम्,॥
रत्नान्याऽऽमुऋ, संदीप्ते
हविर् जुहुधि पावके,॥ ११॥
१५४२—अद्धि त्वं पञ्च-गव्यं च,
छिन्धि संरोध-जं तमः,॥
आरोह शिबिकां हैर्मी,
द्विषां जहि मनो-रथान्,॥ १२॥

स्नाहीत्यादि - श्लोकद्वयं मिश्रेण व्याख्यातम्। स्नाहि स्नानं कुरु। ततः कायग्रु-द्यर्थं सदनुपहत्तं पञ्चगव्यमद्भि भक्षय । '२४२५। हु-झल्भ्यो हेर्षिः ।६।४।४०९।' गोरेतानि गन्यानि। सर्वत्र गोरजादिप्रत्यप्रसङ्गे यत्। पञ्च गव्यानि समाहतानीति पात्रादिदर्शनाञ्च ङीप्। ततः पित्रतिकृतकाया, सन्दीप्ते पावके हिनिर्जुहुधि। ततः स्वामिनं गन्तुमनुष्ठितदेवकार्या सती त्वमालिग्प समालभस्व। ततो निवस्स आच्छाद्य। '१०९२। वस आच्छाद्ने' अदादित्वाच्छपो छक् । धानुसकारस्य परगमनम्। ततो धूपाय धूपितमात्मानं कुरु । धूपेरायप्रत्ययः। आविध्य च स्रजं मालां शिरस्याक्षिप। '१२५७। व्यध ताडने' इयनि '२४१२। प्रहिज्या—।६।१।१६।' इत्यादिना सम्प्रसारणम्। रत्नान्यामुञ्ज विन्यस्त्रत्ययमर्थवशात् कियाकमो द्रष्टव्यः। यथा देवद्त्रं भोजय स्नापय उद्वर्तयेति। किंच संरोधजं तमः अस्वतन्नीकरणजं शोकं छिन्ध अपनय। हैमीं शिविकां सौवर्णयानमारोह अधितिष्ट। सर्वत्र मर्तु-र्नियोगकरणे लोद। तामारूढा द्विषां मनोरथान् हृदये स्थितानिभ्रायान् जहि नाशय। हो परतो '२४३१। हन्तेर्जः।६।४।३६।'॥

१५४३-तृणेढु त्वद्-वियोगोत्थां राजन्यानां पतिः शुचम् ॥। भवतादंधियुक्ता त्वमत ऊर्ध्वं स्व-वेश्मनि.॥ १३॥

्रुणेड्वित्यादि—गतायां त्विय राजन्यानां क्षत्रियाणां पती रामः शुचं शोकं त्विद्वयोगोत्थां त्विद्वयोगप्रभवाम् । २९१६। सुपि स्थः ।३।२।४।' इति कः।'उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य' इति पूर्वसवर्णः । तृणेढु हिनस्तु । अतः अस्मात्कालादृर्ध्वं कालं स्ववेदमनि अयोध्यायां अधियुक्ता त्वं भवतात् भूयाः । '२१९७। तुद्धोः—।७।१।३५।' इति तातक् ॥

१५४४-दीक्षस्व सह रामेण त्वरितं तुरगाऽध्वरे, ॥

दृश्यस्व पत्या प्रीतेन प्रीत्या प्रेक्षस्व राघवम्. ॥१४॥

दीक्षस्वेत्यादि—तुरगाध्वरे अश्वमेधे रामेण सह त्वरितं दीक्षस्व दीक्षिता भूयाः । आशिषि लोट् । प्रीतेन पत्या दृश्यस्व दृष्टा भव । इहापि कर्मणि लोट् । श्रीता च सती राघवं त्वं प्रेक्षस्व ॥

१५४५–अयं नियोगः पत्युस् ते, कार्या नाऽत्र विचारणा,॥ भूषया ऽङ्गं, प्रमाणं चेद्, रामं गन्तुं यतस्व च ॥१५॥

अयसित्यादि—तव पत्युरयं नियोगः यत्कृतः स्नानादिव्यापारः । अत्र वस्तुनि विचारणा न कार्या किमेवं न वेति । एतत्यमाणं चेत् भूषयाङ्गं स्नानादि-पूर्वकमञ्जूहरु । रामं गन्तुं यतस्व ॥

> १५४६-मुदा संयुहि काकुत्स्थं, स्वयं चा ऽऽमुहि सम्पदम्,॥ उपेह्यूर्ध्वं मुहूर्तात् त्वं देवि ! राघव-सन्निधिम्.॥ १६॥

तथा लक्ष्य रूपे कथानके 'सीता-प्रत्याख्यानं' नाम विश्वतितमः सर्गः-४५७

मुदेखादि—गत्वा च काकुत्स्यं मुदा हर्षेण संयुहि मिश्रय । 'यु मिश्रणे' । तत्र गमनेन स्वयं च संमदं हर्षं प्रामुहि '३२४५। प्रमदसंमदो हर्षे ।३।३।६८।'। सर्वत्र प्रार्थनायां लोद । हे देवि ! अस्मान्मुहूर्तांद्र्ध्वं राघवसित्रिधिम् । राघवः सिन्निधीयते यस्मिन् प्रदेशे इति '३२७१। कर्मण्यधिकरणे च ।३।३।९३।' इति किप्रत्ययः । तं त्वमुपेहि गच्छ ॥

१५४७-ऊर्घ मुहूर्तादेह्यो ऽङ्ग ! स्वामिनी सम भव क्षितेः॥ राज-पत्नी-नियोग-स्थमनुशाधि पुरी-जनम्.॥१७॥

उद्विमित्यादि — तथा मुहूर्तादृष्वं क्षितेः स्वामिनी भव सा। अङ्गेति सम्बोध्यनपदम्। अत्र '२८१९। सो लोह । ३।३।१६५।' इत्यनेन प्रेषे लोह । तत्र हि '२८१७ प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च ।३।३।१६३।' इति और्ध्वमोहूर्तिक इति च वर्तते । प्राप्तकालतायां लोह । राघवसिन्निधं गन्तुं क्षितेः स्वामिनी भिनेतुं प्राप्तकाला देवी । अन्यथा कालातिक्रमे मृथि विरक्तेति रामो विरज्येत । अन्यच इयमस्माकमाशंसा । त्वं राजपत्नीनियोगस्थं महादेव्याज्ञाकरणतत्परं पुरीस्थमयोध्यावस्थितं जनं अनुशाधि विधेयीकुरु । आशिषि लोह । '२४८७। शा हो- १६।४।३५।' इति शादेशः । तस्य समानाश्रयत्वादिसद्धत्वे '२४२५। हु-झल्भ्यो हेर्धिः ।६।४।१०१।'॥

१५४८—उत्तिष्ठस्व मते पत्युर् , यतस्वा ऽलङ्कृतौ तथा, ॥ प्रतिष्ठस्व च तं द्रष्टुं द्रष्टच्यं त्वं मही-पतिम् ॥१८॥'

उत्तिष्ठस्वत्यादि — तस्मात्प्रार्थयेऽहं पत्युमेते अभिप्राये मत्समीपमागन्तव्य-मिति उत्तिष्ठस्व तद्र्यं घटस्व। '२६९१। उदोऽन्ध्वंकर्मणि। ११३१२४।' इति तक् । तथा अलङ्कृतो अलङ्करणे यतस्व यत्नं कुरु । लज्जया कदाचिन्नोत्सहेतेति युनःयुन-रिभधानं अविरुद्धम् । यथा स्नाहीत्यादि भूषयाङ्गमिति मन्यते तेन वारद्वयमुक्त-मेवं अलङ्कृत्य त्वं महीपति द्रष्टव्यं दर्शनार्हम् । '२८२२। अर्हे कृत्यतृचश्च ।३१३१६९।' इति अवश्यद्रष्टव्ये वा आवश्यके '३३१२। कृत्याश्च ।३१३१९९।' इति संद्रष्टुं प्रतिष्ठस्व गच्छ । प्रार्थनायां लोद । '२६८९। समव-प्र-वि-स्यः स्थः

१५४९—अनुष्ठाय यथाऽऽदिष्टं नियोगं जनकाऽऽत्मजा ॥ समारूढवती यानं पद्दांऽशुक-वृताऽऽनना, ॥१९॥

अनुष्ठायेत्यादि - श्लोकत्रयं एवमुक्ता भर्तुर्यथोदिष्टं नियोगं स्नानादिकमतु-ष्टाय कृत्वा जनकारमजा मां कश्चिन्मादाक्षीदिति पटांग्रुकवृतानना यानं शिविका-मारूढवती पत्युरन्तिकं च गत्वा यानादवतीर्येत्यर्थात् ॥

१५५०-ळजाऽनता विसंयोग-दुःख-स्मरण-विह्नला ॥ साऽस्रा गत्वा ऽन्तिकंपत्युर्दीना रुदितवत्यंसी. २० भ०का०३९ ४५८ भट्टि-काञ्ये—चंतुथं तिङन्त-काण्डे छक्षण-रूपे सप्तमो वर्गः,

ं छज्जानतेंत्यादि — छज्जया आनता वियोगदुःखस्य पूर्वानुभूतस्य सारणेन विद्वछा साम्रा दीना सा पत्युरन्तिकं गत्वा सीता रुदितवती ॥

१५५१-प्राप्त-चारित्र्य-सन्देहस् ततस् तार्मुक्तवान् तृपः॥ इच्छा मे-'ना ऽऽददे सीते !त्वामहं गम्यतार्मतः'.२१

प्राप्तित्यादि — ततोऽनन्तरं नृपो रामः 'रावणः किमस्यां खण्डितचारित्रशीलो न वा' इति प्राप्तचारित्र्यसन्देहस्तामुक्तवान् । किमिसाह — हे सीते ! मे ममेय-मिच्छा यस्त्रामहं नाददे न गृह्णामि। '२८१४। इच्छार्थेषु लिङ्लोटो ।३।३।१५७।' इति लोट । अतोऽनिच्छातः कारणाद्यथेष्टं गम्यताम् ॥

किमिति नेच्छसीति चेदाह—

१५५२–रावणाऽङ्क-परिश्ठिष्टा त्वं हल्-लेख-करी मम ॥ मतिं बधान सुग्रीवे, राक्षसेन्द्रं गृहाण वा.॥२२॥

रावणेत्यादि—रावणाङ्कपरिश्चिष्टा हरणसमये रावणोत्सङ्गे स्थिता सती परि-श्चिष्टा परिमृदितवती त्वं मम हलेखकरी चेतःपीडनशीला । '२९३४। कृत्रो हेतु-ताच्छील्य-।३।२।२०।' इति टः ।'९८८। हृदयस्य हलेखयद्ण्लास-।६।३।५०।' इति हृदादेशः । कमहं शरणं यास्यामीति चेदाह—सुग्रीवे मितं वधान वधीयाः उत्पादय । राक्षसेन्द्रं विभीषणं वा अनुगृहाण स्वीकुरु ॥

१५५३-अञ्चान भरताङ् भोगान्, लक्ष्मणं प्रवृणीष्व वा,॥ कामाङ् वा याहि,मुच्यन्तामांशाराम-निबन्धनाः. २३

अशानेत्यादि—भरताद्वा भोगानशान भुङ्क्ष्व । सर्वत्र '२५५७। हलः श्वः शानज्ज्ञो ।३।१।८३।' इति शानच् । लक्ष्मणं प्रवृणीष्व वा अङ्गीकुरु । 'वृत्र् वरणे' इत्यस्य रूपम् । '२५५८। प्वादीनां हृस्तः ।७।३।८०।' । स्वेच्छया वा याहि भवत्यै यत्र रोचते तत्र गम्यताम् । रामनिबन्धनाः पुनरपि रामो मे पतिर्भूयादि-त्याशाः मुच्यन्तां त्यज्यन्ताम् ॥

किमिति चेदाह-

१५५४-क च ख्यातो रघोर् वंशः, क त्वं पर-गृहोषिता,॥ अन्यस्मे हृदयं देहि, ना ऽनभीष्टे घटामहे. ॥२४॥

क चैत्यादि —परिशुद्धत्वात्सर्वत्र ख्यातः लोके विदितो स्घोर्वशः क । क च त्वं परगृहोषिता जातकलङ्कत्वात् । द्वयमप्येतदूरं भिन्नम् । सर्वत्र विधौ लोद । अतोऽन्यसौ हृदयं देहि चित्तं परसौ देहि । वयं अनिभमते विषये न घटामहें । निमन्नणे लोद ॥

१५५५-यथेष्टं चर वैदेहि!, पन्थानः सन्तु ते शिवाः,॥ कामास् तेऽन्यत्र तायन्तां,विशङ्कां त्यज मद्-गताम्. तथा लक्ष्य-रूपे कथानके सीता-प्रत्याख्यानं नाम विंशतितमः सर्गः-४५६

यश्रेष्टिमित्यादि — यथेष्टं चर यथेष्टचारिणी भव । विधी छोट । तर्त्र च यथेष्टं चरन्त्याः पन्थानो मार्गाः शिवा निर्विधाः सन्तु भूयासुः । आशिषि छोट् । किं च कामाः अभिलापास्तवान्यत्र तायन्तां स्फीता भवन्तु । अत्रा-प्याशिषि । यथेष्टचारित्वात्किमयं करिष्यतीति मद्गतां विशङ्कां भयं त्यज त्यक्ष्य-सि । विधी छोट् ॥

१५५६-ततः प्रगदिता वाक्यं मैथिलाऽभिजना नृपम्-॥

'स्त्रीसामान्येन सम्भूता शङ्का मिय विमुच्यताम्. २६ तत इत्यादि—ततसद्वचनानन्तरं मैथिलाभिजना सीता नृपं वाक्यं प्रग-दिता गदितुं प्रवृत्ता । '३०५३। आदिकर्मणि कः-।३।४।७१।' स्त्रीसामान्येन स्त्रीति कृत्वा या तव मिय शङ्का इयं सती न वेति सा विमुच्यताम् । मिथ्या-र्वात्। प्रार्थनायां लोद ॥

ं १५५७–देवाद् विभीहि काकुत्स्य !.

जिहीहि त्वं तथा जनात्, ॥ मिथ्या मामिभसंकुध्य-न्न-वद्यां शत्रुणा हताम्.॥ २७॥

दैवादित्यादि अन्यच हे काकुत्स्थ राम ! अवशां पराधीनां शत्रुणा हताम्। मिथ्या अभिसंकुध्यन् अलीकेन । '५०६। कुध-दुहोरुपसृष्टयोः कर्म ।११४।३८।' इति कर्मसंज्ञा । दैवात् अनिष्टफलात् विभीहि भयं जनय भीतो भव । हेरपित्वात्कित्वे गुणो न भवति । इतश्च जनादिमं जनं वीक्ष्य जिहीहि लज्जस्व । स्यब्लोपे पञ्चमी । विधौ लोद ॥

स्वय्यसंक्रान्तायां मम कीदशं भयं रुजा चेति चेत्तदाह—

१५५८—चेतसस् त्वयि वृत्तिर् मे, शरीरं रक्षसा हृतम्,॥ विदांकुर्वन्तु सम्यञ्चो देवाः सत्यमिदं वचः ॥२८॥

चेतस इत्यादि—मे चेतसो वृत्तिरात्मव्यापारः त्विय तिष्ठति अनन्यमन-स्कत्वात् । रक्षसा हताया मम न सर्व हतं अपि तु शरीरं हतम् । नैवेदं मिथ्या । तथाहि हे महाभूताधिष्ठानाः सम्यञ्जः । सर्वत्र वर्तमानाः अञ्चन्तीति किप् । अञ्चतावप्रत्यये '४२१। समः समि ।६।३।९३।' इति सम्यादेशंः । एते मदर्थिताः मम वचः सत्यं विदांकुर्वन्तु अवगच्छन्तु । प्रार्थनायां छोद । विदां-कुर्वन्तिति निपातनम् ॥

प्रत्येकं प्रार्थनामाह—

१५५९-त्वं पुनीहि पुनीहीति पुनन् वायो ! जगत्-त्रयम् ॥ चरन् देहेषु भूतानां विद्धि मे बुद्धि-विष्ठवम्. ॥२९॥ त्वं पुनीहीत्यादि—हे वायो ! पुनीहि पुनीहीति जगन्नयं पुनः पुनः पुनामि सृशं वा पुनामीत्यभिप्रायः । त्वं जगन्नयं पुनन् भूतानां देहेषु चरन् मम बुद्धि-विष्ठवं बुद्धेरन्यथात्वं विद्धि अवगच्छ । प्रार्थनायां लोट । पूर्वत्र '२८२५। क्रिया-समिसहारे छोट्-।३।३।२।' इति लोट् । तस्य परसौपदसम्बन्धी हिरादेशः। क्रियासमिहारे द्विवंचनम् । पुनन्निति यथाविध्यनुप्रयोगः । पूर्वसिन्नित्यनेन पुनातेरनुप्रयोगः। तत्र हि क्रियासमुच्चयाभावात्॥

१५६०-खमट, द्यामट्रा ऽटोवीमित्यंटन्त्यो ऽति-पावनाः ॥ यूयमापो ! विजानीत मनो-वृत्तिं शुभां मम.॥३०॥

खिसित्यादि—यूयमापोऽतिपावनाः अतिपवित्राः खमट द्यामट उर्वीमट इति वयमन्तिरिक्षमटाम देवलोकमटाम भूलोंकमटामेलेवमभिप्रायाः सर्वत्राटन्त्यो मम ग्रुभां चित्तवृत्तिं विजानीतेति। अत्र प्रार्थनायां लोद । पूर्वत्र तु आकाशादिकारकभे-दात् अनेकाटनिक्रयासमुख्यः । तत्रश्चः '२८२६। समुखयेऽन्यतरस्याम् ।३।४।३।१ इति लोद । अटेति समुखये सामान्यवचनसेल्यनुप्रयोगः । आकाशाद्युपगामिनी-नामटनिक्रयाणां पुनरटनिक्रयायाः सामान्याया अनुप्रयोगात् ॥

१५६१-जगन्ति धत्स्व धत्स्वेति दधती त्वं वसुन्धरे !॥ अवेहि मम चारित्रं नक्तं-दिवर्म-विच्युतम्.॥३१॥

जगन्तीत्यादि—त्वं वसुन्धरे ! धत्स्व धत्स्वेति अहं पुनः पुनर्द्धे ऋशं वा द्रध इति एवमभिप्राया जगन्ति द्रधती मम चारित्रं नक्तंदिवमविच्युतं अस्स्वितिमवेहि । अत्र प्रार्थनायां छोट् । पूर्वत्र क्रियासमभिहारे तस्य चात्म-नेपदसम्बन्धिनः स्वादेशः॥

१५६२-रसान् संहर, दीप्यस्व, ध्वान्तं जहि, नभो भ्रम,॥ इतीहमानस् तिग्मांऽशो ! वृत्तं ज्ञातुं घटस्व मे.॥३२॥

रसानित्यादि—हे तिग्मांशो ! त्वमिष अहं रसान् भौमान् संहर संहरा-मीति । दीप्यस्व दीप्ये । ध्वान्तं जिह हिन्म । नभो अम अमामीस्वेवम-भिप्रायः । ईहमानः जगत्यर्थिकयासु चेष्टमानः मम वृत्तं चारित्रं ज्ञातुं घटस्व यतस्व । अत्र प्रार्थेनायां छोट् । पूर्वत्र '२८२६। समुच्चयेऽन्यतरस्याम्।३।४।३।१ इति तस्य च यथायोगं हिस्वादेशः । ईहमान इति '२८२८। समुच्चये सामान्य-वचनस्य ।३।४।५।' इत्यनुप्रयोगः । संहरेत्यादीनामीहतेः सामान्यवचनस्यानु-प्रयोगात् ॥

१५६३—स्वर्गे विद्यस्व, भुव्याऽऽस्व, भुजङ्ग-निलये भव,॥
एवं वसन् ममा ऽऽकाश ! संबुध्यस्व कृताऽकृतम्. ३३
स्वर्गे इत्यादि—त्वं चाकाश ! स्वर्गे विद्यस्व अहं विद्ये । अवि आस्व आसे । भुजङ्गनिलये पाताले भव भवामीत्येवमभिषायः सर्वत्र । वसन् तिष्ठन् तथा लक्ष्य रूपे कथानके 'सीता-प्रत्याख्यानं' नाम विश्वतितमः सर्गः — ४६९

मम कृताकृतं युक्तायुक्तं बुध्यस्य अवगच्छ । अत्र प्रार्थनायां छोट् । पूर्वेत्र '२८२६। समुचयेऽन्यतरस्याम् ।३।४।३।' इति तस्य च यथायोगं हिस्तादेशः । वसन्निति । १८८२८। समुचये सामान्यवचनस्य ।३।४।५।' इत्यनुप्रयोगः । विद्यमानादीनौ वसतः सामान्यवचनस्यानुप्रयोगात् ॥

एवं पृथिव्यादीनि महाभूतानि कथयित्वा लक्षणमाह—

१५६४-चितां कुरु च सौमित्रे ! व्यसनस्या ऽस्य भेषजम्,॥ रामस् तुष्यतु मे वा ऽद्य, पापां घुष्णातु वा ऽनलः ३४

चितामित्यादि हे सामित्रे ! व्यसनस्यास्य मिथ्यादूषणस्य भेषजं प्रतिक्रियां चितां कुरु । विधा लोह । मम अम्रो विद्युद्धाया रामो नियोगतस्तुष्यतु । अनलो वा मां पापां नियोगतः हुष्णातु दहतु । दहन् मर्सलोकान्मोचयत्वित्यर्थः । निम- च्रणे लोह । 'हुष-पुष स्नेहन-मोचन-पूरणेषु' इति त्रयादिः मोचने दृष्टव्यः । अनेकार्थत्वाद्दाहे ॥

१५६५-राघवस्य मतेना ऽथ लक्ष्मणेनाऽऽचितां चिताम् ॥ दृष्टा प्रदक्षिणीकृत्य रामं प्रगदिता वचः ॥ ३५ ॥

राघवस्येत्यादि अथ राघवस्य मतेनानुज्ञातेन '६२५। कस्य च वर्तमाने १२१३।६७।' इति षष्टी । '३०८९। मति-नुद्धि-पूजार्थेभ्यश्च ।३।२।१८८।' इति वर्तमाने कः । तस्य वा मतेनानुज्ञया चितामाचितां रचितां द्रष्ट्वा प्रदक्षिणीकृत्य सीतां रामं प्रगदिता वचो गदितुं प्रवृत्ता ॥

१५६६-प्रवपाणि वपुर् वह्नौ रामा ऽहं शङ्किता त्वया,॥ सर्वे विदन्तु शृण्वन्तु भवन्तः स-प्रवङ्गमाः.॥३६॥

प्रवपाणीत्यादि येऽत्र सिन्नहिता देवादयः ते सर्वे सष्ठवङ्गमाः वानरैः सह भवन्तः विदन्तु चेतसा। श्रण्वन्तु श्रोत्राभ्यां महचनम्। हे राम! त्वया दुष्टेति शिक्कता अहं वहाँ वपुः शरीरं प्रवपाणि नियोगतः प्रक्षिपाणि । निमन्नणे लोट् । '२२३१। आनि लोट ।८।४।१६।' इति णत्वम् ॥

१५६७-मां दुष्टां ज्वलित-वपुः प्रुषाण वह्ने ! संरक्ष क्षत-मलिनां सहृद् यथा वा, ॥ एषा ऽहं ऋतुषु वसोर् यथा ऽऽज्य-धारा त्वां प्राप्ता विधि-वर्दुदीर्ण-दीप्ति-मालम्. ॥ ३७॥

इति भट्टि-काव्ये तिङन्त-काण्डे लोट्-प्रदर्शनो नाम

मामित्यादि है वह ! यद्यहं दुष्टा तदा ज्वलितवपुः ज्वलितवारीरः सन्। मित्वाभावपक्षे रूपम्। ष्ठवाण देहं मर्खलोकात् मोचय। यथा वा क्षतमिलनां विश्वदां सहिदेव संरक्ष वा। आमञ्जणे कामचारकरणे लोह। एषाहं त्वां विधिवत् सम्यक् प्राप्ता ऋतुषु यशेषु वसोः राज्ञः आज्यधारेव। उदीर्णदीप्तिमालं उद्गत-ज्वालासमूहं त्वामिति॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-भट्टिकाव्ये चतुर्थे तिङ्ग्त-काण्डे लक्षण-रूपे सप्तमः परिच्छेदः ( वर्गः ), तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीता-प्रत्याख्यानं' नाम विद्यतितमः सर्गः॥ २०॥

#### एकविंदाः सर्गः—

इतः अस्ति लङमधिकृत्यं विलितिमाह—तत्र लिङ्निमित्ते लुङ् क्रियातिपत्ती भविष्यति भूते च हेतुहेतुमतोर्लिङित्येवमादिकं लिङ्गे निमित्तं क्रियातिपत्तिश्च। कुतिश्चिद्देगुण्यात् क्रियाया अनिष्पत्तिः क्रियातिपत्तिः वैगुण्यं च विधुरप्रत्ययोपनि-पातात् सामक्ष्यभावाच्च दृष्टव्यम् ॥

१५६८—समुत्क्षिप्य ततो विह्नर् मैथिली राममुक्तवान् ॥ 'काकुत्स्थ! दयितां साध्वीं त्वर्माशङ्किष्यथाः कथम् १

समुित्क्षिप्येत्यादि — ततोऽनन्तरं मैथिलीं समुित्क्षिप्य हस्ताम्यामाकारो एत्वा विद्विदेहवान् राममुक्तवान् । हे काकुरस्थ ! साध्वीं पितवतामि द्यितां असाध्वीति त्वं यथाराष्ट्रिष्यथाः शिक्कतवानसि तत्कथम् । गर्हितमेतत् न युक्तमाशिक्कतुः मिल्र्थाः । '२८००। विभाषा कथिम लिङ्क् च ।३।३।१४३।' इति । अत्र कथंशब्दी गर्हायां च लिङ्को निमित्तम् । यतस्तत्र गर्हायामिल्यनुवर्तते । तस्मिन् लिङ्किमित्ते कियातिपत्तौ लङ्क भविष्यतीलिकियते । अत्रासाधुर्त्वं कियायाः तिद्वरुद्धसाधुः वाभियोगोपनिपाताद्तिपत्तिर्गम्यते ॥

तदेव साधुत्वं दुर्शयति—

१५६९-ना ऽभविष्यदियं ग्रुद्धा यद्यंपास्यमहं ततः ॥ न चैनां, पक्षपातो मे धर्मादन्यत्र राघव ! ॥ २ ॥

नेत्यादि —यद्यहमेनां नैवापासं नैव रक्षितवान् ततोऽरक्षणादियं द्युद्धा नाम-विष्यद् न भूता । येनैव मया रक्षिता तेनैवेयं द्युद्धित भावः । '२८१३। हेतुहेतु-मतोर्लिङ् ।३।३।१५६।' इत्यतः हेतुहेतुमांश्च लिङ्गे निमित्तम् । तत्र पालनस्य परिश्चदेश्च हेतुहेतुमत्त्वे लिङ्गिमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्यां भूते निलं लङ् । तत्र '२७९८। वोताप्योः ।३।३।१४९।' इति विकल्पेनाधिक्रियते । अत्रापालनोपनिपा-ताद्तिपत्तिर्गम्यते । तद्तिपाताद्धेतुमतोऽपि पक्षपातात् त्वयैवमाचरितमिति चेदाह । हे राघव ! धर्मादुन्यत्र अधर्मे न मे पक्षपातोऽनुरागः ॥ तथा छक्य-क्षे कथानके 'सीता-संशोधनं' नामैकविंशतितमः सर्गः- ४६३

इदानी सीतारावणयोर्थचेष्टितमासीत् तचानेनावधार्यं प्रकीशयज्ञाह— १५७०-अपि तत्र-रिपुः सीतां ना ऽर्थयिष्यत दुर्-मितः, ॥ कूरं जात्वविदिष्यच् च जात्वस्तोष्यचिछ्रयं स्वकाम्. ३

अपीत्यादि—तत्र रिपुः स भवान् रिपुः स रावणः। भवच्छब्दोऽर्थाद्गम्यते तेन '१९६३। इतराभ्योऽपि दश्यन्ते ।५।३।१४।' इति त्रल् । अपि बाढं नार्थयिव्यत दुर्मितिरदुष्टचेता अभविष्यत् तदा सीतां बाढं नार्थयिष्यत । भार्या मम भवेति न प्रार्थितवान् । '२८०९। उताप्योः समर्थयोः—।३।३।१५२।' इति । अत्रापिशब्दो बाढार्थः छिङ्निमित्तं तस्मिन् छिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तो सत्यां भृते नित्यं छङ् । तत्र '२७९८। वोताप्योः ।३।३।१४१।' इति अनुवर्तते । अत्रार्थन-क्रियायाः तद्विरुद्धदुर्मितित्वोपनिपाताद्दिपत्तिर्गम्यते । अर्थनमर्थः याचनं । तत्क-रोतीति णिच् । नाहमवकल्पयामि यद्यदुर्मितरमविष्यत् कृरं परुषं जातु कदा-चित् नावदिष्यत् नोक्तवान् । श्रियं विभूतिं स्वकामात्मीयां ईदशी मे विभूतिरित्त नास्तोच्यत् न स्तुतवान् स्तुतवांश्च । '२८०४। जातु-यदोर्छिङ् ।३।३।१४७।' इत्यत्र जातुशब्दोऽनवक्कृपिश्च छिङो निमित्तं तत्र । '२८०२। अनवक्कृत्यमर्पयोः—।३।३।१४५।' इति वर्तते । कूराभिधानिकयाया विभूत्याः स्तवनिक्रयायाश्च तद्वि-रुद्धदुर्मितित्वोपनिपातादितपत्तिः । केचित् 'छडपिजात्वोः' इत्येतदुद्वहरन्ति तद्व-रुक्तं तस्याछङ्निमित्तत्वात् ॥

१५७१-सङ्कर्लं ना ८करिष्यच् च तत्रेयं ग्रुद्ध-मानसा,॥ सत्याऽमर्धर्मवाप्स्यस् त्वं रामः सीता-निबन्धनम् ॥४॥

सङ्कल्पिसत्यादि—तत्रेयं ग्रुभमानसेति नाहमवकल्पयामि यदीयं ग्रुद्धमानसा नाभविष्यत् । तत्र तसिन् रावणे इत्थं प्रीयमाणेऽपि सङ्कल्पमभिशायमक-रिष्यत् कृतवती खात् । न च कृतवती ग्रुद्धमानसत्वात् । सत्यामर्षमवाप्यस्व-मिति । हे राम ! यद्यग्रुद्धमानसा अभविष्यत् तदा सीतानिबन्धनं सीताहेतुकं अमर्षं कोधं सत्यसंभूतमवाप्यस्वं प्राप्तः खाः नतु सत्यं यतः ग्रुद्धमानसा । (२८०२। अनवक्रुह्यमर्षयोरिकंवृत्तेऽपि ।३।३।१४५।' इत्यत्र अनवक्रुह्यमर्षयोरिकंवृत्तेऽपि ।३।३।१४५।' इत्यत्र अनवक्रुह्यमर्षयोरिकंक्निमित्तं तसिन् लिक्निमित्ते क्रियातिपत्तो भूते वा लक्ष्यः । तत्र '२७९८ । वोता-च्योः—।३।३।१४९।' इत्यधिकियते । अत्र सङ्कल्पिकयायाः सत्यामर्षकियायाश्च तिद्विरुद्धग्रुद्धमानसत्वोपनिपातादितपत्तिः ॥

अन्यथासिन्वस्तुनि नाहमेवैकः प्रमाणं भवानिप प्रमाणमेवेति दर्शयबाह-

१५७२–त्वया ऽद्रक्ष्यत किं ना ऽस्याः शीलं संवसता चिरम् ,॥ अदर्शिष्यन्त वा चेष्टाः कालेन बहुना न किम् ॥ ५ ॥ त्वयेत्यादि — किं नाम तच्छीलं तचरित्रं यद्साः सीतायाः शीलं चिरं कालं संवसता त्वया नाद्रक्ष्यत नोपल्डधमेव। चेतोधमंत्वाक्षोपल्डधमिति चेत् किंवा नाम चेष्टाः शीलनिबन्धनाः कियाः बहुनापि कालेन त्वया नाद्रशिष्यन्त न दृष्टा असूवन्। अपि तु दृष्टा एव। '२८०१। किंवृत्ते लङ्क्लटौ ।३।३।१४४।' इति किंशब्दो विभक्त्यन्तो गर्हा च लिङ्निमित्तं तत्र गर्हायामिलेतद्वुवर्तते। तस्मिन् लिङ्निमित्ते कियातिपत्तौ भूते लङ् । कर्मण्येव चिण्वदिद। अत्र शीलानुपल्डिध-कियायाश्च तद्विरुद्धचिरवासोपनिपातादितिपत्तिर्गम्यते। तथाहि 'शीलं संवसता हैयं तच्च कालेन भूयसा' इति ॥

१५७३-यावजीवर्मशोचिष्यो, ना ऽहास्यश् चेदिदं तमः,॥ भानुरेष्येपतिष्यत् क्ष्माम्क्षोभिष्यत चेदियम्.॥६॥

याविद्रियादि अन्यच लोकस्याज्ञानमूलं परगृहोषितेस्यतावतैवापरिशुद्धेतुम् ज्ञानमुलक्षितं तमः अज्ञानं यदि त्वं नाहास्यः न त्यक्ष्यसि तदास्या वैलक्षण्येन मरणाद्वश्यं यावज्ञीवमशोविष्यः शोकमेष्यसि । अतो मयाभिषीयमानः स्वयं च विम्शन् परिशुद्धा हीयमित्यवेहि येन न शोविष्यसि । अत्र भविष्यद्ज्ञानास्यागो हेतुः । यावज्ञीवशोचनं हेतुमत् । तयोईतुमन्ते लिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्यां भविष्यति नित्यं लङ्क । अत्राज्ञानलागिकयायास्तिहिरुद्धोपदेशकत्वमित्तिन् ज्ञानोत्पाद्निपाताद्तिपत्तिगम्यते । अन्यच अभूतवस्तूत्पादकसूचक उत्पातो भवति न च तथाभूतोऽस्तीति दर्शयन्नाह । यदीयमक्षोभिष्यत् दुष्टवित्ताभूत् तदा भावु-रिष क्ष्मां पृथ्वीमपतिष्यत् गतोऽभूत् । अत्रापि क्षोभो हेतुः भानुपतनं हेतुमत् तयोईतुहेतुमन्तम् । लिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्यां भूते लङ्क । अत्र क्षोभिक्रया-यास्तिहरुद्धाक्षोभोपनिपातादितपत्तिः ॥

ं अन्यंच सत्येन सवित्रा लोकपाला अदुष्टचित्तेषु संनिधीयन्त इति दर्शयबाह— १५७४—समपत्स्यत राजेन्द्र ! स्त्रैणं यद्यंत्र चापलम् , ॥

लोक-पाला इहा ऽऽयास्यंस् ततो ना ऽमी कलि-द्रुहः. ७

समेत्यादि — बीणामिदं बैणं चापळं चारित्रबन्धनं तदत्र सीतायां हे राजेन्द्र ! समपत्थत संपन्नमभूत् । ततः कारणादमी छोकपाछाः एवमादयो मूर्तिमन्तः कछिद्धहः पापस्य द्रोग्धारः इव नायास्यन् नागता अभूवन् । चापछमत्र हेतुः छोकपाछागमनं हेतुमत् । ततो हेतुहेतुमत्त्वे छिङ्गिमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्यां भूते रुष्ट् । अत्र चापछाचरणक्रियायास्तद्विरुद्धचापछोपनिपातादितपत्तिः ॥

अन्यच योषित्सामान्येन नेयं द्रष्टव्येति दर्शयन्नाह-

१५७५-आश्चर्य यच्च यत्र स्त्री कृच्छ्रे ऽवर्त्स्यन् मते तव,॥ त्रासादस्यां विनष्टायां किं किमीलप्सथाः फलम्. ८

आश्चर्यमित्यादि —यच यत्र या भवति स्त्री यत्तव कृच्छ्रे मते सङ्कटेऽभि-भाये अवर्त्स्यत् प्रवृत्तिमती तदाश्चर्यं चित्रमेव वर्तते नान्येति भावः। '२८०७। तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीता-संशोधनं' नामैकविंशतितमः सर्गः-४६५

चित्रीकरणे च ।३।३।१५०।' इत्यन्न '२८०५। यचयत्रयोः ।६।३।१४८।' इत्यनुवतेते । यचयत्रशब्द उपपदे गम्यमानं चित्रीकरणं लिङ्निमत्तं तस्मिन् लिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तो सत्यां भूते लङ् । अत्र कृच्छ्नाभिप्रायानुवर्तनिक्रियायासत्यां
योषिद्नुवर्तनं सामग्र्यभावाद्गम्यते। अन्यच स्वभावत एव योषित् कातरा भवति ।
तत्रश्च परगृहावस्थित्या दुष्टेति क्रोधादहमविक्षसेति त्रासादस्यां विपन्नायां प्रच्छन्नविषयं गतायां सत्यां किं किमालप्स्यथाः फलं नाहमवकल्पयामि । किं
नाम तत्र फलं यदापस्यसि नैवेत्यर्थः । '२८०२। अनवक्रुस्यमर्पयोरिकिंवृत्तेऽिष
।३।३।४५।' इत्यन्नापिशब्दात् किंवृत्तमनवक्रुसिश्च लिङ्ो निमित्तं तस्मिन् लिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्यां भविष्यति लङ्। अत्र फल्प्राप्तिक्रियायासहदन्यसामग्रयभावात् गम्यते । 'किंकिलालप्स्यथाः फल्म्' इति पाठाम्तरं तद्युक्तं, '२८०३।
किंकिलीस्त्यर्थेषु ।३।३।१४६।' इत्येतस्य लिङ्निमत्तत्वाभावात् ॥

अथवा नाहं दुष्टेत्यवगच्छन्त्या योषितस्त्रास एव नास्ति येन गर्हितं मरणमाच-

रेदिति दर्शयन्नाह—

१५७६-यत्र यचा ऽमरिष्यत् स्त्री साध्वसाद् दोष-वर्जिता॥ तदसूया-रतौ लोके तस्या वाच्या ऽऽस्पदं मृषाः॥९॥

यत्रेत्यादि —गर्हितमेतत् यच यत्र या भवति स्त्री दोषवर्जिता गुद्धचरित्रापि साध्वसात् पतित्रासादमरिष्यत् मृताभृत् नैवेलर्थः । अदुष्टायाः साध्वसाभावात् । गर्हात्रामित्यत्र यचयत्रशब्द उपपदं गर्हा च लिङ्निमित्तं तस्मिन् लिङ्निमित्ते कियातिपत्तौ सलां भृते वा लुङ् । अत्र मरणिक्रयायासिद्धरुद्धसाध्वसे परिनेपाता-दितपत्तिर्गम्यते । यदि हि त्रासात् च्रियेत दोष एव स्वादिलाह । तन्मरणं लोकेऽ-सिम्बस्यारतौ सल्खिप गुणेषु दोषाविष्करणपरे तस्या अदुष्टाया ग्रोषितः वाच्या-रपदं वचनीयाश्रयं मृषा अलीकमेव दुष्टैवेयं मृषा अलीकमेव येन प्रच्छन्नमु-तेति । यदि मरणमकरिष्यत् मृषावचनीयास्पद्मभविष्यत् इति कियातिपत्तौ योज्यम् । अन्यथा वाक्यमिद्मशरीरकं स्वात् इदमवगच्छन्त्यानया प्रच्छन्नमरणं नानुष्टितम् ॥

१५७७-अमंस्यत भवान् यद्वद् तथैव च पिता तव ॥

ना ऽऽगमिष्यद् विमान-स्थः साक्षाद् दश्ररथो नृपः. १० अमंस्यतेत्यादि —यद्वध्या भवानमंस्यत दुष्टेति ज्ञातवान् तथैतद्यदि नान्यथा तदा तव पिता दशरथः साक्षात्मत्यक्षो विमानस्थः सन् नागमिष्यत् नागतवान् स्यात् । अत्र दुष्टताभवनं हेतुः दशरथागमनं च हेतुमत् । तयोहेंतुहेतुमत्त्वे छिड्- निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्यां भूते छङ् । अत्र दुष्टताभवनक्रियायास्तद्विरुद्धादुष्ट- त्वोपनिपाताद्तिपत्तिः ॥

१५७८—ना ऽकल्प्यत् सन्निधिं स्थाणुः शूली वृषभ-वाहनः ॥

## अन्वभाविष्यता ऽन्येन मैथिली चेत् पतिव्रता. ॥ ११ ॥

नाकरुप्यदित्यादि मैथिली पतिवता सती चेद्यदि खत्तोऽन्येनान्वभावि-ज्यत परिभुक्ताभूत्। चिण्वदिह। तदायं स्थाणुर्महादेवः झूली वृषभवाहनः व्यक्त-चिद्धः सन् सिद्धाधं सिद्धधानं नाकरुप्यत् न कृतवान् स्थात्। '२३५२। तासि च क्रुपः ।७।२।६०।' इति चकारात् स्थे च परसीपदे लङ् । अन्यानुभवनं हेतुः । स्थाण्वागमनं हेतुमत्। पूर्ववत् क्रियातिपत्तौ लङ् । अन्नान्यानुभवनेकियायास-द्विरुद्धानन्यानुभवनोपनिपातादतिपत्तिः॥

१५७९-आनन्दयिष्यदागम्य कथं त्वार्मरविन्द-सत् ॥ राजेन्द्र ! विश्व-सूर् धाता चारित्र्ये सीतया क्षते,१२

आनन्द्यिष्यदित्यादि—हे राजेन्द्र! सीतया चारिन्ये क्षते कुत्सिते कृते सित एष धाता ब्रह्मा विश्वसूः सर्वस्य जगतः स्रष्टा अरविन्दसत् कमलासनः सन् आगम्य त्वां कथमानन्द्यिष्यत् दर्शनाशीर्वादादिमिसनन्दितवान् गर्हितमेतत्। युक्तमागत्यानन्द्यित्मित्यर्थः। '२८००। विभाषा कथमि लिङ् च ।३।३।३४३।' इति कथंशब्दो गर्हो च लिङ्गनिमित्तं तस्मिन् क्रियातिपत्तौ भूते लङ्ग। अन्नानन्द-निक्रयायास्तद्विस्त्वचारिन्यक्षतोपनिपातादितपत्तिः॥

१५८०-प्रणमन् ब्रह्मणा प्रोक्तो राजका ऽधिपतिस् ततः ॥ 'ना,ऽशोत्स्यन् मैथिली लोके,नाऽऽचरिष्यदिदं यदि.

प्रणमित्रत्यादि—ततोऽनन्तरं राजकाधिपतिः राजसमूहानां पतिः। राजकं राजसमूहः। '१२४६। गोत्रोऽक्ष-।४।२।३९।' इत्यादिना बुज्। रामः प्रणमन् ब्रह्माणमित्यर्थात्। ब्रह्मणा प्रोक्तः मैथिली यदि इदं विद्वप्रवेशनं नाचरिष्यत् नानुष्ठितवती तदा लोके दुराराधे नाशोत्स्यत् न ग्रुद्धाभूत् किन्तु ग्रुद्धा। 'ग्रुध शोचे' दिवादिः। अत्राक्षिप्रवेशाचरणं हेतुः अशोधनं च हेतुमत्। तयोहेतुहेतु-मत्त्वे लिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तो भूते लङ्ग। अत्राक्षिप्रवेशाचरणक्रियायास्तद्विरुद्धा-चरणोपनिपाताद्तिपत्तिः॥

> १५८१-ना ऽमोक्ष्याम वयं शङ्का-मिहीधास्यन् न चेद् भवान्,॥ किं वा चित्रमिदं युक्तं, भवान् यदकरिष्यतः॥ १४॥

नेत्यादि—चेद्यादे भवानिह सीतां नाधास्यत् न रोपितवान्। अन्तर्भावि-तोऽत्र ण्यर्थः । तदा वयं किं शुद्धा नेति शङ्कां नामोक्ष्याम न मुक्तवन्तः । अस्मिन् वस्तुनि अग्निप्रमाणत्वेन लोको गृह्णीयादित्येवमुक्तवान् । अन्यथा तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीता-संशोधनं' नामैकविशावितमः सर्गः-४६७

ब्रह्मणः सर्ववेदिस्वात् कथं शङ्कां स्वात् अन्नाधानं हेतुः शङ्कात्यागश्च हेतुमान् । अस्मिन् छिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तौ भूते छङ् । अन्नानाधानिकयाया-स्तिद्वरुद्धादानोपनिपातादितपत्तिर्गम्यते । अथवा नाहमवकल्पयामि यदीदं परगृहोषिताया अग्निप्रवेशशोधनं युक्तं न्याय्यं तत् भवान् किं विन्नमकरिष्यत् विस्मयनीयं कृतवान् । एवं राज्ञः छोकस्य व्यवस्थार्थं विशेषे प्रवर्तनात् । '२८०२। अनवक्रुह्यमर्षयोरिकंवृत्तेऽपि ।३।३।४९।' इत्यन्नापिशव्दात् किंवृत्तमनवक्रुतिश्च छिङ्गिमित्तं तस्मिन् छिङ्गिमित्ते क्रियातिपत्तौ भूते छङ्ग । अत्र विन्नीकरणिक्याया अतिपत्तिस्तद्विरुद्धस्याचित्रीकरणस्थोपनिपातादितपत्तिर्गम्यते । यदि भवान् परीक्ष्य सीतायाः परिग्रहणमकरिष्यत् छोकोऽपि तथाकरिष्यत् ॥

प्रधानानुयायित्वाङ्घोकस्येति दर्शयन्नाह—

### १५८२-प्रावर्तिष्यन्त चेष्टाश् चेर्द-याथातथ्य-वत् तव,॥ अनुशास्ये त्वया छोके रामाऽवर्त्स्यस्तरां ततः १५॥

प्रावर्तिष्यन्तेत्यादि चेद्यदि तव लोकच्यवस्थाकारिणश्रेष्टाः कर्माण आया-थातथ्यवत् यथा अज्ञाना असमीक्ष्यकारितया प्रवर्तन्ते तद्वत्यावर्तिष्यन्त तथाप्र-वर्तनात् त्वया आनुशास्ये व्यवस्थायां स्थाप्ये लोके हे राम! ताश्रेष्टा अवर्त्यस्तरां अतिशयेन प्रावर्तिष्यन्त न च तव प्रवृत्ताः। अत्र रामचेष्टाप्रवर्तनं हेतुः लोकचेष्टाप्र-वर्तनं च हेतुमत्। तस्मिन् लिङ्निमित्ते कियातिपत्तौ भूते भविष्यति लङ्क्। अत्रापि परीक्ष्यस्वीकरणलक्षणिकयायास्तद्विरुद्धपरीक्षितोपादानानितपत्तिः । अयाथातथ्य-विदित्तं वित्रप्रत्यान्तं क्रियाविशेषणम्। '१००८९। यथातथायथापुरयोः पर्यायेण ।७।४।३११ इति नजः पर्यायेण वृद्धिः। प्रावर्त्यस्तरामिति '२००२। तिङश्च ।५।३।५६।' इत्यातिशयनिकस्तरः। '२००४। किमेत्तिङ्न।५।४।१११ इत्याम्।

## १५८३-प्रणमन्तं ततो राममुक्तवानिति शङ्करः ॥

'किं नारायणमीत्मानं ना ऽभोत्स्यत भवानजम्. १६

प्रणमन्तिसित्यादि ततो ब्रह्मवचनानन्तरं शङ्करो महादेवः वक्ष्यमाणं वचनं राममुक्तवान् । प्रणमन्तं तमेव राममित्यर्थात् । किन्नाम तत् यथा आत्मानम् नारायणमजं नित्यं अस्मिन् प्रादुर्भावे भवान्नाभोत्स्यत् न बुद्धवान् अपि तु तथाविधं कर्म कुर्वन् ज्ञातवानेव । अत्र नारायणानवबोधिक्रयायाः तिद्वरुद्धबोधनोपनिपातादतिपत्तिः॥

तदेव दर्शयन्नाह—

१५८४-को ऽन्यो ऽकर्त्स्थदिह प्राणान् दृष्ठानां च सुर-द्विषाम् ,॥

## को वा विश्वजनीनेषु कर्मसु प्राघटिष्यत ॥ १७॥

क इत्यादि —यदि नारायणो न भवान् तदा तसादन्यः को नाम सुरिद्वषां राक्षसानां इसानां प्राणानकर्त्यंत् छिन्नवान् । 'कृती च्छेदने'। नेव । विश्वजनीनेषु सर्वछोकहितेषु कर्मसु अनुप्रहरूक्षणेषु को नाम प्राघटिष्यत चेष्टितवान् । अन्नाच्छे-दनिक्रयाया अघटनिक्रयायाश्च तद्विरुद्धच्छेदनघटनोपनिपातादितपत्तिः । सर्वत्र १२८०१। किंवृत्ते छङ्ख्टौ ।३।३।१४४।' इति क्रियातिपत्तौ सूते गर्होयां छङ् ॥

१५८५-दैत्य-क्षये महा-राज ! यच यत्रा ऽघटिष्यथाः॥ समाप्तिं जातु तत्रापि किं ना ऽनेष्यस् त्वमीहितम्. १८

दैत्यक्षय इत्यादि—हे महाराज ! नैवेदमवकल्पयामि दैत्यक्षयनिमिच्चम् यच यत्र त्वमघटिष्यथाः यां पुनरात्मनो घटनां करिष्यसि किन्तु पुनः प्रादुर्भावं घटिष्यसे। तत्रापि प्रादुर्भावत्वमीहितं चेष्टितं जातु कदाचित् समाप्तिं सिद्धिं नानेष्यः किं न नेष्यसि । '२८०४। जातुयदोर्छिङ् ।३।३।१४७।' इति जातुय-च्छब्दौ अनवक्रुप्तिश्च लिङ्निमित्तं तस्मिन् क्रियातिपत्तौ भविष्यति नित्यं लङ्कः। अत्राघटनिक्रयायाश्चातिपत्तिः ज्ञानेनोपलब्धभविष्यत्यादुर्भावसमाप्तिनयनयोस्त-द्विरुद्धयोरुपनिपातात्॥

१५८६–तातं प्रसाद्य कैकेय्या भरताय प्रपीडितम् ॥ सहस्र-चक्षुषं रामो निनंसुः परिदृष्टवान्. ॥ १९ ॥

तातमित्यादि—तातं दशरथं कैकेय्या प्रपीडितं सन्तापितं भरताय भरतार्थं राज्येऽभिषिच्यतामिति प्रसाद्य तद्विषये चित्तकालुष्यं त्याजयित्वा रामः सहस्रचक्षुषं इन्द्रं परिदृष्टवान् संदृष्टवान् । निनंसुः नन्तुमिच्छुः ॥

१५८७-प्रेता वरेण शकस्य प्राणन्तः कपयस् ततः॥

संजाताः फलिना<u></u> ऽऽनम्न-रोचिष्णु-द्वम-सद्रवः. २०

प्रेता इत्यादि — ततः प्रणामानन्तरं शकस्य प्रसन्नस्य वरेण कपयः संग्रामे भेताः संग्रामे मृताः प्राणन्तो जीवन्तः संजाताः संवृत्ताः । कीदशा इत्याह — फलिनः फलवन्तः । 'फलबर्दाभ्यामिनच्' । अत एव नम्राः नमनशीलाः रोचि-ष्णवः दीपनशीलाः ये द्वमास्तेषु सद्भवः सद्भशीलाः । '३१३९। दाधेद्र सि —।३।२।१५९।' इत्यादिना सदे हः॥

१५८८—भ्त्रैमर कुला ऽऽकुलो्ब्बण-सुगन्धि-पुष्प-तरुस् तरुण-मधूक-सम्भव-पिद्यङ्गित-तुङ्ग-द्यिखः॥ २१॥

१ इदं नर्दटकवृत्तम्—'यदि भवतो नजी भजजला गुरु नर्दटकम्' इति लक्षणात्।

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'सीता-संशोधनं' नामैकविंशतितमः सर्गः- ४६९

शिखर-शिला अन्तराल-परिकृप्त-जला अवसरः स-रस-फल-श्रियं स विततान सुवेल-गिरिः, ॥ २१ ॥

भ्रमरेत्यादि — वरेण च स सुवेलगिरिः सरसां अभिनवां फलिश्रयं विभूतिं विततान विस्तृतवान् । भ्रमरकुलैराकुला व्यासा उल्बणाः सुगन्ध्रयश्च सपुष्पास्तरवो यत्र गिरो । तरुणानां अभिनवानां मधूकानां यः सम्भवः तेन पिशङ्गिता-स्तुङ्गाः श्चिखाः शिखराणि यत्र । शिखरिशलानामन्तरालेषु परिकृसा जलावसरा जलाधारा यत्र । जलमपसरलेभ्य इति '३२३२। ऋदौरप् ।३।३।५७।'॥

१५८९-संवाद्भिः स-कुसुम-रेणुभिः समीरै-

रानमेर् बहु-फल-धारिभिर् वना ऽन्तैः ॥ श्र्योतद्भिर् मधु-पटलैश् च वानराणाम् आप्यानो रिपु-वध-सम्भवः प्रमोदः ॥ २२ ॥

संवाद्भिरित्यादि सम्भवत्यसादिति सम्भवः । रिपुवधः सम्भवी यस्य प्रमोदस्य स वानराणामाप्यानः वृद्धिं गतः । व्यवस्थितविभाषाविज्ञानात् सोप-सर्गस्य प्यायतेः पीभावो न भवति । '३०१९। ओदितश्च ।८।२।४५।' इति निष्ठानत्वम् । कैराप्यानः समीरैः सकुसुमरेणुभिः संवाद्धिः वहद्धिः । वनान्तैः फलभरधारिभिः । अत एवानक्षैः । मधुकरपटलैः श्र्योतिद्धः मध्वत्यर्थात् ॥

१५९०—आयान्त्यः स्व-फल-भरेण भङ्गरत्वं

भृङ्गाऽऽली-निचय-चिता लतास् तरूणाम् ॥ सा ऽऽमोदाः क्षिति-तल-संस्थिताऽवलोप्या भोक्षृणां श्रममंदयं न नीतवत्यः ॥ २३ ॥ इति भट्टि-काव्ये तिङन्त-काण्डे लङ्-पदर्शनो नाम एकविंदाति-तमः सर्गः॥

आयान्त्य इत्यादि—तरूणां छताः स्वफलभरेण भङ्गरत्वं सुभेद्यत्वमायान्त्यः गच्छन्त्यः । सामोदाः अतएव भृङ्गालीनिचयचिताः । क्षितितलसंस्थितेरेवावलोप्तं शक्याः।भोकृणां कपीनां श्रमं चित्तकायक्केशं उदयं वृद्धिं न नीतवत्यः। 'विनीतवत्यः' इति पाठान्तरम्। उत्पूर्वोदयतेः कर्तर्येच्। वृद्धिमुपगच्छन्तं श्रममपनीतवत्य इत्यर्थः॥

इति श्री-जयमङ्गलाऽऽख्यया व्याख्यया समलंकृते श्री-भट्टिकाव्ये चतुर्थे तिङ्ग्त-काण्डे छक्षण-रूपेऽष्टमः परिच्छेदः (वर्गः), तथा छक्ष्य-रूपे कथानके 'सीता-संशोधनं' नाम एकविंशतितमः सर्गः॥ २१॥

१।२।—प्रहर्षिणीवृत्तम्—'मौज्रौगस्त्रिदशयितः प्रहर्षिणीयम्' इति लक्षणात् । भ० का० ४०

#### ्र द्वाविंदाः सर्गः।

इतः प्रश्वति छटमधिक्कल विलितमाह-तत्र भविष्यदनद्यतने छद्र ॥ १५९१-ततो रामो हनूमन्तमुक्तवान् हृष्ट-मानसम् ॥

'अयोध्यां श्वः प्रयातासि कपे ! भरत-पालिताम्. १

तत इत्यादि—ततः सीतासंशोधनानन्तरं रामो हनूमन्तं हृष्टमानसं स्वामि-कार्यस्य निष्पादितत्वात् उक्तवान् । हे कपे ! श्वोदिने अयोध्यां भरतपाछितां प्रयातासि गन्तासि । '२१९१। तासस्योर्छोपः ।७।४।५०।'॥

१५९२-गाधितासे नभो भ्रयः स्फुटन्-मेघ-घटाऽऽवलि, ॥ ईक्षितासेऽम्भसां पत्युः पयःशिशिर-शीकरम्.।।२॥

गाधितास इत्यादि—भूयः पुनरिप नभः गाधितासे प्रस्थातासे। 'गाध्य प्रतिष्ठालिष्सयोः' इत्यनुदात्तेत् । त्वद्गमनवातात् स्फुटन्त्यः खण्डशो भवन्त्यः सेघघटावलयो मेघपङ्कयो यत्र नभसि । अन्मसां पत्युः समुद्रस्य पयः शिशि-रशीकरं ईक्षितासे दृष्टासि॥

१५९३-सेवितासे प्रवङ्ग ! त्वं महेन्द्रा ऽद्रेरिधित्यंकाः ॥

व्युत्क्रान्त-वर्त्मनो भानोः सह-ज्योत्स्ना-कुमुद्धतीः. ३

सेवितास इत्यादि हे प्रवङ्ग ! भानोरादित्यस्य व्युक्तान्तवर्ध्मनः अत्यु-श्वत्वादितकान्तमार्गस्य महेन्द्राद्धेः अधित्यकाः उपरिभागान् । कुमुद्रतीः विद्य-मानकुमुदाः सह ज्योत्स्वया । पश्चाद्विशेषणसमासः । सज्योत्स्वा वा कुमुद्रत्यः कुमुदाकरा यासु अधित्यकासु तास्त्वं सेवितासे अनुभवितासि । प्रवं गच्छतीति स्वच्, प्रवं गच्छतीति कर्तरि अच्वा। 'उस्वउस्वी'त्यत्र विगः प्रस्वते ॥

१५९४–चन्दन-द्वम-संच्छन्ना निराकृत-हिम-श्रथाः ॥

दर्शितारस् त्वया तारा च मलयोपत्यकाः शुभाः. ४

चन्द्नेत्यादि—ताश्च पूर्वं दृष्टाः मलयोपत्यकाः मलयासन्नाः भुवः शुभाः चन्द्रनद्वमसंच्छन्नत्वात् । निराकृतिहमश्रथाः तिरस्कृतचन्द्राः । त्वया दर्शितारः श्वो दृष्ट्याः । कर्मणि लुद्द । चिण्वदिद चेति सकारलोपः । हिमं श्रश्नाति सुद्ध-तीति हिमश्रथः चन्द्रः । 'श्रन्थ सेचनप्रतिहर्षयोः' इति कर्मण्यण् '।३१८७। अवोदैध-।६।४।६९।' इत्यादिना अनुनासिकलोपो निपासते ॥

१५९५-प्रतन्यः कोमला विनध्ये सहितारः स्यदं न ते ॥

लताः स्तवक-शालिन्यो मधुलेहि-कुलाऽऽकुलाः. ५ प्रतन्त्य इत्यादि—विन्ध्ये लताः स्तवकशालिन्यः सकुसुमस्तवकोपेताः मधुलेहिकुलाकुलाः अमरकुलसङ्कुलाः प्रतनुत्वात् कोमलताच । गच्छतसे तव

१।२—'३४७। उपत्यकाऽद्रेरासन्ना भूमिरूर्ध्वमित्यका ।' इत्यमरसिंहः।

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'अयोध्या-प्रत्यागमनं' नाम द्वाविशः सर्गः-४७१

स्यदं जर्व न सहितारः न सहिष्यन्ते । '३ १८६। स्यदो जवे ।६।४।२८।' इत्यतु-नासिकलोपो निपास्यते ॥

१५९६-द्रष्टासि प्रीति-मार्नारात् सिक्सिः सह सेविताम् ॥ स-पक्षपातं किष्किन्धां पूर्व-क्रीडां स्मरन् मुहुः, ॥६॥

द्रष्टासीत्यादि —िकिष्किन्धां च आरात् नातिदूरे द्रष्टासि । प्रीतिमान् जात-प्रीतिः सन् संखिभिर्मित्रैः सह सेवितां अनुभूतां एवं च कृत्वा पूर्वकीडां स्मरन् सुद्धः । शेषत्वेन विवक्षितत्वात् षष्टी न भवति । सपक्षपातं सानुरागमिति कियाविशेषणम् ॥

१५९७—त्वया सन्दर्शितारौ ते माल्यवद्-दण्डका-वने ॥ जपद्वतद्य चिरं द्वन्द्वैर् ययोः क्विशितवानेहम् ॥७॥

त्वयेत्यादि — माल्यवान् पर्वतः दण्डकावनं दण्डकेति नामकमरण्यं ते त्वया सन्दर्शितारी । कर्मणि छद । ययोर्माल्यवदण्डकावनयोः व्यवस्थितैः द्वन्द्वेः सीतावियोगदुः खैः चिरमुपद्धतोऽभिभूतः सन् अहं क्विशितवान् पीडामनुभूत-वान् । '३०४९। क्विशः क्त्वानिष्ठयोः ।७।२।५०।' इतीद् । '३३२३। मृडमृद—।१।२।७।' इत्यादिना कित्त्वम् ॥

१५९८-आप्तारौ भवता रम्यावांश्रमौ हरिणा ऽऽकुलौ ॥

पुण्योदक-द्विजाऽऽकीणौ सुतीक्ष्ण-शरभङ्गयोः॥८॥

आप्तारावित्यादि — सुतीक्ष्णशरभङ्गयो रम्यावाश्रमौ हरिणाकुळौ पुण्येरुद-केहिंजैः पक्षिभिश्राकीणौं भवता आप्तारौ प्राप्तव्यौ ॥

१५९९-अतिकान्ता त्वया रम्यं दुःखमेत्रेस् तपो-वनम् , ॥ पवित्र-चित्रकूटे ऽद्रौ त्वं स्थातासि कुतूहलात्. ॥९॥

अतिकान्तेत्यादि — अत्रेश्च तपोवनं रम्यत्वात् त्वया दुःखमितकान्ता अति-क्रमितन्यम् । चित्रकृटे चाद्रौ पवित्रे पुण्ये कुत्हलात् त्वं स्थातासि ॥

१६००-ततः परं भरद्वाजो भवता दर्शिता मुनिः, ॥ द्रष्टारश् च जनाः पुण्या यामुनाऽम्बुक्षतांऽहसः ॥

तत इत्यादि—ततः चित्रकृटात्परं गच्छता भवता भरद्वाजो मुनिर्देशिता दृष्टन्यः। जनाश्च पुण्याः यामुनाम्बुक्षतांहसः यमुनाजलस्य स्नानात्पानाच क्षपि-तपापाः दृष्टारो दृष्टन्या वा। चिण्वदिद् च॥

१६०१-स्यन्त्वा स्यन्त्वा दिवः श्रम्भोर् मूर्धि स्कन्त्वा भुवं गताम् ॥

## गाहितासे ऽथ पुण्यस्य गङ्गां मूर्तिमिव द्रुताम्. ॥ ११ ॥

स्यन्त्वेत्यादि —अथानन्तरं या गङ्गा दिवः स्यन्त्वा सन्त्वा सुत्वा सुत्वा । '३३४३। आभीक्ष्ण्ये णमुद्धं च ।३।४।४२।' इति चकारात् क्त्वा च आभीक्ष्ण्ये च हे भवतः । शम्मोर्मूक्षि स्कन्त्वा गत्वा क्षितिं गता । '३३२१। क्तिवस्कन्दिस्यन्दोः । १।४।२१।' इत्यनुनासिकलोपप्रतिषेधः । तां पुण्यस्य मूर्तिमित्र द्वृतां [ द्ववरूपेण क्षियताम् ] गाहितासे स्नातुं विलोडितासि ॥

१६०२-तमसाया महा-नील-पाषाण-सदद्य-त्विषः॥ वनाऽन्तान् बहु मन्तासे नागराऽऽक्रीड-शांखिनः.॥

तमसाया इत्यादि—तमसायाश्च नद्याः वनान्तान् वनोपकण्ठान् महानीः रूमणेस्तुस्यत्विषोऽतिनील्स्वात् । नागराणां आक्रीडो रन्तव्यं तस्साक्षिणः बहु मन्तासे श्लाधितासे ॥

१६०३—नगर—स्त्री-स्तन-न्यस्त-धौत-कुङ्कम-पिञ्जराम् ॥ विलोक्य सरयूं रम्यां गन्ता ऽयोध्या त्वया पुरी. १३

नगरेत्यादि—नगरिखयः अयोध्याख्रियः तासां स्तनेषु यत्पूर्वन्यस्तं पश्चा-द्वीतं कुङ्कमं तेन पिक्षरां कपिशां अत एव रम्यां सरयूं विलोक्य अयोध्या पुरी स्वया गन्ता गन्तज्या ॥

> १६०४-आनन्दितारस् त्वां हृष्ट्वा प्रष्टारस् चावयोः श्लिवम् ॥ मातरः सह मैथिल्या, तोष्टा च भरतः परम्.॥ १४॥

आनिद्तार इत्याद् अयोध्यायां च त्वां दृष्ट्वा मातरः कौसल्याद्याः आनिद्तारः आनिद्वयित । आवयोश्च रामलक्ष्मणयोः सह मैथिल्या शिवं कल्याणं प्रष्टारः प्रश्नं करिष्यन्ति । भरतश्च श्चत्वा परमत्यर्थं तोष्टा प्रीतिं कर्ता । आमित्रतार इति पाठान्तरम् । तन्नानित्यण्यन्ता इति दर्शनं तेषां णिज् न भवति । अन्यथा '२३१३। णेरनिटि ।६।४।१५१।' इति णिलोपो न प्रामोति । ततश्चामन्नयितार इति स्थात् । अथवा आमन्नणमामन्न इति धनन्तादाचारे सर्वप्रातिपदिकेभ्य इति किप् । तदन्तातासेरिद्र । अतोलोपे च रूपम् । सह मैथिल्योरिति पाठान्तरम् । तन्नापि बहुनीहो '८३३। नद्यृतश्चाए।४।१५३।' इति कप् न भवति समासान्तविधिरनित्य इति कृत्वा ॥

१—'गङ्गां मूर्तिभिव द्वतम्' इति पाठान्तरम् । २—'आक्रीड-साक्षिणः' इति पाठान्तरम् ।

तथा लक्ष्य-इपे कथानके 'अयोध्या-प्रत्यागमनं' नाम द्वाविशः सर्गः —४७३

१६०५-आख्यातासि हतं शत्रुम्ंभिषिक्तं विभीषणम्, ॥
सुप्रीवं चा ऽर्जितं मित्रं, सर्वांश् चाऽऽगामुकान् द्वतम्

आख्यातासीत्यादि—हतं शत्रुं रावणं लङ्कायामभिषिक्तं विभीषणं अर्जितं मित्रं च सुत्रीवं विशिष्टमाख्यातासि कथयितासि । सर्वाश्रासान् द्वतमागासुकान् आगमनशीलान् ॥

१६०६-गन्तारः परमां प्रीतिं पौराः श्रुत्वा वचस् तव, ॥

ज्ञात्वैतत् सम्मुखीनश् च समेता भरतो ध्रुवम्. १६
गन्तार इत्यादि—स्वद्वचनं श्रुखा पौराः पौरजना परमां प्रीति गन्तारो
गिमिष्यन्ति। एतन्मदागमनवृत्तान्तं श्रुखा सम्मुखीनः प्रतिबिम्बाश्रय इव सम्मुखी
भूखा मामेवागमिष्यति भरतो ध्रुवमसंशयम् ॥
१६०७—गते त्विय पथा ऽनेन वयमेष्यंहितास्महे,॥

लब्धाहे ऽहं धृतिं प्राप्ते भूयो भवति सम्मुखे. ॥१७॥

गत इत्यादि—त्वयि पथा अनेन मयाभिहितेन गते वयमपि अहितासहे प्रयातासः 'अहि गती'। भूयश्च पुनरि भवति त्वयि सम्मुखे प्राप्ते धृतिमहं रुज्धाहे प्राप्तोस्मि। '२२५०। ह एति। ७। ४। ५२।' इति तासि सकारस हकारः॥ १६०८—गते तस्मिन् गृहीताऽर्थे रामः सुग्रीव-राक्षसौ॥

उक्तवान् श्वी ऽभिगन्तास्थो युवां सह मया पुरम्. १८ गते तसिन्नित्यादि—तसिन् हन्मित गृहीतार्थे अवगतसन्देशार्थे गते सित रामः सुप्रीवराक्षसानुक्तवान् । युवां मया सह श्वी दिने अभिगन्तास्थः पुरम-योध्यां गमिष्यथः ॥

> १६०९-द्रष्टास्थम् तत्र तिस्रो मे माद्म् तुष्टाऽन्तरा<u>ऽ</u>ऽत्मनः॥ आत्यन्तीनं सखि-त्वं च प्राप्तास्थो भरता ऽऽश्रयम्.॥ १९॥

द्रष्टास्थ इत्यादि तत्र च पुनः पुर्या नोऽस्माकं तिस्नो मातः कौसहयाद्याः । स्वस्नादित्वान्न डीप् । शासि प्रथमयोः पूर्वसवर्णदीर्घत्वम् । तृष्टान्तरात्मनः हृष्टमानसाः द्रष्टास्थः । भरताश्रयं च भरतिनवन्धनं च सिखत्वं मित्रत्वं आत्यन्तीनं अत्यन्तं गामीत्यसिन्नर्थे '१८१२।अवारपार-।५।२।११।११। इत्यादिना खः। प्राप्तास्थः छब्धासाथे ॥

१६१०—नैवं विरह-दुःखेन वयं व्याघानितासहे, ॥ अमो ऽनुभविता नैवं भवद्भां च वियोग-जः,॥२०॥ १६११-एवं युवां मम प्रीत्ये कल्घास्थः कपि-राक्षसौ !॥

गन्तुं प्रयतितासाथे प्रातः सह मया यदि. ॥ २१॥ नैविमित्यादि स्ठोकद्वयम्—हे किपराक्षसौ ! प्रातमेया सह गन्तुं यदि अयिततासाथे यतं कर्तास्थः। एवं सित युष्मिद्दिरहदुःखेन वयं न व्याघिनतासाहे न पीडिता मिवतासाः। कर्मणि छदः। चिण्वदिदः। 'संयोजितासाहे' इति पाठा-न्तरम्। न संयोजिता मिवतासाः। युजेण्यंन्तस्य चिण्वदिदः। इटोऽसिद्धत्वात् '२३१३। णेरिनिटि ।६।४।५१।' इति णिलोपः। मवन्यां च वियोगजः श्रवः खेदो नानुभविता। अत्रापि चिण्वदिदः। एवं मम प्रीत्ये युवां कल्पास्थः सम्पादितास्थः। २३५१। छटि च क्रुपः ।१।३।९३।' इति तङभावपक्षः। '२३५२। तासि च क्रुपः। ।।।।।।। इती द्रप्रतिषेधः। क्रुपि सम्पद्यमाने चतुर्थी॥

१६१२-उक्तवन्तौ ततो रामं वचः पौलस्त्य-वानरौ॥

अनुमहो ऽयं काकुत्स्थ ! गन्तास्त्रो यत् त्वया सह. २२ उक्तवन्तावित्यादि—ततोऽनन्तरं पौल्रस्यवानरौ विभीषणसुग्रीनौ रामं वच उक्तवन्तौ । हे काकुत्स्थ ! त्वया सह यदावां गन्तास्त्रः गमिष्यावः अयमनुग्रहः प्रसाद इति ॥

१६१३—अनुमन्तास्वहे नाऽऽवां भवन्तं विरहं त्वया ॥ अपि प्राप्य सु<u>रे</u>न्द्र-त्वं, किं नु प्रत्तं, त्वया ऽऽस्पदम्.॥

अनुमन्तास्तहे इत्यादि — किंच सुरेन्द्रस्तं देवेन्द्रस्तं प्राप्तावप्यावां स्वया सह भवन्तसुरपद्यमानं विरहं वियोगं नानुमन्तास्महे किं पुनस्त्वया प्रत्तं दृत्तम् । '३०७८। अच उपसर्गात्तः ।७।४।४७।' आस्पदं राज्यं प्राप्तवन्तौ । अत्र सुतरामेव स्वया सह वियोगो न युज्यते । भवन्तं विरहमिति वर्तमानकालः नानुमन्तास्वह इति भविष्यत्कालेन सम्बध्यमानः साधुर्भवति '२८२४। धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ।३।४।९।' इति । एतावङ्काद्विलसितम् ॥

अथ सर्गभङ्गार्थं छन्दौन्तरेण तच्छेषभृतमर्थवद्यात् प्रकीर्णकिकयाविलसितं

दर्शयन्नाह—

१६१४-ततः कथाभिः समतीत्य दोषा-मौरुद्य सैन्यैः सह पुष्पकं ते ॥ सम्प्रस्थिता वेग-वशार्द-गाधं प्रक्षोभयन्तः सिल्छं पयोधेः.॥ २४॥

तत इत्यादि —कथामिरनन्तरोक्ताभिः दोषां रात्रिं समतीत्व प्रेरयित्वा ततो-नन्तरं ते रामादयः पुष्पकं विमानमारुद्ध सैन्यैः सह अयोध्यां यातुं संप्रस्थिताः। पयोधेः सिटलमगाधमक्षोभ्यमपि वेगवशास्त्रक्षोभयन्तः॥ तथा लृक्य-हपे कथानके 'अयोध्या-प्रत्यागमनं' नाम द्वाविशः सर्गः 🗕 ४०५

१६१५-सेतुं, महेन्द्रं, मलयं स-विन्ध्यं, स-माल्यवन्तं गिरिमृष्यमूकम्,॥ स-दण्डकाऽरण्य-वतीं च पम्पां रामः प्रियायाः कथयन् जगाम.॥ २५॥

सेतुमित्यादि—एष सेतुस्वदर्थे मया कारितः। एते च महेन्द्रादयः इत्यादि श्रियायाः सीतायाः कथयन् जगामः। अयोध्याभिमुखं गतवान् ॥

.१६१६—एते ते मुनि-जन-मण्डिता दि<u>ग</u>न्ताः, शैलोऽयं लुलित-वनः स चित्रकूटः, ॥ गङ्गेयं सु-तनु-! विश्वाल-तीर-रम्या, मैथिल्या रघु-तनयो दिश्चन् ननन्द.॥ २६॥

एते इत्यादि - शोभना तनुः शरीरं यस्याः सा स्वं हे सुतनु ! कविदुकारान्त-मिष स्त्रियः प्रोक्तमिति वचनात् नदीसंज्ञकत्वात् सम्बुद्धिहस्यत्वम् । 'कृषिचमित-निसर्जिमज्ञिभ्यः' इत्योणादिकस्तनुशब्दः । एते दिगन्ता सुनिजनैस्तन्निवासिभिर्म-ण्डिताः भूषिताः । अयं स चित्रकृटः यत्र भरतेनागभ्य दृष्टोऽस्मि । लुलितवनोऽ-स्मद्वेगवशात् । इयं च गङ्गा विशालतीरतया रम्या । एवं मैथित्या दिशन् कथ-यन् ननन्द सुदितः ॥

१६१७-शिञ्जान-भ्रमर-कुलाऽऽकुलाऽग्र-पुष्पाः शीता-ऽम्भः-प्रविलय-संप्लवा ऽभिलीनाः ॥ एते ते सु-तनु ! पुरी-जनोपभोग्या दृश्यन्ते नयन-मनोरमा वना ऽन्ताः ॥२७॥

शिञ्जानेत्यादि — हे सुतनु ! एते वनान्ताः पुर्या दृश्यन्ते । शिञ्जानैः कूजिद्धः अमरकुछैः आकुलाग्राणि पुष्पाणि येषां वनान्तानाम् । प्रविलीयतेऽसिश्चिति प्रविन् लयः । '३२३१। एरच् ।३।३।५६।' निमिलीभ्यां खल्चोः प्रतिषेधो वक्तन्यः । '२५०९। विभाषा लीयतेः ।६।१।५१।' इत्यात्वं न भवति । शीताम्भसः प्रविन् लयः कुल्या तेन यः संप्रवः स्नापना तेनाभिलीनाः कुल्यया सिञ्जमानमूल्त्वात् । अत एव नवनमनोरमाः रमयतीति कर्तर्यच् । पश्चात् षष्टीसमासः । एवं च पुरी-जनानामयोध्यानिवासिनां उपभोग्याः ॥

४०६ भट्टि-काट्ये—चतुर्थे तिङन्त-काण्डे ळक्षण-रूपे ननमो वर्गः,

१६१८—स्थानं नः पूर्व-जानामियमधिकमेसी प्रेयसी पूर्ययोध्या, दूराद्विलेक्यते या हुत-विविध-हविः-प्रीणिता ऽशेष-देवा, ॥ सो ऽयं देशो, रुदन्तं पुर-जनमेखिलं यत्र हित्वा प्रयाती, आवां सीते ! वना ऽन्तं सह धृत-धृतिना लक्ष्मणेन क्षपाऽन्ते. ॥ २८ ॥

स्थानं न इत्यादि — हे सीते ! असी पुरी नोऽसाकं पूर्वजानां स्थानमधिकं अतएव च प्रेयसी प्रियतमा । दूरादालोक्यते उच्चप्रासादयोगात् । या हुतैर्विवि-धिर्हिविभिराज्यादिभिः प्रीणिता अशेषदेवा यत्र देशे । पुरजनमखिलं समस्तं रुदन्तं क्षपान्ते उपसि हित्वा स्वक्त्वा छलेन आवां वनान्तं प्रयातौ सोऽयं देशः सह लक्ष्मणेन प्रतप्तिता प्रतसीमनस्येन ॥

१६१९-तूर्याणामेथ निःस्वनेन सकलं लोकं समापृरयन् विकान्तैः करिणां गिरीन्द्र-सहज्ञां क्ष्मां कैम्पयन् सर्वतः ॥ सा ऽऽनन्दाऽश्च-विलोचनः प्रकृतिभिः सार्धं सहा ऽन्तः पुरः सम्प्राप्तो भरतः स-मारुतिरेलं नम्बः समं मातृभिः ॥ २९ ॥

तूर्याणांसित्यादि अथानन्तरं भरतो हन्मतः समुपलब्धरामवृत्तान्तस्वात् सानन्दाश्चविलोचनः सानन्दाश्चणी विलोचने यस्य तथाभूतः प्रकृतिभिः अमा-त्यादिभिः सार्धं। सहान्दःपुरः अन्तःपुरेण समम् । मातृभिः कौसल्यादिभिः

१—सम्बर्धावृत्तम् '— प्रभेगीनां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सम्धरा कीतितेयम्' इति रुक्षणात् । २—शार्दूरुविक्रीडितवृत्तम् । रुक्षणमुक्तम् । २—'ईमापयन्' इति शाठान्तरम् ।

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'अयोध्या-प्रत्यागमनं' नाम द्वाविशः सर्गः-४७७

सह मातृभिः हन्मता च सह । अयं नम्नः अनुद्धतः 'समीपं मे नाथ आगतः' इति तर्याणां निःस्वनेन सकलं लोकं मार्गप्राप्तं समापूरयन् व्याप्तुवन् करिणां च गिरीन्द्रसदशाम्। '४२९। त्यदादिषु दशः—।३।२।६०।' इति चकारात् किन्। विकान्तैः पादन्यासैः क्ष्मां कम्पयन् सर्वतो विधूनयन् । 'क्ष्मापयन्' इति पाठान्तरम्। तत्र '२५७०। अर्तिही—।७।३।३६।' इत्यादिना पुरु । सम्प्राप्तः रामसमीपमित्यर्थः॥

१६२०-अथ स-सम्भ्रम-पौर-जना ऽऽवृतो भरत-पाणि-धृतो्ज्ज्वल-चामरः॥ गुरु-जन-द्विज-बन्द्यभिनन्दितः प्रविश्चति सम पुरं रघु-नन्दनः॥ ३०॥

अथेत्यादि —अथ भरतसम्प्राध्यनन्तरं रद्यनन्दनो रामः ससम्अमेण साद-रेण सहर्षेण पौरजनेनावृतः । भरतपाणिना धतमुज्ज्वलं चामरं यस्य । गुरजनेन द्विजैर्बन्दिमिश्च स्तुतिपाठकैरमिनन्दितोऽभिष्ठतः सन् पुरमयोध्यां प्रविशति स्म प्रविष्टः ॥

१६२१-प्रविधाय घृतिं परां जनानां युव-राजं भरतं ततोऽभिषिच्य ॥ जघटे तुरगाऽध्वरेण यष्टुं कृत-सम्भार-विधिः पतिः प्रजानाम्. ॥ ३१॥

प्रविधायेत्यादि—प्रविश्य च पुरं प्रजानां पती रामः जनानां छितं प्रीति-रूपचेतोवृत्तिं परामुत्कृष्टां प्रविधाय कृत्वा भरतं च युवराजमभिषिच्य ततोऽन-न्तरम् तुरगाध्वरेणाश्वमेधेन यष्टुं जघटे चेष्टितवान् । कृतसम्भारविधिः । संश्रियतः इति सम्भारः द्रव्यगण इत्यर्थः । कृतोऽनुष्टितः सम्भारस्य विधिरितिकर्तव्यता-रुक्षणो येन स इति ॥

नायकाम्युद्यान्तं महाकाव्यमिति परिसमापय्य तत्र जयमिच्छता असिन्ना-

द्रः कर्तव्य इति द्रशयन्नाह—

१६२२–इदमंधिगत-मुक्ति-मार्ग-चित्रं विवदिषतां वदतां च सन्-निबन्धात्॥

१—द्भुतविल्लिन्नतवृत्तम् । 'द्भुतविल्लिनतमाह नभौ भरो ।' इति लक्षुणात् ॥

# जनयति विजयं सदा जनानां युधि सुसमाहितमैश्वरं यथा ऽस्त्रम्.॥ ३२॥

इद्मित्यादि—इदं महाकाव्यम्। उक्तवेचनस्य यो मार्गः पन्थाः सुसंस्कृत-शब्दलक्षणः प्रपश्चितः तेन चित्रं विस्मयनीयम् । सुसमाहितं अलङ्कारयुक्तम् । अधिगतं परिज्ञातं सज्जनानां विविद्षतां वक्तुमिच्छतां वदतां च वक्तुं प्रवर्तमा-नानां सदा विजयं जनयति । सिन्नवन्धात् शोभनवन्धात्कारणात् । यथास्त्रमे-श्वरं पाग्रुपतम् । अधिगतमुक्तिमार्गं अधिगतः प्राप्तः प्रज्ञातो मोचनमार्गः क्षेपण-मार्गो येन । चित्रं नानावर्णकेन चित्रितत्वात् । सुसमाहितं युधि संप्रामे विजयं विद्धाति तद्वत् ॥

तसादादरः कर्तेव्य इति तन्नापि य एव व्याकरणमधीतवान् तस्यैवान्नादरो युक्त इति दर्शयन्नाह—

१६२३-दीप-तुल्यः प्रवन्धो ऽयं शब्द-लक्षण-चक्षुपाम् ॥ हस्ता ऽमर्षे इवा ऽन्धानां भवेद् व्याकरणार्टते. ३३

दीपतुल्य इत्यादि—अयं प्रवन्धो महाकान्यसंज्ञकः । प्रवध्यते विरच्यत इति कृत्वा । शब्दलक्षणमेव चक्षुर्येषां तेषां दीपतुल्यः । अत एवैतत्कान्याधिन्ममात् स्वातक्रयेणान्यानिप शब्दान् प्रयोक्तं क्षमत्वात् । न्याकरणाद्दते विना हस्तान्मर्ष इवान्धानां हस्तान इत्तान्धानां हस्तान इत्तान्धानां हस्तान इत्तान्धानां हस्तान वयपदिवत् । स्वपरामृश्यसंस्थानमात्रपरिज्ञानं यथावस्थितस्वरूपपरिज्ञानं एवमनधीतन्याकर-णानां न शब्दस्वरूपपरिज्ञानं अन्यत्र शब्दश्रवणात् ततश्च तस्त्वरूपापरिज्ञानात् कृतोऽप्यन्यशब्दप्रयोग इति ॥

्र एवं च कृत्वा विदुषोऽनुरुध्यमानेन मयेदं काव्यं कृतमिति दर्शयन्नाह—

१६२४-व्याख्या-गम्यमिदं काव्य-मुत्सवः सु-धियामेलम् , ॥ हता दुर्-मेधसश् चा ऽस्मिन् विद्वत्-प्रियःतया मया.॥ ३४॥

व्याख्यागम्यमित्यादि व्याख्यागम्यं व्याख्यानाहिना बोद्धं न शक्यते । किमर्थमीदशं क्रवमिति चेत् उत्सवः सुधियामलं शास्त्रे श्रुण्णबुद्धीनां परं प्रमोदो जायते । एवं च सत्यस्मिन् कान्ये विषयभूतदुर्मेधसो व्याकरणबाह्याः मया हता नाचुगृहीताः । तस्माद्विद्वित्रियतया विद्वांसः प्रिया यस्य मम विद्वस्थियः तद्भाव-सत्ता तथा हेतुभूतयेति ॥

तथा लक्ष्य-रूपे कथानके 'अयोध्या-प्रत्यागमनं' नाम द्वाविशः सर्गः -- ४०%

यत्रेदं काव्यं कृतं तहशयनाह-

१६२५-काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां श्रीधरसेन-नरेन्द्र-पालितायाम्,॥ कीर्तिरतो भवतान् नृपस्य, तस्य प्रेम-करः क्षिति-पो यतः प्रजानाम्.॥ ३५॥

इति भट्टि-काव्ये द्वाविंशतितमः सर्गः॥ समाप्तश्चायं भट्टि-काव्य-ग्रन्थः॥

कान्यमित्यादि सयेदं कान्यं विहितं कृतम् । श्रीधरसूनुना नरेन्द्रनाम्ना नृपेण पालितायां रक्षितायां वलभ्यां वलभीनामपुर्याम् । अत एव काव्यविधा-नाँय या कीर्तिः सा तस्येव राज्ञो भवतात् । आशिषि तातङ् । यतः प्रजानां प्रेमकरः प्रेमानुकूलः । आनुलोम्ये टः ॥

इति वलभीवास्तव्यस्य श्रीस्वामिस्नोभेद्दमहाब्राह्मणस्य महावैयाकरणस्य कृतौ रावणवधे महातिङन्तकाण्डे लुड्डिलसितनाम्नो नवमपरिच्छेदस्य जटीश्वरो जयदेवो जयमङ्गल इति च नामभिस्तिभिः सुप्रसिद्धस्य अनेकशास्त्रव्याख्यानकृतौ टीकायां काव्यस्य 'अयोध्या-प्रत्यागमनं' नाम द्वाविंशः सर्गः ॥

॥ जयमङ्गलकृता टीका समाप्ता ॥ -



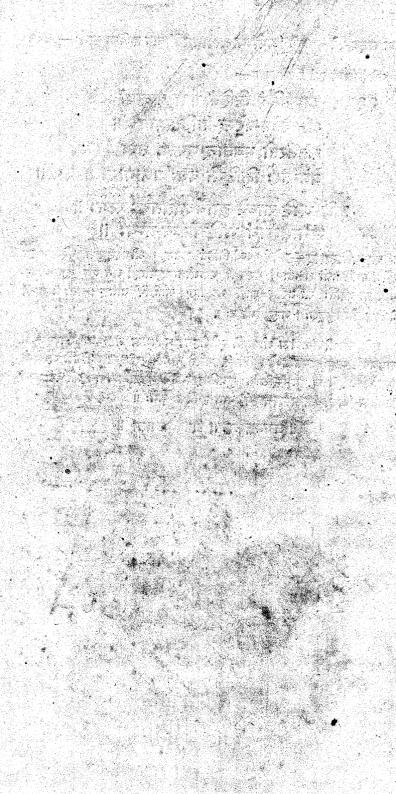